# श्रीमन्नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवतिरचित

# गोम्मटसार

# ( जीवकाण्ड )

[ श्रीमत्केशवण्णविरचित कर्णोटकवृत्ति, संस्कृत टीका जीवतस्वप्रदीपिका, हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावना सहित ]

#### सम्पादक

स्व. डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये एम. ए., डी. लिए. सिद्धान्ताचार्थ पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री



# भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

# स्त्र. प्रुण्यच्छोका माता म्यूर्तिदेवीकी प्रवित्र स्मृतिमें स्व, साह शानितप्रसाद वैन द्वारा संस्थापित एवं उनकी धर्मणनी स्वर्गीया श्रीमती स्मा वैन द्वारा संपोपित

# भारतीय ज्ञानपीठ मृतिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस प्रम्यसालांके अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपभंज, हिन्दी, कबड़, तिमक आदि प्राचीन मापाओंमें उपक्रम्य आगमिक, दार्थनिक, पीराणिक, साहिष्यक, पुरिवासिक आदि विविध-विध्यक जैन-साहिष्यक। अपुरान्यानपूर्ण सम्मादन तथा उसका भूक और यथासम्भय अपुवाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन-सम्बार्गकी सृथियाँ, तिलाजेल-संग्रह, कका एवं स्थापत्य, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन प्रस्थ की होकहितकारी जैन साहिष्य प्रस्थ मी इसी प्रस्थमालांमें प्रकाशन हो रहें।

यन्यमाला सम्पादक

सिद्धान्ताचार्यं पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन

কাহাক

भारतीय झानपीठ प्रभान कार्याक्रय : वी/४५-४७, कर्नोट प्लेस, नयी दिस्की-११०००१ मुदक : सन्मति मुदणालय, दुर्याकुष्ठ मार्ग, वारागसी-२२१००१

अधिष्ठात्री दिवगता श्रीमनी ग्मा जैन धर्मवन्त्री श्री माङ् शान्तिप्रमाद जैन

मानुश्री श्री माह शान्निप्रमाद जन

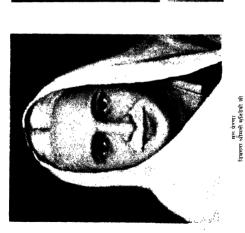

भारतीय ज्ञानवीठ ः मस्थावन। 1944

# GOMMATASÁRA

( JĪVAKĀNDA )

of

ĀCĀRYA NEMICANDRA SIDDHĀNTACAKRAVARTI

With Karnātakavrti, Sanskrit Tīkā Jīvatattvapradīpikā,
Hindi Translation & Introduction

by

(Late) Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt. Pt. Kailash Chandra Siddhantacharya



# **BHARATIYA JNANPITH PUBLICATION**

# BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA MŪRTIDEVĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ FOINDED BY

#### LATE SAHU SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE MOTHER SHRIMATI MURTIDEVI

AND

PROMOTED BY HIS BENEVOLENT WIFE

LATE SHRIMATI RAMA JAIN

IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITED JAINA ĀGAMIC, PHILOSOPHICAL, PURĀŅĪC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS

AVAILABLE IN PRAKRITS, SANSKRIT, APABHRMSA, HINDI, KANNADA, TAMIL, EIC, ARE BEING PUBLISHED

IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

ALSO BEING PUBLISHED ARE

CATALOGUES OF JAINA-BHANDĀRAS, INSCRIPTIONS, ART AND ARCHITECTURE, STUDIES BY COMPETENT SCHOLARS

AND POPULAR JAINA LITERATURE

General Editors

Siddhantacharya Pt. Kailash Chandra Shastri Dr. Jyoti Prasad Jain

Published by

Bharatiya Jnanpith

Head Office: B/45-47, Connaught Place, New Delhi-110001

#### GENERAL EDITORIAL

Gommatasāra is a celebrated name in the metaphysico-ontological literature of the Jains. For about a thousand years, it succeeded in holding the field as the most popular and handy work on the subject. It, in a way, eclipsed the study of the very voluminous Dhavalā, Jaya-Dhavalā and Mahādhavalā (Mahābandha) commentaries of the Digambara canonical texts. Their publication, with Hindi translation, during the past several decades, seems to have thrown the Gommatasāra in the background. Yet, the value of the latter cannot be overestimated, particularly as few can afford the time and patience to delve into those highly detailed volumes. It still can and does serve as a good introduction, equipping the student well for taking up such deeper studies.

Gommatasāra, also known as the Gommata-sutta, Gommata-samerahasūtra and Panca-Samgraha, purports to be a compendium of the Five: Bandha (bondage), Bandhyamana (that which is bound), Bandhaswami (that which binds ). Bandhahetu ( cause of bondage ) and Bandhabheda ( kinds of bondage ). It is divided into two parts, Itvakanda and Karmakanda, respectively comprising 734 and 972 Prakrit gathas (verses). The Jivakanda consists of 20 chapters and two appendices. It deals with the 14 spiritual stages (Gupasthana), 14 soul classes ( Iva-samāsa ), 6 capacities to develop ( Paryāpti ), 10 vital forces ( Prāṇa ), 4 instincts (Samiña), 14 soul-quests (Margana) and 12 kinds of conscious attentiveness (Upavoga). The classification is also often expressed as the 20 Prarūpanās (expositions), including Gunasthāna, Jīva-samāsa, Parvāpti, Prāna, Samiña, Upavoga and the 14 Marganas. Thus it deals primarily with the soul and confines itself mainly to a short account of the spiritual stages and soulquests, respectively the Gunasthanas and Marganas, which are the well-known Jaina ways of considering the soul. The Karmakanda part, which is complementary to Jivakanda, presents a scientific analysis of evil or sin, and deals with the material and self-forged karmic fetters of the soul, describing the matter and manner of this bondage so that true and accurate knowledge of the things that concern may help the imprisoned, embodied soul to live a life leading to freedom (Mukti) and Bliss.

It may appear to be, as J. L. Jaini observes, 'A very brief and hasty glance at the Great Theme, a feeble human effort to give a rough idea of the soul-astounding extent of Divine Omniscience.' [Introd. to SBI, V]

Nevertheless, in the words of S. C. Ghoshal, 'The advancement of the soul is the end which the author always keeps in view, and it is in this light that he has summarised the precepts of (ancient) Jaina Actryas on this point in the Gommatastra. The work, in very brief limits, comprises most of the important tenets of Jaina philosophy, and proceeds to lay down the way and means to liberation, warning us against the hindrances and obstacles to the same.' (Introd, to SBI, I)

As a matter of fact, the spiritual stages and soul-quests, with their multiple inter-connections and minute details, as expounded in the Gommatas\*ra, really exhaust the stand-points from which souls in the universe may be viewed. The matter-mad and mammon-worshipping world tends to blind itself to Truth, but the sign-posts on the path to it, though deserted and neglected, still shine with their eternal splendour and are unering guides to the soul which understands and realises its Self and cares to tread the hard and lonely but sure path to freedom unending and bliss everlasting. The omniscient Jinas knew, experienced, realised and had full and firm grasp of the Eternal Principles of Life, which were eventually embodied in their teachings, represented by what remains of the original Jaina canonical knowledge and the numerous works, including Gommatasāra, which are based on or derived from that body of knowledge.

Again, to quote J. L. Jaini, 'In Religion and Philosophy there is no greater concept than soul, and in the whole world there is no greater phenomenon than Life. This book throws a flood of light on the question of living beings as we know them, and how they may reach their ideal—Nirvāpa. The whole picturesque and endless variety of life—physical, mental and emotional life in the universe, is the effect and summation of infinite ways in which the Living unites with the Non-living.' The attainment of the cherished goal is obviously impossible without knowing fully well and realising the essential nature of Soul (life, living substance or animate objects) and Non-soul (non-living substance, inanimate objects, or matter), and their mutual relationships, actions and reactions. The soul finds itself living in bondage with matter from beginningless time, and it cannot attain its own pure, perfect Self, unless it becomes completely and absolutely free from that bondage. This is the theme of Gommatasara.

We need not go into a detailed exposition of the contents of the work, since its present editor and Hindi commentator has already done due justice to it in his Hindi introduction and the text with its two older commentaries, one in Kannada and the other in Sanskrit, is also there for the curious to refer to. We may, however, discuss briefly certain relevant points connected with this work, some of which have been subject of controversies among present day scholars.

AUTHOR—The author of Gommatassra is Nemicandra Siddhanta-cakravarti. Besides the two parts, Jivakānda and Karmakānda of this work, he has written the Labdhisāra dealing with the five spiritual attainments leading to liberation, the Kapaņasara with the annihilation of Kasāyas (passions and emotions), and the Trilokasāra with cosmology and a description of the physical universe. His works are all written in Prakrit verse. A treatise named Karma-prakrit is also ascribed to him, which appears to be only a brief extraction from the Karmakānda. It is also believed by many, including S. C. Ghoshal and J. L. Jaini, that he was the author of the Brhad-Dravya-Samgraha also, but it has been proved to be a mistake; the author of this work seems to have been a different and later Nemicandra (PJYS. Introd. pp. 92.94).

Nemicandra, the author of the Gommatasara, claims to have earned the title 'Siddhanta-Cakravarti' (paramount sovereign of the Doctrine) for his having mastered the 'six divisions of the Doctrine', that is, the Salakhapdāgama-Siddhānta together with its Dhavalā commentary, in the same way as a temporal monarch becomes a Cakravarti emperor after having subdued the six divisions of Bhartakeştra (K.K. 397). There may have been some earlier Ācāryas to whom this title might have been sometimes applied, but our Nemicandra is the first who is known to have specifically adopted the title 'Siddhānta-cakravartı'; his example was followed by several later gurus.

Nemicandra belonged to the Desiyagana-Pustakagaccha, a branch of the Nandi-sariigha of the Mulasariigha-Kundakundanyaya, Among his preceptors, teachers and elder contemporary saints. Nemicandra mentions several names: Indranandi, who appears to be identical with the author of Jwalamalini-Kalpa written in 939 A.D. ( PIVS Intr. p. 71; ISI p. 271 ), and had for his disciples Kanakanandi, the author of Sattavasthana (Vistara-Sattatribhangt) bulk of which has been incorporated in the Karmakanda, and Nemicandra himself. Another guru was Abhayanandi, the disciple of Vibudha Gunanandi and the preceptor of Viranandi, the author of Candraprabha caritra, and Nemicandra himself. Yet another guru was Aiitasena, the disciple of Arvasena of the Senagana, who was also the family guru of Camundaraya and of the latter's master, the Ganga King Marasimha II who died in 974 A.D. by the rite of Sallekhana in the presence of this guru (ISS. I. no. 38/59; E.C., X, no. 84 ). It was this Ajıtasena who inspired Camundaraya to erect the world famous Bahubali colossus at the Vindhvagiri of Shravana-belagola (district Hassan in the State of Karnataka ), and presided at its consecration ceremony, most probably assisted by Nemicandra himself. Thereafter, the latter was appointed as the chief priest pontiff and caretaker of this holy place, for which the Rava bestowed upon him a handsome grant of land and money. Nemicandra was in all probability a Kannadiga and probably belonged originally to these very parts. For a considerable time he resided in Shrayanabelagola where he taught, preached and wrote his works. He was an erudite scholar and commanded great influence and respect.

PATRON—His chief patron was the greaf Camundaraya, a highly celebrated name in the Jaina annals of south India. He belonged to a noble Brahma-Kşatrıya family and was the general-in-chief and prime minister of the kingdom of the Western Gaiqgas during the reigns at least of Marasinha II (961-974 A.D.) and Racamalla IV (975-984 A.D.). He might have entered the service of this kingdom in the reign of Marasinha's predecessor Maruladeva (953-961 A.D.), and may have continued for sometime in the reign of Racamalla's successor, Rakkas Gainga. But, almost all of his numerous military exploits, heroic deeds and political, social and moral achievements, which won him dozens of befitting titles and honours, and about which contemporary and later records, literary and epigraphical, are so eloquent, are confined chiefly to the first mentioned two reigns, i. e. the period 961-984 A.D. The Raya was a highly educated and accomplised person, and a good author. His Camundaraya-Purana, completed in 978 A.D., is a popular gem of Kannada literature. He is also believed to have written a Kannada commentary, known as the 'Viramartandi' after one of his many honorofic titles, 'Viramartandi' after one of his many honorofic tit

mārtanda' (son of valour), on the Gommaţasāra, simultaneously with its compilation. Another work of this nobleman is the Cāritrasāra, written in Sanskrit. He was a man of upright character and of a very pious, generous and charitable disposition, and undoubtedly a very great builder. Besides the 57 ft. high 'wonder', that the superb Bāhubali colossus universally admitted is, the Rāya built the beautiful temple which came to be known as the Cāmuṇḍarāya-basati on the Cāndragiri, enshrining the one cubit high image, made of blue sapphire [indranlamani) of Lord Neminstha, his favourite deity, and the Kuge-Brahmadeva-stambha (pillar). The building and restoration of many other temples and religious monuments, as well as numerous acts of piety are attributed to this great man. He held Nemicandra as a guru and studied Siddhānta with him. As a matter of fact, it is in order to satisfy the Rāya's queries that the guru avowedly compiled at his mstance and for his benefit the famous Gommatasāra.

NAME-The popular name of this work is Gommatasara, meaning a compilation of the essence of the doctrine, dedicated to somebody of the name of Gommata. But, it is the name given to the work by its commentators and other later writers, who also gave it such other names as the Pañcasamgraha, Prathamaśruta-skandha and Prathama-Siddanta-grantha. The author himself calls his work by the name of Gommata-saringraha (K.K. 811). Gommata-saringraha-sutra (K.K.965, 968) or Gommata-Sutra ( K.K. 972). In a number of verses (viz. J.K.734; K.K. 811, 965-972), he eulogises his patron, the raja Gommata or Gommatarava who was a lay devotee of the guru Ajitasena, the disciple of Arvasena, and was the builder of the temple of Gommata-Jina (Lord Neminatha ) on the top of the Gommata hill ( Chandragiri ) and of the Kukkuta-Jina of the South, that is, the famous Bahubali colossus (on the Vindhyagiri), and for whose instruction the author (Nemicandra), after having churned the ocean of the Siddhanta, had produced this Gommata-Sutta on which the said Gommataraya himself had written the 'Viramartandi' commentary in the vernacular (Kannada language). Although Nemicandra refers to the Bahubalt image only by the name Kukkuta-lina or Daksina-Kukkuta-lina, and no where associates with it the term 'Gommata'. In later times this image came to be so popularly known as the Gommatesa. Gommatesvara, Gommatanatha, Gommațaswămi or Gommața-Jina that all subsequent colossi of Băhubali came to bear that name, which in a way became synonymous with Bahubali or Bhujabali, the celebrated ascetic son of the first Tirthankara Rsabhadeva ( Adınatha or Purudeva ). Hence the early set of modern scholars, like S.C. Ghoshal, N.R. Premi, J.L. Jaini, Govind Pai, Srikantha Sastri and H. L. Jain, who tackled this problem, started with the presumption that Gommaja was another name of Bahubali and that it was from the name of this colossus at Shravanabelagola (also called Gommatapura or Gommața-tīrtha) that the term 'Gommața' was derived and applied to other persons and things. M. Govind Pai (IHQ IV, 2, pp. 270-86; ISB. IV, 2, pp. 102-109) went even so far as to make out the term 'Gommata' a corrupt derivation of the Sanskrit word 'Manmatha' (Kāmadeva, the god of love ), and since Bāhubalī was the first of the 24 Kamadevas of the Jaina tradition, he found a justification for the appellation in his case. Some others, like J.L. Jaini (SBI. V-Introd.), believed that

the term 'Gommata' (lord of 'go' or speech) was used for Lord Mahavira, and so it could be used for every Jina or Kevalin including Bahubalt. Dr. A. N. Upadhye (IHQ, XVI, 2; Anekant, IV, 3, pp. 229-233; IV, 4, pp. 293-299), however, succeeded in proving all these presumptions, surmises and conjectures wrong, and in establishing that the term 'Gommata' is not derived from any Sanskrit or Prakrit root or word, but that it is a local word which is found used, often in slightly variant forms, in the Marathi, Konkani, Telugu and the Kannada languages, generally in the sense of good, excellent, pleasing to look at, well-wisher or benefactor. He. therefore, inferred that it must have been the pet name of Camundarava, which came to be applied to many things associated with that nobleman. Although Upadhye, too, could not furnish any solid contemporary evidence in support of his inference, his is the most plausible one. To us it appears that Nemicandra must have known Camundarava from childhood, probably himself hailing from the same place where the Raya was born and bred up. The two seem to have been so intimately acquainted with each other that even after the one turned out to be a learned saint and the other rose to be a great nobleman, the former, out of affection, continued to call his earlier friend and later pupil and patron by the same pet name. It is not without significance that Nemicandra no where alludes to him by his official or famous name Camundaraya, but always by the name Gommata. Not only this, he calls the image of Lord Neminatha, the favourite deity of both of them and enshrined in the Camundaraya Basati, as the Gommata-Jina or the Gommata-Jinacandra, and also the hill on which this temple stood as the Gommatagiri, the rock from which the Raya supervised the erection of the Bahubali image as the Commatasila and the work he wrote for him as the Gommata-Sutta or Gommata-samgraha sutra. It is, therefore, evident that Gommata was the pet or childhood name of Cāmundarāya, because from his early years he was a handsome person of generous disposition, noble character and good manners, And, it was Nemicandra who made this appellation of his patron popular to the outside world and posterity, It also appears that Nemicandra had made the Chamundaraya Basadi his headquarters where he wrote his works. The Rava, too, it seems, spent most of his leisure hours there in the company of the guru, studying the Siddhanta and writing his own works, in his last years, probably from 978 A. D. onwards. The then political situation also warrants this inference. It is, however, curious that although Nemicandra never used the term 'Gommata' for the Bahubalt colossus, referring to it only as the Kukkuta-Jina or Daksina-Kukkuta-Jina, the term came to stick to this image and was forgotten in all the other contexts, except this work, in which it was used by him. In fact, the image was not known by this name at least till the end of the 10th century-Ranna, in his Ajitanathapurana ( 993 A D. ) speaks of the pilgrimage of Attimabbe, a celebrated pious noble woman, to visit the Kukkuta-Jina (Bāhubalī) at Shravanabelagola. Thus, the work Gommaţasāra, the essence of the Siddhanta compiled for the benefit of and dedicated to Gommata alias Camundaraya, was so named by its author.

DATE—The date of the compilation of the Gommatasara is intimately connected with those of Nemicandra, Camundaraya and the erection of the Bahubali

image.

As already hinted above, Nemicandra, being a disciple of Indranandi (939 A. D.), and also owning Indranandi's another disciple Kanakanandi as his guru incorporating the latter's Sattvasthāna in his Karmakānda, could not have begun his ascetic career much before 940 A. D. The probable dates of his other gurus, Abhayanandi, Vtranandi and Aplasena also confirm this conclusion. The Gommaţasstra was utilised by Amitagati (known dates 993-1016 A. D.) in his Sanskrıt Pafica-Sangraha (1016 A. D.). Hence Nemicandra could not have lived much beyond 1000 A. D. His Trilokastra seems to have been written about 973 A. D.

The known period of Camundarāya's activities is confined to 961-984 A. D., and could not have started earlier than 990 A. D. and continued later than 990 A.D., in any way. His definitely known date is 978 A. D.

As regards the date of the erection of the Bāhubali colossus, opinions differ widely, ranging from 907-908 A. D. (S. Srikantha Sastri-J. A, V, 4, pp. 107-114) to 1028 A. D. (H. L. Jain-JSS. I, Introd. p. 31). While Dr. Shama Sastri (MAR, 1923) also held the latter view, S. C. Ghoshal (SBJ. I, Intr.) arrived at 980 A. D., J. L. Jain at 983 A. D. (SBJ. V, Intr.) and Govind Pai and N. C. Sastri at 981 A. D. (JSB, VI, 4, pp. 209, 261-266). Some others have suggested 978 and 984 A. D.

Of these the date 1028 A. D. may be summarily dismissed since the Gommatasara containing specific reference to the existence of the image was utilised by Amitagati (1016 A. D.) and Ranna (993 A. D.) also speaks of its existence then. Similarly, the date 907-908 A. D. is not only too early, it does not at all suit the dates of Nemicandra, Camundarava and Aiitasena who presided the consecration ceremony of that image and was the guru of Camundaraya, his mother Kalaladevi, wife Ajitadevi, son Iinadeva and master Ganga Marasimha ( died 974 A. D. ), also of the poet Ranna (993 A. D. ). Since Camundaraya makes no mention of the image in his Purana (978 A. D. ), it is generally supposed that it must have been erected some time after that date. There is no record of the date of the consecration of this Bāhubalī image except in a 16th century Sanskrit work, the Bāhubalīcaritra of Dodayya, which gives it as Sunday, the 5th day of the bright half of the month of Chaitra of year 600 of the Kalkı era, when the Samvatsara was Vibhava, also supplying certain astral indications of the time. The details so minutely and precisely given appear to have been based on some well-founded tradition. But, the Kalki era commenced in 431 A. D., with the coming of the first Kalki who flourished at the end of the first millennium after the Nuvana of Mahavira, dying in M. E. 1000 ( or 473 A. D. ) after reigning for 42 years. This would mean that the Kalki year 600 fell in 1031 A. D., which, as we have already seen, cannot be the date in question. Therefore, all the scholars ignored the fact of the Kalki era, and arrived at their dates on the basis of the remaining data supplied by the Bāhubal!carita, which according to S. C. Ghoshal corresponded to 2nd April, 980 A. D., and according to Dr. Nemichandra Shastri to 13th March, 981 A. D. The latter date, however, is the most plausible one, and we have also arrived at the same date in our own way. It may be added that the Kalkı year 600, which has been so baffling to scholars, presents no difficulty if we remember three factorsthat in Karnataka in the middle ages there was a general belief, though mistaken. that the era of M. E. 605 was started by the Saka king of the name of Vikrama Hence, they equated it with the popular Vikrama era and pushed up the date of Mahayira's Nirvana by 135 years, that is, to 662 B. C. Some scholars persist in continuing to believe so even now. Secondly, they thought that the Kalki appeared in M. E. 1000, forgetting that his 42 years reign was also included in that period. Thirdly, they believed that all the ancient eras commenced with the death of their founders, not from their birth or accession to the throne. Keeping these three things in mind, we find that according to them the Kalki appeared in ( 1000-662 = ) 338 A. D. reigned for 42 years and died in 380 A. D. when his era commenced. The year 600 of the Kalki era would, therefore, be equivalent to 980 A.D. But. since the year changed with the first day of the bright half of Chaitra, the fifth day of that fortnight would fall in 981 A. D. Thus, the date of the consecration of the Bahubali image would correspond to Sunday, 13th March 981 A.D., which satisfies all the data including astral indications laid down in the Bahubah-charitra and which have been so ably worked out by Dr. N. C. Sastri ( ISB, VI. 4, pp. 261-266 ). Govind Pai also arrived at the same date ( sbid, p. 209 ).

As we have already suggested, the sojourn of Nemicandra and Camundaraya together at Shravanabelagola points to the period 978 to 985 A. D., and since Gommaţasāra was written after the erection of the image, the date of the compilation of this work would fall between 981 and 984, probably in 983-984 A.D.

SOURCES-The principal source of the Isvakanda is the Satakhandagama-Siddhanta together with its Dhavala commentary. The former represents that part of the original canonical knowledge, which was redacted, in the 1st century A.D., by Puspadanta and Bhutabalt, under the instruction of Acarva Dharasena, one of the last custodians of the traditional canon ( JSAIH. pp. 110-114 ). The Dhavala is the latest available commentary on this text, running into 60000 slokas, and completed by Virasena in 781 A. D. at Vätagramapura (modern Wani, distt. Nasik, Maharashtra ). Prof. H. L. Jain and some others following him differ as regards the date and birthplace of the Dhavala, but we have, after a detailed and careful examination, arrived at the conclusions stated above ( ibid pp. 185-189 ). Another source is the Prakrit Pañcasamgraha, a Digambara text of unknown authorship and date, but believed to have been earlier than the Dhavala. The other works of Nemicandra are based on, besides the two mentioned above, the Jayadhavala commentary of Vīrasena-Jinasena, completed in 837 A.D. at the same Vāṭagrāmapura, the Sattvasthana of Kanakanandi ( circa 950 A.D. ) and the Tiloyapannati of Yativrşabha ( circa 2nd century A.D.)

COMMENTARIES—The first known commentary on the Gomma(asāra was the Viramārtaņdi, written in Kannada by Cāmuņdarāya himself, but it is no more available. The second is the Mandaprabodhint in Sanskrit, written by Abhayacandra Siddhānta who is known to have died in 1279 A.D. The third is the Jīvatattvapradīpika written by Kefavanna (Kefava Varņī) in Kannada mixed with Sanskrit, in 1359 A.D. The fourth is a Sanskrit commentary based on Kefava Varŋī's work and

written by Bhattaraka Nemicandra in Chittor (Rajasthan) in 1515 A.D. The fifth is the Samyak-Jāāna-candrikā, written by Pt. Todaramalla, at Jaipur in 1761 A.D., in the Dhundhārt, a dialect of the Hindi peculiar to the Jaipur region of Rajasthan. It is a very elaborate commentary. In the present century, several editions of Gommatasāra have been published, two with Hindi, one with English, one with Marathi and one with Gujarati translations. Pt. Todaramalla's commentary has also been published.

PRESENT WORK—It is a well-edited version of the text together with its hitherto unpublished Kannada commentary (Kanaaki Vṛti) of Keśava Varuī and Bhaṭṭāraka Nemicandrā's Sanskrit commentary. Pt. Todaramalla's work has also been largely utilised. The initiator of this project was the late Dr. A.N. Upadhye, a doyen of learning and our worthy predecessor as General Editor of the Bharatiya Janaapith. He exhorted his colleague Pandit Kailash Chandra Shastri, himself an eminent scholar, editor and translator of many an ancient philosophical text and author of dozens of independent books, to take up this work. Panditji has taken due pains in editing, translating and commenting upon this important work and in writing out his learned introduction to it. This is, no doubt, a valuable addition to the published stock of literature on Jaina philosophy in general and on Gommatasara in particular.

In this context, we fondly cherish the memory of the late Sahu Shant Prasad Jain and his equally worthy spouse, Shrimati Ramarani Jain, respectively the Founder-Trustee and President of the Bharatiya Jnanpith, both of whom are no more with us. The world of letters will ever be grateful to them for sowing and rearing up this Tree of Knowledge. We are happy to note that their worthy successors, Sahu Shreyans Prasadji and Sahu Ashok Kumar Jain, are evincing keen interest in the activities and well-being of this institution. Shri L. C. Jain, the Secretary, has been the moving force of the Jnanpith since its inception, and inspite of advancing age and indifferent health is as energetic as ever in running smoothly its work. Pt. Kailash Chandraji, our respected Co-General-Editor, has been kind to prepare this useful volume for publication by the Jnanpith.

Jyoti Nikunj Charbagh, Lucknow-1 21-4-1978 -Jyoti Prasad Jain

#### ABBREVIATIONS

E, C. - Epigraphia Carnatika

I. H. Q. -Indian Historical Quarterly

J. A. -Jaina Antiquary

J. K. -Gommaţasāra-Jīvakānda

JSAIH -Jaina Sources of the History of Ancient

India, J. P. Jain, Delhi 1964.

J. S. B. - Jain Siddhant Bhaskar

J. S. I. - Jain Sähitya aur Itihasa, N. R. Premi, 2nd edition. Bombay 1956

J. S. S. - Jain Śilā-lekha Samgraha, Bombay 1928

K K. -Gommatasāra - Karmakānda

M. A. R. -Mysore Archaeological Report

P. J. V. S. -Puratana Jain Vakya Suchi, J. K. Mukhtar, Sarsawa 1950

S. B J —Sacred Books of the Jams
I—Dravyasamgraha, 1919
V—Gommatasāra—Itvakāņda 1926.

#### ऋादा बक्तव्य

सम्भवतया सन् १९६४ वा ६५ की बात है। डॉ. ए. एन. उपाध्येने मेरे पास केशववणीं की कलाइ टीकाकी नायराखरोमें जिलित गोमन्द्रवार टीकाके प्रारम्मके कुछ पुत्र भेने और उसकी संस्कृत टीकाके आधारपर उसका हिन्दी अनुवाद करनेको ग्रेरणा की। मैंने बनुवाद प्रारम्म किया, किन्तु वह रोक देना पड़ा, क्योंकि कन्मड टीकाके दोषनके लिए प्राचीन कन्मड़ भाषाके बानकार विद्वान्ति प्राप्ति नहीं हो सकी संगीये उसका सब कार्य रुका रहा। मैं उनको बार-बार जिलता रहा कि बीवनका कोई भरोसा नहीं है। हम योगों ही बयोगुंद हो चुके हैं यदि हम जोगोंके रहते हुए गोम्मटसारकी मुक्त कन्मड टीकाका प्रकाशन नहीं हुआ तो किर रहका सहायन नहीं हो सकेगा। किन्तु डॉ. उपाध्ये दो सम्पादन ककाले आपसी थे। उत्तक उनका मन म भरे तबतक वह कैसे उस कार्यसे आप बहु सकते थे। यब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला तो उन्होंने स्वय इस कार्यको हाथमें किया और मुझे अनुवाद कार्य करते रहतेको प्रेरणा की। उनका सुझाव था कि मैं कार्यन ज्याकर साध्येन अनुवाद को दो प्रतियो तैयार करें। एक प्रति हम अपने पास रखेंगे और एक प्रसामें देशों। वस्तुसार मैंने कार्यक जनुवाद को दो प्रतियो तैयार करें। एक प्रति हम अपने

अन्तिम बार उनसे दिल्लीमें मेंट हुई। तब बोले में कि अब मैं मैसूर विश्वविद्यालयसे अवकाश यहण कर रहा हूँ। उनके पश्चात् हम मिलकर इसका सम्मादन करेगे, मैं कनड़ी देखूँगा आप सस्कृत देखना। इस तरह दोनीका मिलान करके इसे प्रेसमें रेंगे। किन्तु उन्होंने तो जीवनसे ही अवकाश ले लिया और उसके प्रकाशनका सब आर में के कर आ गया। हिन्दी अनुवाद तैयार मा किन्तु कनड़ी भाषा मेरे लिए 'काला असर मैंस बरावर' मी।

डों. उपाध्ये इसका प्रकाशन जीवराज ग्रन्थमाला शोलापुरसे करना चाहते थे। उनके स्वर्गत हो जानेके पश्चात् प्रस्थामालाके मन्त्री सेठ बालचन्द देवचन्द शाहको प्रेरचा जौर पूज्य आचार्य श्री समन्तमद्रजी महाराजके आदेशसे प्रस्थामाला सम्पादनका भार भी मुझे ही वहन करना पड़ा तो कन्नड़ टीकाके प्रकाशन-पर चिंचार हुआ। जीवराज ग्रन्थमालाने डॉ. उपाच्येके समस्त लेखोंका एक संकलन प्रकाशित करनेका भार लिया अतः उसे अपने सीमित साथनीसे सोम्मटसारकी कम्नड़ टीकाके प्रकाशनका भार लेना कठिन प्रतीत हुआ।

जी समय बाहुबली (कुम्मोज) में उपस्थित विद्वानीके सम्मुख जब कननड़ टोकाके प्रकाशनकी बात जायों तो सबका यही कहना चा कि उसे कीन समझ सकेगा। अतः उसके सायमें उसका संस्कृत क्यान्तर किनका भी विचार हुआ। इसके सर्वकृत कार्यात्म हुन होन स्था । जीर व्यवस्था भी अत नाया । जावार्य महाराज जारिकी भावना हुई कि भारतीय जारपीट इसके प्रकाशनका उत्तर स्विध्वत्र केदे । मैं उसकी मृतिदेशे प्रव्यास्थाका भी सम्पादक हूँ । जतः मैंने तत्काल भारतीय जारपीटके मन्त्री बाढ़ कथ्यीचन्द्रजीको किल्ला । उनकी तारसे स्वीकृति मात हुई और इस तरह भारतीय जारपीटके सन्पति मृत्यालयमें इसका महाराज कार्य प्रारम्भ हुआ। कृतक मात्राक्ष की महाराज कार्यों कर तर भारतमें केहे हो सकेगा, पृक्ष देखनेकी व्यवस्थायक, प्रकारी को से इसकेगी ये सब चिन्ता करनेवाला में एकाको व्यक्ति था। किन्तु सन्भित मृत्यालयके व्यवस्थायक, प्रकारी कोच की सुष्ट कम्मीजीटर श्री महावीर प्रसादने मेरी सब चिन्ताएँ दूर कर दी। अधिर प्रमाद विचार किला किला हुआ हुआ क्षा के चाल है।

कलड़ माचाका प्रक शोधन केवल प्रेस काणीके आधारपर किया यया है। कलट भाषाका परिज्ञान न होनेसे पदिक्खिर कादि भी तदनुसार ही किया गया है। यदि उसमें कुछ अधुद्धियां हों, जो जबस्य हो सकती हैं. तो कलडविक पाठक दमें क्षमा करेंगे।

कप्रदुक्तो प्रेसकापी कब, किसने, किस मूल प्रतिके आचारपर की यह भी हमें बात नहीं है। व्योककाणकी प्रेसकापीके अन्तमें 'लेखक---एन् चन्द्र राजेन्द्र विधारद ता. १-६-१९६५ मंगलबार' लिखा है। प्रेसकापी दत्ते सुन्दर अवरों में लिखी हुई हैं कि लेखककी लेखनी चूमनेकी इच्छा होती है। हमारा जलों सामवाद है।

संस्कृत टीकांके जिए हमने कलकत्ता संस्कृत मृद्धित पाठको ही अपनाया है। श्रो स्याद्वाद महा-विद्यालयने अकलंक सरस्वती भवनकी एक हस्तिजितित प्रतिते उसका मिलान अवस्य किया है। 'ब' नामसे टिप्पणये उसीके पाठान्तर दिये हैं। उसमें कुछ ऐसे अंश मी मिले जो मृद्धितमें नहीं हैं, छपनेसे छूट गये हैं। उन्हें मानवाद वर्ष किया नया है।

हिन्दी अनुवाद पं. टोडरमनजीकी टीकाका शब्दशः रूपान्तर तो नहीं है किन्तु हमने यथाशिक उसका अनुवरण करनेका प्रयत्न किया है। उसमें हमारा अपना कुछ मी इतित्व नहीं है। जो कुछ है वह पं. टोडरमजजी साहबकी हो देन हैं। हों, बुटियोंके किए यदि कीई उत्तरदायी है वह इन पीक्तरोंका केखक है। उसने केबल अपने मित्र डॉ. उपाध्येकी शुभमावनासे प्रेरित होकर ही उनके द्वारा छोड़े गये इस महान् उत्तरदायित्वकी वहन किया है। बाशा है अपनी भावनाको इस आणिक पूर्तिसे उनकी स्वगंत आसाको प्रसन्तता होगी।

करूकतासे प्रकाशित संस्करणके बहुत समयसे अनुष्ठव्य होनेसे गोम्मटसार जैसे ग्रन्यराजके एक महान् संस्करणका अभाग बटकता था। स्त्र हाँ उपाध्ये इसके प्रकाशनसे उसकी भी पूर्ति करना चाहते थे। हाँ उपाध्येने ही केशयवर्षोंकी कन्नव्ह टीकाके अस्तित्यका उद्यादन किया था, अन्यया तो सब संस्कृत टीकाको ही उनकी मानते थे। उन्होंने यदि बीहा न उठाया होता तो कन्नव्ह टीका कभी प्रकाशमें नहीं था। सकती थी। बीर नागराकरोंमें उसका परिवर्तन तो असम्भव ही था।

अन्तर्मे हम बाहुबळी विद्यापीठके स्त्री शास्त्रीबीको सर्वप्रयम घन्यवाद देते है उनका नाम हमें न्मरण मही है। वे बिद्धान्तक होनेके साथ प्राचीन कन्तरृके मो आता है। टीकाके प्रारम्भिक कन्तर पद्योका हिन्दी अनुवाद उन्होंने ही किया है और प्रेसकापीका शोधन भी किया है। बाहुबळी विद्यापीठके संचालक और में, प्राणिकचन्दली मिसीकर गुल्लीये भी बराबर सहसीप मिलता है। आचार्य श्री समन्त्रभटनी महाराज-का गुभाशीत्रीट और सेट बालचन्द देवचन्द शाहका सहयोग तो हमें प्राप्त है ही।

भारतीय ज्ञानपीठके मन्त्री बाबू स्वसीचन्द्र जी, जॉ. गुलाबचन्द्रजी तथा सन्मति सृष्टणालयका सब परिवार घन्यवादका पात्र है। खेद है कि साहू श्लानिजसादकी आज उपस्थित नहीं है, उन्हींकी प्रेरणासे ज्ञानपीठने इस महत् भारको उठाया था। उन्हें हम सादर श्रद्धाबिल श्रपित करते हैं।

सिद्धान्तसेवक

कैलाशचन्द्र शास्त्री

ऋषभ जयन्ती } वि. सं. २०३४ }

## पूर्वीका महत्त्व

भगवान् महावीरकी वाणी या जिनवाणी को हास्थाणवाणी भी कहती हैं क्यों के भगवान् महावीरके प्रमुख विध्य नौतम नणकरने उसे बारह अयों में निबद्ध किया था। इन बारह अयों में अन्तिम दृष्टिवाद नामक अंग सबसे विशाल था। उससे पाँक मेंदीने ने एक मेद पूर्व था और पूर्वके वीरह मेद थे। इन पूर्वका महत्व निवीच था। आचार्य कुन्यकुन्ते अपने बोचपाहुक अन्तमे भूउकेवली भद्रवाहुका वययोध करते हुए उन्हें बारह अगो और चौरह पूर्वका आता कहा है। इसी तरह आचार्य यतिष्यमें भी भगवान् महातीर परवात् हुए पांच भूउकेविकां मं उपविद्यात् विश्व के उससे परवात् हुए पांच भूउकेविकां वंजवर्षा के विजय स्थाल हुए पांच भूउकेविकां वंजवर्षा पूर्व उससे बतात् होता हो। इससाववाणीमें पूर्वोका हिता महत्व था। वो पूर्वोका आता होता शा सम्भवत्या त्यारह अंगोंके परवात् ही पूर्वोका आता होता शा सम्भवत्या त्यारह अंगोंके परवात् ही पूर्वोका आता होता शा वा स्थारह अंगोंक परवात् ही पूर्वोका आता होता शा वा स्थारह अंगोंक परवात् ही पूर्वोका आता होता शा वा स्थारह अंगोंक परवात् स्थार स्थारह स्

पर्यक्रवागमके बेदनावण्डके कृति अनुयोग द्वारके प्रारम्भमें सुवकार मृतवकीने 'जागी जिजाण' आदि ४४ सुवासे मंत्रक किया है। उसमें एक सुव है 'जागे दस पुव्वियाण'। इस सुवकी धवका टीकामें लिखा है कि सारह अंगोको पढ़कर पश्चात् दृष्टिवादको पढ़ा बाता था। तथा चौदह पूर्वीका घारी उस भवमें मिस्पात्व अपने स्वित्यक्ति प्राप्त होता। स्वेतान्वर परम्परामें भी यद्यि स्वी मृक्ति प्राप्त कर सकती है किन्तु उसे दृष्टिवादको पत्रकेत अधिकार नही हैं। अतः स्वेतान्वर परम्परामें भी दृष्टिवादका विशेष महत्त्व रहा है। उसीके भेद पूर्व है।

आज जो पट्लज्डामम और कसायपाहुड नामक सिद्धान्त उन्म है जो अपनी पत्रका और जयपवका नामक टीकाके नामपर पत्रक और जयपवर्क नामके स्थात है, ये पूर्वीक हो अवसिष्ठ शंज है। कसायपाहुडक रचिवा नामक प्रमुद्ध नामक पत्रम पूर्वकी दसवी वस्तु सावन्यी तीसरे कथायप्रामृतके पारतामी थे। उन्होंने सीळह हजार पर समाण पेज्वरोत पाहुडको एक सी सस्सी गायाओं करहाद करके करें के कसायपाहुड नाम दिया। इसरे आचार्य परसेन महाकमं प्रकृति प्रामृतके शाता थे। उन्होंने मृतवकी पूण्यत्त-कं सायपाहुड नाम दिया। इसरे आचार्य परसेन महाकमं प्रकृति प्रामृतके शाता थे। उन्होंने मृतवकी पूण्यत्त-कं सर्वक्रमामक प्रमृतक कराय सामक प्रमृत करके प्रमृतक करने स्वामक प्रमृत प्रमृत करके प्रमृत करने स्वामक स्वामक प्रमृत करने स्वामक स्वामक

र. भारस अंग विभाग चउइसपूर्वन विख्त विश्वरण<sup>°</sup>।

सुप्रणाणि भइबाहु गमयगुरू भगवजो जयत । ६२॥ बोधपा, ।

२. पंच हमे पुरिसवरा चउदसपुत्रवी जगम्मि विकलादा । ते बारस अंगधरा तिरथे सिरि बहुदगामस्स ११४८श- ति. १, ज. ४।

#### कर्मसिद्धान्त

जैन साहित्यमें कर्मसिद्धान्त विषयक साहित्यका महत्त्व रहा है और उस महत्त्वका कारण है जैन धर्ममें कर्मसिद्धान्तका महत्त्व होना । जैनधर्म आत्माको अनादि-अनिधन स्वतन्त्र द्वव्य स्वीकार करता है। जैन दर्शनमें केवल छह द्रव्य माने गये हैं—जीव, पुद्गल, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश और काल। किन्तु यह संसार केवल जीव और पुद्मल द्रव्योंके मेलका ही खेल है। शेष चार द्वव्य तो उसमें निमित्तमात्र है। ये छहो द्रव्य नित्य और अवस्थित हैं। न इनका कभी विनाश होता है और न ये कभी कमती-बढती होते हैं। छह के छह ही सदा रहते हैं। उनमें से धर्म, अधर्म, आकाश एक-एक है। जीव अनन्त है और पुद्रवल उनसे भी अन्हतुगुणे हैं। पुद्रवलद्रव्यमें पृथिवी, जल, आग, बायु चारों तत्व गमित है। पुर्गलद्रक्य तेईस वर्गणाओं में विभाजित है। उनमें से पाँच वर्गणाएँ ऐसी है जो जीवके द्वारा, आहारादिके रूपमें ग्रहण की जाती हैं। उन्होंसे उसका शरीर आदि बनता है। उन वर्गणाओं में एक कार्मण वर्गणा भी है जो समस्त लोकमें व्याप्त है। जीव के कायिक, वाचनिक और मानसिक परिस्थन्दका निमित्त पाकर यह कार्माणवर्गणा जीवके साथ सम्बद्ध हो जाती है और उसका विभाजन आठ कमोंके रूपमें होता है। इसीका नाम कर्मश्रम्बन है। जीवके क्रोध. मान. माया, लोभरूप कथाय भावोंके अनुसार उन कर्मों में स्थिति और अपु-भागबन्ध होता है। जैसी तीत्र या मन्द कथाय होती है तदनसार हो कर्मपुदगर्लोमें तीत्र या मन्द स्थितिवन्य और अनुभागबन्ध होता है। कर्म बंधनेपर जितने समय तक बात्माके साथ बद्ध रहते है उसे स्थितिबन्ध कहते हैं और कर्ममें तीव्र या नन्द फल देनेकी शक्तिको अनुभागबन्ध कहते हैं। जीवके भावोका निमित्त पाकर कर्म स्वयं बैंघता है और अपना फल स्वयं देता है।

स्त तरह जीव और कर्मपुर्गजें बन्यनका नाम संसार और उस बन्यनसे खूटकारेका नाम मोधा है वो जैनवरमंका बन्तिन सर्वोत्कृष्ट करवा है। इससे जैनवर्ममें कर्मसिद्धान्तका महत्त्व अन्य दर्शनोसे विधिक है। अन्य दर्शनोमें तो केवक कर्मको सरकारके स्थमें माना यया है तथा उनका फळ्याता इंत्यरको माना यया है। किन्तु जैनवर्धनमें कर्मफळ्याता १६वर नहीं है। बीव स्वयं ही कर्मोको बोचता है स्वयं कर्म उसे अपना फळ देते हैं और जीव अपने पुरुवायें ही कर्मबन्यनते खूटता है। इसके क्लिप मुमुख जोवको कर्मो अपना स्वक्य वानना आवश्यक है वहीं कर्मबन्यनते बचनेके क्लिप कर्मसिद्धान्तकी प्रक्रियाको भी जानना आवश्यक हैं। इसीते बेन सिद्धान्त्ये कर्मसिद्धान्तका महत्त्व अत्यधिक है क्लॉकि जोवके आरोहण और अपना स्वक्य वानना आवश्यक है वहीं कर्मबन्यनते वस्त्रीक क्लियार वीचके राम देवस्य भाव होते हैं और राम-देवस्य भावों के अनुवार हो जोव नदीन कर्मबन्यनते वस्त्रीत गढ़ी गढ़ी स्वार है। इसीसे खुटकार पाना है। सिद्धान्यस्य मुख्य रूपो इसी जीव और कर्मविद्यक वस्त्रीत सम्बन्ध है।

### षटखण्डागमका महत्त्व

एंगा प्रतीत होता है कि इन दोनों सिद्धान यन्थों में से कसायगाहुड़की अपेक्षा पर्सण्यामका प्रवक्त विषेत्र रहा है। इन्दर्शन्दिन अपने भूतात्वारमें पर्स्तक्ष्यामको रचनाको प्रयम स्थान दिया है और उत्पार रची गयी टोकाओं की एक छन्दी भूती तही हो अस्तिम टीकाकार वीरकेन स्वामी थे। उन्होंने भी प्रयम पर्स्तक्ष्यामगर हो धवना नामक टीका रची। पत्त्वात कसायगाहुड्य व्यवस्वन नामक टीका रची। विशेत स्वामी की स्वामी स

प्यना-जयपवला टीका रचे जानेके बाद नी पट्सप्यामका ही प्रचलन विशेष रहा प्रतीत होता है। उसी के काव्यमनको केकर विद्वान्त चक्रवरी नामक उपाधि प्रवित्त हुई, क्योंकि को अरखनेके छह सम्बन्धोंको जीतता था नह चक्रवर्ती कहा जाता था। यद्वस्थ्यामको भी छह चल्य वे बतः जो उनकी निर्वित्त सामना करता था नह सिद्धान्त चक्रवर्ती कहाता था। गोम्मस्याद कर्मकावर्षी उनके रुपस्थिता नैसियन्दास्याप्ते

एक गायाके हारा इस बातको स्पष्ट लिखा है कि जैसे चकरतों अपने चक्ररतनके हारा भरतके छह खण्डीको बिना विका-बायाके साथित करता है उसी प्रकार मैंने अपने बृद्धिक्यी चक्रके हारा सिद्धान्तके छह खण्डीको साया है।

षट्कण्डागमको केकर सिद्धान्त चक्रवर्तीका विश्व कब, कैसे, फिसने प्रचलित किया यह जात नहीं होता । बीरसेन स्वामी बौर उनके गुढ़ एलाचार्य रोनों सिद्धान्त ग्रन्थोंके ज्ञाता ये बौर बीरसेन स्वामीने तो रोनोपर विशाल टोका ग्रन्थ रचे थे । उनके समय तक इस उपाधिका कोई संकेत नहीं मिलता । उनकी यहला व्यथवलाके रचे बानेके पश्चात् ही इस उपाधिको चर्चा मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन टोका ग्रन्थोंके निर्माणके पश्चात् इनके पठन-गठनकी विशेष प्रवृत्ति हुई बौर तमीसे सिद्धान्त चक्रवर्तीका विक्ट प्रवृत्तित हुआ । इस तरह उत्तरकालमें भी यट्खण्डागमका विशेष महत्त्व रहा है बौर यट्खण्डागमने अपनी टोका चवलाके कारण ही विश्वृत्ति पायों है तथा रोनो ही सिद्धान्त प्रन्य अपने-अपने मूल नामको छोड़कर प्रवृत्त कोर ज्यायवल नामसे ही विश्वृत्त हुए । अपत्रश्च महापुराणके रचित्ता पृण्यन्तने उनका उत्तरेख इन्ही नामोशे किया है। यथा—'सिद्धनु चवल ज्यायवलु लाग'। इन्ही चवल-ज्यायवल सिद्धानोका जवनाहन करने आवार्ष नीमंचन्ट सिद्धान्त चक्रवर्तीन गोम्मटशार नामक प्रन्यको निव्ह किया था।

#### गोम्मटसार-नाम

गोम्मटसार नामका प्रथम पर गोम्मट मुननेमें कुछ विचित्र-सा लगता है। यह शब्द न तो सस्कृत भाषाके कोशोंमें मिन्द्रता है और न प्राकृत भाषाके। अत यह शब्द बिद्धानोंके विवादका विषय रहा है। इस गोम्मट नामसे ही प्रथणबेलगीलामें गंगनरेस राचमत्त्रके प्रधानमन्त्री और सेनाधित चामुण्डरायके द्वारा स्थापित बाहुबलीकी उत्तेन मूर्ति भी विश्रुत है। उसे भी गोम्मटस्वामी या गोम्मटविन कहते है। मूल रूपते ये दो ही चत्तु ऐसी हैं को गोम्मट नामसे अबहुत होती है। उसी मूर्तिके बनुकरणपर जो बन्य मूर्तियाँ कारकल और वेणूरवे निर्मत हुई वे भी गोम्मट नामसे स्थवहृत होती है। उसी मूर्तिके बनुकरणपर जो बन्य मूर्तियाँ कारकल और वेणूरवे निर्मत हुई वे भी गोम्मट नामसे हो स्थवहृत हुई।

इस गोम्मट नामके सम्बन्धमें एक लेख श्री गोविन्द पैका जैन सिद्धान्त भास्कर आरा, जिल्द ४, पृ १०२९ में श्रकारित हुआ था। उससे उन्होंने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया था कि बाहुबळी कामदेव होनेके कारण मन्मय कहें जाते ये जिसको कनडीमें गोम्मट एक तद्मय रूप है जिसे मराठीते लिया गया है।

हसने बाद वॉ ए. एन उपाध्येके भारतीय विद्या (बि. २, भाग १) में प्रकाशित अनुसन्धानपूर्ण केलका हिन्दी अनुवाद अनेकान्त्र वर्ष ४ की हिरण तीन और चारमें प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक है भोम्मट ! इसमें विद्वान् केलकने सभी मठोंकी मगीसा करते हुए वो प्रमाण अपने मतके समर्थनमें दिये उनसे यह विवाद हुर हो पया और उसके परचात् किसीका भी कोई केल इसके विरोधमें हमारे देखनेमें नहीं आया । उस केलका साराश यहाँ दिया जाता है।

# ग्रन्थके निर्माणमें निमित्त चामुण्डराय-गोम्मट

यह हम जर छित्त आये हैं कि गोम्मट नामसे व्यवहृत मूलतः दो बस्तुगे हैं—एक गोम्मटसार नामक प्रन्य और दूसरी अवजवेलगोलाके विन्ध्यगिरि पर्वतपर स्थापित बाहुबलीकी उत्तृग मूर्ति और इन दोनोंका सम्बन्ध जिस एक व्यक्तिले हैं वह है गंग साम्राज्यका प्रधान मन्त्री और सेनापित बामुख्डराय । बामुख्डरायने हो उक्त मूर्तिको प्रतिष्ठाविधि आदि करायो थो । तथा गोम्मटसारके टीकाकार अस्पयन्त्र, केशबदायी और

१, जह चन्केण य चनकी छन्छं हं साधिहं छविन्येण । तह महचनकेण सया छन्छं हं साधिहं होदि ॥

नेमियन्द्र अपने प्रारम्भिक कपनमें लिखते हैं कि नेमियन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीने अनेक उपाधिवारी चामुख्यराय-के लिए प्रथम सिद्धान्त ग्रन्थके आधारपर गोम्मटसार ग्रन्थ रचा ।

प्रायः संस्काशनेत प्रत्याम् समकाशीन ये तथा मृतिकी स्थापना बौर घोम्मटसारका संकशन भी प्रायः संस्काशनेत परनाएँ हैं। इसिलए पोमटका जो भी अर्थ लगाया जाये वह पूर्वि तथा उक्त प्रावृत एन्यके नामके साथमें स्वारत होना चाहिए। वसीकि वामुण्डरायका सम्बन्ध वेत्रगोक्ताकी मृतिके साथ भी उसी प्रकार है बिस प्रकार उक्त प्रक्षको तथा है।

यदि हम गोम्मटसारकी कुछ अन्तिम गायाओको ध्यानपूर्वक पहुँ तो एक बात निविवाद सिद्ध है कि षामुख्यायका-जो तीर मार्लक्की उपाधिसे शोमित से, एक नाम गोम्मट या और वे गोम्मटयाय भी कहें बाते से। नेमिननदने जोजपूर्ण शक्दोंमें उनकी विजयकी भावना की है। जैसा कि निम्न दो गायाओंसे प्रकट है—

> अञ्चज्जसेण गुणगणसमूह संघारि अजियसेण गुरू । भुजगान अस्स गुरू सो राजो गोममटो अयत ।।।९३३। ∼त्री. का. जेण विणिमिय-रिटमा-वयण सम्बद्दशिद्धिदेवेहिं । सम्बयरमोद्रिजोगिद्धि रिटटं सो राजो गोममटो अयऊ ।।९६९।। ∼कर्मका

इनमें पहली गाथा जीवकाण्यकी और दूसरी कमंकाण्यकी है। पहलीमें कहा है कि वह राय गोम्मट जयवन्त हो, जिनके गृब वे जविजदेन गृब है जो भूवनगृब है। दूसरी गाथामें कहा है कि वह राजा गोम्मट जयवन्त हो, जिनकी निर्माण करायी हुई प्रतिमा तबहुब्लीको मृति ) का मुख सर्वार्योगिये के देवों और सर्वार्विष तथा परमायिकों कारक गोगियों के द्वारा देखा गया है।

इस समकानीन साक्षीके सिवाय ई. सन् ११८० के एक शिलालेखरे जात होता है कि चामुण्डरायका इसरा नाम गोम्मट था।

बाँ. उपाध्ये इसे चामुण्डरायका घरेलू नाम बतलाते हैं। और लिखते है—िक बाहुबलीको प्राचीन जैन साहित्यमें गोम्मटेक्य नहीं कहा गया है तथा यह शब्द केवल बेन्योलाको मुलिकी प्रतिद्यक्षे बाद ही ज्याबहार में आया है, इन बातोको स्मृतिमें रखते हुए यह बात आसानीले विच्या किये जाने योग्य हो जाती है कि यह मूर्ति गोम्मटेक्यर ने नामके इसलिए प्रिव्ध हुई; क्योंक इसे चामुण्डरायने, जिल्ला हूसरा नाम गोम्मट था, बनवाकर स्थापित किया था। गोम्मटेक्यरका अर्थ होता है 'गोम्मटके देवता'। इसी तरह गोम्मटवार नाम इसलिए दिया गया, क्योंक वह चक्जादि प्रन्योंका सार था, जिसे नेमिचन्द्रने गोम्मट चामुण्डरायके लिए तैयार किया गया, क्योंक वह चक्जादि प्रन्योंका सार था, जिसे नेमिचन्द्रने गोम्मट चामुण्डरायके लिए तैयार किया गया व क्योंक एक स्वाच्य सामके तो एत एक प्राम्मटक्याचौ ईस्वर:) समझ लिया गया। और बादमें बाहुबली-की हुसरी मृतियोंके लिए भी अयबहुत हुआ।

स्त तरह डॉ. उपाध्येके निकर्मके अनुवार गोम्मट चामुक्तरायका व्यक्तिगत नाम या, चूंकि उन्होंने बाहुबलोकी मुर्तिको प्रतिष्ठा करायो वी इसलिए वह मूर्ति गोम्मटेस्टर कहुकाने लगी और असते नैमिनपत्रने बी बक्लारिका सार तैयार किया वह गोम्मटसार कहुकाया। अक्षरश्वः गोम्मटका अर्थ है उत्तम आदि। (यह डॉ. उपायोके लेकका सार है)

किन्तु जिन आचार्य नेमिचन्द्रने अपने गोम्मटसारके अन्तर्मे गोम्मट राजाका जयकार किया है उन्होंने

१. देखों ( E. C. II ) नं, २३८ पंक्ति १६ और अँगरेको संक्षेपका पृथ्ठ ६८ मी ।

ही गोम्मट शब्दका व्यवहार दूसरे बर्बोर्ने भी किया है। कर्मकाण्डको अपनी बन्तिम प्रशस्तिमें, जो आठ गायाओंमें निबद है। सर्वप्रयम वह लिखते हैं—

> बौम्मट संगह सुर्स गोम्मटदेवेण गोम्मटं रहयं। कम्माण णिज्जरहं तच्चट्टवशारणहं च ॥ ९६५ ॥

इसकी संस्कृत टीका इस प्रकार है-

"इदं गोम्मटसारसंब्रहसुत्रं गोम्मटदेवेन श्रीवर्धमानदेवेन गोम्मटं

नयत्रमाणविषयं रचितम् किमर्थं ? ज्ञानावरणादि-कर्मनिर्जरार्थम् ॥"

अर्थात् गोम्मटसेव श्रीवर्धमानदेवने गोम्मट अर्थात् नय प्रमाणविषयक यह गोम्मटसार सग्रहसूत्र ज्ञाना-वरण आदि कर्मकी निर्जराके लिए रचा।"

इसमें श्रीवर्धमान तीर्यकरको गोम्मटदेव कहा है तथा गोम्मटका अर्थ नयप्रमाण जिसका विषय है ऐसा किया है। हमें टीकाकारका यह अर्थसम्पक् प्रतीत नहीं होता; क्योंकि महाबीर स्वामी कर्मोकी निजंगिके लिए कोई रचना कैसे कर सकते हैं। इसी तरह गॉम्मटका अर्थनयत्रमाणविषय भी चिन्त्य होता है।.

आगे लिखा है---

सर्वोत्कर्षरूपसे जयवन्त हो ।'

गोम्मट संगह सुत्तं गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटिजिणो य ।

गोम्मटरायविणिम्मिय दक्षित्वजकुरुकुडीवणो वयउ ॥१६८॥ इसकी सरकृत टोकामें कहा हैं—'गोम्मट संग्रहसूत्र, चामृज्डरायके द्वारा निर्मित प्रासादमें स्थित एक हस्त प्रमाण इन्द्रतीलरत्नमय नैमीन्बरका अतिबिग्द और चामृज्डरायके द्वारा विनिर्मित दक्षिणकुरुकुट जिन्

इसमें तीन कार्यों का उस्केस है— १ गोम्मट संग्रह सूत्र, २ गोम्मट बिन, और २ दक्षिण कुक्कूट बिन। गोम्मट संग्रह सूत्र तो गोम्मटके लिए सग्रह किया हुआ गोम्मटसार नामक सूत्रप्रत्य है। गोम्मट जिनसे अभिग्रास भी नीमनावकी एक हाथ प्रमाण इस्त्रनीक मिणते निर्मित प्रतिविश्वसे हैं, जिसे चामुण्डरायने विव्यागिरियर निर्मित अपने जिनसक्ष हैं, जिसे चामुण्डरायने विव्यागिरियर निर्मित अपने जिनसक्ष में जिनस्थागिरियर निर्मित अपने जिनसक्ष में प्रतिकृति किया था। और दक्षिण कुक्बूट जिनसे बाहुबिकिकी विशाल मिल करी गयी है। इससे आगोकी गायामें इसी प्रतिमाली केवाडिक उसकेस है।

जैसे पूर्व गावामें गोम्मट शब्दका व्यवहार 'गोम्मटदेवेण गोम्मट रह्य' रूपसे किया गया है उसी प्रकार हम गायामें 'गोम्मटसिहत्वविर गोम्मटिवार्ग' रूपसे किया गया है। गोम्मटसार गोम्मटके लिए बनाया गया, गोम्मटिवार्गको रूपसे महत्वविर हो। किन्तु किया गया, गोम्मटिवार्गको रूपसे कहूना तो उचित्र है। किन्तु किया पर्वतिक सिवारय हम्लोकपणि निर्मित बिवार बराउवमान की गयी उस निक्यपिरिकी 'गोम्मट' कहान तो सटकता है। हो, विक्यपिरिपर निमित्त जिस जिनालयमें वह बिवार विरावसान की गयी उसे गोम्मट कहा जा सकता है करीक उसकी रचना भी बायुष्टरायने करायों थी। शायद हसीसे टोकाकारने गोम्मट सिवार का वर्ष वायुष्टराय विनिमित्र प्राचार किया है; क्योंकि विद विक्यपिरिको गोम्मट कहा जा सकता है को जिस व्यवस्थित हमें अपने प्रविद होता है। विवार विनिमित्र प्राचार किया है; क्योंकि विद विक्यपिरिको गोम्मट कहा जा सकता है को जिस व्यवस्थित स्थारिक हमें अपने प्रविद होता है।

किन्तु आवार्य नैमिचन्द्रने उस उत्तृंग मूर्तिका उत्त्रेख योग्मट नामसे नहीं किया। वे अपने द्वारा रिचत सम्बक्ते गोग्मट संस्कृ तुत्र कहते हैं। वामुण्डरायको गोम्मट कहते हैं। वामुण्डरायके द्वारा निर्मित विनालयको बीर उसमें स्वारित दिन्दको गोग्मट शब्दवे कहते हैं किन्तु बाहुबकोकी मूर्तिको गोग्मट शब्दके नहीं कहते। उसे वह दक्षिण कुरूकदिन कहते हैं।

बाचार्य नेमिचन्द्रके उल्लेखोंके बाधारपर यह तो निर्विवाद है कि चामुण्डरायका उल्लेख गोम्मट नामसे किया गया है और उसीके उस नामपर-से उसके द्वारा या उसके उद्देशसे निर्मित वस्तुओंको भी पोम्मट कहा है। किन्तु उतकी बनेक उराधियोंके साथ उसके इस नामका कोई निर्देश देखतेमें नहीं बाया। तथा इस नामका कोई कारण भी प्रतीत नहीं होता। जत इस शब्द गोम्मटकी स्थिति बभी भी विचारणीय हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गोम्मट शब्द जिल देशी भाषाका है उसमें उसका कोई बन्य अर्थ जवस्य रहा है। हाँ, उपाध्येते अपने लेखनें मिखा है कि भारतकी आधुनिक भाषाओं में मराठी हो ऐसी भाषा है जिसमें पह शब्द प्रायः व्यवद्वत हुआ है और अब भी इसका व्यवहार होता है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं। आपने वे जिसते हैं—

'गोम्मट शब्द मराठीमें एक विशेषण है और उसका बर्ष है साफ, सुन्दर, आकर्षक, बण्डा आदि। कोंकणी भाषामें भी गोम्टो शब्द है और उसका वही वर्ष है जो मराठोमें है।' बन्तमें वह लिखते हैं— असरवा गोम्मट शब्दका वर्ष है उत्तम आदि।

श्रवणबेलगोलाके तीन शिलालेखोंमें जो क्रमशः ई. सन् १११८, ११५९, ११८० के हैं और कन्नड़ भाषामें हैं गोम्मट शब्द आया है। और वहीं उनका अर्थ प्रसन्न करनेवाला या उत्तम है।

हाँ, उगाध्ये भी गोम्मट शब्दकी बादि और वाज्ञिक परिज्ञानके लिए अधिक अध्ययनकी आवस्यकता स्वात्ताते हैं। आचार्य नेतिमक्टके द्वारा प्रयुक्त 'गोम्मटदेवेंचा गोम्मट रह्य' पदते हुने भी उसकी, अस्यवस्वका प्रतीत होती है। वर्गीक उत्तर वाक्यने गोम्मट आकर्षका प्रयोग ते तो बानुकरायके लिए हैं। उसमें कहा गाया है कि गोम्मट देवने कर्मों ही निजंदके लिए और तत्त्वार्षके लिए गोम्मट संवहसूत्रकी रचना की है। गोम्मट संवह सूत्रका ही विशेषण दूसरा 'गोम्मट' शब्द हैं अर्थ मान्य संवह सूत्रका ही विशेषण दूसरा 'गोम्मट' शब्द हैं अर्थ मान्य स्वता है। किन्तु पत्ना करतेवांका गोम्मटदेव कौन है 'जिसने नर्मों की निजंदा और तत्त्वार्षके अववारणके लिए एस प्रयक्ता रेवा हिन्त स्वता है। त्रीपर रचनाकार ही लिख सहता हैं। और प्रयाग करतेवांके सम्बद्ध अववारणके लिए एस प्रयक्ता रेवा जिल्ला हैं। त्रीर पत्ना करतेवांके सम्बद्ध में गोम्मटदेव शब्दर्श किया हैं। अर्थ गो कर्नुगेने कहीं भी प्रयक्तारके सम्बत्यर्थ सा प्रयाग नहीं कर्नुगे स्वारकार क्षायन नहीं क्षिया है।

हौ. आगे गा ९६७ में वह इसका सकेत अवस्य करते है---

उन्होंने यह ग्रन्थ चामुण्डरायके जिए ही बनाया था इसका उल्लेख एक रूपकके रूपमें उन्होंने इस प्रकार किया है—

वह कहते है-

सिद्धंतुदयतदुग्गय णिम्मलवर णेमिचंदकरकलिया।

गुणरयणभूषणंबुहिबेला भरउ भुवणयलं ॥ ९६७ ॥

कि 'सिद्धान्तक्षी उदयाचलके तट्यर जेरित निर्मल निमनग्रकी किरण हे पुक्त गुणरस्नभूषण अर्थात् नामुण्ड-रायक्ष्मी समुद्रकी मेतिक्षी क्षेत्र भूवनतलको पूरित करे। 'सिद्धान्तक्षी उदयाचलके तट्यर जेरित नेमिक्यर-ब्ययं अन्यकार है जनके प्रमार्थ संपुष्टरायक्षी समुद्रकी मितिक्षी क्षेत्रका प्रसाद हुआ है। गुणरस्तपूष्ण चामुण्डरायको ज्याचि थी। आचार्य नेमिक्टरने गोमप्टतारका मगळाचरण करते हुए मी 'गुणरयणभूषणुयर जीवस्स एक्वर्य जोक्कं 'कित्रकर प्रकारान्तरों चामुण्डरायका निर्देश किया है। इसी प्रकार जन्तेने कर्मकाण्ड-की कर्द मगळे गायाओं से उपर्यक क्योन चामुण्डरायको ज्यावियांका प्रमातिकार है। जत्य यह तो स्पष्ट ही है कि गोमप्रदशास्की रक्षणा चामुण्डरायके लिए नेमिक्यनावार्यने की है। जन्तीने कपनी दूसरी रचना

णमिकण गेमिचरं असहायपरककमं महाबीरं ॥ ०० ॥ णमिकण बङ्गमाणं कणयणिहं देवरायपरियुक्जं ॥ ३६० ॥ अमहाय जिल्लारिंदे असहायपरककमे सहाबीरे ॥ ३६० ॥

जनहाय । जनवारद जसहायपरन्कन महावार । ११८ । गमिजम नेनिमाहे सञ्जजुहिहिरनमंसियधिजुन । ४१९ ।

अमहाय पराक्रम, देवराज, सत्ययुधिष्ठिर मे सन वामुण्डरायकी उपाधियाँ हैं।

त्रिकोकसार भी चानुष्वरायके प्रतिवोधके लिए रची थी। यह बाबायं नैमिचन्त्रके शिष्य और त्रिकोकसारकी संस्कृत डीकाके रचिता मामबचन्द्रने अपनी टीकाके प्रारम्भने स्पष्ट किसा है। उसके मंगलाचरणने प्रयुक्त 'क्ष्मोतिन्य' का कर्ष उन्होंने बल-चानुष्वराय और गोविन्य-रावमल्डवेव भी किया है। बामुख्यराय संसानीय प्रायमल्डवेव भी किया है। बामुख्यराय संसानीय प्रायमल्डवेव भी किया है। बामुख्यराय संसानीय प्रायमल्डवेव (वि. सं १०३१-४१) के सेनापति और मानी थे।

ब्रतः जैसे वीरहेन स्वामीने अपने मक्त शिष्य सम्नाट् अमोषवर्षकी उपाधिको उपलितित करके सिद्धान्त ग्रन्थोको अपनी टीकाओंको धवला-वयषवला नाम दिया, उसी प्रकार नेमिचन्द्रने अपने मक्त शिष्य वामुण्डरायके गोम्मट नामको उपलितित करके उनके निमित्तते निमित्त अपने सग्रह ग्रन्थको गोम्मटलार नाम दिया। इनमें कोई विवाद नहीं है। किन्तु अनेक उपाधिती मुण्डित वामुण्डरायके इस अप्रसिद्ध नाम गोम्मटको ही वर्गो इतनी महत्ता आवार्य नेमिचन्द्रने दी, इसका कोई हेतु स्पष्ट नही होता। स्वयं वामुण्डरायके अपने पराणमें भी इस नामके प्रमन्यभी कोई लेका नहीं है। अस्तु,

#### ग्रन्थकारके गर

गोम्मटसार आचार्य नेमिचन्द्रको प्रमुख रचना है और उसके दो भाग हैं—जीवकाण्ड और कर्मकाण्ड। किन्तु इन दोनोंके ही अन्तर्में उन्होंने अपने बीर अपने गुरुके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा। कर्मकाण्डके अन्तर्में तो आठ गावाएँ प्रवक्ति सम्बन्धों हैं और बीचकाण्डके अन्तर्में एक हैं। इन सबसे राजा गोम्मटका हो जयकार है। उन्होंके गुरु बजितनेका निर्देश दोनों भागोंके अन्तर्में अवश्य है। किन्तु अपने गुरुका नहीं है। ही, त्रिकोकसारको अन्तिम गावामें नेमिचन्द्र मृतिका नाम अवश्य है और उन्हें अभयनिक्का शिया कहा है। किन्तु कर्मकाण्डके अन्तर्मत प्रावामें उनके एक नहीं, अनेक गुरुबोंका नामोल्लेख है। यथा—

सत्त्वस्थान नामक तीसरे अधिकारके अन्तर्मे कहा है-

वरइदंगंदिगुरुणो पासे सोऊण सयलसिद्धंतं।

सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तद्वाणं समुद्दिष्टं ॥ ३९६ ॥

इन्द्रनन्दि गुरुके पासमें समस्त सिद्धान्तको सुनकर श्री कनकनन्दि गुरुने सत्त्वस्थानको कहा ।

ु इसीके आगे वह गाया आती है जिसमें चक्रवर्तीके समान छह खण्डोंको साधनेको घोषणा है। आगे चतर्य अधिकारके अन्तर्गत पंचभागद्वार नामक चिलकाके प्रारम्भमें कहा है—

जत्थ वरणेमिचंदो महणेण विणा सुणिम्मलो जादो ।

सो अभयणंदि णिम्मलस्त्रोवही हरु पावमलं ॥४०८॥

जिसमें मधनके बिना ही नेमिचन्द्र अत्यन्त निर्मक रूस्ते प्रकट हुए वह अभयनन्दिरूपी निर्मक श्रृतसमुद्र पापमलको दूर करे।

आगे इसीके अन्तर्गत दसकरणचूलिकाके प्रारम्भमें कहा है-

जस्स य पायपसायेणणतसंसारजलहिम्तिण्णो ।

वीरिंदणंदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिगरं ॥४३६॥

जिमके चरणोंके प्रसादसे वीरनन्दि और इन्डनन्दिका शिष्य अनन्त संसारसमुद्रके पार हो गया, उन अभय-नन्दि गरुको मैं नमस्कार करता हैं।

आगे छठे अधिकारके प्रारम्भमें कहा है--

णमिकण अभयणीदि सुदसायरपारागिदणीदि गुरुं।

वरवीरणंदिणाहं पयडीणं पच्चयं वीच्छं ॥७८५॥

अभवनिष्यको और श्रुतसमुद्रके पारगामी इन्द्रनन्दि गुरुको तथा वीरनन्दि स्वामीको नमस्कार करके प्रकृतियोंके प्रत्यय कहुँगा । आगे आठवें त्रिकरण वृत्तिका नामक अधिकारके प्रारम्भमें कहा है-णमह गणरयणमध्य सिद्धंतामियमहद्विभवभावं । णिम्मलगणमिदंषेदिगरं ॥८९६॥ वरवीरणंदिचंदं

हे गणरत्नभवण चामण्डराय ! सिद्धान्तशास्त्ररूपी जमतमय महासमद्रमें उत्पन्न हुए उत्कृष्ट वीरनन्दिरूपी चन्द्रमाको तथा निर्मल गणवाले इन्द्रनन्दि गठको नमस्कार करो ।

इस प्रकार अभयनन्ति, वीरनन्ति, इन्द्रनन्ति और कनकनन्ति ये चार उनके गरु थे। सम्भवतया ये सभी सिद्धान्त समझके पारगामी होनेसे सिद्धान्तचक्रवर्ती थे।

आचार्य नेमिचन्टने अपने जीवकाण्डमें अपने किसी भी गरुका स्मरण नहीं किया और कर्मकाण्डके कई अवान्तर अधिकारोंके प्रारम्भमें उनका स्मरण किया. क्या इसमें कोई विशेष कारण हो सकता है ? ऐसा सनमें प्रवत होता है।

जीवकाण्डका विषय वीस प्ररूपणाओंसे सम्बद्ध है किन्तु कर्मकाण्डका विषय कर्मसिद्धान्तसे सम्बद्ध है। हो सकता है उक्त आवार्य कर्मसिद्धान्तके उस-उस विषयके विशेषज्ञ रहे हों और आवार्य नेमिचन्द्रने उन-उन विषयोंका विशेष अनशीलन उनसे किया हो । जैसे सस्वस्थान नामक प्रकरणके अन्तमें कहा है कि इन्द्रनन्दि गरके पासमें सम्पर्ण सिद्धास्तको सनकर कनकर्नान्द गरुने सस्वस्थानका कथन किया ।

स्व. श्री जगल किशोर मस्तारने ( अनेकान्त वर्ष ८. कि. ८-९. प. ३०४ ) लिखा था कि यह सत्त्व-स्थान ग्रन्थ विस्तर सत्त्वभंगीके नामसे आराके जैनसिद्धान्त भवनमें मौजद है। इस सत्त्वस्थान ग्रन्थको नेमिचन्द्रने अपने गोम्मटसार ग्रन्थके सत्त्वस्थान नामक अधिकारमें प्रायः ज्यों-का त्यों अपनाया है। इन्द्रनन्दि, वीरनन्दि आदिके द्वारा रचित कोई कर्मसिद्धान्त-विषयक ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं है किन्तु कनकनन्दीने उन्हीसे सकल सिद्धान्तका अध्ययन करके सत्त्वस्थानका कथन किया था । अतः उक्त दोनों ही आचार्य उस विषयके ममंत्र विद्वान् होने चाहिए । खेद हैं कि आचार्य नैमिचन्द्रके इन सकल श्रत पारगामी गरुजनोंके विधयमें कोई जानकारी प्राप्त नही होती । एक वीरनन्दिका चन्द्रप्रभचरित काव्य उपलब्ध है । उसकी प्रशस्तिमें उन्होंने अपने गुरुका नाम अमयनिन्द लिखा है और इनका समय भी प्रायः वहीं है। मात्र इसी आधारपर उन्हें नेमिचन्द्रके द्वारा स्मत वीरनन्दि माना जाता है।

इन्द्रनन्दि नामक आचार्य रचित एक श्रतावतार है जो माणिकचन्द्र ग्रन्थमालाके अन्तर्गत तत्त्वानशासनादि संग्रहमें प्रकाशित हो चका है। उससे ज्ञात होता है कि वे सिद्धान्तशास्त्रोंकी परम्परासे तथा उनके विषयादिसे सपरिचित थे। सिद्धान्तग्रन्थ विषयक उनका वर्णन बहुत ही प्रामाणिक और ससंगत है। अतः वे इन्द्रनन्दि आचार्य नेमिचन्द्रके गरु हो सकते हैं । इन सबमें अभयनन्दि हो बढे और प्रधान प्रतीत होते हैं। इससे प्रतीत होता है कि विक्रमकी ११वी शतीमें सिद्धान्त विषयक ज्ञाताओंका अच्छा समह था और ये सब चामुण्डरायके समयमें भी वर्तमान थे; क्योंकि कर्मकाण्डकी एक गाधामें आचार्य नेमिचन्द्र चामण्डरायसे उनको नमस्कार करनेको प्रेरणा करते हैं। अत: उसकी रचना करते समय वे सब अवध्य ही जपन्धित होने चाहिए । गोम्मटसारकी रचनामें उन सबका ही योगदान रहा प्रतीत होता है ।

आचार्य नेमिचन्द्रके एक शिष्य माधवचन्द्र त्रैविद्य थे। उन्होंने अपने गरुके द्वारा निर्मित त्रिलोकसार ग्रन्थपर संस्कृतमें टीका रची थी। उन्होंने अपनी टीकाकार प्रशस्तिमें कहा है कि अपने गुरु ने मिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीको सम्मत अथवा ग्रन्यकर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेवके अभिग्रायका अनुसरण करनेवाली कुछ गायाएँ माधवचन्द्र त्रैविद्यने भी यहाँ-वहाँ रची हैं। माधवचन्द्र भी करणानयोगके पण्डित हो। इनकी गणित शास्त्रमें विशेष गति यो । इनके द्वारा सिद्ध गणितको त्रिलोकसारमें निबद्ध किया गया है और यह गायामें प्रयक्त माधवचंद्रद्वरिया पदसे जो द्वि-अर्थक है, स्पष्ट होता है । गोम्मटसार जीवकाण्डमें भी योगमार्गणाधिकार-में इनके मतका निर्देश है। अतः गुरुजनोंके साथ शिष्यजन भी इस ग्रन्थरचना गोष्ठीमें सम्मिलित थे।

#### ग्रन्थरचना-स्थान

यह सम्परका वन्द्रियिरियर चामुण्डरायके द्वारा निर्माणित जिनाकार्ये इन्द्रनीकमणि निमित नेमीरवर प्रतिदिक्के शानिकार्य ही हुई है। योम्मटबार कर्मकाष्टकी प्रशस्ति है हर जिनाकार्ये स्थित विश्वका निर्देश है तथा जीवकारड, कर्मकाष्ट और त्रिकोकसारकी आद्य मंगळ पाषाओं ने नेमिजिनको नमस्कार भी किया गया है।

बाहुबिल्बरितके अनुसार जब बामुण्डराय अपनी माताके साथ गोम्मटेस्वरकी मृतिके दर्शनके लिए पोदनापुर गये ये तो नेमिचन्द्र भी उनके साथ ये। तथा नेमिचन्द्रको ही यह स्वप्न आवा था कि विन्यपिरि-पर गोमटेश्वरकी मृति थी। उसके परबात् ही बामुण्डरायने वहाँ मृतिको स्थापना की और नेमिचन्द्रके परगोमें बामुण्डरायने मृतिकी पूजाके निमिक्त ग्राम अपित किये विनकी आय खियानवे हजार ह्या प्रमाण थी। यथा—

> भास्बद्देशीगणाग्रेसरश्चरसिद्धान्तविन्ने मिचन्द्र— श्रीपादाग्रे सदा षण्णवित दशशतद्रव्यभूगामवर्यात् । दस्वा श्रीगोम्मटेशोत्सवननित्यार्चना वैभवाय श्रीमच्चामण्डराज्ञे निवपरमयरां संजगाम श्रितीशः ॥६१॥

#### रचनाकाल

जैसा जररके लेखसे स्पष्ट है कि नीमक्टाचार्यने वामुण्डरायके निमत्तसे अपने गोम्मटसार और विलोक्तार नामक प्रत्योको रचना की यो। तथा गोम्मटसार की अन्तिम प्रशस्तिमें राजा गोम्मट अपाँत् वामुण्डरायका उपकार करते हुए उनके द्वारा निर्मित दक्षिण कुक्कुटजिन-बाहुबलोकी मृति तथा चन्द्रगिरियर निर्मित तिलालपका उल्लेख किया है। इससे यह प्रकट है कि उक्त निर्माणोके परवात् या उनके समकालमें ही गोम्मटसार रचा गया है।

जामुण्डरायने अपना जामुण्डरायपुराण शक सं. ९०० (जि. सं. १०३१) में समाप्त किया था। उसने उन्होंने अपने सब कार्योका विवरण दिया है किन्तु मूर्ति निर्माण कार्यका उस्लेख नहीं किया। अतः स्तके परनात् ही गृतिकी प्रतिष्ठ हुई है। तथा मूर्तिकी प्रतिष्ठ संपन्तरेख राज्यसम्ब द्वितीयके राज्यकालमें हुई है और उसका राज्यकाल वि. सं. १०३१ से १०४१ तक है। बाहुकाजियति में गोम्मरेशको प्रतिष्ठाका और समय दिया है उसके अनुसार जि. सं. १०३७-३८ में प्रतिष्ठा हुई है। उस समय राज्यसम्ब कार्यकाल पायकाल पायकाल

#### रचनाएँ

अनियर्य नेभिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकी तीन ही रचनाएँ समुपलब्ध हैं—गोम्मटसार, लिबसार और त्रिकोकसार। बाहुबळीचरितमें भी उनकी इन्हीं तीन रचनाबोंका निर्देश हैं। यथा—

चिद्धान्तामृतसागर् स्वमतिमन्यस्मानृदालोडच मध्ये केभेऽभीष्टकलप्रदानपि सदा देशीगणाप्रसरः । श्रीमद् गोम्मट-कव्यसार्यकसत् त्रैकोष्यसारामर-क्माजशीसुरधेनुचिन्तितमणीन् श्रीनेमिचन्त्रो मृनिः ॥६३॥ इनके सिवाय एक स्थ्यसंग्रह नामक ग्रन्थ भी नेमियनस्मृनि रचित है। इसपर ब्रह्मदेवकी टीका है। श्री शरच्यन्त्र घोषालने इसका अंगरेजीमें अनुवार किया है। उसकी प्रस्तावनामें उन्होंने इसे गोम्मटसार के कांकी ही कृति माना है। किन्तु स्व पं. जुगलिकशोरबी मुक्ताप्ते उसकी विस्तृत बालोबना करते हुए उनके इस मतको मान्य नहीं किया है। उनको अनुप्तावाद इस प्रकार है—प्रयम हन ग्रन्थकारका सिद्धान्त-व्यवर्तीके क्यमें कोई प्राचीन उन्होंक नहीं मिलता। संस्कृत टीकाकार ब्रह्मवेवने उन्हें सिद्धान्तियेव प्रकट किया है। सिद्धान्त्य पर सिद्धान्तियेव प्रकट

दूसरे गोम्मटमारके कर्ता नैमिचन्द्र अपने प्रत्योंने अपने गुक्का नामोत्छेख अवस्य करते हैं। परन्तु इध्यसंग्रहमें बेता नहीं किया है। तीसरे टीकाकार बहादेवने अपनी टीकाके प्रस्तावना वास्यमें छिखा है कि यह इध्यसंग्रह नीमचन्द्र विद्यान्तिरेखके द्वारा तीम नामके राजवीटिके निमित्त आश्रम नामक नगरमें मृतिमुदत विद्यालये रचा गया। वह नगर उस समय बरायीया महाराज भोजदेव सम्बन्धी श्रीपाछ मण्डकेश्वरके अधिकारमें था। भोजकालीन नीमिचन्द्रका समय दीवाकी म्याटकों शताव्यी बैठता है।

चीचे द्रव्य संप्रहके कर्ताने भावास्त्रवके भेदोंमें प्रभादको भी निनाया है और अविरतके पाँच तथा कथायके चार भेद किये हैं। परन्तु गोम्मटसारके कर्ताने प्रभादको भावास्त्रवके भेदोंमें नहीं माना और अविरतके इसरे ही प्रकारसे बारह तथा कथायके पचीच भेद किये हैं।

मुस्तार साहबको सभी युक्तियां जोरदार हैं किन्तु जहाँ तक सिद्धान्तवकवर्ता और सिद्धान्तिदेवके बन्तरकी बात है वह बोरदार प्रतीत नहीं होती, क्योंकि त्रिकोकसारको टीकाके प्रारम्भने टीकाकार माधव-बन्दते अपने गुक्का निर्देश नेमिचन्द्र वैद्धान्तदेव कथाते किया है। तथा अपने अन्तित बक्तस्वकी गाधाको टीकामें 'गुर्किमिबंद' वक्ती व्याक्यामें 'स्वकीयगुर्किमिबन्हीस्तान्त्रविक्षण अथवा प्रत्यकर्त्णा नेमिबन्द्र-सिद्धान्तदेवनाम्' छिखकर दोनों पर्दोको समकक्ष प्रमाणित किया है। यहाँ गुर्किमिबन्द्रके साथ तो सिद्धान्त्र-बक्की पद और प्रत्यकार नेमिबन्द्रके साथ सिद्धान्त्रदेव पदका प्रयोग भी उन्होक्षनीय है।

बतः नीमचन्द्र शिदान्तचकवर्ती और नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेव तो एक ही व्यक्ति हो सकता है। इसके साथ ही त्रिजोकसारकी बन्तिम गायाके साथ इव्यस्यहको बन्तिम गायाको तुलना भी इष्टव्य है।

त्रिलोकसारकी अन्तिम गाया इस प्रकार है—

इतिपोमचंदमुणिया अप्पसुदेणभयणदिवच्छेण ।

रईबो तिलोयसारो समत तं बहसदाइरिया ॥

और द्रव्यमंग्रहकी अन्तिम गांचा इस प्रकार है-

दव्यसंग्रहमिण मुणिणाहा दोससंचयचुदा सुदपुण्णा । सोधयंत तणसुत्तघरेण णेमिचंद मुणिणा मणियं जं ॥

दोनोंमें 'गेमिचंद मूर्गि पर समान है। 'अप्ययुदेण' और 'तणुसुत्तवरेण' विशेषणोमें भी केवल शब्द-भेद है, अपनेद नहीं है। 'बहुपुराईरियां और 'बुद्दपुराग मृणिवाहां 'वद मी एकार्चक है। अन्तर केवल इतना हो है कि एकमें गुक्का नाम है और इत्यरेम नहीं है। हमने अपने जैन साहिएयक इतिहास भाग २ में इसपर विषेष प्रकार ठाला है। अबः यह रचना भी गोम्मटवारक कर्ताकी हो सकती है।

#### गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रह

धन्यकार नेमियन्त्रायार्थने यो गोम्मटसारके दूसरे आग कर्मकाण्डके अन्तर्मे इस ग्रन्थका नाम गोम्मट संबह सूत्र या गोम्मट मूत्र हो दिया है, जिसका अर्थ होता है गोम्मटराय चामुण्डरायके लिए संबह किया गया सुत्रगन्य । किन्तु टीकाकारोने इसका अपरनाम पंचसंब्रह लिखा है।

जीवकाण्डकी मन्दप्रबोधिनी टीकाके प्रारम्भमें लिखा है-

'बीचामुण्डराय.....डव्यानुयोगप्रशानुक्यं महाक्ष्मप्रकृति प्राभृत प्रयम सिद्धान्त जीवस्थानाक्य प्रथम सण्डार्य संग्रह गोम्मटसार नामवेय पञ्चसंग्रहशास्त्रं प्रारममाणः.....बद्गोम्मटसार प्रथमावयवभूतं जीवकाण्डं विरचयन् ।'

और केशववर्णीकी कर्णाटवृत्तिमें लिखा है-

'श्रीमत् चानुष्डराय....श्रनावतीर्णैकचत्वारिशत् वरनामक्षत्त्वश्रष्टणाद्वारेण....भगवान् शाहत्रकारो महाकमंत्रकृतिशाभृत - प्रथमसिद्धान्तजीवस्थान - क्षुद्रकवस्थ-वन्धस्वामित्व-वेदनाखण्ड-वर्गणाखण्ड-महाबन्धाना बट्लण्डाना मध्ये जोवारिश्रमेयांशं निरवशेणं समृदृष्ट्य गृहीत्वा गोम्मटक्षार-पश्चस्पवहृष्टपञ्चमारचयन् ।'

इनमें प्रवासी प्रवासी प्रवास सिद्धान्तके प्रवास सण्ड जीवस्थानके गोम्मटसारके प्रवास भाग जीवकाण्डकी रचना बतालागी है। और दूवरेमें प्रवास सिद्धान्तके छह सण्डीमेन्से समस्त जीवादि प्रवेशाशको गृहीत करके गोम्मट-सार पन्तवास्त्रती रचना बतालागी है।

दोनों ही टीकाकारोंने अपने-बापने दृष्टिकोणचे ठीक ही लिखा है। मन्दप्रवीधिनीके कर्ता जीवकाण्ड-को दृष्टिमें रखकर उसे प्रचम सिद्धान्तके प्रथम खण्ड जीवस्थानसे संगृहीत वतलाते हैं। और केशववणी पूरे गोम्मटसारको दृष्टिमें रखकर उसे खहो खण्योसे सगृहीत कहते हैं। अतः दोनों ही कथन यथार्य है। दोनों ही गोम्मटसारका अपरनाम पचसंग्रह कहते हैं। किन्तु गोम्मटसारके रबियताने उसका यह अपर नाम कही भी नहीं लिखा है। तब टीकाकारोने उसे यह नाम कैसे दिया? यह जिज्ञासा हो सकती है। पंचसंग्रह नाम

पंचसंग्रह नामक बार ग्रन्थ वर्तमानमें उपलब्ध है—दो प्राकृतमें और दो संस्कृतमें । प्राकृतमें पंचसंग्रह एक विमानद परम्पराकों है और एक स्वेतामद परम्पराकों व्यवसंग्रह पीन प्रकृतमें तीन प्रकृतमें स्वाप्त के प्रकृतमें स्वाप्त के प्रकृतमें स्वाप्त के प्रकृत के दोनों प्यवसंग्रह हो। प्रकृत पंचसंग्रह संस्कृत कपान्तर है। इस प्राकृत पंचसंग्रह संस्कृत कपान्तर है। इस प्राकृत पंचसंग्रह क्षान्तर है। इस प्राकृत पंचसंग्रह क्षान्तर है। इस प्राकृत पंचसंग्रह क्षान्तर है। इस प्राकृत पंचसंग्रह कान्तर प्रकृत पंचसंग्रह कान्तर एक वाच्य जिल्ला है—'इत पंचसंग्रह कान्तर प्रकृत पंचसंग्रह कान्तर । अपितानिक अपने संस्कृत पंचसंग्रह एक स्थानपर (पृ १३१) जिल्ला है—पंचसंग्रह के अपिप्राप्त यह कचन है। अतः सङ्कृत पंचसंग्रह रूप प्यानमाल (वि सं १०७०) में यह प्रन्य पंचसंग्रह के प्रतिप्राप्त वाच कार्य स्वामी, वस्यक कारण और स्वयंग्रह कार्यिंग्रह नामकी परिप्राप्त दो है—जो बन्यक, बच्चमान, बन्यके स्वामी, बन्यक कारण और सन्यक प्रकृत पंचसंग्रह नामकी परिप्राप्त दो है—जो बन्यक, बच्चमान, बन्यके स्वामी, बन्यक कारण और सन्यक प्रवेद कहता है वह पंचसंग्रह है।

किन्तु श्वेताम्बराबार्यं बन्द्राणि महत्तरकृत पवसंग्रहकै प्रारम्भयं पंवसंग्रह नामकी सार्यकता बतलाते हुए केंह्न है—इस बन्यमें शतक आदि पाँच ग्रन्योको संक्षित्त किया गया है अववा इसमें पाँच द्वार है इसलिए इसका नाम पंवस्तग्रह है। शतक आदि पाँच ग्रन्योक्त निकार नहीं बताया। किन्तु इसके टीकाकार मल्यापिति किन्ना है कि इस पंवसंग्रह सतक, सप्ततिका, कथायप्राभृत, ततकों और कमंग्रहति इन पाँच प्रम्थाका संग्रह है। अववा योगोपयोग विषय मार्गणा, बन्यक, बन्यस्थ, बन्यहेतु, बन्धविध इन पाँच अर्थाका संग्रह होनेसे इसका नाम पंवसग्रह है। दि पं. सं. में भी जीवसमास, कमंग्रहतिस्तव, बन्योदयो-वीरणास्तव, शतक, सप्ततिका नामक पाँच अधिकार है इस्लिए इसका पंचस्यह नाम सार्यक है। इन्होंमें बन्यक, बन्यके स्वामो, बन्यके कारण और बन्यक मेर आ जाते हैं। अतः इन पाँचोंका कथन होने भी सह पंचस्तात्त करने हैं। स्वदः इन पाँचोंका कथन होने भी सह पंचस्तात्त करने हैं। स्वदः होने भी सह पंचस्तात्त करने होने भी सार्याक्त रामका रोकार भी प्राचीच है।

१, 'बन्धक बध्यमान' स्रो बन्धेश बन्धकारणम् । भावते बन्धभेव च त' स्तुवे भाव ( पञ्च ) संग्रहस् ३' २. स्यमाद्व पंचांस जहारिष्ठं जेण मेरम संवित्ता । दाराणि पंच बहुवा वेम जहरवाभिणाम इट् ६

 <sup>&#</sup>x27;पञ्चानां शतक-सम्रितिका-कवाययामृत-सत्कर्म, कर्मप्रकृति लत्जानां ग्रन्थानामथवा पञ्चानामयीधिकाराणां योगोगयोगिवयय-मार्गणा-मन्यक-मन्यवय-मन्यहेत्-मन्यविधिज्ञसणानां संग्रहः प्रवस्तं ग्रहः ।'

वनकामें पंचसंग्रहकी बहुत-सी गायाएँ उद्युत हैं। वे नायाएँ वयकामें जिस कमसे उद्युत हैं प्रायः उसी क्रमसे पंचसंग्रहमें पायी जाती हैं। अधिकाश नायाएँ पच संग्रहके अलगांत जीवकामस नामक प्रकरणकी हैं। यद्यपि वीरदेव न्दामीने पंचसंग्रहका नामोल्डेब नहीं किया है किन्तु एक स्वानपर जीवसमासका उत्सेख किया है। घवका पु. ५, प. २१५ पर 'जीवसमासए वि उस्त' करके नीचेकी गाया उद्युत हैं—

> छप्पंचणविहाणं अत्याणं जिणवरीवहट्टाणं। आणाए अहिनमेण य सट्हणं होइ सम्मत्तं।।

यह गाया पत्रसंखहके बन्तर्गत जीवसमास नामक प्रयम अधिकारमें है। तथा सत्त्ररूपणाको धवला टीकामें उद्घृत लगभग १२५ गायाएँ भी जीवसमास नामक अधिकारको है। तथा कुछ गायाएँ पंतसग्रहके अन्य अधिकारोंको भी उदयत है।

इसी धवला टीकाके आधारपर आवार्य नेमियन्द्रने गोम्मटसारका संग्रह किया था। अतः पंचसंग्रहसे परिचित उसके टीकाकारोंने उसे पंचसग्रह नाम देकर उचित किया है।

### सत्त्ररूपणा पंचसंग्रह और गोम्मटसार

आचार्य नेमिचन्द्रने यद्यपि अपने ग्रन्थका नाम गोम्मट संबह सूत्र रखा है और उसीके आधारपर दीकाकारोंने उसे गोम्मटसार नाम दिया है किन्तु ग्रन्थकारने यह स्पष्ट रूपसे नहीं लिखा कि इसका संबह किस गन्यते किया गया है। तथापि कर्मकाष्ट्रमें जो उन्होंने छह सम्ब्रांकी साथना करनेका करन किया है उसपर-से तथा पर्द्वस्थानम और गोम्मटसार निय्योंकी समानता होनेसे यह स्पष्ट हो बाता है कि यर-खण्डामम क्यांत् वजाटीकां उसका संबह किया गया है। पंत्रसंबह नामका उन्होंने कोई संबद नहीं किया। किर भी तुजना करनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पश्चसंबहका भी उपयोग उन्होंने किया है और अपनी हि सह सहूम्य इतिको संबह नाम के कर उन्होंने पंत्रसंबह नामको ही प्रकारानतरी व्यक्त किया है। सम्भवत्या पंत्रसंबह नामक प्रना वर्तमान या इसिक्ए भी उन्होंने क्या है। सम्भवत्या पंत्रसंबह नामक प्रना वर्तमान या इसिक्ए भी उन्होंने अपनी है। सह कृतिको नाम पंत्रसंबह किया है। अपना प्रतास हो । इसमें नामको पुन्यति भी नहीं होती और प्रवसंबहको क्यांन भी व्यक्त होती है। तथा या पार्यमं इसका नाम गोम्मटसंबह हो ग्रन्थकारको इस रहा है। इस तरह प्यसंबहके इस अधुभातका नाम गोम्मटसंबह उचित मी है। इससे दोनों बानुवाधिकता भी आ जाती है।

यहाँ इन तीनों प्रन्योंका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए हम सर्वप्रवम पचसंग्रह और सस्प्ररूपणा की षवला टीकाको उपस्थित करते हैं।

बीरसेन स्वामीने पट्लाण्वामकी रचनाका इतिनृत देते हुए लिखा है कि आचार्य पूज्यस्तने विश्वति सूत्रोंकी रचना करके जिनपालितको पढ़ाकर मृतवकी भगवानके पास भेत्रा और उन्होंने विश्वति सूत्रोंको पाकर द्रव्यप्रमाणानृगमको बादि लेकर बन्यरचना की। श्रुतावतारके रचयिता इन्द्रनन्दिने लिखा है—

> वाञ्छन् गुणजीवादिकविशतिविधसूत्र सत्प्ररूपणया । युक्तं जीवस्थानाद्यधिकारं व्यरवयत् सम्यक् ॥१३५॥

'वर्षात् भूतवकीने गुणस्थान जीवसमास वादि बोस प्रकारके सूत्रगश्चित सत्प्ररूपणासे युक्त जीवस्थान नामक प्रथम विषकार रचा।'

यह बीत प्रकारके सूत्र कौन है यह वीरसेन स्वामीने स्वष्ट नहीं किया। किन्तु पंचसंब्रहको दूसरी गावामें ही स्वष्ट कर दिवा है कि गुणस्थान, वोवदमास, पर्वासि, प्रायः, संझा स्वीर चौरह मार्यणा तथा उपयोग ये बीद प्रकप्तार्थे हैं। इन्हीं बीद प्रक्पणांत्रीका कवन पंचसंब्रहके जीवदमास नामक प्रथम अधिकाराँ है। बहुबाबागमके प्रारम्भिक सरस्क्ष्यणा मुत्रोंमें मी गुणस्थान और सार्वास्त्रीका कवन है किन्तु इस प्रकारसे बीस प्रकपणाओंका कथन नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरप्रकपणा पूत्रोंकी ववला टोकार्स गुणस्वान और सार्गणाओंका कथन वीरतेन स्वामीने पंत्रसंद्रकुके बीवसमास नामक अधिकारके आपारपर हो किया है स्वॉक्ति उत्तर्म प्रमाण रूपसे उद्धुत लगभग सवा सी नामाएँ पंत्रसंग्रहको हैं। इसकी विगत नीचे दी आती है—

सत्प्रक्षणामें पहले मार्गणालोंका निर्देश हैं पीछे गुणस्थानोंका । और पंचसंग्रहके श्रीवसमासमें पहले गुणस्थानोंका कबन है पीछे मार्गणालोंका । गोम्मटसार श्रीवकाण्डमें भी पंचसंग्रहका ही क्रम है और प्रायः गायाएँ भी वही है। सत्प्रकृषणाके चौचे सूत्रमें चौदह मार्गणालोंके नाम निनाये हैं। उसकी प्रवक्षामें चौदह मार्गणालोंका मान्य कवन करते हुए बीरसेन स्वाने चौदह मार्गणालोंसे सम्बद्ध सोलह गायाएँ उद्धृत की है जो पंचसंग्रहके जीवसमास अधिकारमें वर्तमान हैं।

आगे गुणस्यानोंके वर्णनमें बाईस गाथाएँ प्रमाणरूपसे उद्घृत है।

जीवसमासाधिकारमें उनकी क्रमसंख्या ३, ६, ७, ९, १०, १२, ११, १३, १४, १५, १६, १८, १९, २०, २१, २३, २४, २५, २७, २९, ३०, ३१ है। केवल एक स्थानमें गायाका व्यक्तिकम है। साधारण-सापाठभेद भी कवित्त ही है।

सत्प्ररूपणामें गुणस्यानके पश्चात् मार्गणाओंका क्रमशः विस्तारसे कयन है। उसकी धवलामें प्रत्येक मार्गणाके अन्तर्गत जीवसमाससे गायाएँ उद्युत हैं। उनका विवरण नीचे दिया जाता है।

- गतिमार्गणामें गति सम्बन्धी पाँच गावाएँ उद्घृत हैं और उनकी क्रमसंख्या जीवसमासमें ६० से ६४ तक हैं।
  - २. इन्द्रियमार्गणामें जीव समास की गाया ६६, ६७, ६९, क्रमसे उद्घृत है।
  - २. कायमार्गणामें ग्यारह गायाएँ उद्धृत हैं जो जीवसमासमें हैं, किन्तु उनके क्रममें अन्तर है।
- ४ योगमार्गणामें बारह गाचाएँ उद्भुत हैं। उनमें प्रान्तिमकी छोड़कर जो धवलामें प्रथम उद्धृत है, रोप जीव समास में यथाक्रम पायी जाती है। केवल तीन गायाओं के प्रथम चरणमें पाठमेद है।
  - ५ वेदमार्गणामें उद्धृत चार गायाएँ जीव समास में ययाक्रम है।
  - ६. कषायमार्गणामें उद्धृत चार गायाओं में पाठभेद है।
  - ७. ज्ञानमार्गणार्मे भी उद्घृत बाठ गायाएँ जीव समास में यदाक्रम हैं।
  - ८. संयममार्गणामें भी उद्धृत बाठ गावाएँ जीव समास में ययाक्रम है।
  - ९. दर्शनमार्गणामें उद्धृत तीन गायाएँ जीव समास में ययाक्रम हैं।
  - १०. लेक्या मार्गणामें उद्धत दस गावाएँ जोव समासमें यवाक्रम हैं।
- १९. सम्पन्त्व मार्गणार्में उद्घुत पाँच गायाकोंमें-से तीन गायाएँ जीवसमारमं यदाक्रम हैं। अन्तकी दो गायाकोंमें-से उपदाम सम्पन्त्यका स्वरूप बस्तकानेवाडी गाया भी पाठमेंदके साथ जीवसमारमें है। किन्तु बेदक सम्पन्तवाडी गायाके स्वानमें अन्य गाया है।
- इस तरह सद्धरूपणाकी धवला टीकामें उद्धृत बहुत-सी गाथाएँ यंवसंग्रहके जीवसमास नामक अधिकारमें यथाक्रम विद्यमान हैं।
- यतः बीवसमास नामका कोई बन्य प्रन्य उपलब्ध नहीं है और न उसके बस्तिस्वका ही सकेत मिलता है। बाद नहीं मानना पहता है कि बीरसेन स्वानीके द्वारा प्रमाणक्यसे उद्घृत जीवसमास पंत्रस्यहरूके जन्मर्गत वीवसमास विषकार ही होना चाहिए। इत्तिय मार्गणा प्रक्ष्मणाके कन्यांत्र एक गाया उद्घृत करते हुए वो बीवसमास स्वान्ध ६९ मं. को है उसका 'बाय' जब्दते निर्देश किया है बौर तत्त्वार्य सुन्ये भी पूर्वमें उसे स्थान दिया है। बताः जीवसमासका बीरसेन स्वानीके वित्तर्म बहुत बादर या यह स्पष्ट है।

अब हम गोम्मटसारकी ओर आते हैं-

गोमम्दार वीवकाण्यके तीन संस्करण प्रकाशित हुए हैं। गौषी वाणारंग बम्बई हारा प्रकाशित संस्करणमें मूल गायाएं क्षेत उनकी लंक्द्रत छाया मात्र है। वेस्कृतमें गायाओंकी उत्पानिका भी है। रायवन्त्र लास्त्रमाला सम्बद्धि प्रकाशित सरकरणमें य. बुक्वन्त्रचे रिक्त हिन्दी टीका भी है। ये दोनों संस्करण पुस्तका-कार हैं। गान्यी हरिमाई देवकरण प्रन्यमालासे प्रकाशित शास्त्राकार संस्करणमें मूल और छायांके साथ दो संस्कृत टीकाएँ तथा यं. टीडरमल रिवत बुंधारी भाषामें टीका है। यहले से संस्करणों गाया संस्था ७३३ है, किन्तु प्रथम मूल संस्करणमें दूसरेसे एक गाया लिसका नम्बर १४४ है, व्यविक है, यह गाया दूसरे संस्करणमें ने गायाकार्यप्रकाशित कारण यह हैं कि प्रथम मूल संस्करणमें यो गायाकार्यप्रकाश रूपण मन्दर पढ़ गया है। तथा प्रथम प्रकाश प्रथम है। इसमें एक गाया बढ़वीका कारण यह है कि गाया मं थर रहे वार आयो है और उत्तपर कमसे ७२९,७३० तम्बर पढ़ गया है। अतः जीवकाण्यको गाया संस्था ७३४ है। वार जीवकाण्यको गाया संस्था ७३४ है। वार संस्था प्रथ है। अतः जीवकाण्यको गाया संस्था १३४ है।

यह उसर लिख आये हैं कि गोम्मटसार एक संग्रह ग्रन्थ है। उसके प्रथम आग बीवकाण्डका संकलन मुख्य रूपसे पंच संग्रहके जीवसमास अधिकार तथा पट्कण्डामफे प्रथम खण्ड जीवहुाणके सत्प्रश्पणा और हव्य प्रमाणानुगम अधिकारोंकी बवला टीकाके आधारपर किया गया है।

जीवसमास और जीवकाण्ड दोनोंका विषय एक है। दोनोंमें गुजस्वान, बीव समाम, पर्याप्त, प्राण, संज्ञा, चीवह मार्गणा और उपयोग इन बीस प्ररूपलाकोंक करन है। फलत: दोनोंकी दूसरी गाया जिसमें बीस प्ररूपलाकोंक माम पिनाये हैं, समान है और यह गाया प्रवलामें मही है। अत: गोमस्यारके करानि इसे जीवसमस्यते जिया है। इस प्रकारते जीवकाण्डको रूपरेखा मेंत्री विषय वर्णनक आधार जीवसमास रहा है। उसीको सिद्यान वर्णनकी निम्हा पार्योग पर्दास्त है। उसीको सिद्यान वर्णनकी निम्हा पार्योग पर्दास्त है। उसीको सह परिणाम है कि जीवसमासकी गाया सं २१६ मात्र है और जीवकाण्डको ७३४। इस तरहरे उन्होंने संस्थित जीवकाण्यक राया कौर विस्तृत जीवहाणको अपना कर उसे जीवकाण्डके मध्यम रूपमें इस प्रकार संस्थित किया कि जीवकाण्डके रूपमा रूपमें इस प्रकार संस्थित किया कि जीवकाण्डके रूपमा कर्ण है। यात्रा और स्वत्त रूपमा कर्ण सहार संस्थित किया कि जीवकाण्डको रूपमाने परवाल जीवसमास और जीवहाण दोनोको ही मृला दिया गया और एकमार गोम्मटतार हो सिद्धान्त अपने करने महिता हो गया। यह इतकी रचनाके वैशिष्टय और इसके रचनाकारकी इसलवाला ही परिचायक है।

आगे हम देखेंगे कि ग्रन्थकारने जीवसमासको आधार बनाकर किस प्रकार उसे विस्तृत किया-

जीवसमासमें प्रवम ही गुणस्थानका स्वरूप और गुणस्थानोके नाम तोन गायाओंसे कहकर प्रत्येक गुणस्थानका स्वरूप क्रमये कहा है। इन गायाओंका क्रमाक ३, ५, ५ है। किन्तु जोव काण्य में इनका क्रमाक ८, ९, १० है। इस तरह जीवकाण्यमें पीच गायाएँ वह गयी हैं। यह घववा या सिद्धान्त प्रन्योकी देन है। विद्यानतों करवता या सिद्धान्त प्रन्योकी देन है। विद्यानतों करवती हैं। विद्यानतों करवती हैं। जीव जीव जीव जीव क्षेत्र विस्तार। गुणस्थानोमें कथनको ओच या संक्षेत्र कहते हैं।

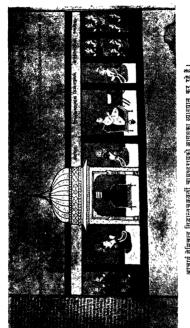

आचार्य नेसिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती चामुष्टरामको आगतका व्याह्यान कर रहे हैं। [ तिलोकमारको एक प्राचीन प्रतिमें चित्रित चित्रके बासार से ]

श्री स. में दूसरे और तीसरे गुणस्थानका स्वरूप एक-यूक गावासे कहा है और उनका क्रमांक ९ और १० है। किन्तु जीवकाण्डमें दूसरे गुणस्थानका स्वरूप दो गावाजोंसे और तीसरेका चार गावाजोंसे कहा है फलत: उनका क्रमांक १९-२० और २१-२४ हैं।

जीवसमासका कथन बहुत साधारण है कि सम्यस्त्वरूपी पर्वतके शिखरसे भिष्यात्वरूपी मुमिकी और गिरता हुआ जीव सासादन गुजरमानी होता है। इसमें यह नहीं बतलाया कि वह वर्षी सम्यस्वसे पिरता है। यही सिद्धान्तकी महत्वपूर्ण बात है कि उपशम सम्यस्वके काल अन्तमूहर्तमें एक समयसे लेकर छह आवली काल योग रहनेपर अनन्तानुबन्धी कथायका उदय हो जानेसे वह सम्यन्द्रश्ची सम्यस्वसे व्यूत होता है। च्युत होते ही वह चुर्ज गुजरमानसे गिरकर इसरें आता है और इसरेंसे प्रथममें आकर पुनः मिम्पार्ट्षष्ट जी जाता है। यह सब जीवके परिणामोंका सेल है।

इसी तरह जी. स. में तीसरे सम्यक् मिच्यात्व या भिष्यगुणस्थानका स्वरूप कहा है कि दही और गृहके मिळनेसे जैसे एक विचित्र स्वाद होता है उसी तरहते सम्यक्त और मिच्यात्वके मिळ-जुळे भावका नाम मिन्नगुगस्थान है। ओवकाण्डमें इसका कारण सम्यक्तिम्यात्व मोहनीय कर्मका उदय कहा है। तथा तीसरे गुगस्थानकी अन्य विशेषताएँ भी बतलायी है कि वहाँ मरण नही होता। यह सब कथन जीवसमासमें नहीं है।

जीवसमासमें चतुर्य गुणस्यानका स्वरूप दो गायाओंसे कहा है जिनका क्रमाक १९ और १२ है। किन्तु जीवकाण्डमें चार गायाओंसे कहा है। जिनमें ये दोगों गायाएं मी हैं। वहीं इनका क्रमांक २९ और २० है। जीवसामामें सम्पर्यश्चनके मेदीया स्वरूप और कारण नहीं कहा है। किन्तु जीवकाण्डमें कहा है। इसो तरह जीवसामामें पंचम और प्रधम गुणस्यानका स्वरूप एक और दो गायाओंसे कहा है किन्तु जीवकाण्डमें प्रधम गुणस्यानका स्वरूप एक और दो गायाओंसे कहा है किन्तु जीवकाण्डमें प्रधम गुणस्यानका स्वरूप पर कीर दो गायाओंसे कहा है किन्तु जीवकाण्डमें प्रधम गुणस्यानका स्वरूप वारह गायाओंसे कहा है।

छठे गुणस्थानका नाम है प्रमत्तविरत अर्थात् जो मृति होकर भी प्रमाद सहित है वह प्रमत्तविरत है। प्रमाद पन्द्रह है—चार विकथा, चार कथाय, पांच इन्द्रिय, निद्रा, स्नेह। इन्हीके भंगोंके निकालनेकी विधिका वर्णन विस्तारसे किया है।

जोनसमासमें अप्रमतः गुणस्थानका स्वरूप एक गायासे कहा है। इसके दो भेद हैं—स्वस्थानाप्रमतः और साविश्य अप्रमतः। जोनसमासमें केवल स्वस्थानाप्रमत्तका स्वरूप कहा है। यह गुणस्थान मध्यका ऐसा केन्द्र हैं जहां से उत्थान कीर पतन दोनों सम्भव हैं। आगे बढनेका नाम उत्थान है। उत्थानके लिए अध-करण-रूप पतिथानों को होना आवस्यक है उसके बिना अपरके गुणस्थानों में नहीं चढ सकता। उत्थर चढ़नेवालेको ही साविध्या अप्रमत्त कहते हैं। जोव काण्डमें उसका स्वरूप और अध-करणरूप परिणामोंको रचनाका वर्णन है। दीकाकारोंने अपनी दौकाबों में उसका रहस्य अंकसंदृष्टिक द्वारा विस्तारसे उद्यादित किया है। यह सब जैन पिदानका मार्मिक रहस्य है विसका बौजदमा समें अभाव है।

इस तरह जीवसमासमें २१ गाया तक चौदह गुणस्यानोंका कथन है जो जीवकाण्डमें ६९ गाया-पर्यन्त है।

२. इसके पश्चात् बीचसमासका रूपन बीचसमासमें ४२ गायापर्यन्त वर्षात् केवल प्यारह गायालों में है। किन्तु बीचसमास्त्री १८७ वासापर्यन्त ४८ गायालों में है। इन प्यारहमें में केवल दो गायार्ग बीचसमासमें है। बीचसमासका स्वयन तथा चौदह में हमिता है। बीचसमासमें बीचसमासकी नेवह, इसकीय, तीय, वसीय, छलीय, अइतीस, अइतीस, अइतीस, बीचन और समासन में कहे हैं। किन्तु बीचसमासमें एक्से केवर जनीय तक मेर गिनाये है। पुत: सामान्य, पर्यास-अपयोस और सामान्य, गिर्वृत्यपर्यास, क्रम्यपर्यासकों केवर जनीय तक मेर गिनाये है। पुत: सामान्य, पर्यास-अपयोस और सामान्य, गिर्वृत्यपर्यास, क्रम्यपर्यासकों केवर जनीय, अइतीस और सामान्य में किये हैं। सतावनमें से एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रियके इस्थावन मेरोंको अलग रक्कार सक्केनिस्टरके सेतालोस मेर मिकाकर ८८ मेर किये हैं।

बी. का. में बीब समासोंकी प्ररूपणा उक्त स्थानोंके द्वारा, श्रोतियोंके द्वारा, शरीरकी अवगाहनाके वारा और कलोंके वारा की गयी है। इन सबका जीव समासमें अभाव है।

१ प्यास्तिका कथन जी स. में दो गाषाओंते हैं, ये दोनों गाषाएँ जी. का. में हैं। किन्तु हक्के सिवाय नी गाषाएँ जीयक हैं जिनके द्वारा अपनी-अपनी पर्यास्त्रियों के प्रारम्भ और पूर्विका काल, पर्यास और निकंतप्रयोग्तका काल. अध्यपर्यान्तका स्वरूप आदिका विस्तृत कथन हैं।

ानवृत्यस्थाप्तका काल, जन्न्यस्थाप्तका क्षय न आदका विस्तृत कथन है। ४. जी स. में प्राणप्रस्थाका कथन छह गायाओं में है। इनमें से तीन गायाएँ जी. का में है। इनके सिवाय से गायाएँ मिल्न हैं जिनमें प्राणीकी उत्पत्ति. सामग्री तथा स्वामी कहें हैं।

५ जी. स में संज्ञाप्ररूपणा पाँच गावाओंसे है। ये पाँचों गावाएँ जी का. में हैं। इनके सिवा एक गाया अन्य है जिसमें संज्ञाओंके स्वामी कहे हैं। आगे चौदह मार्गणाओंका कवन प्रारम्भ होता है।

१. गितिमार्गणा—जी. स में प्रारम्भने मार्गणाका स्वरूप और मेद कहे है। ये दोनों गायाएँ जी. का मे हैं। इसके पश्चात् जी. का. में बाठ सान्तर मार्गणाओं का क्षन है जो जी. स में नहीं है। गितिका स्वरूप दोनोने कहा है किन्तु गायामें नेट हैं। इसके पश्चात् जी स. में पौच गायाओं के द्वारा नरक-गायिक्याति, मनुष्यगति, देवगति और सिद्धगतिका स्वरूप कहा है। ये पौचो गायाएँ भी जी. का. मे हैं।

यहिष्ठ दोनोर्षे एक मौक्षिक अन्तर प्रारम्भ होता है। वह यह है कि जी. का मै प्रत्येक मार्गणा-प्रक्रपणांक अन्तर्मे उस मार्गणांवाके जीवोक्षी सक्या भी कोषहुणके अव्यवस्थानातृत्तमके अनुसार दो है। किन्सु जीव समासमें वह सब कथन नहीं है। और इस दृष्टि की का. का महत्त्व जीव समाससे बहुत वढ़ माता है। जी. का. के इस अधिकारमें अगरह गायाओं के द्वारा चारों गतियों में जीवोक्षी संच्या कहीं है। संख्या सम्बन्धी ये गायाएं नेमिन्दरप्राचार्यकी है। कहीं से उद्युव नहीं हैं।

२. इन्द्रियमार्गणा—क्षी स में इन्द्रियमार्गणाको प्ररूपणा दस गाचालों में हैं। इनमे-से लादि और लिंक्स तथा एक मध्यकी इस तरह केवल तीन गाचाएँ ती. का में हैं। जी का के इस प्ररूपमें सतरह गाचाएँ हैं, जिनमेंसे छह सावालों में संस्थाप्ररूपणा है। तेय गाचालों में इन्द्रियों का विषय क्षेत्र, जनकी अववाहना लादि कही है जो स में में हो है। जी. स में वो इन्द्रिय लादि जीवों के मेंद कहे है जो धवलामें भी नहे हैं, किन्तु ली. का. में वे भेद नहीं कहें हैं। उन्हें विशेष उपयोगी न समझा हो यह सम्बद्ध है।

3. कायमागणा—की स. में कायमागणाका वर्णन तेरह गायाओं में है। उनमें से नौ गायाएँ भी. का. में है, बिन चार नामाओं में पूथ्वीकायिक, जरूकायिक, अमिकायिक और वायुकायिक जोवों के भेद कहें हैं वे गायाएँ जी. का में नहीं हैं। जी. का में इस प्रकरणमें पैतीस गायाएँ हैं, जिनमें से प्यारत गायाओं में तो संस्था कहीं है। वनस्पतिकायके प्रयोक और साधारणकायकी पहचान चार गायाओं से कहीं है। त्रस्थों वों-का निवासस्थान, प्रमतिक्रितारीर, स्थावर तथा त्रस्थी वोंके घरीरका आकार आदि अनेक विशिष्ट और उपयोगी कथन इस प्रकरणमें हैं जो जो. त. में नहीं है।

४. योगमार्गणा—जी स में योगमार्गणाके कपनमें तेरह नावाएँ है। जिनमें से प्राय: दस गावाएँ की, का. में हैं। किन्तु जी का. के इस प्रकरणों चोचन नावाएँ हैं जिनमें से वारद नावाबों में संव्या कही है। जी. स में दस प्रकार के स्त्यवचन बीर अनुभव भावाको निर्देश मात्र है। किन्तु जी का में पाँच गावाबों के उनका कपन किया है। स्वीगके ब्लीके मनोयोगको सम्मावना सहेकुक बतायों है। जाहारक कायवोंगके स्वरूप, प्रयोजन वादिका कपन पाँच गावाजोंदि किया है। सरीरोंने कर्मनोकर्मका दिमाग करके प्रत्येक शारीरके निर्माण में संक्रन समयप्रवर्धोंकी संव्या बही है। कर्म बीर नोक्सिक उत्तरक संवयका स्वरूप और सपन प्रवर्ध में संक्रन समयप्रवर्धों में कही है। वाद्या यारोरोंसे संक्रम समयप्रवर्धोंक प्रतिक्रम बन्य, उदय और सप्तवन प्रमाण कहा है। यह सब कपन करणानयोगये क्षणा विशेष स्थान रखता है। योग हो से किया क्षण करणानयोगये क्षणा विशेष स्थान रखता है। योग हो सी की की

प्रति कर्मीके वालवका प्रमुख कारण है। वदः योगमार्गणाका भी विशेष महत्त्व है। जी. स. में तो स्यूल बातें कड़ी हैं।

 ५, वेद मार्गणा—जीव समासमें वेद मार्गणाका कथन बाठ गायाओं में है जिनमें से चार गाथाएँ जीवकाण्डमें हैं। जी का. के इस प्रकरणमें म्यारह गायाएँ हैं जिनमें से पांच गायाओं द्वारा संस्याका कथन है।

६. कथाय मार्गणा—जी. स. में इस प्रकारणमें बाठ गायाएँ है। जिनमेंसे आदि और अन्तको दो गायाएँ जी. का. में हैं। जी. का के इस प्रकारणमें सत्तह गायाएँ है। जिनमेंसे अन्तको तोन गायाओं में जीवसंक्या है। इसमें विशेष कथन है यािक, केया तथा आपुके बन्ध और अवस्थकी अलेशा कायाओं में जीवसंक्या है। इसमें विशेष कथन है यािक, केया तथा आपुके बन्ध और अन्यच्छी आलेशा हािक केशा है कीय कथायके बार मेर किये हैं—पत्याको ककीर, पूर्वाकी ककीर, पूर्वाकी ककीर और जनकी लकीर। ये मेर उपमा कथने हैं। शब्द कि किये हैं—पत्याको ककीर, क्षेत्री हैं कथाय नत्कातिका कारण है आदि। इस कथाय नत्कातिका कारण है आदि। यह सब कथान बहुत उपयोगी है जो जी. ह. में नहीं हैं।

७. ज्ञान मार्गणा—जो. स में इस मार्गणाका कवन केवल दस गावाजोंसे है जिनमेंसे ती गावाएँ जो का. में है। कित्तु जो का में जानमार्गणा कड़ी है इसमें एक सी छियासठ गावाएँ हैं, जिनमेंसे केवल अन्तर्का वार गायाओं जो जात कही है। वोर एक सी वासठ गायाओं ने जात को महितान कहते हैं और लोव जीता है। जानके गांव में है—मित, अूत, अविष, अन-प्यंत्र और केवलजान । इन्डिय बन्य ज्ञानको मतिज्ञान कहते हैं और मितानापूर्वक होनेवाले विशेष ज्ञानको अुतज्ञान कहते हैं। उसके दो मेर है—चारदलव्य और जिन जन्य या अखरात्मक और अनलरात्मक। तवा इनके बीस मेर भी है। इस बीस मेरोंका कथन खेताम्बर परम्परामें केवल काम्यल्यों हो खेतामें जाया है। दिगम्बर परम्परामें भी घवलाकी तेरहवी पुस्तकों है। उसीसे जीवकाण्डमें लिया गया अतीत होता है। अुतज्ञान और अविध्वानके विस्तृत कबनके कारण ही यह मार्गणा बहुत विस्तत और महत्वपूर्ण है।

८. संयम मार्गणा—त्री. स. में इसमें ग्यारह गावाएँ हैं जिसमें से नौ गावाएँ जी. का में हैं। जीवकाण्डमें इसमें सत्तरह गावाएँ हैं। अन्त को दो गावाओं में जीव संख्या है।

९. दर्शन मार्गणा—जी. स. में केवल चार गायाएँ है। चारों गावाएँ जी. का में हैं। जी. का में सात गायाएँ है जिनमें से दो में जीवसंख्या है।

१०. लेश्या मार्गणा—जी. स में इसमें बारह गावाएँ है जिनमें से प्यारह जी. का में हैं। किन्तु जी. का के इस प्रकरणमें गावा संस्था एक तो अइसठ है अर्थात् ज्ञान मार्गणासे भी यह मार्गणा वही है। इसमें सोलह अधिकारीके द्वारा लेश्याका कथन किया गया है, वे हैं—निरंत, वर्ण, परिणाम, संक्रम, कर्म, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, संस्था, लेश, स्पर्ध, काल, अन्तर, भाव और अस्पबहुत्व। इन्होंके कारण इसका विस्तारण्डे। जी. स. में तो केवल लक्षणका ही कथन है।

११. सम्यक्त्व मार्गणा—जी. त में इस मार्गणाका कवन पन्नह गावाजोंते हैं उनमें से छह गावाएँ जी. का. में हैं। किन्तु जी. का. में इस प्रकरणाने जनमा तो गावाएँ हैं। छह द्रव्य, पौच बस्तिकाय और नो पदायोंके अद्धानको सम्यक्त कहते हैं बत. प्रन्यकार में छह द्रव्योंका वर्णन नाम, उपछक्षण आदि द्वारा किस्तारसे किया हैं। कालहस्यका वर्णन तेराह गावाजोंसे हैं। तथा पुदाण इस्प्रके वर्णनमें तेराह वर्णणाकोंका वर्णन तपावाजेंसे का वर्णन तपावाजेंसे हों। वोवस्तारके अन्तमें उसका उपसंहार करते हुए जो कपन है वह व्यवस्थित नहीं हैं। उसमें से कुछ गायाएँ बीवकाय्यमें केस्या और सम्यक्तव सार्गणाविकारमें व्यवस्थित नहीं हैं। उसमें से कुछ गायाएँ बीवकाय्यमें केस्या और सम्यक्तव सार्गणाविकारमें व्यवस्थित क्यों हैं।

इस प्रकार यद्यपि बीबकाष्टकी रवनाका आघार जीवसमास रहा है किन्तु बीबकाष्टमें उससे बहुत अधिक विषय है और वह अपने विषयका पूर्ण प्रन्य है। उसमें जीवसमाससे सम्बद्ध विषयोंके साथ जीवर्ठाण-में प्रतिपादित विषयोंका भी संग्रह है।

### मुलाचार और जीवकाण्ड

मुकाबार जैन मुनिके जाचारका एक प्राचीन इन्य है। उसमें भी कुछ गावाएँ ऐसी है जो बोनकाण्यमें भी है। उसके बीक्युपाधिकारमें बीक्युपाका वर्णन संस्था, प्रस्तुगर, अवसंक्रमण, नष्ट और उदिष्ट रूपमें किया गया है और जीवकाण्यके प्रारम्भे प्रमादक। वर्णन भी इसी रूपमें है। जटा इस प्रकारको गाया २० है एथे, तक जीवकाण्यके वर्तमान है जीर उनका क्रमीक ३६, ३०, ३८, ३९, ४९, ४४ है।

मूलाचारके बन्तमें भी एक पर्याप्ति नामका अधिकार है। उसमें २०६ गायाएँ है। उसमें भी पर्याप्ति, सोनि, बेद, लेख्या, जीवस्थान, गुजस्थान, मार्गणास्थान, लेख्या, कुल आदिका वर्णन है। सम्भवतया अहिंहा वर्णके पालक मुनिको जीव रक्षाके लिए जीवोंके उत्पत्तिस्थानादिका जानना आवस्यक होनेचे दस आचार-विवयक प्रस्के जनतीं हन सक्ता किना है। एकता इस प्रकरणको भी कुल गायाएँ जीवकाण्ड- में है। किन्तु उन्हें आचार्य नीमवन्द्रने मूलाचारते समृहोत किया है ऐसा निर्णयपूर्वक नही कहा जा सकता। बहुतभी गायाएँ परस्पराधे भी प्रवर्तित चली आती है।

#### जीवकाण्ड और संस्कृत पंचसंग्रह

विभिन्न प्रतिक्रित संस्कृत पंचसंब्रह प्राकृत पंचसंब्रहको हो आधार बनाकर रचा गया है। किन्तु उसमें ऐसे भी विषय संगृहीत हैं जो पंचसंब्रहमें नहीं है किन्तु सोम्मटसारमें हैं। यहाँ हम उसके केवल जीव समास विभिक्तारों लेंगे।

- जीव समासमें गुणस्थानमें औदायिकादि भावोंका कथन नही है किन्तु जीवकाण्डमें है। सं. पं. सं. में ५२ आदि क्लोकोमें यह कथन है।
- जीव समासमें गुणस्थानोंमें जीवोंकी संस्थाका कथन नही है। जीवकाण्डके सम्यश्रव मार्गणाधिकारमें है। सं. पं. सं. में इसी प्रकरणमें उसे के किया है।
- ३ जीव समासमें जीव समासके भेदोंका वर्णन एकसे लेकर उन्नीस तक नही है। जीवकाण्डमें है। संपंसं में क्रीक्लोक १२० में यह कथन है।
- ४ जीवसमासमें सान्तर भागणाओंका कवन नही है जीवकाण्डमें है। सं. पं. सं में भी क्लो १३४-१३५ में यह कवन है।
- भी. सं. के काय मार्गणाधिकारमें त्रक्षोका निवासस्थान नहीं कहा है जी का. में कहा है।
   सं. पं. सं. में भी क्लोक १६१ में यह कथन है।
- ६. जी. स. के योगमार्गणाधिकारमें दस प्रकारके सत्यवचर्नोको नहीं मिनाया है। जी का. में पिनाया है। सं. पं. सं. में भी स्लोक १६९-१७० में यह कथन आया है। इसी प्रकरणमें जी. स. में आहारक स्थारिके आकारायिका वर्णन नहीं है, जीवकाण्डमें है। सं. पं. सं. में भी स्लोक १७६-१७० में यह कथन है।

इससे स्पष्ट है कि समितगतिके सामने जीवकाण्य वर्तमान था। अभितपतिने अपना पंतसप्रह वि. सं. २०७० में पूर्ण किया था। इससे जगभग तीन दशक पहते गोमम्टसारकी रचना हो चुकी वी और अमितपतिने अपने पंत्रमंग्रहकी रचनामें उसका उपयोग किया है। पंत्रमंग्रहके सोय प्रकरण कर्मविषयक चचित सम्बद्ध है अतः कर्मकाण्यके साथ उनको तुकना कर्मकाण्यके संस्करणम्में की जायेगी। प्रस्तावना २१

विषय परिचय

गुणस्थान —जीवकाष्टका मुख्य प्रतिपाद्य विषय गुणस्थान और सार्गणास्थान हैं अतः यहाँ उनके सम्बन्धमें संसेपमें प्रकाश डाला जाता हैं—

गुणस्थान का एक नाम जोवसमास भी है। जिसमें जीव भन्ने प्रकार रहते हैं उसे जीवसमास कहते हैं। जोव रहते हैं गुणोंने अर्थात् मार्वारें। जोर वे भाव है ताई— जीवसिक, जीपसामक, शायिक, शायिक शायिक पानिक जोर पारिणामिक। कामिक उत्तर होनेवाले भावको जौरपिक कहते हैं। कमीके उत्परमसे होनेवाले भावको जौरपामिक कहते हैं। कमीके स्वारेग्य होनेवाले भावको शायिक कहते हैं। कमीके स्वारेग्य होनेवाले भावको शायोक्य कहते हैं। कमीके स्वारोग्य होनेवाले भावको शायोग्य मार्के उत्पर होनेवाले भावको पारिणामिक कहते हैं। इस मार्वो या गुणोंके साहच्यत्वे आरक्ता भी गुण कहलाता है। इसीसे जीवकाण्ड गाया ८ में कहा है—

'दर्शन मोहनीय आदि कमींके उदय, उपशम आदि अवस्थानोंके होनेपर उत्पन्न हुए जिन परिणामोंसे युक्त जीव देखे जाते हैं उन जीवोंको सर्वज्ञदेव ने गुण संज्ञावाला कहा है।'

अञ्चारितकाय में गांचा ५८ की व्याख्या करते हुए आचार्य अमृतचन्द्रवीने कहा है—कर्मके विना जीवके द्रव्य, उपयान, वय, क्योपवाभ भी नहीं होते । अतः साविक, खायोपवामिक, और्यिक, औपवामिक भाव कर्म कृत मानना चाहिये। पारिणामिक भाव तो अनादि निष्य स्वाभाविक भाव है। सायिक भाव स्वभावकी व्यक्ति रूप होनेते यद्योप अनन्द है तथापि कर्मके स्वयंते उपरक्ष होनेके कारण कर्मकृत हो है।

हम तरह चारों भाषोको कर्मकृत बतलाकर पुन कहते है—अयवा उदय, उपशम, क्षय, अयोपशम रूप चार खबस्याएँ स्था कर्मकी ही हैं, एक पारिचामिक अवस्थावाले जीवको नही है। इसलिये उदयाधित होनेवाले आत्माके भाषोंको निर्मित्तमुत उस प्रकारको अवस्था रूपसे स्वयं परिचामित होनेके कारण स्थ्य कर्म मो व्यवहारतमसे आत्माके भाषोंको कर्ता होता है। अदः ससारो जीव ययायोग्य इन भाववाले होते हैं। इसीसे वे चौदह गुणस्थानोंमें विभाजित किये गये हैं।

१ मिथ्यादृष्टि—पहला, गुणस्थान मिथ्या दृष्टि है। जिनकी दृष्टि मिथ्या होती है उन्हें मिथ्या दृष्टि कहते हैं। दृष्टि, क्षित, अदा, प्रतीतिके विपरीत होनेते वे जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। उन्हें धर्मने क्षि नहीं होती ।

२ सासादन सम्यग्दृष्टि—अनन्तानुबन्धी कवायके उदयसे विसका सम्यवस्य नष्ट हो गया है और मिष्णात्य कर्मके उदयसे उदयसे उत्तम्न होनेवाके मिष्णात्य परिणामको बनी प्राप्त नहीं हुवा है किन्तु मिष्णात्यके अनेमुख है वह सासादन सम्यग्दृष्टि है। जीवकाण्ड गावा २० में कहा है—सम्यग्द्रपर्य हो। जीवकाण्ड गावा २० में कहा है—सम्यग्दर्यन रूपो रत्न वर्वतके गिरुक्त कीच मिष्णात्यक्षम मुम्मिके अभिमुख है अठएव विसका सम्यवस्य नष्ट हो गया है वह जीव अवतक मिष्णात्यम नहीं आता ठवतक साधारन सम्यग्द्रिष्ट कहालता है।

३ सम्यग्निमध्यादृष्टि—जित जीवको दृष्टि, श्रद्धा, विच या प्रतीति समीचीन और मिथ्या दोनों प्रकारको रिली-मिली होती हैं, जैसे दही और गुण मिले होते हैं, उन्हें पृषक् करना शक्य नहीं है, उसे सम्यग्निध्यादृष्टि कहते हैं।

४ असंगत सम्यग्दृष्टि—जिसकी दृष्टि या श्रद्धा समीचीन है वह सम्यग्दृष्टि है और संयमसे रहित सम्यग्दृष्टिको असंयत सम्यग्दृष्टी कहते हैं। इसके सम्बग्धमें जीवकाण्यमें कहा है—जो न तो इन्द्रियोक विषयों-से यिरत है और न यस तथा स्वावद जीवोंकी हिसासे विरत है, केवल जिन अगवान् के द्वारा उपरिष्ट तत्वोंका श्रद्धान करता है वह विविद्ध सम्यग्दृष्टी हैं। ५ संयतासंयत—जो संयत और असंयत दोनों होते है वे संयतासंयत हैं। इनके सम्बन्धमें आरे. का, गा. २१ में कहा है—

जो एकमात्र जिनदेवके वचनोमें श्रद्धा रखते हुए एक हो समय त्रस हिसासे बिरत और स्थावर हिसासे अविरत होता है वह विरताविरत या संयतासंयत है।

आगेके सब गुणस्थान संयमी साधुओं के ही होते हैं।

६ प्रमत्त सँयत—प्रकर्षये मत्त जीवोंको प्रमत्त कहते है और जच्छी तरहते विरत या संयमीको स्मत कहते है। जो प्रमत्त होते हुए मी संयमी है वह प्रमत्त संयत है। यहाँ प्रमादते वही प्रमाद विविधित है जो संयमका पातक नहीं है। यहाँ प्रमत्त वाब्द जनत दीपक है जो छंडेले पहलेके सब गुणस्थानों में प्रमादका असिताब सृथित करता है।

७ अप्रमत्त संयत्—जो वन्डह प्रमादोत्ते रहित सर्वमी है वे अप्रमत्त संयत है। इनके सम्बन्धमें बीव-काण्ड गा. ४६ में कहा है—जिसके समस्त प्रमाद नष्ट हो गये हैं, जो वत, गुण, शीलके शोषित है। मोहतीय कर्मका न तो उपराम करता है न साय करता है। वह केवल ध्यानने जीन रहता है वह अप्रमत्त संयत है। सातर्वे पुणस्थानते बागेके कुछ गुणस्थान दो श्रेणियोमें विशाजित हैं एक का नाम उपराम श्रेणी है और दुसरेका सपक श्रेणी। जिससे जीव उत्तरीत्तर मोहका उपराम करता है वह उपराम श्रेणी है। उपराम श्रेणी के गुणस्थान है—अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सुक्ष्म साम्पराय और उपशान्त कथाय। उपशान्त कथायने पढ़कर औव नियसमें गिरता है और सम्हलनेपर गुन: कार चढ़ सकता है। किन्तु क्ष्मक श्रेणिपर चड़ा जीव मोहका क्षय करते हुए उपर चड़कर मोल प्राप्त करता है। अपक श्रेणके गुणस्थान है—अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूरम साम्पराय, शीणशोह।

८ अपूर्वकरण--करणका अर्थ परिणाम है और जो पहले प्राप्त नही हुए उन्हें कहते हैं अपूर्व। ऐवे अपूर्व परिणामवाले जीव अपूर्वकरण कहे हैं। अपूर्वकरण रूप परिणामोंको धारण करनेवाले जीव मीहनीय कर्मकी इक्कीस प्रकृतियोक्त क्षय अथवा उपन्नम करनेमें तत्रर होते हैं।

९ अनिवृत्तिकरण—एक समयवर्ती बीबोंके जिस प्रकार वरीरके आकार वर्णादि भिन्न-भिन्न होते है उस प्रकार जिन एक समयवर्ती सब जीबोंके परिणाम भिन्न-भिन्न न होकर समान ही होते हैं क्योंकि इस गुणस्थानमें एक समयमें एक ही परिणाम है, अधूर्वकरणकी तरह बहुत परिणाम नहीं होते, ऐसे समान परिणामवाले वे जीव अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती होते हैं। उनका घ्यान अध्यन्त निर्मल होता है और वे उस ध्यानक्यी अग्निह कमंक्यी वनको जलानेवाले होते हैं।

१० सूहम साम्पराय—सूहम कथायको सूक्ष्म साम्पराय कहते हैं। अर्थात् जिन जीवोंके केवल सूक्ष्म लोग क्यायमात्र शेष रहती हैं, शेष समस्त मोहनीय कर्मका उपशम या क्षय हो जाता है वह सूक्ष्म साम्पराय संयमी कहलाते हैं।

११ उपशान्त कथाय वीतराग छन्मस्य—विनकी कवाय उपशान्त हो गई है उन्हें उपशान्त क्याय कहते हैं। जिनका राग नष्ट हो गया है उन्हें वीतरान कहते हैं। ज्ञानका राग नष्ट हो गया है उन्हें वीतरान कहते हैं। ज्ञानका राग नष्ट हो गई उपने जो रहते हैं उन्हें छमस्य कहते हैं। जो उपशान्त कथाय होते हुए वीतरान छमस्य हैं वे वीतरान छमस्य हैं। जो उपशान्त कथाय होते हुए वीतरान छमस्य हैं वे वेतरान छमस्य हैं। इस गुगस्यानमें समस्य कथाय (मोहनीयकर्म) उपशान्त हो जाती हैं अतः उन्हें उपशान्त कथाय वहते हैं।

१२ सीण कथाय बोतराग छयस्य—जिनको कथाय सीण हो गई है वे सीण कथाय है। और सीण कथाय होनेके साथ जो बीतरान छयस्य है वे सीण कथाय बीतराग छयस्य हैं। इनका सस्पूर्ण मोह नष्ट हो जाता है। १३ सयोगकेबली—विस ज्ञानमें दिन्त्य, प्रकाश और मनकी बपेशा नहीं होती उसे केवल अर्थात् असहाथ कहते हैं। वह केवलज्ञान बिनके होता है उन्हें केवली कहते हैं। बीर मन, वचन, कायकी प्रविक्ति योग कहते हैं। को मोग सहित होते हैं उन्हें स्वयोग कहते हैं। इस तरह जो योग सहित केवल ज्ञानी होते हैं उन्हें स्योगकेवली कहते हैं। इसमें जो सयोग पद है वह नीचेके सब गुणस्वानोंमें योगका जित्तस्वस्वच्य है।

र्भ अयोगकेवली—जिनके योग नहीं होता वे अयोग होते हैं। ऐसे योगरहित केवल जानी अयोग केवली होते हैं। जीवकाण्ड, गा ६५ में कहा है, जिन्होंने अठारह हवार सीवके स्वामित्वको प्राप्त कर लिया है, जिनके समूर्ण कर्मीका आखब करू गया है, तथा नवीन कर्म वन्धनते भी रहित है वे अयोग केवली होते हैं। इन चौदह गुणस्थानीसे रहित किंद्र जीव होते हैं। वे इन्तहरूय हो चुके हैं। उन्होंने अपना सब करणीय कर लिया है, कह करना शेष नहीं हैं। उनके सब कर्म बन्धन नह हो गये हैं।

इस प्रकार निष्यात्वसे उत्तर चढते हुए मोक्षमार्थी समारी जीवींके मार्वीके उतार-चढावको लेते हुए ये चौदह गुणस्थान कहे गये हैं। ये समस्त संसारी जीवोंकी हीन और उच्चढशाका चित्र उपस्थित करके मनस्यको अपना विकासकी प्रेरणा देते हैं।

#### मार्गणा

- मार्गणाका अर्थ है लोजना । चौदह गुणस्थान जिसमें या जिनके द्वारा कोजे जाते हैं उन्हें मार्गणा कहते हैं । जीवकाष्ट गा. २४१ में कहा है कि परमामाम्में जीव जिल प्रकार देखें गये हैं उसी प्रकारसे वे जिन नारक आदि पर्यपामें या जिन नारक जादि पर्यायोके द्वारा कोजे जाते हैं वे मार्गणा हैं और यै चौदह है। गति, हिन्दर, काय, योग, वेद, कथाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेख्या, मध्यत्व, सम्बन्दन, संत्री, आहार । इनमें या इनके द्वारा जीवोको क्षीजा जाता है।
- है. गति—गति नाम कमके उदयते जीवको वो चेष्टावियेष होती है उसे गति कहते हैं अववा जिसके मिमिसो बीच चतुर्गतिमें कार्त हैं उसे गति कहते हैं। यति चार हैं—जरक गति, तिर्वेचगति, मनुष्पगित, वेब गति। नरक गविमें और देचगतिमें प्रारम्भके चार हो गुणस्थान होने हैं। तिर्वेचगतिमें प्रारम्भके पौच होते हैं, मनुष्पातिमें चीदकुण स्थान होते हैं।
- २. इन्द्रिय—इन्द्र अर्थात् आरमाके चिन्नविश्वयको जिनके द्वारा वह जानता है इन्द्रिय कहते हैं। वे पांच है—स्पान, रामा, चानु, आंत्र ये सिन्दर्य कमते एक-एक बढतो हुई होती है। इसीसे ओव एकेन्द्रिय, तो इन्द्रिय, तोन इन्द्रिय, चौदान्त्रिय और एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय होते हैं। पृथ्वीकाधिक, जानका कार्यक्र को इन्द्रिय होते हैं। इन्द्रें हो स्वाद कहते हैं। तिर्देच एकेन्द्रिय से केकर पंचेन्द्रिय तक होते हैं। किन्तु नारकी मनुष्य और वेद पंचेन्द्रिय हो होते हैं। पंचेन्द्रिय मनरिह्य और मन सिहत मी होते हैं, उन्हें कमसे अवसंग्री और संशी कहते हैं। एकेन्द्रियसे चौद्दियक सब मन रिहत अर्थनी होते हैं। इन्में पहला ही गुणस्थान होता हैं। असंग्री पंचेन्द्रियक भी पहला गुणस्थान होता है। सभी पंचेन्द्रियक भी चहला गुणस्थान होता है। सभी पंचेन्द्रियक भी चहला गुणस्थान होता है। सभी पंचेन्द्रियक सी चौद्दियक मी पहला गुणस्थान होता है। सभी पंचेन्द्रियक सी चौद्दर्य गणस्थान हो सकते हैं।
- १. काय काय धारीरको कहते हैं। उसके दो मेद है। स्थावर और त्रम, एकेन्द्रिय ओवोंको स्थावर कहते हैं, उनके पाँच भेद पृथियोकाय आदि हैं। और दो इन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तकको त्रम कहते है। स्थावरोंके एक पहला ही गुण स्थान होता है। त्रसोंके चौदह तक हो सकते है।
- ४. योग मार्गणा—मन वचन कायके निमित्तते होने वाली क्रियांचे युक्त बात्माके जो शिक्त विशेष उत्पन्न होती हैं जो कमींके प्रहुणमें कारण हैं उसे योग कहते हैं। योगके तीन मेद हैं, मनोयोग, वचनयोग, काययोग। मनोयोगके चार भेद हैं सत्य, असत्य, अनुभय। इसी तरह वचनयोगके भी चार भेद है।

सत्य और अनुभव मनोयोग संज्ञीमिष्यादृष्टिमे लेकर सयोगकेवली पर्यन्त गुणस्यानीमें होता है। असत्य मनोयोग और उभयमनोयोग संज्ञीमिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षोणकथाय पर्यन्त होता है।

बतुभय बचन योग दोइन्टियसे लेकर सयोगकेवली पर्यन्त होता है। सत्यवचनयोग संजीमिय्यादृष्टिसे लेकर समोगकेवलो पर्यन्त होता है। बसत्य बचय योग और उभय बचन योग संजी मिय्यादृष्टिसे लेकर सीगकवाय पर्यन्त होते हैं।

काय योगके सात भेद हैं—औदारिक काययोग, ब्रौदारिक मिश्र काययोग, देक्किपिककाययोग, देक्किपिक मिश्रकाययोग, ब्राह्मरुक्तायोग, ब्रह्मरुक्तिम्यकाय योग, कार्यकाययोग। उदार अपनेत् मृत्यूक्यरिकी बीदारिक कहते हैं। उसके निमित्तते होनेवाले योगको बीदारिक काययोग कहते हैं। बीदारिक बवतक पूर्ण नहीं होता तवतक मिश्र कहलाता हैं, उसके द्वारा होनेवाला योग औदारिक मिश्रकाययोग हैं। अगेक पुणों और फट्टियमि युक्त पारीरको बैक्किपिक प्रारीर कहते हैं। उसके द्वार होनेवाले योगको बैक्किपिक काय योग कहते हैं। बीक्किपिक प्रारीर अवतक पूर्ण नहीं होता तवतक बैक्किपिक मिश्र कहलाता हैं। उसके द्वारा वो योग होता है वह किकिपिक मिश्रकाययोग हैं। जिसके द्वारा मृत्य स्थार होने पर गुरूम अयोको बहुन करता है उसे ब्राह्मरुक्त पारीर कहते हैं, उससे वो योग होता है उसे ब्राह्मरुक्त काययोग कहते हैं। अवतक ब्राह्मरुक्त पारीर पूर्ण नहीं होता तव तक उसे ब्राह्मरुक्त मिश्रक हतते वे योग होता है वह कार्यकाय योग है। तिर्वच और मृत्यूक्ति कार्यक्ति पारीर है। उसके निमित्तर वे योग होता है वह कार्यकाय योग है। तिर्वच और मृत्यूक्ति कार्यकाय योग औपरिक्त मिश्रकाययोग होते हैं। बेशे और नारिक्योक बेक्किपिककाययोग और बैक्किपिक मिश्र कार्य योग होते हैं। च्याह्मरुक्त कार्यकाय वार्यकायोग होते हैं। विश्व हाराक वार्योग ब्राह्मरुक्त मिश्रकाययोग स्वार प्रती कार्यक्ति कार्यकाय योग होते ही विश्व हार्यक प्रति कार्यकाययोग होते हैं। विश्व हार्यकाययोग होते हैं। वश्च हार्यकाय वार्योग होते हैं। वश्च हार्यकाययोग होते हैं। वश्च हार्यकाययोग होते हैं। वश्च हार्यकाययोग होते हैं।

बीदारिककाययोग, औदारिक मिश्रकाययोग, सयोग केवली पर्यन्त गुणस्वानोंमें होते हैं। बीक्रियक काययोग विकिद्यक मिश्र काययोग प्रारम्भके चार गुणस्वानोंमें होते हैं। ब्राह्मरक काययोग ब्राह्मरक मिश्र काययोग एक प्रमत्त संयत गुणस्वानों ही होता हैं। कार्मणकाययोग विग्रह्मतिमें तथा संयोगकेवलीके समझात समयमें हो होता हैं।

वेद मार्गणा—वेद तीन है स्त्रीवेद, पुरुषवेद, न्यूंसक वेद । स्त्रीवेद और पुरुषवेद कसंज्ञी मिध्यादृष्टि-से लेकर अनिवृत्ति गुणस्थान यर्गन्त होंते हैं । नपुसक वेद एकेन्द्रियसे लेकर अनिवृत्तिगृणस्थान यर्गन्त होता हैं । उसके बादके सब गुणस्थानवाले औव वेद रहित होते हैं । मुळ वेदके दो भेद हैं—द्रय्यवेद और मायवेद । स्वरीरमें जो स्त्री या पुरुषका चिल्ल होता है लिंग योनि आदि वह द्रव्यावेद हैं। इत्यावेद तो शरीरके साथ स्त्रार रहता है। रमणको भावनाका नाम भाववेद है। बही नौर्वे गुणस्थान तक रहता है। उक्त कथन भाववेद-की अपेदा हैं।

नारकी सब नर्गक बेदी होते हैं। एकेन्द्रियसे लेकर चौहन्द्रिय पर्यन्त सब तिर्यंच भी नर्गुकक बेदी होते हैं। असंजी पंचेन्द्रियसे लेकर सब तिर्यंचोंमें तीनों बेद होते हैं। मनुष्योंमें भी तीनों बेद होते हैं। देवोंमें स्त्री-पुरुष दो ही बेद होते हैं।

कथाय मार्गणा—कोध, मान, माया, लोमको कथाय कहते है। प्रत्येकके चार-चार भेद दृष्टान्त द्वारा जीवकाण्यमें कहे हैं। क्रोधके चार मेद---प्रत्यक्ती क्कीर, पृथ्वीको रेखा, धूलिको रेखा और जनकी रेखाके समान। धर्कात् जैसे ये रेखायें होती हैं जो नहीं मिटती या देर तथेर मिटती है उसी तरह क्रोब कथाय है। मानके चार मेद है----व्यंतके समान, हहीके समान, काठके समान और वेदके समान। यिनम्न नहीं का नाम मान है। पर्यंत कभी नमता नहीं हैं और देत सह नम चाता है। उसी तरह मानके चार प्रकार हैं। सायाके चार प्रकार हैं—वांचको जह, मेहेके सींग, बैलका मूत्रका और सुरपाके समान । जैसे इनमें टेडापना अधिक-कम होता है वहीं स्थिति मायाकी है ।

कोमके बार प्रकार है—कृमिरागके समान, बाड़ीके बक्के मलके समान, धारीरके मलके समान और हस्त्रीके रंगके समान । जैसे-जैसे इनका रंग गांका-हरूका होता है बैसे ही लोग भी होता है ।

कोच, मान, माया, कवाय, एकेन्द्रियसे छेकर अनिवृत्ति, गुणस्थान वर्यन्त होती हैं। छोभकवाय सुरुमसाम्पराय गुणस्थान पर्यन्त होती है। अन्तके शेष चार गुणस्थान कथाय रहित हैं।

७. ज्ञानमार्गणा-इसके बाठ भेद हैं-मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन:पर्ययक्तानी, केवलकानी । जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं । ज्ञान दो प्रकारका है-प्रत्यक्ष और परोक्ष । परोक्षके दो भेद हैं—मतिज्ञान और श्रुतज्ञान । पाँच इन्द्रियों और मनसे जो पदार्यका ग्रहण होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं। मतिज्ञानपूर्वक जो विशेष ज्ञान होता है वह खुतज्ञान है। जो श्रुतज्ञान शब्दके निमित्तसे होनेवाले मितज्ञानपूर्वक होता है उसके दो भेद हैं-अंग श्रुत और अंगवाह्य । अंगश्रुतके बारह भेद हैं और अंगवाह्यके चौदह भेद हैं। जीवकाण्डमें श्रुतज्ञानके भेदोंका विस्तारसे कथन ज्ञानमार्गणाधिकारमें है। इन्द्रियोंसे होनेवाले निध्यात्व सहित ज्ञानको मति अज्ञान कहते हैं और उस पूर्वक होनेवाले विशेष ज्ञानको श्रत अज्ञान कहते हैं । और मिथ्यात्व सहित अवधिज्ञानको विभंग कहते हैं । प्रत्यक्ष ज्ञानके तीन भेद हैं— अवधिज्ञान, मन पर्ययञ्चान, केवलज्ञान । सम्पूर्ण मूर्त पदार्थीको इन्द्रियादिकी सहायताके विना साक्षात् जानने-वाले ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं। इसके दो भेद हैं-भवप्रत्यय और गणप्रत्यय। तथा देशाविष, परमावधि सर्वविधि भेद विषयोंको जाननेकी अपेक्षासे हैं। मनका आध्य लेकर मनोगत विचारोंको साक्षात जाननेवाले जानको मनःपर्यय कहते हैं। अर्थात जिसका भृतकालमें चिन्तवन किया है, अर्थवा भविष्यकालमें चिन्तवन होगा, अथवा जो अर्धाचन्तत है इत्यादि अनेक भेद रूप दूसरेके ,मनमें स्थित पदार्थको जो जानता है वह मन पर्ययज्ञान है। त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंको सामात् जाननेवाले ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं। एकेन्द्रियसे सासादन सम्यग्दष्टि गुणस्थान पर्यन्त मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी जीव होते हैं । विभंगज्ञान संज्ञी मिष्यादृष्टि जीवोंके तथा सासादन सम्यग्दृष्टी जीवोंके होता है। सम्यगुमिष्यादृष्टि गुणस्थानमें आदिके तीनों ही ज्ञान-अज्ञानसे मिश्रित होते हैं । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अविद्यान ये तीनों असयत सम्यग्द्रध्टीसे छेकर क्षीण-कथाय गुणस्थान पर्यन्त होते हैं। मनःपर्ययज्ञान प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकथाय गुणस्थान पर्यन्त होता है। केवलज्ञान सयोगकेवली अयोगकेवली और सिद्धोर्मे होता है।

त्य. संयम मार्गणा — हवके नेद इस प्रकार है—जाकायिक, छेदोरस्वायना, परिहारिवध्यां सूच्यामन्त्राय, यावाव्यात, संयतायंत्र और कारंवत । में सभी प्रकारके तावव्यायेगक त्याय करता है इस प्रकार सर्व त्यावयायेगके त्यायके सामायिक संयम कहते हैं। उत्तर एक वडको छेद करके वर्षात दोन्तीन कादि भेद करके वर्तीके त्यायके सामायिक संयम कहते हैं। उत्तर एक वक्त दुकानुवार जोग मोगकर सामायिक संयम कोत छेदोरस्वायना स्वयमको प्रारण करके अत्वाव्यात पूर्वते वारंवत होकर जिसने तरोविधेयसे परिहार क्षाद्विक प्राप्त कर किया है ऐसा बीच तीर्षकरके अत्वाव्यात पूर्वते वारंवत होकर जिसने तरोविधेयसे परिहार क्षाद्विको प्राप्त कर किया है। एस अपनार संयम केवा कात्र कर किया है। इस अपनार संयम कार्यायक क्षाया करता है। इस अपनार संयम कार्यायक क्षाया करता है। इस अपनार संयम कार्यायक क्षायको कहते हैं। जिसकी कार्या प्रकार संयमको कार्य कर क्षाया करता है। सम्प्रण करने कार्य कर्यायको प्राप्त कर कर कार्य कर क्षायको करते हैं। जिसकी कार्य प्रकार केवा केवा कार्य कर क्षायक क्षायको करते हैं। जिसकी कार्य प्रकार कर कार्य कर कर करता करता है। स्वयंत्र कर होता है उन्हें सुक्त कार्य कर्य कर करता कर करता कर करता है। स्वयंत्र कर होता है। समूर्ण करने वारंवत करता स्वयंत्र कर करता होता है। समूर्ण करायों का अपनार होता है। समूर्ण करायों होता है। सम्बन्ध करायों होता है। समूर्ण करायों होता है। सम्बन्ध करायों होता है। सम्बन्य करायों होता है। सम्बन्ध होता है। सम्बन्ध होता है। सम्बन्ध करायों होता है। सम्बन्ध करायों होता है। सम्बन्ध करायों होता है। सम्बन्ध होता है। सम्बन्ध करायों होता है। सम्बन्ध करायों होता है। स्वयंत्र होता है। स्वयंत्य

प्रमत्तसंयतः सेकर अयोगकेवक्षीपर्यम्त सब मनुष्य संयमी होते हैं । सामायिक और छेदोपस्यापना प्रमत्तसंयतः केकर अनिवृत्तियुगस्यान पर्यन्त होते हैं । परिहारविश्वृद्धि संयम प्रमत्तसंयत-अप्रमत्तसंयत दो गुणस्थानोंसे होता है। युक्त साम्मदाय संबय एक सुक्त सामग्राय गुणस्थानमें होता है। यसास्थात संबय अन्तर्क सार गुणस्थानोंसे होता है। संबदास्वय एक संवतासंबत या देशसंबत गुणस्थानमें ही होता है। स्वयंत्य परिस्थित केसर स्वयं गुणस्थान दर्यन्त होता है।

९. दर्शनमार्गाचा— इसके नार मेद हैं— ब्लुदर्शन, अवस्तुदर्शन, बतिबदर्शन, केवलदर्शन। वस्तुक द्वारा प्रामान्य वसाविक प्रकृति । बतुद्दर्शन कहते हैं। वोष इन्द्रिय और मनते वो प्रतिमास होता है उसे अवस्तुद्धान कहते हैं। एरामुखे केवर बन्तिय स्कल्य पर्यन्त मृतं रावार्थिक प्रत्यक्ष प्रतिमासको वस्तिय स्वतं कानते हैं। कोन-ब्रुव्धिको प्रकाशिक करनेवाला केवलदर्शन है जो केवलद्यान साथ होता है। वोर दर्शन सानते पूर्व होते हैं। चल्युव्धिन वौद्दित्य से केवर सीणकवाय गुणस्वान पर्यन्त होता है। अवस्तुदर्शन एकेन्द्रियसे केवर सीणकवाय गुणस्वान पर्यन्त होता है। अवस्तुदर्शन एकेन्द्रियसे केवर सीणकवाय गुणस्वान पर्यन्त होता है। अवस्तुदर्शन कर्मान्य प्रकाश होता है। क्षान्य प्रकाश होता है। क्षान्य स्वतं क्षान्य प्रकाश होता है। क्षान्य स्वतं नहीं है। स्वतं नहीं है। व्यतं व्यतं नहीं है। व्यतं नहीं है। व्यतं नहीं है। व्यतं व्यतं नहीं है। व्यतं व्यतं नहीं है। व्यतं नहीं है। व्यतं व्यतं नहीं है। व्यतं नहीं है। व्यतं व्यतं नहीं है। व्यतं व्यतं नहीं है। व्यतं व्यतं व्यतं है। व्यतं व्यतं व्यतं है। व्यतं व्यतं है। व्यतं व्यतं व्यतं व्यतं है। व्यतं व्यतं व्यतं है। व्यतं व्यतं व्यतं है। व्यतं व्यतं है। व्यतं व्यतं है। व्यतं है। व्यतं व्यतं है। व्यतं व्यतं व्यतं व्यतं है। व्यतं व्यतं है। व्यतं व्यतं व्यतं व्यतं व्यतं व्यतं व्यतं व्

केवलदर्शन संयोगकेवली, अयोगकेवली और सिद्धोंके होता है।

१०. लेस्यामार्गणा—कथायते अनुरंजित योग प्रवृत्तिको लेस्या कहते हैं। कथायका उदय छह प्रकार है—तीवतम, तीवतर, तीव, गन्द, मन्दत, मन्दतम। बतः लेस्या भी छह हो जाती है—हण्यलेस्या, नीललेस्या, तेवोलेस्या, त्योलेस्या और वृद्धलेस्या। इनकी पहचान—तीव कोधका होना, वैरको न छोड़ना, क्यां और दयाले रिहत होना, मन्द होना, विकेशहोत होना, तौच इन्दियोके विषयोका लम्पटी होना, मानी और मायायी होना इच्छलेस्याओके लक्षण हैं। बितिवाल होना, दूसरॉको ठगनेमें यह होना, पनवाल्यमें तीव लालबाक होना नीललेस्याओके लक्षण हैं। इसरॉपर कोच करना, तिन्दा करना, जन्दा, विकास करना, तिन्दा करना, जन्दा विद्याल नहीं करना, व्यवनी लुति गुनकर सन्तुष्ट होना, युवमैं मरनेकी चाहना होना, झार्य-कार्यको न देखना कार्योलकेस्यावालेके लवा है।

नो कार्यन्त्रकार्य, तेव्य संकेष्यको जानता है, समस्त्री है, दया-दानमें तत्पर है, कोमल परिणामी है वह पीतलेक्याबाजा हैं, स्थापी, अदर्परणाधी, निर्मल, कार्य करनेमें उच्य होना, गृहकांको पूजामें रत होना पर्पलेक्याबालेके लक्षण हैं।

पक्षपात नहीं करना, निदान नहीं बांचना, सबके साथ समान व्यवहार करना, इष्ट-अनिष्ट पदार्थोर्मे रागन्द्रेय नहीं करना शक्छवेदयाबालेके छक्षण हैं।

कृष्ण, तील, कापोतलेक्या एकेन्द्रियसे लेकर असंवत सम्बन्द्रश्च गुणस्वान पर्यन्त होती है। पीत और पर्यलेक्या समीमिध्यादृष्टीसे लेकर अप्रमत्त संवत गुणस्वान पर्यन्त होती है। शुक्लकेच्या समीमिध्यादृष्टीसे लेकर समोकेचली गुणस्वान पर्यन्त होती है। तेरहर्षे गुणस्थानसे आये सभी जीव लेक्यारहित होते हैं।

१२. भन्यस्वमार्गणा—िबन्हें जाये मुक्ति प्राप्त होती वन्हें भन्य कहते हैं। उनके चौरहों गुणस्थान होते हैं। अमन्यके केचल एक निष्पादृष्टि गुणस्थान ही होता है। मन्यस्व और अमन्यस्थान कर्मजन्य नहीं है. स्थासिक है।

हर, सम्बन्ध्य मार्गणा—िजनेन्द्रवेजे द्वारा वरदिष्ट छह हव्यों, गांच अस्तिकामो और तो पदायों-का अद्वान करनेकी सम्बन्ध्य कहते हैं। उसके तीन पेद हैं—स्वर्गनोकृतीयके सबंधा स्वय हो जानेपर जो निर्माठ अद्यान होता है वह सायिक सम्बन्धय है। यह सम्बन्धय बदानको भ्रष्ट करनेवाळे बचनोठे, गुनिजगिठे, भयकारक क्योंने, अधिक क्या तीर्गी ठोकेसि भी अद्यानसे विचलित नहीं होता।

सम्यासन मोहनीय प्रकृतिका उदय रहते हुए पदायोंका को चल, मिलन और समावदीयसे युक्त श्रद्धान होता है यह वेदक सम्यास्य है। दर्शनमोहके उपक्रमते कीचढके सीचे बैठ जानेसे निर्मल जलके समान को निर्मल क्षद्धान होता है वह उपकाम सम्यादर्शन है। प्रस्तावना रे७

साधिक सम्पन्त नर्सवस्य नर्सवस्यम्बन्द्री गुणस्यानचे केकर क्योगकेनकी गुणस्यान पर्यन्त होता है। वेदक सम्यन्त नर्सवस्यमन्द्री गुणस्यानित केकर क्षप्रमत्त संयत गुणस्यान वर्षन्त होता है। उपस्य सम्यन्द्र क्षयंत्रत सम्यन्द्री गुणस्यानके केकर उपसान्त कवाय गुणस्यान पर्यन्त होता है। सासादन सम्यन्द्री, सम्यक्-मिन्यादिक तीर मिन्यादिक वर्षने कपने गुणस्यानमें होते हैं।

१३. संजी मार्गणा—इसके दो मेद है—संजी और वसंजी। मन सहित जीवॉको सजी और मन रहित जीवॉको वसंजी कहते हैं। संजी मिथ्यादृष्टि शीणकथाय गुणस्थान पर्यन्त होता है। असंजीके प्रथम ही गुणस्थान होता है। एकेडिक्से छेकर वसंजी पंचेडिय पर्यन्त जीव असंजी होते हैं।

१४. आहार मार्गवा—तोन बरीर और छह पर्वात्तियोंके योग्य पुद्वलोंके बहुण करनेका नाम आहार है। एकेन्द्रियसे लेकर स्वपोणकेचको पर्यन्त बीव बाहारक होते हैं। विषह गतिको प्राप्त मिन्यापुरि, सासादन सम्पन्द्रश और लयंग्य सम्पन्द्रश तथा समुद्दशत करते हुए केवली, लयोगकेवली और सिद्ध जनाहारक होते हैं।

इस प्रकार ये गुणस्यानों और मार्गणाओंका संक्षित विवेचन है। जीवकाण्डमें इसीका विस्तार है।

### गोम्मटसारकी टीकाएँ

जगमन पाँच दशक पूर्व भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कककलाके अन्तर्गत गान्धी हरि-माई वेकसरण जैन प्रवस्थालाते गोम्मटहारका बृहत्संस्करण प्रकाशित हुवा था। उससे मूलप्रन्यके साथ दो संस्कृत टीकाएँ तथा एक दुबारी भाषा टीका दो गयो थी। संस्कृत टीकाओंका नाम जीवतत्वप्रदीपिका और मन्दप्रवीधिका है और दुबारी भाषा टीकाका नाम सम्यय्कानचिन्दका है। ग्रन्थके मूलपृष्ठर जीवतत्व-प्रदीपिका टीकाको केदानवर्षाहित और मन्दप्रवीधिकाको अमयवन्द्राचारकृत अकित किया है तथा सम्यय्कान-चन्दिकाके कर्ती पं. टीक्टरमलको है।

इस तरह उस समय तक उपलब्ध टीकाओं के साथ इस संस्करणका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था। और उसके साथ ही तीनों टीकाएँ मी प्रथम बार ही प्रकाशमें आयी थीं। इन तीनों टीकाओं में से मन्द-प्रयोधिका तो अपूर्ण है। होता मुद्रित है। अतः यह टीका पूर्ण प्रभावका तो तो प्रथम होता है। केवल एक जीवतात्वप्रदीपिका टीका और तदनुसारी सम्यक्षानचिन्नका टीका ही परिपूर्ण है।

### जोवतत्त्वप्रदीपिका टोकाके कर्तृत्वमें भ्रम

बैसा ऊपर लिखा है कि इस संस्करणके मुखपूलपर बीवतत्त्रप्रदीपिकाका कर्ता केशववर्णीको लिखा है। इस टीकाको भाषा टीका करनेवाले पं. टोडरमलजीने भी इसे केशववर्णीकुत लिखा। उन्होंने अपनी मापा टीकाके अन्तर्में लिखा है—

केशववर्णी भव्यविचार कर्णाटक टीका अनुसार ।

संस्कृत टीका कीनी यह नो अशुद्ध सो शुद्ध करेहु ॥

यह हिन्दी तथ वीवतत्वप्रदीपिका टीकाके अन्तिम तथका ही अनुवाद है और उसी गयकी अगृदि-के कारण यह अन प्रवादित हुवा कि संस्कृत वीवतत्वप्रदीपिका टीका केशववर्णीकृत है और वह जिस कर्णाटकन्तिके आधारपर रची गयी है वह चानुष्यराय विरचित है स्वॉकि गोमाटवार्धक अन्तर्में उसके रचित्रात त्रीवन्द्रात्वार्थने चानुष्यरायको एक त्रिका निर्देश करते हुए उसका नाम वीरमार्तथ्यी किसा है। वीर मार्वय्य बागुण्डरायकी एक स्वाचि थी। किन्तु इस टीकाका कोई पता नहीं चलता। हव. झाँ. ए. एन. उपाध्येके एक लेखका हिन्दी अनुवाद अनेकान्त वर्ष ४, कि. १, ए. ११३ पर 'गोम्मटसारकी बीवदात्त्रप्रदीपिका टोका, उसका कर्तृत्व और समय' शीर्षकते प्रकाशित हुआ था। उसमें विद्वान्त्र अवस्थित प्रकाशित हुआ था। उसमें विद्वान्त्र अवस्थित एस प्रमाण किया था कि संस्कृत वीवतत्त्रप्रदीपिका टीकाके कर्ता केवाववर्षा है और उन्होंने कि कार्यटक्वृत्तिके आधारपर उसे एस है। इससे पूर्वर्ष केश्वर-वर्ष्णकी कर्नाटक्वृत्तिके विद्वान्त्र अर्थापिका कर्ताटक्वृत्तिके अधारपर उसे एका इससे प्रदर्श उपस्थित कर्तिक विद्वान्त्र अर्थरिका हो उस्त्वान्त्र हो अपने अपने अपने विद्वान्त्र अर्थरिकार करके उसके आपमें सासक टीकाको तुकना करते हुए संस्कृत टीकाको उसकी अनुगामिनी वरुलाया था।

संस्कृत टीकाके रचियताने, जिनका नाम नेमिचन्द्र है अपनी टीका प्रारम्भ करते हुए प्रथम संगरू क्लोक कहा है---

नेमिचन्द्रं जिनं नत्वा सिद्धं श्रीज्ञानभूषणम् । वर्त्ति गोम्मटसारस्य कूर्वे कर्णाटवृत्तितः ॥

इसमें वह स्पष्ट कहते हैं कि मैं कर्णाटबृत्तिके बाबारसे गोम्मटसारकी टीका करता हूँ। किंन्तु यह कर्णाटबृत्ति किसकी हैं, उसका नाम क्या है इसका निर्देश वह नहीं करते। परन्तु अपनी टीकाके अन्तमें वह जिसते हैं—

> 'श्रित्वा कर्णाटिकी वृत्ति वर्णिश्रीकेशवैः कृताम् । कृतेयमन्यया किचित विशोध्यं तदबहश्रवैः ॥'

'इसमें स्पष्ट कहा है कि क्याववर्णीहत कर्णाटक बृत्तिका आयय केकर यह संस्कृत टीका रची गयी है।' किन्तु भ्रम फैलनेका कारण बसुद्ध पाठ है वो कलकत्ता संस्वरणने छपा है। उसमें 'वींणश्रीकेशवे' इति:' छपा है। 'इता' के स्वानमें इति पाठ होनेते यह भ्रम प्रवर्तित हुआ।

पं टोडरमलजीने इसीका पद्यानुवाद किया है जो ऊपर दिया गया है—

इस पद्यानुवादका भी यही अर्प है कि केसबवर्णीने कर्णाटक टोकाके अनुसार संस्कृत टीका रची है। उन्होंने अपनी टीकार्में अन्यत्र भी केसबवर्णीको ही संस्कृत टीकाकार किया है।

बीवकाण्ड कलकत्ता संस्करणपृ. ७५५ पर उनको टोकामे स्पष्ट छना है—केशववर्णी संस्कृत टोकाकार।

भिष्कत टोडरमञ्जी तो महाविद्यान् से। उनके सामने भी 'बीजश्रोकेसार्व क्रुति.' याठ आया प्रतीत होता है। गुढ भाट 'क्रता' नहीं आया। उत्तीते यह भम प्रवित्त हुआ है, स्पोकि उन्हीस्ती टोकाके आचार-पर ही गोम्मटसारका पठन-पाठन चला है। संस्कृत टोकाका बाचन तो हस कालमें किसी विपक्त ही बिद्यानने किया हो।

बन तो केशनवर्गोंकी कर्नाटक टीकाके प्रकाशमें यह हस्तामतकव्य स्वष्ट है कि श्रीवतस्त्रप्रदीरिका नामक संस्कृत टीका उनकी होते नहीं हैं। किन्तु उनकी कर्याटक वृंतका नाम भी श्रीवतस्त्रप्रदीरिका ही है शो प्रत्येक व्यक्तियांके अन्तमें श्राता है। इंस्कृत टीकाकारने उसे भी ज्योंका रखों अपना किया है। उसमें भी परिवर्तन नहीं किया एसते भी अपको बन्न पिछ सक्त है।

स्त तर्ह वर्तमानमें शोम्मटवारपर तीन टीकाएँ उपलब्ध है—असवन्यावायंकृत मन्तप्रकोधिका, केसववर्षाकृत कार्तकृति कीर तदनुवारों संस्कृत टोका। इनमें से प्रथम अपूर्ण है। श्रेष दोनों परिपूर्ण हैं। किय त्राने परिपूर्ण हैं। किय त्राने परिपूर्ण हैं। किय त्राने परिपूर्ण हैं। किया त्राने किया त्राने हैं। किया त्राने किया त्राने हैं। किया किया त्राने हैं। वर्षोक्ष अस्ति किया त्राने हैं। उपलेक कर्ता कैयववर्षी हैं। उपलेक स्त्राने हैं। उपलेक क्या कृत व्यावकार्य हैं। उपलेक क्या क्या त्राने किया त्राने किया त्राने किया त्राने किया त्राने किया त्राने व्यावकार्य हैं। उपलेक स्त्राने किया त्राने किया त्राने प्रमुक्त गणितारिकों प्रक्रियाकों स्त्रान है। कर दिया स्था है। किया उपलेक्य क्या विकास क्या त्राने किया त्राने क्या व्यावकार्य के स्त्रान क्या त्राने क्या त्रान क्या त्राने क्या त्रान क्या त्रान क्या त्रान क्या त्रान क्या

प्रस्तावना २५

जीवतत्त्वप्रवीपिका टीकासे स्वाच्यायी जर्नोको लामान्यित किया है। उसका यह संस्कृत रूपान्तर न होता तो पं. टोडरसलजी बुंडारी भाषामें उसका अनुवाद नहीं कर सकते वे।

#### मस्द्रप्रवोधिका टीका

यह अपूर्ण टीका मीम्मटसार जीवकाण्डकी तीन वी तेरासी गांधा पर्यन्त ही उपक्रव्य है। अर्थात् उसके आपे मागते कुछ अधिकपर ही हैं। कलकत्ता संस्करणने प्रथम संस्कृत जीवदान्त्रप्रीपिका दी गयी हैं उसके नीचे मन्त्रप्रशीषका दी गयी है। गांधा २८२ के नीचे प्रथम जीवदान्त्र प्रदीपिका देकर मन्द्रप्रशीषकाके सामने एक वायव दिया है—

'श्रीमदमयचन्द्रसैद्धान्तचक्रवितिहितव्यास्यानं विद्यान्तमिति कर्वाटवृत्यनुसारमनुबदित ।' अर्थात् श्रीमान् अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके द्वारा किया यया व्याख्यान (टीका) समाप्त हुआ, इसलिए कर्णाटकवृत्तिके अनुसार अनुवार करता है।

यह सम्म किसका हो सकता है ? केशववर्षों की टीकामें तो इस प्रकारका वाक्य नहीं है, न वह ऐसा किस ही सकते हैं क्यों कि उनकी टीका ही कर्णाटवृत्ति है। वह उसके अनुसार अनुवाद करनेकी बात क्यों किस हो। सार तो सरहत की प्र टीका के रविवादा हो हो सकता है। हमारे पास गोम्मटसार किसेंग ? यह वाक्य तो सरहत की प्र टीका के रविवादा हो हो। किस हो है। हमारे पास गोम्मटसार तहीं तो होता है। किन्तु उसपर भी यह आशंका होना र वाभाविक है कि संस्कृत और प्र के कर्ता तो प्रारम्भ ही यह किस कुते हैं कि कर्णाटवृत्तिका आश्रय केकर में यह टीका किसता है। ऐसी स्वितिम मन्द्रश्वीपिकाके समाप्त होनेपर उन्होंने ऐसा क्यों किसा ? इसके समाधानके किए हमें ती टीकाओंका मिलान करना आवस्यक प्रतीत हुआ। और उससे यह निकर्ष निकरा कि ती सी टीकाओंका मिलान करना आवस्यक प्रतीत हुआ। और उससे यह निकर्ष निकरा कि ती की साम ती दीकार वाक्य तथा कर्णनमें बहुत सम्पर हो अन्तर केळ कर्णाटक माधागत है। अर्थात मन्द्रश्वीपिकाके संस्कृत वाक्य तथा कर्णनमें किक क्षत्र वाक्य तथा कर्णन ही अर्था के स्वत्य की प्रतीपिकाकी रचना करनेवाकेने ने कर्णाटक सिक्त कर्णाटक सिक्त करा हो स्वत्य केकर संस्कृत वाक्य तथा करनेवाकेने ने कर्णाटक सिक्त करान्त करनेवाकेने ने कर्णाटक सिक्त करान्त करनेवाकेने ने कर्णाटक सिक्त करान्त करनेवाकेने ने कर्णाटक करनेवाकेन सिक्त करान्त सिक्त करान्त करनेवाकेने ने कर्णाटक सिक्त करान्त करनेवाकेने सिक्त करान्त सिक्त करान्त करनेवाकेने सिक्त सिक्त करान्त करान्त होने सर सिक्त करान्त होने सर वाक्यके द्वारा की स्वित्य होने सर वाक्यके द्वारा की स्वित्य होने स्वत्य करान करनेवाकेने सिक्त करान करनेवाकेने सिक्त करान करनेवाकेने सिक्त करान होने सिक्त करान करनेवाकेन सिक्त सिक्त करान होने सिक्त सिक्त करान करनेवाकेने सिक्त सिक्त करान करनेवाकेन सिक्त सिक्त करान सिक्त सिक

इसका स्पष्ट आध्य यह है कि केशववर्णी के सामने कर्नाटवृत्ति रचते समय मन्दप्रवोधिका वर्तमान थी। उन्होंने अपनी कल्लाव वृत्तिमें उसके रविधाता अभयवण्ड चक्रवर्तीका निर्देश किया है। यह बात वी. ए. एन. उपाध्येने अपने उक्त केवले तीनों टोकाशीचे एक उद्धरण देकर स्वष्ट की है। हम भी यहाँ उस उद्धरणकों देनका कोध संवरण नहीं कर सकते। यह उद्धरण इस प्रकार हैं—

देसविरदे पमत्ते इदरे य खड़ीव समिय भानी दु। सो खलु चरित्तमोहं पडुच्च भणियं तहा उर्वार 11१३।।

#### मन्दप्रबोधिका---

वैश्वविरते प्रमत्तविरते इतरिस्तन्त्रप्रमत्तविरते च क्षायोगश्मिकचारिकल्यण एव भावो वर्तते । वैश्वविरते प्रत्याक्यानावरणकथायाणा सर्वचातिस्पर्धकोवयाभावकक्षणे क्षये तेवामेव हीनानुभागक्यतया परिणताना सदक्यालक्षणे जपको च, देशकातिस्पर्धकोदयाहिते उत्सन्ते देशसंयमक्ष्यापितं सायोगश्मिकम् । प्रमत्तविरते तीवानुभागं संज्यकनकथायाणा प्रामुकलक्षणक्षयोगगम्पर्यमुद्धन्तसंयमक्ष्यं प्रमादमिलिर्गं एकण्वारियं क्षायोग्धम्यम्पर्यम् । अप्रमत्तविरते सन्यानुभागसंयक्ष्यक्षयाणां प्रमादकनकश्ययाणां प्रामुक्तव्ययेषक्षयाणां प्रमादकनकश्ययाणां प्रमादकनकश्ययाणां प्रमादक्षयाणां प्रमादक्षयाणां प्रमादक्षयाणां प्रमादक्षयाणां प्रमादक्षयाणां प्रमादकनकश्ययाणां प्रमादक्षयाणां प्रमादक्षयाणां प्रमादक्षयाणां प्रमादक्षयाणां प्रमादक्षयाणां प्रमादकनकश्ययाणां प्रमादक्षयाणां प्रमादक्ययाणां प्रमादक्य

# कम्नड्वृत्ति---

'देशविरतनीलं प्रमत्त स्वतानील इतरतस्य अप्रमत्तसंयतनीलं क्षायोगयाधिक संयममञ्जू । देशसंयतापेतींचर्य प्रयाख्यानकवार्यास्तृद्धि सत्यष्ट देववाहित्यपंकानन्तेकपानानुमानोदययोगने उदयमदेवरे श्रीयमाणग्राल्य विश्वितनिवेद्याल सर्वपाहित्यपंकानलं नत्यकुभागंगलृत्यामादक्ष्याल्याकपानकपात्रात्ति निवेदं ग्राल्याम् ग्राल्यान्वयायाध्यान्त्रात्त्र निवेदं प्रयाख्यानम् स्वत्यक्ष्यान्यक्ष्यात्रात्त्र व्यवत्यक्ष्यात्रात्त्र विश्वस्याक्ष्य क्ष्यप्रयास्त्र स्वावस्याक्ष्य म्याप्यास्त्र स्वावस्य क्ष्यप्रयाख्यास्त्र अत्यव्यक्ष्यस्य स्वावस्य मान्यक्ष्यस्य स्वावस्य स्वावस्य

# संस्कृत जी. प्र.---

देशविरते प्रमासंयते तु पुनः इतरिमम् अप्रमासंयते च सायोगश्यासकसंयमो भवति । देशसंयता-पेवाया प्रत्यास्थायामा उदमा सर्वदेशमातिस्यक्षेत्रामार्वेक्षमानानुमार्योग्देश सहानुद्यास्यत्वीयमाण-विविधातिनिक्षमान्यतिस्यक्षानानानुद्यायामानञ्जलाव्यते तेषानुपरितनीन्येकामा अनुद्रमाताना सदस्यालव्यायोग्द्यमे च सति सद्द्रभुतदात् । चारित्योह् प्रतीत्य देशस्ययः शायोगश्याककामा रत्युक्तम् । तथा प्रमासम्ययोगित् कंत्रकलकवायायामृद्यायतदेशधातिस्यक्षमान्यक्षमानानुभागेन सह अनुद्यायत-शीयमार्थिवितादिर्यान्येकासंविद्यान्यक्षमाना उद्यामान्यक्षमान्यक्षमान्यस्य विधा उपरितानिक्षाणा-मृद्यसमाना सद्यानुस्याक्षमान्यस्य च सति समुद्रमानामा चारित्यमोहं प्रतीत्यात्रापि सक्कस्यमोत्रीप् सायोगश्यमिको माव स्रीत भाषांत्र स्रीत श्रीसस्यवस्यकृत्यिद्यान्यक्षमत्यिमान्यः।'

तेरह्वी गायाके व्याख्यानमें मन्द्रप्रवोधिका टीकाके रचिवता जो बमयबन्द्र सूरि सिद्धान्त्रवक्रवर्तिने प्रमत्त, अप्रसत्त गुणत्वाजवे बायोगविमिक भाव कहा है। उसीका निरंश केशववर्षिने स्वपती कर्णाटवृत्तिमें किया है और उसीका अनुवाद संस्कृत जो प्र. में है। इस उदरणते यह स्वष्ट है कि मन्द्रवोधिका केशववर्षिने सिद्धा सम्मुख थी। तथा केशववर्षीने प्रकार कन्त्रवक्ष ने साम क्षाया कर्णते प्रतिक्रियों और क्षित्रया क्षाया कर्णते हों। केशविष्ठ से साम क्ष्यों केशविष्ठ से अपने अधिकार केशविष्ठ है। अतः उसका और क्ष्या क्ष्यान्त्र क्ष्यान्त्र स्वर्थ सिक्त है। क्षेत्रानिक स्वर्ध स्वर्ध से वाह्य व्यवस्थान क्ष्या मिला है। दोनों टीकाओं के सिद्धाने यह स्वर्थ स्वर्थ सिक्त है। वोते टीकाओं के सिद्धाने यह स्वर्थ हो वाता है। कियु संस्कृत क्षाया है। क्ष्य संस्कृत क्षाया है। क्ष्य संस्कृत क्ष्यान्तर से स्वर्ध स्वर्ध

मन्दप्रवीपिकाका प्रारम्भिक अवतार वाक्य ही विस्तृत होकर कर्नाटक वृत्तिका अवतार वाक्य बनाया गया है।

मन्दप्रबोधिकाका अवतार वाक्य इस प्रकार है-

केशववर्णीकी जीवतत्त्वप्रदीपिका टीकामें भी प्रथम गायाका सबतार वाक्य शब्दशः प्राय सही है।

प्रस्तावना ३१

क्लार केवक इतना है कि उसमें 'वीवस्थान-बुह्वनम, कन्यस्थानिय-बेहनासम्ब-दर्गणासप्टमहावन्धानां बहुक्यकार्ता नाव्ये बीवादिवस्थापां निरक्षेत्रं समुद्दम्य गोम्मटकारं निष्का है। वया जारे नगलाक्ति वस्तं विस्तारके की है। इसके सिवाय इस अवदार वाक्यते पहले टीकाके आरम्मने कन्यत्र स्थाति द्वारा चीवीस तीर्फरों की: उनके पणवरोंको स्वकन क्या है। उसके पद्मात् उक्त अवतार वाक्य है। उसके अनन्तर प्रिकोकप्रवासिकी प्रारम्भिक मामार्थोंको देवस संगठ, गिनिस, हेनु आदिकी विस्तृत स्था है।

केशववर्णीकी कन्नव टीकाको संस्कृतरूप देनेवाले नेमिचन्द्रने इस सब विस्तृत वर्षाको नहीं अपनाया है। आगे भी कहीं-कही गणितादि सम्बन्धी विस्तृत वर्षाओंको सिक्षप्त कर दिया है। किन्तु कोई मीलिक प्रसंग कहीं भी छटा नहीं है।

# केशववर्णीका वैदुष्य और समय

केशवक्षांनि योग्मटसारके प्रत्येक व्यक्तिश्रक्ती विलय पूण्यिकार्ये अपने गृत असवपूरि सिद्धान्त-यकर्ताका उल्लेख सुद्ध ही सम्माननीय ज्योंने किया है । उन्हें श्रीमत् रात राजगृत नुमण्डलायां, महा-सादवादीवर वादिस्तामह, विश्ववन्नकर्ता जिल्हा है और क्षपनेके उनके प्रपालकर्माकी पूर्णिये ति उनके बहुप्यका परिचय देनेके लिए पर्यात है । ऐवा प्रतीत होता है कि बेत वीरदेश स्वामीने अपनी यवला टीकाके द्वारा वाद्यव्यवामके रहस्यका उद्याटन किया । उसी प्रकार श्री केशववर्णीन अपनी अवतन्त-प्रतीपका टीकाके द्वारा योग्मटसारके रहस्यका उद्याटन किया । उसी प्रकार श्री केशववर्णीन अपनी ओवतन्त-प्रतीपका टीकाके द्वारा योग्मटसारके रहस्यका उद्याटन किया है । बक्ता टीका प्राकृत-संस्कृतके मित्रपत्ते रची गयी है तो भी. श्र. कन्नव और संस्कृतके मित्रपत्ते रची गयी है । इतनी विद्वतापूर्ण टीकाको केशव-वर्णीन संस्कृतने न रचकर कर्नाटक देखकी भाषामें बयो रचा ? क्या संस्कृतने रचना करनेने से बक्तम ये या रचाका कोई क्यार पाया यह हम कहनेने क्यममंत्र है । सिद्धानके से मद्य से । मत्रात्में उत्तर स्वात्म करनेने से क्यायाती थी । उनके द्वारा रचित करण्युक भी उनकी इस टीकामें हैं । उन्होंने अंकसंबृष्टिके द्वारा व्यवंतृष्टिको स्वष्ट करनेका को प्रयन्त विया है वह उनके गत्मीर बैद्धणका परिचायक है । पर्यात्ति विषकारने पहले उन्होंने अधीर जिलेकवारका उपयोग विषया गया है ।

उनकी इस टीकामें बन्यान्तरीते िख्ये गये प्राकृत पर्धोंके साथ संस्कृत पर्धोंका भी समावेश है। अधिकांश प्राकृत गायाएँ 'उन्हें च' के बिना ही सम्मिलित कर की गयी हैं। अकलंकके कशीयत्त्रपरे विद्यानन्वकी आमपरीकांसे भी पद्य उद्धत है। कुछ बन्योंका भी नामाल्खेल है वैसे प्रमेयकमरुमार्गण्य ।

यह सब तो उनके विस्तृत वैदुध्यका परिवायक है किन्तु उनका गम्भीर वैदुध्य तो सिद्धान्त-विषयक है और सिद्धान्त-विषयक यह तकस्पर्शी झान उन्हें अपने गृह अभयसूरिसे प्राप्त हुआ था। इसीसे उन्होंने उनका सरण हतनी श्रदाके साथ किया है।

यह अन्ययूरि सिडान्ट्रेन्ड्रकवर्ती कीन वे, इस सम्बन्धमें हम अनी कुछ कहनेमें असमर्थ है। यह मन्दरबोधिकाके रचयिता अन्ययुक्त तो नहीं हो सकते। सम्भवतः इसीसे उन्होंने अपने गुरुके नामके साथ 'बन्द्र' पद न लगाकर सूरि पद लगाया है।

वां. उराव्येने अपने लेखने लिखा है कि मन्यत्रवीधिका ईस्मी सन् १२५९ से, जब केशववर्णाने अपनी बृति समाप्त की बी, पहलेकी रचना है। अमराबन्दने अपनी मन्यत्रवीधिकामें एक बालवन्द पण्डित- देवका सम्पण किया है जिन्ही दर्श. उपास्पे ) वे ही बालेक्द्र पण्डित सकता है जिनका उरलेख अवन्य नियोगिक ईस्वी सन् १२१२ के एक सिलालेक्स हिंदा है। और यदि यह बात मान की जाये तो हम उत्त समस्की लगाम पचाह वर्ष पीके के बानेमें समर्थ है। इसके ब्रांतिफ उनकी प्रविद्यों, उपाधियों और उर समस्की लगाम पचाह वर्ष पीके के बानेमें समर्थ है। इसके ब्रांतिफ उनकी प्रविद्यों, उपाधियों और

कोर्ट-कोर्ट वर्षनींखे को कि उनमें दिये हैं मुझे जात हुआ है कि हमारे समयक्तर और बाजक्सर, सभी सम्मावनाओंको केकर बहें हैं निनकी प्रशंता केक्ट्र शिकालेकोंने की गयी हैं जीर से हमें बतलाते हैं कि समयक्तरका स्वर्णवाद हस्ती उन्हें १२०६ में जीर बाजक्तरका हिस्सी तन् १२७४ में हुआ था। इस प्रकार हम समयक्तरको मन्दरसीविकालत तमग्र हस्ती तनुकी १३वी शताब्दीका तीतरा करण स्विर कर सकते हैं।

मन्दप्रबोधिकामें भी कुछ उद्धरण अन्य ग्रन्थोंसे दिये गर्थ हैं। प्रथम गावाकी टोकामें एक उद्धरण

इस प्रकार है-

'नेष्टु विहन्तुं शुभभावभन्नरसप्रकर्षः प्रभुरन्तरायः।

तत्कामचारैण गुणानुरागाभुत्यादिरिष्टार्थकृदाहँदादैः ॥

यह स्लोक केयववर्षीकी टीकार्में भी बहुत है। यह पं आधापरके अनवार वर्षामृतके नौवें अधिकार-का छम्मीसवीं पद्य है। आधापरने अपना धर्मामृत वि. सं. १२८५ (ई.स. १२२८) से पूर्वमें रचा था। बढ़ः उक्त समयके साथ इसकी संगति बैठ जाती है।

जीवकाण्डकी जिस हस्तिलिखित प्रतिपर-से नागराझरोमें परिवर्तित करके कन्नड टीकाका यह मुद्रण कार्यहर्त्वा है। उसकी अन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार है—

स्विति श्रीनृपशास्त्रिवाहृत्रवाके १२०६ वर्षे कोषिनाम संवस्तरे शास्त्रवासी शृक्त्रपक्षे शासिरस्तौ (विशिरतौ ) वसरायने वया सिहम्या (?) तियौ वृषवासरे सत्तावीसपटिकाहुपरांतिक सप्तम्यां तियौ कृपाधान्त्रको तीसपटिकाहुपरांतिक व्योधान्त्रके व्याधान्तमयोगे व्हर्वाटकाबुपरांतिक हुर्वणनामयोगे स्वाकरणे सत्तावीसपटिका यस्मिन् पंचागांसिंह तत्र मोस्टेर सुभस्याने श्रीपचपरमेश्रीरिक्यचेत्रवास्त्रवित स्वीमस्केशवच्यावित्रपादिक स्वाचीसप्ति क्षेत्रकेशवच्यावित्रपादिक संगलेश्वाहु संगले भूगात् ।

सभ्यतथा यह बही प्रति है बिसका उत्सेख हाँ, उत्पाधनेत अपने लेख 'गोम्मटसारको बीवतत्व प्रदीपिका' में किया है। बौर उसे कोल्हापुरके उठक्मोलेन मठको प्रति बतलाया है। तथा टिप्पणमें लिखा है कि यह कागवरर लिखी हुई प्रति है। इसका परिमाण १२५×८५ इंच है। इसने ३८० पृथ है। प्रति-लिपिका ममय शब्द १२९ दिया है जो कि स्पष्ट हो लिपिकारका प्रमाद है बबकि हमें आत है कि केशव-वर्णीन अपनो मृति शक १२८१ में लिखी थी।

इस तरह केशववर्णी अभयसूरि चिद्धान्तवक्रवरीं के शिष्य ये और उन्होंने अपनी वृत्ति धर्मभूषण भट्टारकके अनुसार धक सबत् १२८१ या ईस्वी सन् १३५९ में लिखी थी।

## संस्कृत जीवतत्त्वप्रदीपिका

ं संस्कृत जीवतरच्यदीरिका, जो गोम्मटसारकं कलकता संस्कृतयमं मृदिव है और जिसे अमसे कैवाववर्णीकी मान जिया गया था। देशववर्णीको वर्नाटक टोकाका ही संस्कृत क्यान्तर है। इसमें प्रथम नायाके उत्यानिका व्यवस्थ देमें जो कर्नाटकस्तिमें वीवीस तीर्यकरों और उनके प्राथपिक समस्यमें नमस्कारात्मक कराड पत है तथा उनके परचार जो मान जादिकी चर्चा विल्येयरक्यिक काचारपर की गयी है उस सबको ओड दिया है और जहाति मृत्यस्थते सम्बद टोका प्रारम्स होती है वहाति उत्यक्त संस्कृत क्यान्तर प्राय ज्योंका त्यों दिया गया है। दोनों टोकाजों क्षत्र प्राथासे सम्बद विभक्ति, चातु अदिको छोड़कर प्राय: तम्द्रा साम्य है। क्वींदर्श ही विस्तृत चर्चाओंको संक्षित्र क्या विया गया है। असे गाया पर की टोकाओं अप-काफ सम्बन्धी विवायको कुछ संक्षित किया गया है। वह सन्दर्श स्थानता लाही है। मन्यवाकार रचनाके विवायमों भी ऐसा ही किया गया है। क्वायानांचाने वाचा २५८ के स्वेचनमें उत्यक्त प्रस्तावना ३३

संस्कृत टीकाकार और उनका समय

यदिष गोम्मटसारके कलकत्ता संस्करणमें मुलगुष्टर इस टोकाको केसववर्णीकृत छापा है और उसके प्रथम भाषा टीकाकार पे. टीहरसकजीने भी उसे केशववर्णी कृत जिल्ला है तथापि इस टीकाके प्रारम्भिक स्लोकमें टीकाकारते अपना नाम, अपने गुक्का नाम और अपनी इस टीकाका आधार सब स्पष्ट कर दिया है। यह जिल्ला है—

> नेमिबन्द्रं जिनं नत्वा सिद्धं श्रीज्ञानभूषणम् । वित्तं गोम्मटसारस्य कुर्वे कर्णाटवस्तितः ॥

उनका यह प्रथम मंगलश्लोक मन्दप्रबोधिकाके प्रथम मंगल श्लोकसे प्रमाबित प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

> मुर्नि सिद्धं प्रणम्याहं नेमिचन्द्रं जिनेश्वरम् । टीका गोम्मटसारस्य कुर्वे मन्दप्रवोधिकाम ॥

मन्दरबोधिकाके रविधिताने किसी वृत्तिका बाध्यय जेनेकी बात नहीं कही है किन्तु संस्कृत जीवतत्त्व-प्रदीपिकाके करानि कर्णाटवृत्तिका बाध्यय केनेका स्पष्ट कथन किया है। और श्री नेमिचन्द्रसे अपना नाम और उसके ज्ञानभुषण विशेषणसे अपने गुरुका नाम भी बतला दिया है।

गोम्मटसार कलकता संस्करणके अन्तमं (प्. २०९७-८) वो प्रशस्त प्रथम पद्यमं तदनन्तर र्गधमं मृदित है उसमें कहा है—सं. वी. त. प्र. के कहा मुक्तरं कु, सारदागच्छ, स्वाक्तराग्य, कुन्यकृत्रान्यय और निरवाम्मापके थे। उनके मुस्का नाम भट्टारक झानमुष्या था। कर्नाटक देशमं मिल कुनाकके प्रयत्नके मृतिचन्नते विद्यानका अध्ययन किया था। मृद्रारक प्रमाचन्त्रते जन्ते मृद्रारकपर प्रयान किया था। मृदिवय-विद्यामं विक्यात विद्यानका अध्ययन किया था। मृद्रारक प्रमाचन्त्रते जन्ते मह्रायता की थी। बौर सर्वप्रथम प्रसन्नतापुर्वक उसका अध्ययन किया था। श्री सर्वमन्त्रद्वारं, अभयचन्त्र मट्टारक और लालावर्षी बादि भव्यजीवीके लिए विजकृत्यने पार्दनाग्रव जिनाल्यमें कर्णाटवृत्रिके इतको रचना की थी। साहु साथ और सहेसने रचनेकी प्रार्थना की थे।

यह पदारमक प्रशस्तिका सार है। उसमें प्रत्यकारने वपना नाम नहीं दिया। किन्तु उसीके परचात् गयात्मक प्रशस्तिमें नीमनट नाम दिया है। तथा यह भी जिल्ला है कि कर्णाट देशमें मुनिषन्द्रसे सिद्धान्तका अध्ययन करनेके परचात् जाला वर्णीके आग्रहसे वह गुर्फर देशसे आकर चित्रकृटमें जिनदास शाहके द्वारा सन्वामें गये पार्स्ताम जिनास्चमें ठहरे वे बौर वहीं उन्होंने विशालकीर्तिकी सहायदासे कर्णाटवृत्तिके अनुसार रचना की थी।

नेमिथन्द्रने वपनी इतनी विस्तृत प्रशस्तिमें भी उसके रचनाकालका कोई संकेत तक नहीं किया है। किन्तु केशववर्णोकी कर्नाटवृत्तिके बाधारसे रचना होनेके कारण यह निविवाद है कि उसके परवात् ही उसकी रचना हुई है तथा उसका भाषानुवाद पं. टोडरमलजीने वि. सं १८१८ में पूर्ण किया था। असः इन दोनों टीकाओं के मध्यमें ही किसी समय यह संस्कृत टीका रची गयी है इतना निश्चित है। किन्तु यह एक लम्बी अविध है। डॉ. उपाध्येने इसे सीमित करनेका प्रयत्न किया है। वह लिखते हैं-जैन साहित्यके उद्धरणोंके अनुसार मिल्ल नामका एक शासक कुछ जैन ग्रन्थकारोंके साथ सम्पर्क रखता है। शभवन्द्र गर्वावलीके अनुसार विजयकीर्ति (ई सन् की सोलहवी अताब्दीके प्रारम्भमें ) मल्लिभपालके द्वारा सम्मानित हुआ था । विजय-कोर्तिका समकालीन होनेसे उस मल्लिभपालको १६वी शताब्दीके प्रारम्भमें रखा जा सकता है। उसके स्थान और धर्मकों कोई परिचय नहीं दिया गया है। इसरे. विशालकीर्तिके शिष्य विद्यानन्द स्वामीके सम्बन्धमें कहा जाता है कि ये मल्लिरायके द्वारा पुजे गये थे। और ये विद्यानन्दें ई. सन १५४१ में दिवंगत हुए है। इससे भी मालम होता है कि १६वी शताब्दीके प्रारम्भमें एक मल्लिभगल था। हमचका शिलालेख इस विषयको ग्रीर भी स्पष्ट करता है। वह बतलाता है कि यह राजा जो विद्यानन्दके सम्पर्कमें था सालव मिलल-रायेँ कहलाता है। यह उल्लेख हमें मात्र परम्परागत किंवदन्तियोंसे हटाकर ऐतिहासिक आधारपर ले जाता है। सालव नरेशोने कनारा जिलेके एक भागपर राज्य किया है और वे जैन वर्मको मानते थे। मल्लिभपाल मिल्लरायका संस्कृत क्षय है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नेमिचन्द्र सालव मिल्लरायका उल्लेख कर रहे हैं यद्यपि उन्होंने उसके बंशका उल्लेख नहीं किया है। १५३० ई के शिलालेखमें उल्लिखित होनेसे हम सालव मिल्लरायको १६वी शताब्दीके प्रथम चरणमें रख सकते हैं। इस तरह नेमिचन्द्रके सालव मिल्लरायके समकालीन होनेसे हम सस्कृत जीवतत्त्व प्रदीपिकाकी रचनाको ईसाकी १६वी शताब्दीके प्रारम्भकी ठहरा सकते हैं।

दम प्रकार डॉ जवाध्येने संजी प्रदी का काल निर्धारित किया है।

सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका

गोम्मटसारकी तीसरी ढेंढारी भाषाकी टीकाका नाम सम्यन्तान चन्द्रिका है। इसके रचयिता स्व पण्डितप्रवर टोडरमल हैं। इन्होंने अपनी टीकाकी प्रशस्तिमें वि सं. १८१८ में उसके समाप्त होनेका स्पष्ट उल्लेख किया है। ग्रथा—

> संवत्सर अष्टादशयुक्त, अष्टादशशत लौकिकयुक्त । माध्यावल पंचिम दिन होत. भयो ग्रन्य परन उद्योत ॥

यह टीका गोम्मटसार जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, लब्बिसार और क्षपणासार नामक ग्रन्थोंपर है। प्रशस्तिमें प्रन्यकारने स्वयं लिखा है। पं. हकूमचन्दजी भारितलने 'पण्डित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतित्व' नामक अपने महानिबन्धमें इनपर विस्तारसे प्रकाश हाला है। पण्डित टोडरमलजी जयपरके निवासी थे। जातिसे खण्डेलवाल ये और गोत्र गोदीका था। उन्होंने अपने गरु आदिके सम्बन्धमें कुछ नही लिखा। किन्तु वे महान विद्वान ये इसमें सन्देह नहीं है। जब हमने संस्कृत टीकाके आधारपर उसका हिन्दी अनवाद करना प्रारम्भ किया तो जहाँ तक सदष्टियाँ नहीं थी वहाँ तक तो लेखनी इतगतिसे चली। किन्तु संदृष्टियोके आते ही लेखनीकी गति अवरुद्ध-जैसी हो गयी और हमें प. टोडरमलजीकी टीका सम्यन्तान चन्द्रिकाकी ही

१, जैन सि. भा. भाग १, कि. ४, पृ. ६४। और भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीटस्ट एनाक्स VIII प्. ४१।

२. जै. ति. भा., भाग ४, कि. ४. प्रशस्तिचंग्रह, पू. १२४, १२५ जारि । ३. डॉ. की. ए. सामेतीरने विद्यानन्त्रके व्यक्तित्व और कार्योगर जन्मा ककार डाला है। देखो--'मिडियाबत जैनिजम' ( बस्मई ११३८) प. ३७१ आदि । नावि निधानन्द - कैन एज्टिक्वेरी ४, कि. १, प. १-१०।

४. एपिमाफिया कर्नाटिका भाग VIII नगर ने, ४६।

१, एपिप्राफिया कर्नीटका भाग VIII प्रस्तावना प. १०, १३४। शिलातेलोंके आधारपर मैसूर और कुर्ग (लन्दन १६०६) प १६२-६३ मिडियावत जैनिज्म, प. ३१८ आदि ।

प्रस्ताबना ३५

शरण केनी पड़ी। उस समयमें उन्होंने अपने मुद्धि-वैश्वसे संस्कृत टीकाके गुड़ विधयोंको कितनी स्रष्टतांसे स्रोतकर सरक करवे जिला है यह हम किसनेने ससमये हैं। यदिष वे ध्यावक से किन्तु आवार्यकोटिके समक्त में इसमें सम्बेह नहीं। उनकी परमार्थ बृद्धि बहुत थी। स्वाध्याय करनेवालोको सरकारते विध्यका बीच हो यही उनकी मावना रही है। उन प्रत्यकार केते मन्दकवायी, निर्मामगानी और वीतरांगी होते ये, टोडरमलजी उसके उदाहरण हैं। इस टीकाको लिखते समय हमें उनकी गुणगरिमाका स्मरण पद-पद्मर होता था। और हम मन ही मन उसकी प्रणाम करते थे। यदि उन्होंने यह टीकान लिखी होती तो गोममटलारके जाता बने और उनकी शिष्यपरम्परा प्रवर्तित हुई। धन्य है पं. टोडरमलजी। गोममटलार और निलोकसारका रहस्य माथामें उद्धारित करके उन्होंने महान् उपकार किया है, और मोधमार्थ-अगा करके रवना करके तथा उसमें निवस्तामाती और व्यवहारामासीका स्वस्थ अंकित करके तो उन्होंने अपनी इतिदर करवारोड़ण कर दिया है।

यही कारण है कि उस समयके विद्वानों और तत्व-शिकासुनोंने उनकी विद्वाकों मुक्त कण्टले प्रशंसा की है। जिन साममी राजमकको प्रेरणासे उन्होंने गोम्मटसारको टीका लिखी। उन्होंने जपनी प्रिकामें गोम्मटसारको टीकाको रचनाका पूरा इतिवृत्त दिया है। उसे यहाँ हम उन्होंके शब्दोंने उद्धृत कर देना उचित समझते हैं—

टोडरमल्लजी सू मिले, नाना प्रकारके प्रश्न किये, ताका उत्तर एक बोम्मटसार नामा ग्रन्थकी साखि सू देते अये । ता ग्रन्थकी महिमा हम पूर्वे सुणी थी, तामूं विशेष देखी । अर टोडरमल्लजीका ज्ञानकी महिमा अद्भुत देखी ।

अवारके अनिष्ट काल विषे टोडरमल्लजीकै ज्ञानका क्षयोपशम विशेष भया।

पं. टोडरमलजीने भी अपनी प्रशस्तिमें इनके सम्बन्धमें लिखा है-

'राजमल्ल सावर्मी एक, धर्म सधैया सहित विवेक सो नाना विधि प्रेरक भयो, तब यह उत्तम कारज बयो'।

इन्द्रध्वज विधान पत्रिकामे भी लिखा है--

'यहाँ सभा विषे गोमटुसारजीका व्याख्यान होय है सो बरस दीय तौ हुजा अर बरस दीय ताई और होइगा, एह व्याख्यान टोडरमल्लजी करें हैं।' यह विचान वि. सं. १८२१ में हजा था।

सिद्धान्तसारसंग्रह वचिनका प्रशस्तिमें प. देवीदास गोधाने पं. टोडरमलबीके अनेक थियेष श्रीताओंका नामोल्लेख किया है। उस समयके विशिष्ट विद्वान् पं. जयचन्द छावड़ाने अपनी सर्वार्थसिद्धि वचिनकाको प्रशस्तिमें तथा पं. भूषरदाखाओं इत चर्षासमाधानमें पं. टोडरमलबीका उल्लेख बहुमानपूर्वक किया गया है। इस तरह पं. टोडरमलबी इस युगके एक महान् भाषा टीकाकार हुए है। पाँचतजीने अपनी टीकाके प्रारम्भमें एक पीठिका भी दी है वो गोम्मटसारके पाठकोंके लिए उपयोगी है। उसका आवश्यक अंश हम यहाँ वैकर इस प्रसावनाको समार करेंगे।

### गोम्मदसार पीठिका

भाषाटीकाकार स्वर्गीय पं. टोडरमलजोने गोम्मटसारकी भाषा टीकासे पूर्वमें पीटिका निवड की है जो गोम्मटसारके अध्येताबीके लिए उपयोगी है। अदा उसके आवश्यक बर्गोका सार यहाँ दिया जाता है।

में मन्दबृद्धि हूँ, विशेष जानरहित हूँ, अविषेकी हूँ, शब्द-न्याय-गणित-धानिक आदि प्रत्योका विशेष अम्यास मेरे नहीं हैं, तथापि घर्मातृरागवदा टीका करनेका विचार किया है। सो इसमें जहाँ-जहाँ जूक हो, अन्यचा अर्थ हो, नहीं-नहीं मुझे क्षमा करके उस अन्यवा अर्थके स्थानमें यबार्थ अर्थ जिसता, ऐसी विनय है।

कोई कहता है कि तुमने टोका करनेका विचार तो मछा किया। परन्तु ऐसे महान् प्रन्यको टीका तो संस्कृतमें ही चाहिए, भाषामें उसकी गम्भीरता प्रकट नहीं होती। उसको कहते हैं— एस प्रन्यको जीवतत्वप्रदीरिका नामक सस्कृत टीका तो पहलेले ही है। परन्तु जो संस्कृत नािक जानिक तानिक जानिक रिहेत मध्यबृद्धि है जनका उसमें प्रवेश नहीं है। और यहाँ कालदोपने वृद्धि जादिक तुम्क होनेसे संस्कृत जादिक तानक रिहेत की बहुत हैं। उनको इस प्रत्यक्षे जर्थका जान करानेक लिए भाषाटीका करते हैं। जो जीव संस्कृत विचीय जानसे युक्त हैं वे गुलग्रन्य जयवा संस्कृत टीकाले जर्थ धारण कर सकते हैं। किन्तु जो जीव संस्कृत आर्थिक विधेष जानसे एकता है है इस भाषाटीकाले व्यक्ति प्रत्यक्ष क्षायक हैं। तो जोव संस्कृत आर्थिक विधेष जानसे एकता जीविक संस्कृत आर्थिक विधेष जानसे एकता जीविक सानसे प्रत्यक्ष क्षायक स्वायक स्वयक्त संस्कृत टीकाले प्रवेश करते में अलग है है स्व भाषाटीकाले व्यक्ति संस्कृत होने पुनग्रम्य अवया संस्कृत टीकाले प्रवेश करते में अलग है हम भाषाटीकाले व्यक्ति स्वराणा करके सलग्रन्त अववा संस्कृत टीकाले प्रवेश करते में अलग है हम साम्बाटीकाले व्यक्ति साराणा करके सलग्रन्त अववा संस्कृत टीकाले प्रवेश करते में अलग होने स्वराण क्षत्र संस्कृत टीकाले प्रवेश करते में अलग होने स्वराण ब्रेस स्वराण होना प्रवेश कर ।

पूर्वमें अर्थभागधी भाषामें महान् ग्रन्थ थे। जब बुद्धिकी मन्दता हुई तब संस्कृत आदि भाषामें ग्रन्थ बने। अब विशेष बुद्धिकी मन्दता होनेसे देशभाषामें ग्रन्थ रचनेका विचार हुआ। भाषाके हारा संस्कृत आदिका अर्थ लिखनेमे तो कुछ दोष नही है।

वब इस शास्त्रके बम्यासमें जीवोंको प्रेरित करते है-

हे सम्यवीं शे तुम वपना हित नाहते हो तो तुन्हें कैसे वने तैसे इस शास्त्रका अन्यास करना माहिए; स्पीर्कि ब्राट्माका हित मोख है। मोखके विवाद क्ष्य वो कुछ है वह तब परसंप्रीमक्तित है, विनाधीं के हैं, इसमय है। किन्तु मोख तिब स्वभाव है व्यविनाधीं है, अननत मुलस्प है। वत तुन्हें मोधन पर पानेका उपाय करना चाहिए। मोखके उपाय सम्यव्दान, सम्याना और सम्यव्दानित है। और इनकी प्राप्ति जीवादिका स्वरूप जाननेत्रे ही होती है। बची कि जीवादि तस्वीं के श्रद्धानका नाम सम्पन्धत्ते हैं। किन्तु विना जानें अद्धानका होना बसम्यव्द है। वतः पहले जाने, पोछ वंत्री हो स्त्रीति होनेत्रे अद्धानका होना विना वातें अद्धानका होना बसम्यव्द है। वतः पहले जाने, पोछ वंत्री हो स्त्रीति होनेत्रे अद्धानको लोगादिका जानना होता है। व्यव्या को वाव्या अद्धानपूर्वक जीवादिक जानना होता है। विभाव स्वय्या है। विभाव स्वया अद्धानपूर्वक जीवादिक जानना होता है। अद्धानपूर्वक किमाकाप्यक्षे सम्पन्धानित होता है। अप्राप्त किमाकाप्यक्षे सम्पन्धानित को ता है। अप्राप्त होता है। अप्राप्त किमाकाप्यक्षे सम्याव्यक्ष किमाकाप्यक्षे सम्याव्यक्ष किमाकाप्यक्षे सम्याव्यक्ष किमाकाप्यक्षे सम्यक्ष किमाकाप्यक्ष स्वया वार्तिक होता है। व्यविक विभाव किमाकाप्यक्ष सम्याव्यक्ष किमाकाप्यक्ष वार्तिक विभाव किमान होता है। विभाव हिमाक विभाव होता है। स्वयिक विभाव किमान होता है। स्वया क्षित्र विक्ष विभाव है। स्वया वीचादिक व्यवस्थक करता। स्वयं त्री के विनेष्य निक्यन है। व्यवस्थक करता। सात त्री को स्वयं क्षात्र करिया स्वयं क्षात्र कार्यक्ष कर्मा स्वयं अवस्थ करता। सात त्रीवीक्ष निक्यन है। स्वयं क्षात्र क्षात्र क्षात्र करिया है। स्वयं करिया भी स्वयं अप्रस्था भी स्वयं अप्रस्था क्षात्र क्षात्र क्षात्र करिया स्वयं करिया स्वयं क्षात्र करिया स्वयं करिया स्वयं क्षात्र करिया स्वयं क्षात्र करिया स्वयं स्वयं क्षात्र करिया स्वयं क्षात्र करिया स्वयं करिया स्वयं

कोर्र-कोर्ड इस शास्त्रमें अशिष होनेके कारण निपरीत विचार प्रकट करते हैं। वे प्रथमानुयोग, अचना चरणानुयोग व्यवा ब्रम्मानुयोगका पक्ष केकर इस करणानुयोगकण शास्त्रके अम्पासका नियेष करते हैं। प्रथमानुयोगके राक्षात्री कुछ मन्बद्धि कहते हैं कि इस योग्म्म्टसार शास्त्रमें गणितको किंठन सास्त्या सुनी जाती है। हम कैसे इसने प्रवेश करें? उनके कहते हैं कि बदो यत, इस आधा टोकाग्ने गणित साहिसा

सुनी जाता है । हम की इसमें प्रवेश करें ? उनसे कहते हैं कि करो मत, इस भाषा टीकामें गणित आदिका अर्थ सुगम रूपसे कहा है । अतः उसमें प्रवेश करना कठिन नहीं रहा । तथा इस शास्त्रमें कही सामान्य कथन प्रस्तावना ३७

है और कहीं विशेष कथन है। कहीं सुगम है, कहीं कठिन है। यदि सबका अम्यास बन सके तो उत्तम है और ओ न बने तो अपनी बुढिके अनुसार जैसा बने तीसा अम्यास करों, अपने उपायमें आकृत्य मत करों। और ओ यह कहा जाता है कि प्रथमानुषोग सम्बन्ध कियाद मुनते और वापसे उरते हैं और धर्मानुषोग सम्बन्ध सहा प्रश्निक के अपने क्षेत्र के सम्बन्ध मति हैं। के स्वाप्त प्रश्निक के स्वप्त के स्वप्त के स्वप्त के स्वप्त कियाद के स्वप्त के स्वप्

बरणानुयोगके परापाती कहते हैं कि इस शास्त्रमें कहा जीवकर्मका स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। उसके जाननेसे स्था लाभ ? यदि हिंसादिको त्यागकर वन पार्ने, उपवासादि तप करें अथवा अरहन्त आदिकी पत्रा-भक्ति करें. दान दें. विषयादिसे उदासीन हो तो जात्महित हो।

उनको कहते हैं--

हे स्पूलकृति ! बतादि युभ कार्य तो करने योग्य ही है परन्तु सम्यक्तक हिना वे ऐसे है जैसे अंक विना विन्यी । बीर जीवादिको जाने विना सम्यक्तका होना ऐसा जैसा बीक्षके पुत्र । जतः जीवादिको जाननेके लिए इस शास्त्रका जम्मास अवस्य करना चिहुए । तथा जैसे बतादि युभ कार्य है और उनसे पृथ्यवम्य होता है उसी प्रकार जीवादिको स्वयम्पको जाननेक्य बाताम्यास भी प्रधान युम कार्य है और उनसे सातियाय पृथ्यका बन्ध होता है । तथा बतादिकमें भी जानाम्यासकी ही प्रधानता है, क्योंकि जो जीव प्रथम जीवसमास आदि जीवादिको स्वयम जानता है रोह प्रवास कार्य जीवादिको विशेष जानता है रोह प्रयास जानके हार्य हिसादिको त्याग बत भारण करता है वही वही है । जी जीवादिको विशेष जाने बिना किसी प्रकार हिसादिको त्यागमाय अपनेको बती मानता है वह वती नही है । जत. बतपासनमें भी जानाम्यासको ही प्रधानता है । तथा दो प्रकारका तप कहा है—वहिरंग जीर अन्तरग । जिससे मारीय प्रदारत प्रमान होता है वह अन्तरंग तप है और जिससे मनका यमन होता है वह अन्तरंग तप है । इसी बहिरंग तप है अर ज्ञास्त्र तो सहिरंग तप है और जानस्यास जो कार्यान होता है वह अन्तरंग तप है । इसी बहिरंग तपसे अन्तरंग तप उन्हरूष्ट है । सो जयसाधि तो बहिरंग तप है और जानस्यास जनरंग तप है । इसी स्वान्य यान हो है । अतः तप करने में आनास्यास हो प्रधान है । अपन ता साम्यायनामा तप कहा है । उससे उन्हरूष्ट, अन्तरमं और आना हो है । अतः तप करने में आनास्यास हो प्रधान है ।

तथा जीवादिक विशेषक्य गुणस्थानादिका स्वच्य जाननेपर ही अरहन्त आदिका स्वच्य ठीक रीतिसे जाना जाता है तथा अपनी अवस्थाको पहचानता है। ऐसा होनेपर जो तीव अन्तरण भक्ति प्रकट होती हैं वहीं कार्यकारी है। जो कुळकमादिसे भक्ति होती है वह किविस्तात्र हो फळकी दाता है। अतः भक्तियें भी जानाम्यास ही प्रचान है।

तथा दान बार प्रकारका है। उनमें से आहारदान, औषध्दान और अभयदान तो तत्कालके भूस, रोग और मरण आदिके दुःसको दूर करते हैं। किन्तु ज्ञानदान अनन्तभव सम्बन्धी दु सको दूर करनेका कारण है। अतः ज्ञानदान उत्कृष्ट है। यदि अपनेको ज्ञानाभ्यास हो तो अपना भी भछा करता है और अस्य भीबोंको ज्ञानदान देता है। ज्ञानाभ्यासके बिना ज्ञानदान कैसे हो सकता है। अतः दानर्षे भी ज्ञानाम्यास ही प्रधान है।

बनादिकालसे सब बीव संसारमें रहते हुए कमोंको अपना मानते हैं। कोई बीव जीव और कर्मका यथापं ज्ञान होनेपर कमोसे उदासीन हो उन्हें पर जानने लगा और उनसे अपना सम्बन्ध सुहाना बाहता है। ऐसी उदासीनता ज्ञानाम्याससे ही होती है और वही कार्यकारी है। ज्ञानके (बना वो उदासीनता होती हैं वह तो पुष्पकलको दाता है। उससे मोशकी सिद्ध नहीं होती। इसी प्रकार अस्य शुभ कारों में भी ज्ञानाम्यास ही प्रधान है। अतः शास्त्राध्ययनसे बीब और कर्मका स्वरूप शानकर अपने स्वरूपका ध्यान करना चाहिए।

प्रश्न—कोई औव शास्त्र-अध्ययन तो बहुत करता है किन्तु विषयादिका त्याग नहीं करता । उसका शास्त्राध्ययन कार्यकारी है या नहीं ? यदि है तो महान् पुरुष विषयादिका त्याग क्यों करते हैं ? यदि नहीं है तो ज्ञानाभ्यासको महिमा कहाँ रही ?

समाधान-वाहमाध्याची दो प्रकारके होते है—एक कोवार्यी और एक बर्मार्थी । वो बन्तरंग अनुराग विना स्थाति पूत्रा कामाधिके किए बाह्यात्माय करते हैं ने कोवार्यों हैं। अंदः विश्वतारिका त्याप नहीं करते । किन्तु को कन्तरंग अनुरागते बात्महितके लिए बाह्यात्माय करते हैं व दर्मार्थों हैं। तो प्रयम तो वैनवाहन ऐसे हैं जिनका वाँद घर्मोर्थी होकर बन्याय करे तो विश्वतारिका त्याप करता ही हैं। उसका बातानाय्यास कार्यकारों हैं। यदि करांचित्र पूर्वकर्मके उदयकी बक्रवतात्ने विश्ववारिका त्याप न बने तो भी सम्यय्योंन बारिके होनेते बातान्यास कार्यकारों होता है। वैसे अमंबर गुनस्थानमें विश्ववारिका त्याप बिना भी मोक्षामार्थन सम्बन्ध है।

प्रस्त — जो धर्मार्थी होकर जैनवास्त्रका अम्यास करता है उसके विषयादिका त्याग न हो, यह तो सम्भव नहीं है। क्योंकि विषयादिका सेवन तो परिलामोसे होता है और परिलाम अपने अधीन है ?

समापान—परिचामके दो प्रकार है—बुद्धिदूर्वक और अबुद्धिदूर्वक । जो सपने अभिप्रायके अनुसार होता है वह बुद्धिदुर्वक हैं। जीर देवचवा सपने समित्रायक्षे विचरीत हो वह अबुद्धिदूर्वक है। जो भर्माचीं होकर वैजवासका अम्पार करता है उसका अभिप्राय तो विचयादिक त्यागक्य बीतरागमावका ही होता है। यहाँ बीतराग मान तो बुद्धिदूर्वक हैं। और चारियमोहके उदयक्षे सरागमावका होना अबुद्धिदूर्वक है। उसीके कारण उसकी प्रवृत्ति विययादिये देखी जाती है।

बब दब्धानुबोगका पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्रमें जीवके गुणस्थानादि रूप विधोय और कर्षके विवाद वर्षन किया है। उनके जानतेते जनेक विकास्त्रदर्श उठती है और कुछ सिंह नहीं होती। बता अपने गुढ़ रचक्षण ही अनुभवन करना चाहिए। वा अपना और परस्र नेदिखान करना चाहिये, दतना कार्यकारी है। अपना दनके उपदेशक अध्यासमाशास्त्रों ही अस्यास करना बोध्य है। उससी समझाते हैं—

है हस्मानासमृद्धि ! तेरा कहना तो तथा है परसु अपनी अवस्था देख । जो स्वक्ष्यानुमवनमें या मेर्द्रावानामें निरस्तर उपयोग रहे तो अन्य विकल्प क्यो करने ? उसीमें सन्तुष्ट होना । परस्तु निवकी अस्वसामें निरस्तर उपयोग उनमें नहीं रहता । उपयोग तो अने कालमन चाहता है। अता जिन कालमें बहुँ उपयोग न करों तव गुणस्वानादि विदेशके जानतेक अन्यस करता । तेरे कहे अनुसार जयागासमाना अम्यान करना तो चुक हो है। परस्तु भेदविज्ञान करनेके किए उनमें स्व-परका सामान्य हो निकष्ण रहता है। और विदेश जानके दिना वामान्यका जानना स्थष्ट नहीं होता । अतः जीव और कर्मका विदेश स्वरूप अच्छी तरह जाननेपर हो स्व-परका जानना स्थष्टमधे होता है। उसके किये इस शास्त्रका अन्यास करना चाहिए।

प्रशन—अध्यासकारकमें तो गुणस्थानादि विशेषोंसे रहित शुद्ध स्वरूपके अनुभवनको उपादेस कहा है। और इस सारक्षमें गुणस्थानादि सहित जोवका वर्णन हैं। इससे अध्यासकारक और इस शास्त्रमें विरोध प्रतीत होता है तो कैसे ?

क्षामान-नम के दो प्रकार है--नित्वय और व्यवहार। नित्वयंत्र बीवका स्वक्ष्य गुणस्थानादि विश्वोषों रिहित अभेद अस्तु मात्र ही है। बीर व्यवहारनसमें गुणस्थानादि विशेषसे युक्त बनेक प्रकार है। बो बीव समेतिक्ष अभेरक्ष एक स्वभावका अनुभवन करते हैं उनको तो शुद्ध उपयेशक्य शुद्ध नित्वय ही कार्यकारी है। किन्तु वो स्वानुभव दशाको प्राप्त नहीं हुए हैं अयवा स्वानुभव दशासे छूट सविकस्य दशाको प्राप्त हुए है ऐसे बनुतकृष्ट अयुद्ध स्वभावमें स्थित बीवको भयबहारनय प्रयोजनीय है। यही समयसारमें कहा है--

> सुद्धो सुद्धावेसी णादस्त्री परमभावदरसीहि । ववहारवेसिदा पुण जे दु अपरमे दिठिदा भावे ॥१४॥

त्रस्तावना ३९

इस सूचका वर्ष विचारकर देखना। बीर भी सुन—तेरे परिणाम स्वरूपानुभव दकामें तो प्रवृत्त नहीं हैं। बीर विकास जानकर मुणस्यानादिका विचार करेगा नहीं, तब तु 'इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट' होकर असुभोरधामें ही प्रवृत्ति करेगा बीर इसेंदे तिरा बुरा ही होगा। तबा मुणस्यानादि विवेध जाननेसे जीवकी गुढ़, अगुढ़ और निम्न अवस्थाका जान होता है। तब तिर्णय करके याथा वर्गाकार होता है। तथा जीवका गुण जान है। विवेध जाननेपर आत्मगुण प्रकट होता है, अपना श्रद्धान् भी वृत्व होता है। जैसे केवलजान होनेपर सम्यस्य परमावगाइ नाम पाता है। अतः विवेध जानना चाहिए।

प्रस्त — जापका कहना तो सत्य है। परन्तु करणानुयोग द्वारा विशेष जानकर भी द्रव्यांच्या मृति कम्पारमध्यात बिना संवारी ही रहता है। और अध्यारम अनुवार तियंचारिको योडे श्रद्धानंते भी सम्प्रस्त्व होता है। 'तुषमाप भिन्न' इतने श्रद्धानंत्रे ही जिबमृति मृति मुक्त हुए। बतः हमसे तो विशेष विकर्षोका साधन नहीं होता। हम तो प्रयोजन मात्र कम्पारमका अम्पास करें।

समाधान—द्रव्यक्तिंगी जैसे करणानुबोगसे विशेष जानता है बैसे ही उसे स्व्यास्म सास्त्रोंका भी ज्ञान होता है। परन्तु मिप्पात्वके उदयसे स्वयार्ष साधना करता है। ऐसी दशामें शास्त्र क्या करे ? शास्त्रोमें तो परस्पर विरोध है नहीं। सो ही दिखलाते हैं—

करणानुयोगके शास्त्रों में और अध्यात्म शास्त्रों में भी रागादि भावको आत्माके कर्मनिमित्तते उपजा कहा है। इब्योजिंगी उनका कर्वा अपनेको मानता है। शारीराधित सब शुभाशुप क्रिया पुर्वतकमय कही है। इब्योजिंगी अपनी जानकर उनमें त्यांग और यहणकी वृद्धि करता है। सब ही शुभाशुभ भाव आहत-बन्धके कारण कहे हैं। इब्योजिंगी शुभ कियाको सबर, निर्वत्य और मोसका कारण मानता है। शुद्ध भावको संबर, निर्जेरा और मोसका कारण कहा है, इब्योजिंगी उसे पहचानता भी नहीं। शुद्धात्म स्वक्षको मोक्ष कहा है, इब्योजिंगीको उसका यथार्थ जान नहीं है। इसमें शास्त्रोका क्या वीध है?

तुमने कहा—मुझसे विकल्पसायन नहीं होता, सो जितना बने उतना करो । पापकार्यमें तो तुम प्रवीण हो और इसके अम्यासके लिए कहते हो मेरेमें बुद्धि नही है यह तो पापीका लक्षण है ।

[ इस प्रकार स्वाध्याय प्रेमी बनोंको इस करणानुयोग-विषयक शास्त्रमें प्रकृत होनेको प्रेरणा करनेके परचात् पीठिकामें गोम्मटसारका विषय परिचय दिया है। उसके परचात् गणितका ज्ञान कराया है उसे यहाँ देते हैं।]

## आवश्यक गणित

इस करणानुयोग रूप शास्त्रके अभ्यासके लिए गणितका झान आवश्यक है। इसलिए गणित सम्बन्धा प्रन्योका अभ्यास करना चाहिए। यदि वह सम्भव न हो तो परिकर्माष्टक तो अवश्य जानना चाहिए। अतः यहाँ प्रयोजन मात्र परिकर्माष्टकका वर्णन करते हैं।

पंकलन, व्यवकलन, गुणकार, भारहार, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ये बाठ नाम है। इन्हें ही परिकाशिक कहते हैं। ये लोकिक गणितमें भी प्रचलित हैं बीर क्रलोकिक गणितमें भी प्रचलित हैं। लोकिक गणित तो प्रतिक्ष हो है। क्रलोकिक गणित कथार संख्यादि क्रवाब एत्यादिका क्रवाब वागे बीजसमासा-धिकार पूर्ण होनेके परचात् इस प्रन्यमें किया है। यहाँ संकलनादिका स्वक्य कहते हैं—

किसी राधिको किसी राधिमें बोड़ना संकलन है। जैसे सातमें पाँच बोड़नेसे बारह हुए। अथवा पूर्वण्यासिमें जीवादिका प्रमाण बोड़नेसे सब इन्यांका प्रमाण होता है। तथा किसी राधिमें ने किसी राधिकों स्टानेका तथा व्यवकलन है। जैसे बारहमें ने पाँच स्टानेवर सात रहते हैं। अथवा सात्राणी जीवाधिमें में सस्ताधि स्टानेवर स्थावर जीवाँका प्रमाण होता है। किसी राधिकों किसी राधिसे गुणा करनेका नाम गुणकार है। जैसे पाँचकों अननतसे गुणा करनेवर बीस होते हैं। अथवा सावीवराधिकों अननतसे गुणा करनेवर

पुर्नजराशि होती है। किसी राशिको किसी राशिके भाग देनेका नाम भागहार है। जैसे बीसमें नारका भाग देनेके पाँच रहते हैं। अथवा जनतक्षेणीयं सातका भाग देनेके राष्ट्र होती है। किसी राशिको दो जगह रखकर परस्परमें गुणा करनेवर उस राशिका वर्ग होता है। जिसे पाँचको दो जगह रखकर परस्परमें गुणा करनेवर उस राशिका वर्ग होता है। जिसे पाँचको दो वनह रखकर परस्परमें गुणा करनेवे प्रचीत होता है यह पाँचका जगे है। अथवा मुख्यांगुकको दो वनह रखकर परस्परमें गुणा करनेवर प्रख्यांगुकका वर्ग प्रवागंगुक होता है। अस राशिका वर्ग करनेवर वो प्रमाण होता है उस प्रमाणका वर्गगुक वह राशि होता है। असे पाँचका वर्गगुक वह राशि होती है। असे पाँचका वर्गगुक वह राशि होती है। असे पांचका वर्गगुक वांच है। असवा स्थ्यांगुक होता है। असे पांचका वर्गगुक वांच है। अस्त पांचका वर्गगुक वांच होता है अस उस्पातका वर्गगुक पाँच है। असे पांचका वर्गगुक वांच है। अस्त पांचका वर्गगुक वांच है। असे पांचका वर्गगुक वांच है। असे पांचका वर्गगुक वांच होता है अस उस्पातका वर्गगुक प्रचांचका है। असे पांचका वर्गगुक वांच होता है। असे पांचका वर्गगुक वांच होता है। असे पांचका वर्गगुक वांच है। असे पांचका वर्गगुक वांच होता है। असे पांचका वर्गगुक वांचका वर्गगुक वांच होता है। असे पांचका वर्गगुक वांचका व

किसी राशिको तीन बसह रखकर परस्तरमें गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसे घन कहते हैं। जैसे पांचको तीन जगह रखकर परस्तरमें गुणा करनेपर पांचका घन एक सौ पचीस होता है। जयबा अगतअंपीको तीन जगह रखकर परस्परमें गुणा करनेपर लोक होता है। तथा जिसका घन करनेपर लो राशि उत्पन्न होती है वह उसका घनमूल होता है। जैसे पांचका घन करनेपर एक सौ पचीस होता है जतः एक सौ पचीसका चनमूल पांच है। अपवा जगतअंपीका घन करनेपर लोक होता है। अतः लोकका चनमल जगतअंपी है।

यहाँ कुछ संबाएँ कहते हैं—संकछनमें ओडने योग्य राशिका नाम घन है। व्यवकछनमें घटाने योग्य राशिका नाम ऋण है। गुणकारसे जितका गुणा किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं। और जिससे गुणा किया जाता है उसे गुणकार कहते हैं। जिसमें भगहारका भाग दिया जाता है उसको भाग्य कहते हैं। और जिसका भाग दिया जाता है उसे भागहार अथवा भाजक कहते हैं। भागहारका भाग देकर एक भाग अहण करना हो तो उसे एकभाग कहते हैं। जैसे बत्यका असस्यातवाँ भाग। एक भागके बिना शेष भागको बहुभाग कहते हैं।

वर्षका एक नाम इति भी है। तथा वर्षमृतका नाम इतिमृत्न, मूल या पर या प्रयम्गृत्न भी है। प्रयम्भुतके मूलको द्वितीयम्ग्न करते हैं। द्वितीयम्ग्नके मूलको तृतीयमृत्न कहते हैं। असे सेमठ हवार पांच को इत्तीत का प्रयम्भुत्न दो सो ख्यान, द्वितीयमृत्न सोलह, नृतीयमृत्न चार और चतुर्षमृत्न दो है। इसी प्रकार अन्य संग्राणे भी जानना।

अब यहाँ प्रथम लौकिक गणितकी अपेक्षा विधान कहते हैं।

कफोका बनुकम बायी ओरसे होता है। दो तो छप्पन २५६ के तीन अफोमें-से छह आदि अंक, पीच दूसरा कंक और दो अनित्त अक हैं। इस शास्त्रमें लोकिक गरिवक कपनकी मुख्यता नहीं है। यहाँ उसका स्वस्थ मान दिखानेको हुछ निवादे हैं—जोड़ना, घटाना, गृणा करना, माग देना आदि तो प्राय: सब जानते हैं अतः नहीं उन्हें न लिखकर पित्र परिकारिष्टको कहते हैं—

जैसे छह बटेपीच कहा। उसका मतलब होता है छह का पीचवी आग। यही छहको अंश या लव आदि कहते हैं और पीचको हार या छेर कहते हैं। अंशको ऊपर और हारको नीवे लिखा जाता है। जैसे हैं।

यहाँ समच्छेरविधान विशेष प्रयोजनीय है उसे दर्शाते हैं—पुगक्-पुषक् अंत और उनके हार लिखकर एक-एक अंशको अप्त अंशोके हारति गुणा करों, सब अंशों और सब हारोको परस्वरमें गुणा करों। ऐसा करके विद सकत करना हो तो अर्थोंको परस्वर जोड़ दे तो अर्थोंको परस्वर कर करने ही तो मुख्य राशिके अर्थोंने से स्थापियोंके अंश परा दे तथा हार वकते समान हुए। अतः हार परस्पत्ये गुणा करनेते जितने हुए उतने ही रिबए। इस प्रकार समान हार होनेते इसका नाम समर्थेशियान है। यहाँ उदाहरणा—

यदि सकलनमें पौच बटे छह, दो बटे तीन और तीन बटे चारको जोहना हो तो हूं + ड्रे + ड्रे लिखकर पौच अंशको अन्यके तीन और चार हारोंसे तथा दो अंशको अन्यके छह और चार हारोंसे तथा प्रस्तावना ४१

तीन अंशको अन्यके छह और तीन हारीसे गुणा करनेपर साठ, अब्दालीस और चौवन अंश हुए। और हारीको परस्परमें गुणा करनेपर सर्वत्र बहत्तर हार इस प्रकार हुए  $\frac{4}{9}$   $\frac{4}{9}$   $\frac{4}{9}$   $\frac{4}{9}$   $\frac{4}{9}$   $\frac{4}{9}$   $\frac{4}{9}$   $\frac{4}{9}$   $\frac{4}{9}$ 

यहाँ अंधोंको जोड़नेपर एक सी बास्त अंध और बहसर हार हुए। अंधोंको हारका भाग देनेपर दो पाये तथा अठारहका बहुत्तरवी भाग शेव रहा। उसे अठारहवे अपवर्तन करनेपर एकका चौथा भाग हुआ। इस प्रकार उनका ओड़ सवा दो २२ बाया। सम्भव प्रशायका भाग देकर भाज्य या भावक राधिके महापरिभाणको बोडा करने या निःशेय करनेको अथवर्तन कहते हैं। असे यहाँ अठारहका भाग देनेसे भाज्य बठारहके स्थानमें एक रहा और भागहार बहुत्तरके स्थानमें चार रहा। इस प्रकार अथवर्तनका स्वस्थ आनता।

अब अयककलन लीजिए । जैसे तीनमें-से पांचका चौचा अंश घटाना है। सो जिसका हार नही होता वहाँ एक हार किप्पत करना चाहिए। सो यहाँ तीनका हार नहीं जदः एक हार करना करके लिखे। जैसे  $\frac{2}{7} - \frac{7}{7}$ । यहाँ तीन अंशोंको अप्यकं चार हारसे और तांच अंशोंको अप्यकं एक हारसे गुणा करो और हारांका परस्परमें गुणा करो। तब ऐसा हुआ  $\frac{1}{7} - \frac{7}{7}$ । यहाँ वारह अंशोंमें-से पांच बटानेपर सात अंश रहे और हार चार रहा। सो अंशको हारका भाग देनेपर रहे कल आया।

तथा भिन्नमें गुणा करना हो तो गुण्य और गुणकारके अंशको अंशसे और हारको हारसे गुणा करो। असे हसको चौचाईको चारको तिहासि गुणा करो। असे हसको चौचाईको चारको तिहासि गुणा करने पर मुणकारके अंशोंको और हारोको गुणा करनेपर ईंट्र हुए। यहाँ अंशको हारका भाग देनेपर लोन पाये और चारका साहद्वी भाग ईंट्र शेप रहा। उसे चारको अस्ति करनेपर दें एकका तीसरा भाग रहा। ऐसे हो अन्यत्र आजनता।

भिन्नके भागहारमें भाजकके अंशोंको तो हार करें और हारको अंश करें। इस प्रकार पळटकर भाज्य-भाजकका गृथ्य-गृणकारको तरह विधान जानना। जैसे सैतीसके आयेको तेरहको चौधाईका भाग देना हो तो  $3_v^2 \div \frac{1}{2}$  लिखें। माजकके अंश और हारको पळटकर  $3_v^2 \div \frac{1}{2}$  लिखें।

गुणा करनेपर एक सी अङ्गालीस बंध बौर छव्वीस हार रैर्पूर हुआ। हारका बंधको भाग देनेपर पांच पाये और बठारहका छब्बीसवा भाग योष रहा। उसे दोसे अपवर्तन करनेपर नौका तेरहवा भाग रैंद्र रहा।

िश्वमें वर्ग और यनका विधान गुणकारकी तरह ही जानना । क्योंकि समान राधि दोको परस्पर्स गुणा करनेपर वर्ग होता है और तीनको परस्परमें गुणा करनेपर पन होता है । जैते तैरहके चौद्ये भागको दो जगह रखकर  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}$ 

तथा नित्र वर्गमूल और चनमूलमें मंध और हारोंका पूर्वोक्त विधान द्वारा अलग-अलग मूल प्रहण करें। असे बींगत राशि एक सी उनहत्तरका सोलहर्ब मान भूष्के पूर्वोक्त विधानसे एक सी उनहत्तरका वर्गमूल तरह और सोलहका चार इस तरह तेएका चौचा मान भूष्के वर्गमूल आया। तथा घन राशि इक्कीस सी सत्तानवेका चौसल्वी मान भूष्के 2 गहाँ मी पूर्वोक्त विधान अनुसार इक्कीस सी सत्तानवेका घनमूल तेरह और चौसल्का चार इस तरह तेरहका चौचा मान भूष्के चनमूल बाया। इसी प्रकार अस्पन्न जानना

इस प्रकार लौकिक गणितकी अपेक्षा परिकर्माष्टकका विधान जानना ।

वालीकिक गणितका विधान सातिशयज्ञानगम्य है, क्वॉकि उसमें अंकादिका अनुक्रम व्यक्तरूप नहीं है। यथा---

पैराधिकका भी कथन आता है। अदः उसे भी समझना चाहिए। पैराधिकमें तीन राधियों होतों है—प्रमाण, फल, हम्बा। विवर्धित प्रमाणते जो फल प्राप्त हो वह प्रमाणराधि जीर फलराजि जानता। जोते स्वाप्त होता कोर क्या कि उसे प्रमुख्य प्रमाणके हम्बार प्राप्त होता । उसकी हम्बार हिन्दी प्रमुख्य करके प्रमाणका भागा देनेपर को फल आवे उसे कम्ब कहते हैं। उसे पांच स्पयंका तात मन जाता आता है तो तात स्पयंका कितना आत्र आवेगा। ऐसा पैराधिक करनेपर प्रमाणदाधि पांच, जोर फलराधि तात । सो फलसे हम्बाकों पूणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जनवातका पांचवां भाग मात्र कम्ब बाया। हती प्रकार छह मौ आत्र तात्र क्या होते हैं तो सब तिन्द कितने कालकों हुए। ऐसा पैराधिक करने पर प्रमाणताधि छह सौ आत्र, फलराधि छह मात्र आत्र समयोकों संस्थात जातनी। हम्ब्यारीत मिदराधि मात्र करने पर प्रमाणदाधि छह सौ आत्र, फलराधि छह मात्र आत्र समयोकों संस्थात जातनी। हम्ब्यारीत मिदराधि मात्र अति कालकों हमाये सुंचा क्रका हम्बया हमात्र आत्र ती हम्बयारी आवलींने गूणित

शेष कचन टीकामें यथास्थान आया है सो जानना।

# विषय सूची

| चौबीस तीर्चंकरों तथा उनके गणधरोंको      |             | गुणस्यान और मार्गणामे शेष प्ररूपणाओंका    |     |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----|
| नमस्कार                                 | <b>१</b> -८ | बन्तर्भाव                                 | ₹ ४ |
| मंगलाचरणके सम्बन्धमें शंका समाधान       | १०-११       | गुणस्थानका स्वरूप                         | ३९  |
| मंगल शब्दकी ब्युत्पत्ति                 | ११          | चौदह गुणस्थानोंके नाम                     | ४०  |
| मलका स्वरूप और भेद                      | १२          | तया उनका स्वरूप                           | ४१  |
| अभ्यन्तर द्रव्यमल                       | १२          | गुणस्वानोंमें औदयिक आदि भाव               | ४२  |
| मगलके भेद                               | १३          | मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका स्वरूप            | ४६  |
| नाममगल                                  | १३          | सासादन गुणस्थानका स्वरूप                  | ५०  |
| स्थापनामंगल और द्रव्य मंगल              | १३          | सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका स्वरूप      | ५१  |
| क्षेत्रमंगल और कालमगल                   | १४          | उसकी विशेषताएँ                            | 42  |
| भावमंगल                                 | १५          | वेदक सम्यक्तवका स्वरूप                    | 48  |
| ग्रन्थावतारका निमित्त                   | १६          | चल मलिन अगाढ़ दोष                         | ५५  |
| गोम्मटसार ग्रन्थके अध्ययनमें हेतु       | १७          | उपशम सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्तवका स्वरूप | ५७  |
| प्रत्यक्ष हेतु परोक्ष हेतु              | <b>१</b> ७  | सम्यग्दृष्टी भी मिथ्यादृष्टि              | ५८  |
| परोक्ष हेतु अम्युदय सुख और मोक्ष सुख    | १७          | अविरत सम्यग्दृष्टीका स्वरूप               | ५९  |
| अम्युदय सुख राजा आदि                    | १७          | देशसंयत गुणस्थानका स्वरूप                 | ५९  |
| राजा आदिका लक्षण                        | १८          | प्रमत्तविरतका स्वरूप                      | Ę٥  |
| मोक्ष सुख                               | १८          | पन्द्रह प्रमाद                            | ६२  |
| ग्रन्थका प्रमाण                         | २०          | प्रमादोके कथनके लिए संख्या आदि कथन        | ξÞ  |
| ग्रन्थका नाम                            | २०          | प्रथम प्रस्तारका कथन                      | ६५  |
| ग्रन्थकर्ताके प्रकार                    | २०          | द्वितीय प्रस्तारका कथन                    | ६७  |
| अर्थकर्ताका कथन                         | २१          | मष्ट लानेकी विधि                          | ७१  |
| द्रव्यरूपसे अर्थकर्ता                   | २२          | उद्दिष्टकी विधि                           | ৬३  |
| क्षेत्रकी अपेक्षा अर्थकर्ता             | २२          | नष्ट-उद्दिष्टके लिए उपयोगी गूढ़ यन्त्र    | ७४  |
| कालकी अपेक्षा अर्थकर्ता                 | २३          | प्रमादोंकी विशेष संख्या                   | ৩৩  |
| मूलकर्ता भगवान् महावीर                  | २४          | अप्रमत्त गुणस्थानका स्वरूप                | ७८  |
| उपतन्त्रकर्ता गौतम गणधर                 | २४          | सातिशय अप्रमत्तका स्वरूप                  | ७९  |
| प्रमाण नय विक्षेपको उपयोगिता तथा स्वरूप | 7.९         | अषः प्रवृत्त करणका लक्षण                  | ८०  |
| शास्त्रकी आदिमें उपकारका स्मरण क्यों ?  | २५          | अघः प्रवृत्तकरणके कालका प्रमाण            | ८१  |
| प्रथम मंगल गायाकी व्याख्या              | २६          | अधःप्रवृत्तकरणकी संदृष्टि आदि             | ८२  |
| बीस प्ररूपणाएँ                          | 33          | अधःप्रवृत्तकरणकी अंकृश रचना               | 99  |

| अधःप्रवृत्तकरणको हल रचना                       | १०० | पर्याप्त दो-इन्द्रिय ब्रादिकी जघन्य अवगाहन   | π           |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------|
| अधःप्रवृत्तकरणकी विशुद्धताकी अपेक्षा अस्प-     |     | और उसके स्वामी                               | <b>१</b> ६६ |
| बहुत्वका कथन                                   | १०२ | शरीरकी अवगाहनाके विकल्प और उनके              |             |
| वधःप्रवृत्तकरणको अंकसंदृष्टि रचना              | १०५ | स्वामी                                       | १६७         |
| अधःप्रवृत्तकरणकी अर्थं संदृष्टिका स्पष्टीकरण   | १०६ | उक्त अवगाहना स्थानोंमें गुणकारका विघान       | १७३         |
| अपूर्वकरण गुणस्थानका स्वरूप                    | ११२ | सूक्ष्मिनिगोद लब्ध्यपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना |             |
| अपूर्वकरणमें अकसंदृष्टि और अर्थसंदृष्टिका क्रम | ११३ | सूक्ष्मवायुकायिक ल. की जघन्य अवगाहन          |             |
| अपूर्वकरणका विशेष कार्य                        | ११८ | का गुणकार आवलीका असंख्यातवीं भा              |             |
| अनिवृत्तिकरणका स्वरूप                          | ११९ | है उसकी उत्पत्तिकाक्रम आरीर उन दोनोंव        | ने          |
| सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानका स्वरूप              | १२१ | मध्य अवगाहनाके भेद                           | १८०         |
| उपशान्तकषाय गुणस्यानका स्वरूप                  | १२६ | सब अवगाहनास्वानोंको उत्पत्तिका क्रम          | १९२         |
| क्षीणकषाय गुणस्थानका स्वरूप                    | १२७ | समस्त जीवसमासोंके गरीरकी अवगाहना             | के          |
| सयोगकेवली गुणस्यानका स्वरूप                    | १२८ | स्यापनसे होनेवाली मत्स्य रचनाको सूचि         | <b>a</b>    |
| अयोगकेवली गुणस्थानका स्वरूप                    | १२९ | करनेके लिए अवगाहनास्थानींका कथन              | १९३         |
| चौदह गुणस्थानोमें गुणश्रेणि निर्जरा            | १२९ | कुलोंकी स <b>स्</b> या                       | २०४         |
| सिद्धपरमेधीका स्वरूप                           | १३७ | भलौकिक गणित                                  | २०७         |
|                                                |     | अलौकिक मानके चार भेद                         | २०७         |
| 2                                              |     | द्रव्यमानके दो भेद                           | २०७         |
| •                                              |     | संस्थामानके तीन भेद                          | २०७         |
| जीवसमासका लक्षण                                | १४२ | सस्यातके तीन भेद                             | २०७         |
| <b>जीवसमासकी</b> उत्पत्तिके हेतु               | १४३ | असंस्यातके नौ भेद                            | २०७         |
| संक्षेपसे जीवसमास                              | १४५ | अनन्तके नौ भेद                               | २०७         |
| विस्तारसे जीव समास                             | १४६ | जवन्य परीतासंस्थातका प्रमाण लानेकी विधि      | २०८         |
| जीवसमासके चार अधिकार                           | 88€ | जघन्य परीतानन्तका कथन                        | २११         |
| स्थानाधिकारका कथन                              | १४७ | जघन्य युकानन्तका कथन                         | 288         |
| एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियके जीवसमास              | १५१ | जघन्य अनन्तानन्तका कथन                       | २१४         |
| पंचेन्द्रियगत जीवसमासके भेद                    | १५१ | उत्कृष्ट अनन्तानन्तका प्रमाण                 | २१५         |
| जीवसमासके भेदोका विशेष कवन                     | १५३ | द्विरूपवर्गधारा आदिका कथन                    | 284         |
| आकारयोनिके भेद                                 | १५५ | बावली                                        | २१६         |
| जन्मके भेद और गुणयोनि                          | १५५ | प्रतरावली                                    | २१६         |
| सम्मूर्छन आदि जन्मोके स्वामी                   | १५६ | पत्य                                         | 288         |
| जन्मके भेदों में योनिभेद                       | १५७ | सुच्यंगुल                                    | 785         |
| योनियोंके विस्तारसे भेद                        | १५९ | प्रतरागुल                                    | 785         |
| गतिके बाश्रयसे जन्मका कवन                      | १६० | अभव्यराशिका प्रमाण                           | 210         |
| नरकादि गतियोमें वेदका निर्णय                   | १६१ | सर्वजीवराशिका प्रमाण                         | 780         |
| जधन्य और उत्कृष्ट अवगाहनाके स्वामी             | १६१ | सर्व पुद्गलराशिका प्रमाण                     | २१७<br>२१७  |
| इन्द्रियोके आश्रयसे उत्कृष्ट अवगाहना और उसके   |     | सर्व कालराशिका प्रमाण                        | २१७<br>२१७  |
| स्वामी                                         | १६३ | <del>26</del>                                | २१७<br>२१७  |

|                                          | विषय        | पूर्वी                                    | 84    |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------|
| द्विरूपवनधारा                            | <b>२२१</b>  | गति मार्गणाका स्वरूप                      | २७८   |
| द्विरूपवनावन वारा                        | २२३         | नारकगतिका स्वरूप                          | २७८   |
| उपमानके आठ भेद                           | २३०         | तियंचगतिका स्वरूप                         | २७९   |
| अंगुरुके तीन भेद                         | २३२         | मनुष्यगतिका स्वरूप                        | २८०   |
| व्यवहारपत्यके रोम                        | २३६         | तियंचगति और मनुष्यगतिमें जीवोंके भेद      | २८१   |
| सागरोपमका स्वरूप                         | २४१         | देवगतिका स्वरूप                           | २८१   |
| उपमाप्रमाणके अर्घच्छेदों और वर्गशलाकाओंक | ন           | सिद्धगतिका स्वरूप                         | २८२   |
| कथन                                      | २४१         | नरकगतिमें जीवोंकी संख्या                  | २८२   |
|                                          |             | तिर्यंचगतिमें जीवोंकी संख्या              | २८४   |
| ₹                                        |             | मनुष्यगतिमें जीव संख्या                   | २८६   |
| पर्याप्ति प्ररूपणाधिकार                  | २५१         | देवगतिमें जीव संस्था                      | २९०   |
| पर्याप्तिके भेद और स्वामी                | २५१         |                                           |       |
| पर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्तका कालविभाग | २५५         | G                                         |       |
| लब्ब्यपर्यातका स्वरूप                    | २५६         | इन्द्रिय शब्दका निरुक्तिपूर्वक अर्थ       | २९३   |
| लब्ब्यपर्याप्त कके सुद्रभव               | २५७         | इन्द्रियके भेद और उनका स्वरूप             | २९४   |
| क्षुद्रभवोकी संख्याका स्वामिभेदसै विभाजन | २५८         | इन्द्रियोंसे युक्त जीव                    | २९७   |
| समुद्धात गत केवलीके अपर्याप्तपना         | <b>२</b> ६० | एकेन्द्रिय आदिके सम्भाव्य इन्द्रियाँ      | २९७   |
| लब्ध्यपर्याप्तक आदिके गुणस्थान           | २६१         | स्पर्शन आदि इन्द्रियोके विषयभूत क्षेत्रका | ſ     |
| जहाँ अपर्याप्तकालमें सासादन और असंब      | ā           | परिमाण                                    | २९८   |
| गुणस्थान नहीं होते                       | २६२         | इन्द्रियोंका वाकार                        | ३००   |
|                                          |             | इन्द्रियोंके प्रदेशोंका अवगाह             | ३०१   |
| A                                        |             | स्पर्शन इन्द्रियके प्रदेशोंकी अवगाहना     | ३०२   |
| प्राणोंकी प्ररूपणा                       | २६४         | अतीन्द्रिय ज्ञानवाले जीव                  | ३०३   |
| पर्याप्ति और प्राणमें भेद                | २६४         | एकेन्द्रिय आदि जीवोकी सामान्य संख्या      | ३०३   |
| प्राणोके भेद                             | २६६         | एकेन्द्रियोंकी संख्या                     | ३०४   |
| प्राणोंके स्वामी                         | २६७         | त्रसजीवोंकी संस्था                        | ३०५   |
| एकेन्द्रिय आदिमें प्राणोकी संख्या        | २६७         | त्रसजीवोंकी संख्यामें विभागका क्रम        | ३०६   |
| 4                                        |             | 4                                         |       |
| सङ्गा प्ररूपणा                           | 758         | कायमार्गणा                                | 388   |
| संज्ञाओकी उत्पत्तिमें कारण               | २६९         | स्यावरकायके पाँच भेद                      | 3 8 2 |
| संज्ञाओंके स्वामी                        | २७१         | बादर और मुक्ष्मका लक्षण                   | ३१३   |
|                                          |             | वनस्पतिकायके भेद                          | ३१६   |
| Ę                                        |             | प्रत्येक और अनन्तकायकी पहचान              | ३१७   |
| मार्गणा महाधिकारको कहनेको प्रतिज्ञा      | २७३         | साधारण बनस्पतिका स्वरूप                   | ₹२१   |
| मार्गणा शब्दका निरुक्ति सिद्ध लक्षण      | २७४         | बादर निगोद शरीरोंका आघार                  | ३२५   |
| चौदह मार्गणाओंके नाम                     | २७५         | एक निगोद शरीरमें जीवोंका प्रमाण           | ३२६   |
| बाठ सान्तर मार्गणा                       | २७६         | उसको छेकर शंका समाधान                     | ३२७   |

| नित्यतिगोदका लक्षण                          | 330      | आहारकको निरुक्ति                             | ३७४           |
|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------|
| त्रसकायका वर्णन                             | ३३१      | वाहारक मिश्रकाययोग                           | ३७५           |
| त्रसोंका निवासस्थान                         | 338      | कार्मण काययोग                                | ३७५           |
| बनस्पतिकी तरह अन्य जीवोंमें भी प्रतिष्ठित   | -        | योगोकी प्रवृत्तिका प्रकार                    | ३७७           |
| अप्रतिष्ठित भेद                             | 333      | योगरहित आत्माका स्वरूप                       | ३७८           |
| स्यावरकायिक और त्रसकायिकोंके शरीरव          | ग        | शरीरोमें कर्म <del>-नोक</del> र्मविभाग       | ३७९           |
| बाकार                                       | ३३४      | औदारिक बादि शरीरोंमें समय प्रबद्ध बादिव      | ग             |
| कायमार्गणासे रहित जीव                       | ३३५      | संस्था                                       | ३७९           |
| पृथ्वीकायिक आदि जीवोंकी संख्या              | 356      | शरीरोंके समयप्रबद्ध और वर्गणाकी अवगाहन       | <b>T-</b>     |
| प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति जीवोंकं   | ो        | में भेद                                      | ३८२           |
| स€या                                        | ३३९      | विस्नसोपचयका स्वरूप                          | ३८४           |
| साधारण जीवोंका परिमाण                       | 380      | कर्म नोकर्मके उत्कृष्ट संचयका स्वरूपादि      | ३८६           |
| बादरकाय और सुक्ष्मकायका विभाग               | ३४१      | उत्कृष्ट संचयकी सामग्री                      | ३८६           |
| बादर-तैजस्कायिक और बादर-वायकायि             | Ŧ.       | शरीरोकी उत्कृष्ट स्थिति                      | ३८७           |
| पर्याप्त जीवोंको सं <b>रू</b> या            | ३४५      | उस्कृष्ट स्थितिमें गुणहानि आयामका प्रमाण     | ३८७           |
| साधारण बादरोमें पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोव | <b>া</b> | औदारिक आदि समयप्रवहींके बन्ध उदय सर          | व             |
| परिभाण                                      | ३४६      | द्रव्यका प्रमाण                              | ४०६           |
| सामान्य त्रसराशि, पर्याप्त त्रसराशि औ       | ₹ .      | औदारिक और वैक्रियिक शरीरोके स्थिति           | f-            |
| अपर्याप्त त्रसराभिका परिमाण                 | ३४७      | े बन्धमें विशेषता                            | ४०७           |
| अर्द्धच्छेदोके आधारपर प्रकृत राशि लानेक     | ī        | औदारिकका उत्कृष्ट सचय                        | ४०९           |
| विधान                                       | ३५१      | वैक्रियिकका उत्कृष्ट संचय                    | ४१०           |
|                                             |          | तैजस और कार्मणका उत्कृष्ट सचय                | ४११           |
| ٩                                           |          | प्रतिसमय, एक-एक समय-प्रबद्धका उदय के         | <del>हे</del> |
| योगका साधारण लक्षण                          | ३५४      | होता है                                      | ४१३           |
| योगके भेदोंका लक्षण                         | ३५५      | त्रिकोण रचनामे स्थित सत्त्व द्रव्यको जोडनेकी |               |
| सत्य मनोयोग आदिका लक्षण                     | ३५६      | বীন বিষিয়াঁ                                 | ४१८           |
| अनुभय वचनयोगका लक्षण                        | ३५८      | आयुकर्मके बन्ध-उदय सत्त्वको विशेषता          | ४४१           |
| दस प्रकारके सत्यवचन तथा उनके उदाहरण         | ३५९      | योगमार्गणामें जीवोंकी सख्या                  | ४४७           |
| अनुभय वजनके भेद                             | ३६२      | त्रियोगी जीवोकी राशि                         | 886           |
| सत्यादि वचन और मनोयोगके कारण                | 358      | काययोगी जीवोंकी राशि                         | ४४९           |
| सयोगकेव लोको दिव्यच्यनि                     | ३६५      | सत्य मनोयोग आदिसे युक्त जीवराशि              | ४५१           |
| सयोगकेव लीमे मनोयोग                         | ३६६      | दो योगवालोंमें वचनयोगवालोका प्रमाण           | ४५३           |
| मौदारिक काययोग                              | ३६८      | दो योगबालोमें काययोगियोंका प्रमाण            | ४५३           |
| औदारिक मिश्रकाययोग                          | ३६९      | कार्मणकाययोगियोंका प्रमाण                    | ४५३           |
| वैक्रियिक काययोग                            | ३७०      | जौदारिक-मिश्र-काययोगियोंका प्रमाण            | ४५३           |
| वैक्रियिक मिश्रकाययोग                       | ३७१      | औदारिककाययोगियोंका प्रमाण                    | 843           |
| बाहारक काययोग                               | ३७२      | वैकियिककाययोगियोका प्रमाण                    | ४५६           |
| <b>बाहा</b> रक शरीरका स्वरूप                | ३७३      | बाहारक तथा बाहारक मिश्रयोगियोका प्रमाण       | VE.9          |

| विषय सूची                            |     |                                         |     |  |  |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|--|--|
| १०                                   |     | वनन्तानुबन्धी बादिको व्युत्पत्ति        | ४७४ |  |  |
| भाववेद और द्रव्यवेदका लक्षण          | ४६२ | क्रोधके चार प्रकार                      | ४७६ |  |  |
| वेदवैषम्य                            | ४६३ | मानकवायके चार प्रकार                    | ४७७ |  |  |
| परुष शब्दकी व्यत्पत्ति               | ४६४ | माया कषायके चार प्रकार                  | ४७८ |  |  |
| स्त्री शब्दकी ब्युट्गत्ति            | ४६५ | लोभकषायके चार प्रकार                    | ४७९ |  |  |
| नपुंसकका स्वरूप                      | 856 | प्रत्येक गतिमें जन्म लेनेके समय उत्पन्न |     |  |  |
| वेदरहित जीव                          | ४६६ | कथाय                                    | ४८० |  |  |
| वेदमार्गणामें जीवसंख्या              | 850 | कषायरहित जीव                            | 858 |  |  |
| देवोंमें स्त्री और पृष्योंकी संख्या  | ४६८ | शक्तिकी अपेक्षाकषायके भेद               | ४८२ |  |  |
| समस्त पुरुषवेदी, स्त्रीवेदी और नपंसक |     | लेक्याकी अपेक्षाभेद                     | ४८३ |  |  |
| जीवोंका प्रमाण                       | ४६९ | आयुके बन्ध-अबन्धकी अपेक्षा बीस मेद      | ४८७ |  |  |
|                                      |     | चौदह लेश्यास्यान सम्बन्धी उदयस्थान      | ४९१ |  |  |
| <b>११</b>                            |     | जायुस् <b>या</b> न सम्बन्धी उदयस्थान    | ४९३ |  |  |
| कषाय शब्दको व्युत्पत्ति              | ४७३ | कवायमार्गणार्मे जीव संख्या              | 400 |  |  |

# आचार्यप्रवर भी नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्त्ति रचित

# गोम्मटसार

(जीवकाण्ड)

श्रीमत्केशवण्णविरचित कर्नाटकवृत्ति तद्तुसारी संस्कृतटीका जीवतत्त्वप्रदीपिका तथा हिन्दी भाषाटीका सहित

यः सर्वकालविषयार्थयपार्थवेदी, देवेन्द्रवृन्दसमुक्षेन्द्रपुनीन्द्रवन्द्यः ।
निर्वेग्यसंसुतिनिवन्धनकर्मकशस्तं वर्धमानिजननायमहं नमामि ॥१॥
अतिविद्यायबोधनिष-निर्जनत्यातिष्वपुट्यं प्रजाजीवितनुप्रतव्यभनायवरनो-वितमादुद्यं धर्मतीयमाद्यं घरेयोळ् ॥२॥
अजिताजनं जितवृजिनं शुक्रविनयोपमाद्यं घरेयोळ् ॥२॥
अजिताजनं जितवृजिनं शुक्रविनयोपमाद्यं विद्यानिनादं ।
अजनीयनिंदु दर्षियं शुक्रविनयोपमाद्यं विद्यानिनादं ।
अजनीयनिंदु दर्षियं अविपसे भववहुनमवर्धळं विद्यानुमे ॥३॥
शंभविन मुक्तिधोसंभविसुगुनेव दर्षित मन्त्रं विद्यानिकर्यानिनादं
शंभविनं मुक्तवायमनेनोवदवेद्योत्तरामामृतव्यं ॥४॥
अभिनदंदनं गुणाविक्यमिनविवासनवरितातन
वचनकक्तिमृत्यसादोडे साम्यु त्रिभुवनयरनेश्वरस्वमा क्षणविदं ॥५॥

जो त्रिकालवर्ती परायंकि यथार्थ स्वरूपको जानते हैं, देवोंके इन्होंके समूह, चक्रवर्ती तथा गणधरोंके द्वारा वन्दनीय हैं और जिन्होंने संसारके कारण कर्मसमूहको नष्ट कर दिया है इन वर्धमान जिनेन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥

अत्यन्त स्पष्ट निर्मेख झान जिनकी निधि है, जिन्होंने चार पातिकर्मोंको जीता है, प्रजाजनोंको जीवनका मार्ग दिखलानेसे जो प्रजाजीवित कहे जाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ भगवान् इपभनायके सखसे इस धरातलपर प्रथम धर्मतीर्थका उद्दगम हुआ था ॥२॥

जिनने पापकर्मको जीत लिया है, जिनकी हिन्यक्विनि शिष्यजनोंके लिए उपकारी है ऐसे अजितनाथ जिनेन्द्रको जो आराधना करने योग्य मानकर श्रद्धापूर्वक उनकी आराधना करते हैं उनको क्या संसाररूपी आग जला सकती है? ॥३॥

शस्मवनाय जिनसे मुक्तिश्री प्राप्त होती है, इस प्रकारकी श्रद्धा सनरूपी कमल्में निवास करनेपर उन भगवान्की आगमरूप अमृतवर्षा मेघके समाम संसार-सन्तापको शान्त कर देशी है ॥॥।

जिनके जन्म सेते ही सब प्राणियोंके झानादिगुण और सर्वसम्पत्ति बृद्धिको प्राप्त

सुमितिकां सुमितकरं कुमतिकाशक शशांकविनृत भुकौडर्ष ।
नमां गुक्षेदु सततं सुमनस्कर्तियके केळगे तस्मृत्तिगळं ॥६॥
पद्मप्रभाविकार्य पद्मक्रप्रतिमक्त्रस्यां निकसुमनः ।
पद्मश्चोळु निकित्ति तद्मपत्मश्चेत्र वरनीयं मुत्तर्वनितिनं वस्यं ॥॥॥
व्ययमतोळु निकित्ति तद्मपत्मश्चेत्र वरनीयं मुत्तर्वनितिनं वस्यं ॥॥॥
व्ययमतोक्षत्मश्चेत्रप्रदार्वनित्तानाम्यस्यक्षेत्रमणं ।
विश्वपनोक्षनकारजनुत्रविद्यामममं संततं अववायि ॥८॥
विश्वपनोक्षनाम्यक्षात्मपत्ममं संततं अववायि ॥८॥
स्रोतनुकाति पेळ्डुवर्तीद्वियसुखवायियागमं अवणोयं ॥९॥
स्रविचवनतम्बत्तिवं प्रवादिनत्वतिकारमंग्रवनक्यं ।
प्रवचननोगोदृद्वपृत्यं भवविवमहत्तारानीपर्यमनासारं ॥१॥
श्वीतकामन वचनं शीतकमेतते हारनोहारंग्यः।
शीतकामन वचनं शीतकमेतते हारनोहारंग्यः ॥१॥।

होनेसे जो अभिनन्दन कहलाये। उन अभिनन्दन भगवान्के वचनोंके सम्मुख होते ही त्रिभुवनको परमेश्वर पद प्राप्त होता है ॥५॥

सुमतिको देनेवाले भगवान सुमतिनाथ कुमतक्पी अन्धकारका नाझ करनेवाले चन्द्रमा हैं। जिनको अनेको भुवाओंने नमन किया है। वे हमारे परम गुरु हैं। उनकी सुक्तियोंको सवलोग निर्मल चित्त होकर सुनें॥६॥

कमलके पत्रके समान लेह्यावाले पद्माप्त्र जिनेन्द्र भगवान्को अपने मनरूपी कमलमें स्थापित करके जो उनके वचनरूपी लक्ष्मीका पति होता है, वह मुक्तिस्पी नारीके वशमें होता है।।।।

जिनसे सब दोष दूर हो गये हैं, जो अक्षय मोक्सल्क्सीके पति हैं, तथा मन्य जीवोंके संकटोंको दूर करनेमें कारण हैं, ऐसे सुपाइर्वनाथ भगवानके द्वारा उपदिष्ट आगम ही निरन्तर श्रवण करनेके योग्य है ॥॥॥

जिनके चरणकमळ सौ इन्ट्रॉके द्वारा पूजे गये हैं, सूर्य और चन्द्रमाके समान प्रशस्त तथा घनी जिनकी शरीरकान्ति है, ऐसे चन्द्रप्रभ भगवान्तके द्वारा प्रतिपादित तथा अतीन्द्रिय सुसको देनेवाला आगम सुनने योग्य है ॥१॥

सुविधिनाथके मुखकमल्से निकला हुआ प्रवचन अखण्डनीय है, वह प्रवादियोंके मतक्यों दीपिकाओंके लिए प्रभंजनरूप-वेगागील नायु हैं। जैसे जोरकी वागुसे दीपक सुझ जाते हैं तैसे हो उनके प्रवचनसे प्रविचेतिक स्त खालिटत हो जाते हैं। तथा वह प्रवचन संसारक्यों विषम अनिको ग्रान्त करनेके लिए मुसल्याद वर्षों हैं॥१०॥

हीतळनाथ भगवान्के वचन संसारके सन्तापको दूर करनेसे हार और हिम (वर्ष) से भी शीतळ हैं। इसळिए विस्तृत संसारके श्रममें पढ़े हुए जीवोंको इस छोकमें भगवान् १. क वितनुतर्जु । २. म नुवाको । ३. क नागि । ४. म वैनिति । ५. क बीगित्दरहुए।

६. क बामानाऽस्ता ।

व्यासं विजनायं व्येयोचिजनअपुच्यसमध्यविना । व्येयोमार्यमनिक्वविनेयावेळिगरिण अध्यवाक्ववादं ॥१२॥ व्येयोमार्यमनिक्वविनेयावेळिगरिण अध्यवाक्ववादं ॥१२॥ व्यावाक्ववादं ॥१२॥ व्यावाक्ववादं ॥१३॥ व्यावाक्ववादं ॥१३॥ विकालकां कर्मकांवकर्तमाकांवरमापुक्तिकर्ता । समस्रतप्रकार्यकर्ता कर्मकांवकर्तमाकांवरमापुक्तिकर्ता । समस्रतप्रकार्यकर्ता । समस्रतप्रकार्यकर्ता । समस्रतप्रकार्यकर्ता । समस्रतप्रकार्यकर्ता । व्यावाक्ववाद्यमपुक्रापर नेपास्यक्वय । विजावं केवकं कोचनावकंवं विनयकन्ताकंवं ॥१६॥ व्यावाक्वयादं । १२॥ व्यावाक्वयादं । १२॥ व्यावाक्वयादं । १६॥ व्यावाक्वयादं । १५॥ व्यावाक्वयादं ।

शीतलनाथके बचनोंको छोड़कर दूसरा कौन शीतल है ? अर्थात् उनके बचन ही जीवोंको शीतलता प्रदान करते हैं ॥११॥

कल्याणके इच्छुक जर्नोके प्रवल पुण्यके प्रतापसे सब भन्य जीवोंको मोक्ष मार्गका उपदेश करके भगवान श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र भन्यजीवोंके बन्धु वन गये हैं ॥१२॥

श्री वासुपूज्य जिन नम्रीभूत देव, असुर और मनुष्योंकी श्रेष्ठ सभासे वेष्टित हैं अर्थात् समवसरणमें विराजमान हैं। उनके द्वारा प्रणीत वपदेश भव्य सुनिजनोंके द्वारा भावना करनेके योग्य है।।१२॥

जिनके नेत्र कमलके समान हैं, निमेल आकाशमें करोड़ों सूर्योंके समान जिनका प्रभासण्डल फैला हुआ है, ऐसे विमलनाथ जिन समवसरणमें विराजमान हैं। मनुष्योंके लिए प्रतिपादित उनका आगमरूप सुधारस क्या कभी नीरस हो सकता है ? ॥१४॥

निर्दोष श्री अनन्तनाथ जिनेन्द्रके मुखकमलसे विश्वभाषामय दित्यध्वनि निकलती है, केवलज्ञान और केवलदर्शन उसका अवलम्बन है। वे भगवान् मन्य जीवोंके आलम्बन हैं। अर्थात् मन्यजीव उनके आश्रयसे अपना कल्याण करते हैं॥१५॥

इन्द्रोंके स्वामी धर्मनाथ तीर्धंकरने सब लोकके भव्य जीवोंको अभिमत अर्थको दैनेवाले निर्दोष धर्मतीर्थका प्रवर्तन किया ॥१६॥

पापसमूरकी शान्तिसे युक्त तथा थातु और मलसे रहित शन्तिनाथके इतिवृत्तको निर्भान्त रूपसे जानकर श्रद्धान करनेवाले शान्तात्माको शान्तिनाथ भगवान् अतुल सुख प्रदान करते हैं॥१७॥

१. क<sup>°</sup>वसरिं। २. मनमर्ले। ३. क<sup>°</sup>छरोच<sup>°</sup>। ४. क<sup>°</sup>बिननृ। म<sup>°</sup>बिनने। ५. क<sup>°</sup>युतनृ। म<sup>°</sup>युतन।६. मदयेगे<sup>°</sup>।

परसब्योपेततींय परिरक्तितकुंचुं कुंचुकिननावयुकांबुक्विवृद्धितींतकुं परिषक्तिमहरोटारोळं चिक्युग्रेने ॥१८॥
अनुवेषमनंतमरगुणमनितं स्तृतिविषयमस्तृ दृष्योपनिकाननजितसक्कभावासनावविष्यव्यक्तिस्तृतिपळिचे साम्युं ॥१९॥
मिक्किविनन मुक्तिक्षीवस्थ्यन वयास्यं वक्तमुव्यद्व तानित्रकारे आण्ड्रवीवनमेरिक्वियवयवंदीमार्गमित्रकाद्व दिरं ॥२०॥
परिजतिविक्तिकंटक्डविचरिसंदितदेहश्वीप्तिचर युवतनंबुक् नीळिपिरियोळोगेर्दुंडु सरिस्तेनळ्सार्वममुक्किव्यनिनावं ॥२१॥
नामनायस्य योतितमं युवनम्प्रणिवासमानुत्वं क्रेत्रे बोध- ।
युमणियुविपित्तं वृद्धनम्प्रणिवासमानुत्वं क्रेत्रे बोध- ।
युमणियुविपित्तं वृद्धनम्प्रणिवासमानुत्वं क्रात्रे वाध- ।
युमणियुविपित्तं वृद्धनिक्तिष्यत्व समस्तमान्त्रम्यस्त्वाह्ममुक्वविद्यारिकार्योळ्योन्ति समस्तमान्त्रम्यस्त्वाहम्मव्यवोळ्याः
स्वाणिवस्त्वे नीत्त वरिविद्यन्तिस्तवे सामस्तमान्त्रमञ्जविद्वाहम्मव्यवोळ् ।
स्वास्तिं नीक्तवाित क्रेत्रकितिस्तवे (१२॥)

परम द्याभावसे युक्त होनेसे जिन्होंने कुन्यु आदि सूक्ष्म जीवोंकी रक्षा की है ऐसे कुन्युनाथ तीर्यकरके मुख-कमल्से निकला हुआ ऐतिस परिमहका आमह रखनेवालोंमें किनको रुचेगा। अर्थात् परिमहका वर्णन सुनकर परिमहमें उनकी आसक्ति नहीं होती।।१८॥

अरनाथ भगवानके गुण अनुपम और अनन्त हैं इसलिए उनके गुणोंकी स्तुति करना शक्य नहीं है। अनन्तदर्शन और अनन्तक्कान तथा उनके मुखसे निर्गत सबेभाषासय दिन्यम्बनिको स्तुति ही पर्योग्न है ॥१९॥

मोझलक्सीके पति मिल्टनाथ जिनके वचनासूत द्यामय हैं। इसके अभावमें निश्चय ही जगनुके प्राणियोंका जीवन कैसे चल सकता है। और देस मोझमार्ग चल सकता है? अर्थान् भगवान् मिल्टनाथके द्यामय वचनोंसे ही जगन्का जीवन और मोझमार्ग प्रवर्तता है।।२०।।

तरुण अवस्थाको प्राप्त मयुप्के कण्ठकी छिविके समान प्रभामण्डलसे अलंकृत त्ररीर-कान्तिको घारण करनेवाले ग्रुनिसुत्रत भगवान् हैं। उनसे नील पर्वतसे निकले हुए नदीके प्रवाहके समान सब जीवोंको कल्याणकारी अनुपम दिन्यध्वनि निकली है।।२१॥

निमनाथके प्रशस्त अन्तःकरणके एकाप्ररूप सूर्यसे घातिकर्मरूपी अन्यकारके नष्ट होनेपर ज्ञानरूपी सूर्यका उदय हुआ। उसका उदय होनेपर बनके सुखसे सर्वभाषामय दिव्य ध्वनिका उदय हुआ।।२२॥

संसारकी विन्ता न करके और राजीमतीके साथ होनेबाछे विवाहको ठुकराकर तथा कर्मोंसे छड़कर नेमिनाथ भगवान् केवछहानी बने और आगमरूपी अमृत जछसे प्रशस्त समयसरण समाको सन्द्राप्त किया॥२३॥

रै. क कुंच कुँ। २. म पमार्ग । ३. की मेरिका । ४. क को पिट्टा ५. म पूततमं। ६. म कि हे। ७. क बोदुर . ८. क सेणसे । ९. विंग से ।

कमठकिर्छणोयसर्गं क्षमध्यवे विषये पार्चनार्थं पढेवं ।
क्षमकरणर्राहत्ववोषसनसृतोषममं प्रवचनमं वर्षेषेट्वं ॥२४॥
वीरन दुरितजयोस्थित मेरीनिनवंबोषस्रृतेविक्यर्थं दुवीरक्रिकहन्त्रभमं वोर्थोगेवेत् तम्बुक्यांभोष्हर्वि ॥२५॥
इंताप्तुत्वनार्थमम् वोर्थोगेवेत् तम्बुक्यांभोष्हर्वि ॥२५॥
इंताप्तुत्वनार्थमम् वंतानक्रमवनाविष्यार्थाग्य्यः ।
छोत्तिक सम्यन वचनं कोकोस्तर्भे वृ नंबुक्जनेर्गरमध्यम् ॥
छोत्वसस्य प्रवचनं कोकोस्तर्भे वृ नंबुक्जनेर्गरमध्यम् ॥
छोत्वसस्य वचनं कोकोस्तर्भे वृ नंबुक्जनेर्गरमध्यम् ॥
छोत्वसस्य वचनं कोकोस्तर्भे वृ नंबुक्जनेर्गरमध्य ॥
छोत्वसस्य वचनं कोकोस्तर्भे वचनं ॥
छोत्वसस्य वचनं छोकोस्तर्भे वचनं ॥
छोत्वसस्य वचनं छोकोस्तर्भे ।
छोत्वस्य ।
छोत

कमठके कठिन उपसर्गको समागुणसे जीतकर श्रीपाइर्जनाथ मगवानने क्रम तथा इन्द्रियोंके सहयोगसे रहित अतीन्द्रिय झान प्राप्त करके भन्यजीवोंको अस्तोपस उपदेश दिया ॥२॥।

वीरजिनेन्द्रके मुख-कमलसे कर्मकी विजयसे क्यन्न तथा दुर्वार पापरूपी आगको शान्त करनेवाली, भेरीकी ध्वनिके समान गम्भीर अमुतीपम दिव्यव्यत्तिकी गर्जना हुई ॥२५॥ इस प्रकार आप्त और रुनके द्वारा प्रतिपादित मोक्षमार्गको जिसका आदि मध्य अन्त

इस प्रकार आप्त और इनके द्वारा प्रांतपादित माक्षमागका जिसका आदि मध्य अन्त नहीं है, परपराके क्रमसे चिन्तन करना चाहिए। ये सचगुच चिन्तित अर्थको देनेबाळे चिन्तामणि रल हैं॥

सामान्यजन जो व्यवहारमें सभ्य होता है उसके वचनोंको छोकोत्तर समझकर विश्वास करते हैं। परन्तु वे तीर्यंकर तो निर्दोष और छोकाछोकको जानते हैं। इसछिए उनके वचन छोगोंके छिए शरणभूत होते हैं॥

भगवान् ऋषमदेवके मुख-कमंक्से प्रकट हुए पावन वचनोंको बारह अंग और चौदह पूर्वोके रूपमें प्रधित करनेवाले औ वृवमसेन गणधर देव आदि चौरासी गणधर थे। अर्थात् प्रथम तीर्थंकर ऋषमदेवके चौरासी गणधर थे। जिनमें प्रमुख श्री वृवभसेन थे॥१॥

जिनेश्वरके वचनरूपी बेनुको घारण करनेवाले, नाना गुणोंके निधि, ज्ञानी कैसरिसेन आदि वसकम सौ अर्थांत नज्वे गणघर अजितनाथ तीर्थंकरके थे ॥२॥

जगतके नेत्र समान तीर्थंकर सम्भवनाथके आचारांग आदि शास्त्रोंको रचनेवांछे चारुपेण आदि एक सौ पाँच गणधर थे जो आचारमें निपुण थे ॥३॥

१. किंपिया २. कें मुतदिदिं। ३. केंदोगिया ४. केंबनी में जिनी ५. में कहारण्य शरफ्यमें । २. में वास्त्रत्ती । ७. केंस्कोचेतकंपवनादगाँ।

श्रीवळाखमरगणघरवेवम्मीवलागि नुरमुक्र्गणभू-द्रेवरभिनंदनंगेनलावं बिष्णपन् महिमेयं केविक्या ॥४॥१०३ श्रीवञ्चनामगणधरदेवं मोदलागि नरपदिनारप्पर । केवलि सम्रतिये गणघररावगर्मगाविविविधनास्त्रकृतिकर ॥५॥११६ श्रीचमरं मोदलादव्यंचकविनुतगणघरपंचप्रभवाचीम-गोखरंगच्याचारर्न्स्वंरविकरेकावर्शाव ॥६॥१११ अपवर्गमार्गनिरतैर्मुपाइवंजिननायनल्लि तो बसम्बरलपि-तर्बछदेवादिगळपमातीतप्रभावगणघरदेवर् ॥७॥९५ वसमेविलागिवं सवसर्गणघरद चंद्रनायमे जनद-वलंविषयावबोषंगुत्तमरेळगुंदिव नुवंरप्पर्स्यातर् ।।८॥९३ सुविधिमें वैदर्भनो दिल बरागिर गणवरकंळे भत्तेण्यर । ु सुविधिमुद्धविधृविनिर्गतभुवनस्तुतदिब्यवाक्सुधारसपात्रेर् ॥९॥८८ शीतलजिनंगे नागं स्थातं मोदलागि गणवरच्चंतरमल-ज्योतिर्मयरं बत्तेळभूतळपतिपूजितोधियुगसरसिरहर ॥१०॥८७ भेयोजिनंगे कंच ज्यायं मोडलागि गणवरहेंग्रोपा- । देयमर्नेरिप्रवर्राक्षलविनेयगे प्यत्तमधिकमेळरिनप्पर ॥११॥७७

श्री वज्रवसर गणधरदेव आदि एक सौ तीन गणधर अभिनन्दन स्वामीके थे। उन सगवान् केवडीकी महिमाका वणेन कौन कर सकता है।।।।।

केवल्रज्ञानी सुमतिनाथ भगवान्के श्री वज्ज नामक गणधर देव आदि एक सौ सोल्रह् गणधर थे। वे अंग आदि विविध शास्त्रोंकी कृतिके ज्ञाता थे॥५॥

वचर्नोके अगोचर भगवान् पद्मप्रभके श्री चमर आदि एक सौ ग्यारह गणधर थे, जिनकी स्तुति समस्त पृथ्वीमण्डल करता है और जो श्रेष्ट आचारके धारक थे।।६॥

भगवान् सुपाइवनायके बलदेव आदि पंचानवे गणधर थे जो मोक्समार्गमें तत्पर तथा अनुपम प्रभावज्ञाली थे ॥।।।

जगा शुरान रामास्ताला थ ।।।जा जगारिक दुन विधयको जाननेवाले भगवान् चन्द्रनाथके श्रेष्ठ चारित्रके धारक दत्त आदि उत्तम गणधर सीमें सात कम अर्थात तिरानवे प्रसिद्ध थे ॥८॥

भगवान सुविधिनाथके वैदर्भ आदि अठासी गणधर थे जो भगवान सुविधिनाथके सुखचन्द्रसे झरते हुए तथा त्रिलोकके हारा स्तुत दिव्यवाणी रूप असृत रसके पात्र थे ॥९॥

शीतळनाथ जिनेन्द्रके चार निर्मळ ज्ञानज्योतिके धारी प्रसिद्ध नाग आदि सत्तासी गणभर थे। इनके चरण भूमण्डळके स्वामियोंके द्वारा पूजे जाते थे।।१०॥

भगवान् श्रेयासनाथके कुन्धुज्याय आदि सात अधिक सत्तर अर्थात् ७७ गणधर थे।

है. क विनुत : २. म बाबाम : २. क रतततु : म रतत्ततु : ४. नायने : ५. म बृत्ति । ६. म रार्ज : ७. क वार्य : ८. हेवायादेय : ९. म बन्ति :

धीवसपुर्व्यतन्त्रमोळा<del>वगबरदवचे मार्सस्य</del>यिमप्यर । सविनत बर्माविगैक्षेत्रेज्वे हादसांगकृतियोळ् कृवालर् ॥१२॥६६ विमल्जिनपतिगे गणवररमिळनगुणनिळयमंवरं मोदलावर । तमगैबनाय्वर्गासँगैर्धतस्कंषविरचना कुशलिकेयोळ ॥१३॥५५ श्रीमदनंतस्वामिमे सामंतस्वत्त सासिरप्रॅडनेवळं । नेमदोळ माडिवर्जयनाममो वलादगणधरर्शतदर्दं ॥१४॥५० 'बोर्मादलोळे पर्यमुबोगोमिगे बत्तोत्तरंगे गणवरदेवर । बर्मगरिष्टसेनाद्यर्मुनिर्पगवर नास्वेत्तं मुक्कगळ ॥१५॥४३ शांतिगे "चक्रायममुर्नि पातकवायात गणवरर वट्डिश्चर्। वांतर पररारेडयोळ् शांतपरमप्रवचनकरणसमर्थर् ॥१६॥३६ भीकंयुगे मुक्तेय्दाकालबोळा स्वयंभगळमोबलावर । लोंकोत्तमगणबररगळकेकरमंगपूर्वकृतियोळ कृत्रलर् ॥१७॥३५ अरजिनवरंगे कुंभाद्य स्मागित्रिश्चवृगेणीशरनितुं भूवनी-। दरमं <sup>10</sup> घवळिसि कीस्यंमृतरसदिनसिळांगपूर्वकारकरेसेदर् ॥१८॥३० मिल्लिजनंगे विशासाद्युल्लिसितगुणाञ्जवंडगणघरदेवर्। जल्लमल ऋतिमोदला गेल्लबॉर नेरंबे मनिगळिप्पत्तें दर ॥१९॥२८

जो जिज्यजनोंको हेय-उपादेयका बोच कराते थे ॥११॥

श्री वासुप्त्र तीर्यकरके ज्ञानी साठ और छड़ अर्थात् छियासठ ६६ संख्यावाडे पृथ्वी-पर स्तुत्य घर्मोदिक गणधर थे जो द्वादशांगमें कुशल थे ॥१२॥

विमल जिन भगवानके निर्मल गुणोंके आवास मन्दर आदि पचपन गणधर थे। श्रुतस्कन्थके रचना-कौशलमें उनकी बराबरी करनेवाला दूसरा कौन है ? ॥१२॥

अन्तरंग बहिरंग लक्ष्मीसे सम्पन्न अनन्तनाथ भगवान्से साठ हजार प्रश्न नियमसे करनेवाले जयनाम आदि पचास गणवर थे ॥१४॥

प्रश्तरूपी वर्मीका प्रथम ही उत्तर हैनेवाले अरिष्टसेन मुनिवर आदि तैंतालीस गणधर धर्मनाथ भगवानके थे ॥१५॥

शानितायके कथायको नष्ट करनेवाले छत्तीस गणधर थे। वे इन्ट्रियोंका दमन करनेवाले शान्त थे। उनके समान दूसरा कौन उत्तम प्रवचन करनेमें कुशल है ? ॥१६॥

भी कुन्धुनायके उस समय स्वयम्भू आदि पैतीस गणधर ये। जो लोकमें उत्तम ये और जिनमें से प्रत्येक गणधर अंग और पूर्वकी रचनामें कुसल था॥१०॥

और जिनवरके सम्पूर्ण अंगों और पूर्वोंकी रचना करनेवाले कुम्भ आदि तीस गणधर ये। उन्होंने अपनी कीतिरूपी असुवरससे सुवनके सध्य भागको घवल कर दिया था ॥१८॥ जिनमें गुणरूपी कमल-वन विकसित हुआ है और जो जल्ल मल आदि सब ऋदियोंसे

. १. स विद्यमाँ। २. क "गर्लिबेटि"। ३. स "स्संमग्रुंत"। ४. प्रिस्तिम"। ५. स दोमगेँ। ६. क "स्वर्षु। ७. स विद्यार्षु। ८. क "निवास्त"। ९. स गणेयी। १०. क "दर्वी। ११. क मोदी। मृतिसुत्रतंते गणवरमृतिसृत्यमंतिकम्बिगेर्वविनेद् ।

मृतिसुत्रत्ववनौवितमनुपमवचनामृताविववर्यनवात् ॥२०॥१८

मृतिसुत्रत्ववनौवितमनुपमवचनामृताविववर्यनवात् ॥२०॥१८

मृतिस्वत्रत्व वित्तरमाणवानुवाधममनंतपृत्ववे गेव्दर ॥२१॥१७

मैसिजनपतियो वरवचामरपतिपृत्वनाविद्यापिरं पेनो- ।

वी सहियोज्यवनौवर्तामित्तुं नेमिजिनववः बोकातर् ॥२२॥११

ध्यप्रोत्पत्तिनिमित्तवरिष्ठरहितस्वयंभुग्रॅङ्मोवकाणि सु- ।

विग्रहं व्यमितव समग्रतपःभृतव गणवरर् वाव्वरोळं ॥२३॥१०

श्रीवर्षमात्राज्ञत्वरिक्तविकाळ्यां इतिष्ठमोवकावव्यां ।

तप्यां । व्य व्योतिमम्तर्वः पूर्णावतीवाप्तर् ॥२४॥११

दंताप्तामचारिकंटं तं वास्माविवयिक्टं विज्ञेकेक्ड्मं ।

अंतर्गतमकणकात्यंतिकसुत्रकारिकंत्रकृत्वर्यवैक्टित्वः ।

मृत्रोतरकरुग्वाक्षित्रकार्विक्षपुत्रकारं नंवर् ॥२६॥

मृत्रोतरकरुग्वाक्षित्रकार्व्ययरिक्षव्यव्यविक्टं विव्यविक्तत्वः ।

कालाव्यत्तिस्वरुग्वाक्षाक्षर्वाव्ययरिक्षव्यव्यविक्तत्वः ।

जोभित है ऐसे विज्ञास आदि अठाईस गणधर मल्छिनाथ मगवान्के थे ॥१९॥

मुनिसुव्रतनाथके अठारह गणधर ये जिनमें प्रमुख गणधर मल्डि ये। वे मुनिसुव्रतनाथ-के मुखसे उत्पन्न हुए अनुपम वचनरूप अमृतसमुद्रको बढ़ानेमें चन्द्रमाके समान ये॥२०॥

दिक्य वाणीको चन्द्रके समान नमिजिनेन्द्रके श्रीसोम आदि सतरह राणधर थे। चन्द्रोंने आगमको अंग और पूर्वके रूपमें प्रतिपादन करके ज्ञानका विस्तार किया॥२१॥

इस पृथ्वीतल पर नेमिनाथ भगवानकी वचनक्पी लक्ष्मीके पतिस्वरूप वरदत्त आदि ग्याटक गणवर भगवान नेमिनाथके थे। जो देवोंसे पृजित थे ॥२२॥

पाइवेनाथ भगवान्के इस गणघर थे। उनमें प्रथम स्वयम्भू थे। वे चंचलता उत्पन्न करनेमें निमित्त परिम्रहसे रहित थे। उत्तम झरीरके घारी थे। तथा समय तप और श्रुतसे क्रोभिन थे ॥२३॥

श्री वर्धमान जिनेन्द्र केवलीके इन्द्रभृति आदि ग्यारह गणघर प्रसिद्ध थे। जो इस युगके आदिमें अर्थान् पंचमकालके प्रारम्भमें धर्मतीयके आद्य झाता थे॥२४॥

इस प्रकार शास्त्रके प्रारम्भमें आप्त तीर्थकरींका और आगमधारी गणधरींका कथन करना बाहिए। इससे आन्तरिक मठके गठ जानेसे आस्यन्तिक सुखकारी अर्थान् मोझ-सखको देनेबाठा नाम मंगठ होता है ॥२५॥

इस अवसरिंगी कालमें मूलकर्ता तीर्यंकर हैं और उत्तरकर्ता गणधर हैं। कालानुवर्ती अर्थान् कालक्रमसे होनेवाले गुणशाली आचार्योंने उनका कथन किया है ॥२६॥

१, म<sup>ी</sup>गंपि<sup>द</sup> । २, म<sup>9</sup>नम्नका ३, म<sup>9</sup>नां घर्ती। ४, क<sup>8</sup>गम्मी । ५, म<sup>9</sup>ग्रहम<sup>9</sup>। ६, म<sup>9</sup>गरी<sup>9</sup>। ७, म<sup>9</sup>गर्लेत्। ८, कपोक्तिर्ति । ९, म<sup>9</sup>गार्थं प्रमतिरें ।

भोसवप्रसिक्ष्यः भावस्याद्वावसाधनगृहान्यन्तर निवासिप्रवाविमवान्यसिन्यु रिस्हायमानसिंह -निर्वे मुनीन्द्रामितनिवत-गंपवं अञ्चान-रास्त्रचं साम्रणेवस्य भागवेयभी मद् रार्वमस्यवेदसही । बरुअमहाभारव्यविद्यावमान - रणरं प्रस्त्रचाह्य व्यवस्य नृष्य रहा सम्बन्धः रार्वमध्य प्रदेश क्षित्रकार्याच । विविध्य गुजनामसभासाविक्षवित्र कान-त्रीमत्-चाभुं रार्यं मध्य पृष्टं रोक्षप्रकारवार्यक्रकर्या । समस्य सम्बन्धः स्वावस्य विविध्य विविध्य विविध्य विविध्य स्वावस्य विद्यास्य सम्बन्धः स्वावस्य स्वावस्य । समस्य स्वावस्य स्वावस्य विवाद्य स्वावस्य स

> अय जीवतस्वप्रदोपिका ( संस्कृत ) टीका । नेमिचन्द्रं जिनं नस्वा सिद्धं श्रीज्ञानभूषणम् । वृत्ति गोम्मटसारस्य कुर्वे कर्णाटवृत्तितः ॥१॥

श्रीमत् स्याद्वादशासतरूपी गुफार्मे निवास करनेवाछे सिंहनन्त्र मुनीन्द्र प्रवादि रूपी हिस्तयोंके लिए सिंहके समान थे। गंग राजवंशके मुकुटमणि राजसबंक आदि अनेक सार्थक नामवाछे श्रीमद् राजसब्देक सहाराजको उनका गुमारीवाँद प्राप्त था। उनके महामात्र्यद पर श्रीमण्डायु श्री श्रीमण्डायु श्रीम

१. म<sup>9</sup>सिंबिहाय<sup>9</sup> । <sup>२</sup>. म<sup>9</sup>निवनंदित । ३. म राचम<sup>9</sup> । ४. म<sup>9</sup>रायप्रकर्ता । ५. म महाक्वायकर्ता । ६. म<sup>9</sup> वर्षु । ७. बण्यक कप्यमानं यो क्योबं वण्यकारण्या । प्रावते कप्यमेरं च तं तुर्वे प्राव (चंच) संग्रहम् ।१२॥—अमि. पंचतंत्रह । व बण्यक, बण्यमान, वण्येण, वल्यकारण और वण्यके मेर इन रांचका ३५ कपन करता है ल्खे पंचतंत्रह कहते हैं।

नमु बेट्टवेबनानमस्कारकरणेन निविद्यतः शास्त्रपरिसमाप्तिः कि भवतीति नाशस्कनीयम् । 'विद्योषाः प्रष्ठयं यान्ति शाकिनोभूतपमगाः । विवं निविद्यतां याति स्तयमाने जिनस्वरे ॥'

इति बचनात् ।

प्रायश्चित्ताचरणेन दोषवदौषघसेवनेन रोगवन्संगलकरणेनापि विघ्नकर्सविलयस्याविप्रति-पानेब्र्चे ॥

नन--

'सर्वया स्वहितमाचरणीयं कि करिष्यति जनो बहुजल्यः । विद्यते स न हि कहिचद्यायः सर्वेलोकपरितोषकरो यः॥' [

 इति न्यायेन आरब्धेआस्त्रमेवारचयतु कि नास्तिक्यपरिहारेणेत्यपि न वाच्यं, प्रश्नम-संवेगानुकस्पास्तिक्याभिव्यक्तिश्रक्षणं सम्यवदानमित्योसाविविषयास्तिक्यस्य सम्यक्त्वसंपत्ति-हेत्त्यात् ।

नतु चेष्टदेवतानमस्कारकराचेन निर्विष्णतः वास्त्वपरिमाप्तिः कि भवतीति नाशकृतनीयं "विश्लोवाः अल्यं यान्ति वाक्षित्रभूतवक्षमाः । विदं निविषतां याति स्तुयमनि विश्लेदवरे ॥" इति चनतत् । प्रायक्षितावररोने १ वोषवर्षीयपर्वेदनेन रोपवर्षमंत्रकराचेनापि विश्लकपित्रविष्यायोपित्रतिवर्षस्य । तृ "वार्षपा स्वहित्तशबर-चौर्यो कि करिष्यति जनो बहुत्तवः । दिवते व न हि कक्षित्रप्रायः वर्वकोकपरितोषकरो यः ॥" इति स्यायेत प्रारक्षमेवारचयतु कि नास्तिकवयित्रारोपोत्यपित न वार्ष्यं प्रयस्तवेदानुकमारित्यामित्रवित्रवामित्रवित्रवामा

शास्त्रकी समाप्तिके लिए तथा नास्तिकताके परिदारके लिए, शिष्टाचारके पालनके लिए और उपकारके स्मरणके लिए इष्ट देवता विशेषको नमस्कार करते हैं।

 ग्रंका—क्या इष्टदेवताको नमस्कार करनेसे निर्विष्नतापूर्वक शास्त्रकी समाप्ति होती है?

समाधान —ऐसी आप्नंका नहीं करनी चाहिए। 'जिनेहबरका स्ववन करनेपर विद्यांका समूह, शाकिनी, भूत, सर्पे भाग जाते हैं और विष निर्विष हो जाता है।' ऐसा शास्त्रका बनत है। तथा जैसे प्रायश्चित करनेसे दोध और औषध सेवनसे रोग दूर हो २५ जाता है, उसी प्रकार मंगल करनेसे विष्मकारक कर्म विलय हो जाता है, इसमें कोई विवाद नहीं है।

संका—'मतुष्वको सब प्रकारसे अपना हित करना चाहिए। बकनेवाले वका करें। कनके बकनेसे क्या होता हैं? ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे सबको सन्तोय हो, इस न्यायके अनुसार जिसको प्रारम्भ करना है उसे प्रारम्भ करो। नास्तिकताके परिहारसे क्या ३० प्रयोजन हैं?

समाधान—ऐसा कहना भी उचित नहीं है। क्योंकि प्रश्नम, संवेग, अनुकरणा और आस्तिक्य गुणका प्रकट होना सम्यन्सका रुखेण है। अतः आप्त आदिके विषयसे आस्तिक्य सम्यन्स्त्यकी प्रतिका कारण है। उथा प्रसिद्ध है—"व्यप्ति योगी निर्माठ हैं तथापि सस्ति। कनके छिंद्रोंको देखता है। इसकिए ठोकाचारको उच्छंपन करनेकी बात मनमें भी नहीं छाता

३५ १. °क इच इलोक: सर्व। २. क त्यापादि ।

ेश्लोकः---

'बह्यपि विमलो बोची छिद्रान पश्चति मेदिनी ।

तयापि श्रीकिकाचारं मनसापि न श्रङ्घयेत्' ॥ इति प्रसिद्धस्वाच्य ।

न व शिष्टाबारप्रतिपालनं किमर्च क्रियत इति पर्यनुयोगो<sup>र</sup> युक्तः । प्रायेण गुरुजनशोल-मनुवरन्ति शिष्या इति बाक्यस्य स्वत्वात् ।

'मंगलिणिमलहेऊ परिमाणं णाम तहँ य कत्तारं।

वागरिय छप्पि पच्छा वश्लाणा सत्यमाइरिया ॥१॥

इति न्यायस्थाचार्यंपरम्गरागतस्यातिक्रमे चोत्पवप्रवर्तनप्रसंगस्य दुःपरिहारस्याच्य ।

मंगलिनिसतहेतुन् परिमाणं नाम तथा कर्तारं व्याकूँत्य वडपि पर्श्वात् व्यास्थान्तु शास्त्र-माचार्याः । इति न्यायेन प्रथमोपविष्टमंगलमाह ।

'पुँजां पूरपविता पसत्यसिव भेद्द-खेर्मकस्लाणा ।

सुहसोक्कादी सब्बे जिहिद्दा मंगलस्य पञ्जाया ॥२॥

पुण्यं पूतपवित्रे प्रशस्तिशवभद्रक्षेमकल्याणानि । शुभसौस्यादीनि सर्वाणि निर्विष्टा मंगलस्य पर्यायाः ॥

'गालयवि<sup>10</sup> विणासयवि<sup>11</sup> घादेवि दहेवि हंति सोमेर्येवि । विद्वंसेवि मलाइं जम्हा तम्हा य मंगलं भणिवं ॥२॥'

पित्यासादिविववास्तित्रवस्य सम्प्रक्तसंप्रसिहेतुत्वात् । "यद्यपि विसक्ते योगी छिद्रान् यस्यति मेदिनी । त्यापि कीकिकाचारं मनसादि न कड्चरेत् ॥" इति प्रसिद्धत्याच्य । न च खिष्टाचारपरिपालनं किमयं क्रियत इति पर्यनुयोगो युक्तः । प्रायेण गुरुवनशोलमनुषरिल शिष्या इति वायपस्य क्यत्यात् । "मंगलं निमित्तं हेतुं परिमाणं नाम कर्तारिमिति वहपि व्याकृत्याचारेः प्रक्षाक्षस्य व्याकृतंन्तुं" इति न्यासस्याचार्यपरपागतस्यातिकसे चोत्रय- २० प्रवर्तानस्याच्याच्या । तत्र वासत्य पूर्व त्याक्ष्यं प्रसार्व शिष्यं स्वस्याणं युक्तं सिक्ष्यास्य प्रवर्तान्त्यस्य पर्यायः । तत्र नात्रस्य स्वस्यायः स्वस्यक्षयः । तत्र नात्रस्य वास्य स्वस्य प्रसार्वः । तत्र नात्रस्य स्वस्य स्व

चाहिए।' तिष्टाचारका पाळन क्यों किया जाता है ? ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि 'प्राय: हिष्य पुरुजनों के शीळका अनुसरण करते हैं,' यह वाक्य प्रसिद्ध है। तथा 'प्रंगळ, २५ निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम, कती, इन छहका ब्याख्यान करके पश्चात् आचार्य शास्त्रका आख्यां कर थे'

आचार्य परम्परासे आये इस न्यायका उल्लंघन करनेपर कुमार्गके प्रवर्तनका प्रसंग नहीं टाला जा सकता। अतः प्रथम मंगलका कथन करते हैं ॥१॥

पुण्य, प्त, पित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, क्षेम, कल्याण, शुभ सौख्य आदि सब मंगलके ३० पर्यायवाचक कहें हैं।।२॥

यतः मलका गालन करता है, विनाश करता है, चात करता है, जलाता है, मारता है, शोधन करता है, विध्वंस करता है अतः मंगल कहा जाता है ॥३॥

१. म नास्ति । २. म<sup>°</sup>योऽपू<sup>°</sup> । ३. क तहा । ४. म व्याप्रत्य । ५. क<sup>°</sup>बार्यात् । ६. ति. प. १।८ । ७. क<sup>°</sup>भस्य । ८. म<sup>°</sup>बेम<sup>°</sup> । ९. ति. प. ११९ । १०. म<sup>°</sup>बये । ११. म वये । १२. म<sup>°</sup>बये । गालवति विनाशयति चातयति बहुति हन्ति शोषवति । विष्वंसयति मलानि यस्मासस्माण्य मंगलं मणितमिति मंगलशब्दय निचक्तिपूर्वकमर्यं प्रतिपाद्य मलस्वरूपप्रतिवादनार्यमाह ।

<sup>1</sup>'बोण्णि वियप्पा होंति हु मलस्स इह बन्धभावभेवेहि ।

दम्बमलं दुवियप्यं बाहिरमञ्जलरं चेहें' ॥४॥

े इह मलस्य हो विकल्पो भैवतो द्रश्यभावभेदाम्या, तत्र द्रव्यमलं हिविकल्पं बाह्यमम्यस्तर-विति

> <sup>\*</sup>'सेवजलरेणुकद्दमपहुढी बाहिरमलं समुद्दिष्टं । घणविड बीवपवेसे णिवद्धरूवाइ पयडिटिवियाइं ॥५॥ अणुभागपदेसेहि चर्ठीह पत्तेक्कभिज्जेमाणं तु ।

१० णाणावरणप्यहुडी अद्भविहं कम्ममखिलपावयरं ॥६॥

स्वेदजलरेणुकर्वमप्रभृतयो बाह्यमलं समृहिष्टं घनवृदजीवप्रदेशेषु निर्वेद्धम् । प्रकृतिस्वित्यनु-भागप्रदेशेश्वर्ताः: प्रत्येकं भिद्यमानं ज्ञानावरणाखट्टविषं कर्मं अखिलपायकरम् ॥

शक्तिमः प्रत्यक ।मद्यमान ज्ञानावरणाद्यव्यावय कम । श्रीहर्मतरवश्यमळं जीवपवेसे णिखळसिंब हेवो

भावसरुं णादस्वं जण्णाणादंसणादिपरिणामो ॥५॥'

१५ अस्थेतरं इव्यमलं भवति जीवप्रदेशे निवद्धमिति हैतोः । भावमलं ज्ञातच्यमज्ञानादर्शनावि-परिणामः ॥

> 'अहँवा बहुभेदगयं णाणावरणादिदन्वभावमलं । ताई गालेइ पुढं जवो तवो मंगलं भणियं ॥८॥'

अथवा बहुभेर्वगता ज्ञानावरणावयो द्रव्यभावमलास्तान् स्कुटं गालयति यतस्ततो मंगलं २० भणितं ॥

भावमको बज्ञानादर्शनादिपरिचामो नामस्यापनाहव्यभावभेदो बा । उपचारमको जीवपापं । तं सर्वमकं गाळयति विनासपति पाठपति दहति हम्ति शोषपति विष्वंसपतीति मंगकं । वष्यमा मंगं सौक्यं पृष्पं वा कात्पादत्ते इति ; मंगकं ।

तच्य मंगलं नामस्यापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावभेदादानन्दजनकं षोढा । तत्र नाममंगलमहंत्रसिद्धाचार्योपा-

इस प्रकार संगठ शब्दका निक्षिण्यंक अर्थ कहकर सबका स्वरूप कहते हैं—सबके हो सेंद हैं—इब्यमब और भावसब। उनमें से ट्रब्यमब के हो सेंद हैं—बाझ और अध्यन्तर। उनमें से प्रशीन, सब्द, धूब, कीचड़ आहि बाझ मठ हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश वन्यके सेंदसे बार सेंदरूप झानावरण आदि आठ करें, जो आसाके प्रदेशों सेंप के श्रेत्रावाहरूप से सेंद सेंदी हैं। अध्यन्तर हब्यमब हैं। ये सब पार्यके कारण हैं। 18-6।

 ये झानावरण आदि कर्म जीवके प्रदेशोंमें निबद्ध होनेसे अध्यन्तर द्रव्यमल कहे जाते हैं। और अज्ञान अदर्शन आदि रूप जीवके परिणाम भावमल हैं।।।।।

अथवा बहुत भेद रूप झानावरण आदि द्रव्यमल और भावमलको स्पष्टरूपसे नष्ट करता है इसलिये उसे मंगळ कहते हैं ॥८॥

१. क बोष्णि । १ ति. प. १११०। २. में रंग्नेषं । ३. म मगवतो । ४. ति. प. ११११-१२ । ५. म १५ भेज्जे । ६. ति. प. १११२ । ७. ति. प. १११४ । ८. म बहुमेदनामस्यापनाहरूपमावसकोवास्तान् ।

₹.

'बहुबा मंग<sup>े</sup> सोक्सं कावि हु<sup>3</sup>गेन्हेवि मंगर्छ तम्हा । एवेण कञ्जसिद्धि <sup>\*</sup>मंगवि गच्छेवि गंयकतारो ॥९॥

अथवा मंगं सौद्ध्यं लाति गृक्काति पस्मात्तस्मात् मंगलं । एतेन मंगलेन प्रन्यकर्त्ता कार्यसिद्धिः "संगति [ = मार्गयति ] गच्छतीत्ययं ॥

'पुष्टिक्लाइरियोहि मंगं पुश्चत्यवाचयं भैणियं।

तल्लाबि हु माबलें जबो तबो मंगलं पवरं ॥१०॥

पूर्वाचार्यमंगं पुण्यार्थवाचकं भणितं । तस्कृति हु [-स्कृ] बावसं यतस्ततो मंगलं प्रवरम् ॥ यार्थं मलेति भण्या उवचारसमस्तरण जीवाणं ।

तमालेवि विकास वेबि लि भवंति संगर्छ केई ॥११॥'

जीवानां पायमुप्तवारसमाध्येण मरूमिति भण्यते । तद्गारुयति विनाशं <sup>३०</sup> नयतीति केचि- १० बाबार्या मेगरुं अर्थाति ॥

तेषां मंगलानां भेदमाह-

'णामाणि वावणाओ दव्यक्तेताणि कालभावा य।

इय छब्भेयं भणिदं मंगलमाणंदसंजवणं ॥१२॥' नामस्यापनाद्रध्यक्षेत्रकालभावभेदादिवमानम्बसंजननं<sup>१२</sup> मंगलं वडभेदं भणितम् ॥

'अरिहाणं े अस्ताणं आइरियाणं े ४ उवज्ज्ञयाण साहणं।

णामाणि णाममंगलमृद्दिहं वीयराएहि ॥१३॥

अर्हिसिद्धाचार्योपाध्यायसाधूनां नामानि नाममंगरुं भणितं वीतरागैः ।। ैंठावणमंगरुमेवं अकटिमा<sup>ै</sup> कटिमाण जिर्णाववा ।

सरि-जवन्सय-साहवेहाणि ह वस्त्रमंगलयं ॥१४॥

ध्यायसायूनां नाम, स्वापनामंगर्जं कृत्रिमाकृत्रिमजिनादीनां प्रतिक्रिम्बं, इव्यमंगर्लं जिनसूर्यपुंपाध्यायसायुरारीरं, क्षेत्रमंगरुम् यंगतादिकमईदादीनां निःक्रमणकेवस्त्रानादिषुणोत्पत्तिस्यानमर्दंवतुर्वहस्तादिपञ्चविद्यस्यस्थक्षतस्य

अथवा मंग अर्थात् सुखको ठाता है इसलिए मंगल कहते हैं। प्रन्थकार इस मंगलके द्वारा कार्यकी सिद्धि करता है।।९।।

पूर्वाचार्योंने मंगका अर्थ पुण्य कहा है। यह उसे लाता है इससे मंगल कहाता है।१०॥ २५ उपचारका आश्रय लेकर जीवके पायको मल कहते हैं। उसको यह नष्ट करता है इससे कुल आचार्य इसे मंगल कहते हैं।।१९॥

उन संगलों के भेद कहते हैं—

इस लानन्द्रके जनक संगळके नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके भेदसे छह भेद कहें हैं। जहन्त, सिद्ध, आचार्य, जपाध्याय और साधुके नामोको नामगंगल कहते हैं। ३० क्षेत्रम लक्षत्रिम जिनविस्त्र आदि स्थापना संगळ हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधुके शरीर द्रव्यमंगल हैं।११२-९४॥

रै. ति. प. १।१८ । २. क मॅगलबोच्यां। २. क गेल्बिट मंगलंतस्मा। ४. क सम्पर्छेदि। ५. क मंगलति। ६. ति. प. ११९६। ७. स स्वनितं। ८. क स्वत्ते। ९. ति. प. ११९७। १०. कॅनायनं। ११. ति. प. ११९८। १२, कॅनमं। १३. ति. प. १।१९। १४. क-रिय छव-। १५. ति. प. १।२०। ३५ १६. क अक्टिमाण किं।

90

स्वापनामंगठमेतत् कृत्रिमाकृत्रिमा जिनास्वा । पुनः सूर्यृपाच्यायसाधूनां बेहाः सलु बच्चमंगर्नं स्थात् ॥

<sup>र</sup>राजपरिणदासणं परिणिक्कमणं केवलस्य णाणस्स ।

उप्पत्तो इय पहडी बहुभेयं खेलमंगलयं' ॥१९॥

्र गुजपरिजतासनं गुजपरिजतस्थानं परिनिःकामणं केवलकानोत्पत्तिस्थानमिति प्रभृति क्षेत्रमंगलं बहुनेते ॥

'ग्रेंबस्स उदाहरणं पावाणयरुग्जयंतचंपादी ।

<sup>४</sup>बाउद्गहरव पहडि प्पेणबीसन्भित य पणसय वर्णण ॥१६॥

एतस्य क्षेत्रमालस्योबाहरणं वावानगय् व अयंतवस्याबोन्यस्य बनुषहस्तप्रभृति पञ्चविकः १० स्पुत्तरपञ्च अत्यवपुर्व्ययंत्रात्याकाक्षप्रदेशस्यानानि । तेषां वारीराषष्टव्याकाशप्रदेशप्रमाणानीस्यर्थः ॥ विज्ञाविद्विकेवलणाणावद्वतपण्यवेसो वा ।

सेढीचणमेलअव्ययस्ताचा लोगपुरणा पूर्णा' ॥१७॥

त्तवावणनराजन्यपूर्णच्या लाग्नूरणा पुण्या गारणा देहावस्थितकेवलज्ञानावष्टव्यगगनप्रदेशो वा जगच्छुणियनमात्रास्मप्रदेशयुताः लोकपूरणा पुणां वा ॥

'विस्साणं' कोगाणं होदि पदेसा वि मंगलं खेलं । जस्सिं केवलणाणादि रेमंगलाणि परिणमंति' ॥१८॥

जास्त कवण्याणाव सम्बन्धाण परिणमात ॥१८॥ अतो विदवेषां वे लोकानां प्रवेशा अपि संगर्भ क्षेत्रं भवति । यस्मिन्काले केवलज्ञानादि-संग्रालानि परिवासीत ॥

> परिणिक्कमणं केवलणाणुङभवणिक्वुविष्पवेसादि । पावमलगालणावो पण्णासं कालसंगलं एवं ॥१९॥

तु-पर्यस्वकेबलिशरीरावस्टब्याकाशः केवलिश्वयुद्धातावस्टब्याकाशो वा, कालमंगनं यदा परिनिःक्रमणारिकल्याणा-न्याप्टाल्लिकादिवनादिमहोत्सवा वर्तन्ते स कालः । भावमंगनं मंगलपर्यागोपलक्षितजीबद्रव्यमात्रं । तदिदमुक्त-

जिन स्थानोंमें तपस्या आदिके द्वारा गुण प्राप्त किये हों ऐसे तपकल्याणकके स्थान केवल झानकी उत्पत्तिके स्थान आदि क्षेत्रमंगल हैं। इसके बहुत भेद हैं। १५॥

१५ इस क्षेत्र मंगलके वदाहरण पांवानगरी, ऊर्जवन्त (गिरनार पर्वत ), चन्यापुर आदि हैं, तथा साहे तीन हाथसे लेकर पाँच सी पच्चीस धनुव प्रमाण आकाश प्रदेशके स्थान हैं अर्थान कर स्थाने हैं। इस हायति हैं अर्थान कर स्थाने हैं। इस हारे के स्थान हों अर्थान कर स्थाने हैं। इस हारे के विकास स्थान आकाश प्रदेश से के विकास के स्थान आकाश प्रदेश के अर्थना लें। अर्थना के का प्रमाण आसाश प्रदेश के प्रमाण है। अर्थना लेंग के स्थान लेंग स्थान स्थान के द्वारा पूरित जगत श्रीणके का प्रमाण आसाश है। अर्थना लेंग के स्थान के अर्थना लेंग स्थान के स्थान के स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान लेंग स्थान कर स्थान है। इस प्रकार सव लोकों के प्रदेश भी क्षेत्र मंगल होते हैं। और जिस कालमें के व्यक्ता आदि मंगलकप जीव परिणमन करता है, दीक्षा लेंग है। से गमन करता है विकास स्थाल कहा है क्यों कि वह पापरूपी मलको नष्ट करता है। सुन्ति स्थान करता है वसे काल मंगल कहा है क्यों कि वह पापरूपी मलको नष्ट करता है। सुन्ति स्थान स्थान करता है वसे काल मंगल कहा है क्यों कि वह पापरूपी मलको नष्ट करता है। सुन्ति स्थान स्थ

१. म<sup>8</sup> मबिन<sup>8</sup> । २. ति. प. १।२१ । ३. ति. प. १।२२ । ४. क बहु पूर्व े। ५. क <sup>9</sup>वहुबोसिक्डय । ३५ ६. म<sup>8</sup> बुत्तर <sup>8</sup>। ७. क बहुव<sup>8</sup> । ८. म<sup>8</sup> प्रदेशा। ९. म<sup>9</sup> युवा पूर्वा ले<sup>8</sup> । १०. ति. प. १।२४ । ११. म विकाले के । १२. म मगला प<sup>8</sup> । १३. म विद्याना।

२५

परिनिःक्षमणकेव्यवनानो.बूबनिर्वृतिप्रवेशादयः कालाः पापमलगालनात् प्रक्रेप्तं काल-संगलनेतत् ।

'एवं अणेयभेदं भवेडें तं कास्त्रमंगलं पैंबरं ।

निणमहिमासंबंधं गंदीसरविबसपॅहडीओ' ॥२०॥

एवं नंबोध्वेरविवसप्रभृतयः प्रवरं जितमहिमासंबंध तत्कालमंगलमनेकभेदं भवेतु ॥

'भंगलपञ्जाएहि उवँलक्षिय जीवदव्यमेत्तं च ।

भावं मंगलमेर्द तं चेय गंचाबिमक्झ अंतेषु'॥२१॥ मंगलपर्यायेरपलक्षितजीवड्रव्यमात्रं च भाव-मंगलमेतस्यात् । तदेव मंगलं ग्रन्यादि-

मध्यान्तेषु ॥ 'र्थव्यस्त्राहरिएहि उत्तो सैत्याम मंगलग्घोसो ।

आइम्मि <sup>10</sup>मज्ज्ञ अवसाणेसु वि णियमेण कायक्वो' ॥२२॥

शास्त्राणामादौ मध्येऽवसाने च मंगलोदघोषो नियमेन कलंब्य इति पृथ्वीबार्य्येरुक्तः ॥

<sup>31</sup>'पढमे मंगलकरणे सिस्सा सत्यस्स पारमा होति। मजिक्रल्ले णिव्यिग्चं विज्जा विज्जा फलं**च**रिमे' ॥२३॥

शास्त्रस्य प्रयमे मंगलकरणे शिष्याः शास्त्रस्य पारचा भवन्ति । शास्त्रस्य मध्यमे १५ मंगलकरणे विद्या निविधने <sup>२</sup> बरमे विद्यापकं भवति ।

> 'णासदि<sup>13</sup> विग्घं भीदी ण होदि दुट्टा सुरा ण संघंति । इटो अरबो स्टब्स्ड जिननामन्त्रहरूमेलेल' ॥२४॥

मंगर्ल जिनादिदरिकोर्तनादिक्यं बास्त्रादौ कृतं शिष्यान् स्त्रषु पारगान् करोति, मध्ये कृतं विद्याया सम्युष्टित्त करोति, चरमे कृतं विद्याया निर्विष्नं करोति "नेष्टं विकृत्तं सुममायमणरस्त्रकव्यं प्रमुरन्तरायः। तत्कामबारेण २० गुणानुरागान्तृत्यादिरिष्टार्यकृतद्वंबदेः॥" इति परमागमप्रसिद्धेः। ततस्तदक्वयं कर्तस्थमेव।

इसी प्रकार जिन महिमासे सम्बद्ध नन्दीश्वर दिवस (अष्टाह्निका ) वगैरह भी काल मंगल हैं। इस तरह काल मंगलके अनेक भेद हैं ॥२०॥

मंगल पर्यायरूपसे परिणत जीवदृत्य भावमंगल है । प्रन्यके आदि, मध्य और अन्तमें वहीं भावमंगल करना चाहिए ॥२१॥

शास्त्रके आदि मध्य और अन्तर्में मंगळका उद्घोष अवश्य करना चाहिए ऐसा पूर्वाचार्योंने कहा है ॥२२॥

शास्त्रके आदिमें मंगल करनेसे शिष्य शास्त्रके पारगामी होते हैं। मध्यमें मंगल करनेसे विद्यामें विध्न नहीं आता है। अन्तिम मंगलसे विद्याका फल प्राप्त होता है।।२३॥

जिन भगवानका नाम छेने मात्रसे विष्न नष्ट होता है, भय नहीं होता, दुष्ट देव २० उपद्रव नहीं करते, और इष्ट अर्थकी प्राप्ति होती है ॥२४॥

१. क प्रशान्तं। २. क हवेह। ३. क पदरं। ४. स बहुँ। ति. प. ११२७। ५. क ँद्धीपप्रँ। ६. ति. प. ११२८। ७. क वन्सः। ११. ति. प. ११२८। ९. क तहाणः। १०. क वन्सः। ११. ति. प. ११२९। १२. स ँक्षांस्थानु चरमे संवक्तरणे वि स−। १३. ति. प. ११३०।

नद्यस्ति विष्नं भीतिनं भवति बुष्टास्सुरा न सङ्घपन्ति । इष्टोऽयों समते जिननसमग्रहण-मात्रेण ॥

''सत्यादिमञ्ज ववसाणएसु जिलेयोसमंगलुग्घोसो ।

णासङ णिस्सेसाइं विग्वाइ रवि व्य तिमिराइं' ॥२५॥

५ झास्त्रादिमध्यावसानेषु जिनस्तीत्रमंगलोद्घोदा निःशेषान्विध्नौषान् नाद्ययति तिमिराणि रविवत् ॥

एवं मंगलं निरूपितं ॥

<sup>3</sup> विविह्नवियप्पं दस्त्वं बहुभेयणयप्पमाणदो भस्ता।

जाणंति ति णिमित्तं कहिदं गंथावतारस्त' ॥२६॥

 विविधकरूपंद्रव्यं बहुभेदनयप्रमाणतो भव्याः । ज्ञानंत्विति प्रन्यावतारस्य निमित्तं कथितं ॥

> 'केवँलणाणविवायर किरण कलावादु अत्यअवहारो । गणधरदेवेहितो नांबुप्पत्तो सूसंजादा' ॥२०॥

'केवलज्ञानदिवाकरिकरणकलापादर्त्यावहारो भवति । गणधरदेवेम्यो ग्रन्थोत्पत्तिः

१५ सुसंजाता'।।

'र्छंदृज्व णवपदत्थे सुदगाणद्दुमणिकिरणसत्तीए ।

वेश्वर्तुं भव्यजीवा जण्णाण-तेमेण संख्या' ॥२८॥ वड्डब्यनवयवार्यान् श्रुतज्ञानखुमणिकिरणशक्याः । अज्ञानतमसा संख्या भव्यजीवाः-२, पदयन्तु ॥

निमित्तं गतं ॥

ं बुबिहो हवेइ हेदू सिरिगोम्मटसारगंबकऋयणे । जिनवरबयणुट्टिरो पञ्चक्खपरोक्खभेदेहि ॥२९॥

्रिनिमत्तमस्य शास्त्रावतारस्य भव्या बहुनयप्रमाणैविविषविकरुपं द्रव्यं जानन्त्विति ।

श.
२५ समस्त विक्रिके आदि मध्य और अन्तमें किया गया जिनस्तोत्र रूप मंगळका उच्चारण इस तिंको उसी प्रकार नष्ट करता है जैसे सूर्य अन्यकारको नष्ट करता है ॥२५॥ नाल प्रकार मंगळका कथन किया।

प्रत्यके अर्थों भेदरूप द्रव्यको भव्य जीव नानाभेदरूप नय और प्रमाणके द्वारा जानें, यह इस के बाराका निमित्त कहा है ॥२६॥

क प्रमाण करें किया है किया है समृहसे अर्थका अवतार हुआ। और गणधर देवसे आगप्रविष्ट ) उत्पत्ति हुई ॥२७॥

छह दूज्यों जान रूपी अन्धकारमें पड़े हुए भव्य जीव श्रुत झान रूपी सूर्यकी किरणोंके द्वारा अह इस्में और नी पदार्थोंको देखें। यह इस अन्धका निमित्त है।।२८॥

्र गोन्मटसार प्रत्यके अध्ययनमें जिन भगवानने प्रत्यक्ष और परोक्षके मेदसे दो प्रकारका हेतु कहा है ॥२९॥

२५ र. ति. प. ११३१ । २. स जिमजीतम । ३. ति. प. ११३२ । ४. ति. प. ११३३ । ५. क सम्बदस्य । ६. ति. प. ११३४ । ७. स विक्तनतु । ८. दुविहो हवेदि हेंद्र तिकोयनम्मति सम्बयकसम्य ।—ति. प. ११३५ ।

१५

श्रीयोग्मरसारप्रन्याध्ययने द्विषयो भवेद्वेतुः । प्रत्यक्षपरोक्षभेशान्यां जिनवरवयनोहिष्टो जातव्यः ॥

> 'सक्तोपञ्चक्तपरंपरपञ्चक्ता दोन्नि होति पञ्चक्ता । अन्नाजस्य विनासो सन्नाजविवायरस्य उप्यक्ती ॥३०॥

तत्र प्रथमोदिष्ठप्रत्यकं साक्षात्प्रत्यक्षं परम्पराप्रत्यक्षंमिति हु भवतः । जज्ञानस्य ५ विज्ञानः सेत क्षानदिवाकरस्योत्पत्तित्व ।

'देवैमणुस्सादीहि संततमस्थन्दणप्ययाराणि ।

पडिसमयमसंखेरजय-गुणसेढीकम्मणिज्जरणं ॥३१॥

देवमनुष्यादिभिरम्यच्चेनप्रकाराः प्रतिसमयमसंख्यातगुणश्रेणिकमैनिजैरणं ।।

'इर्ये सक्खापक्चक्खं पञ्चक्खपरम्परं पि गादव्वं । सिस्स-पडिसिस्सपहडोहि सक्दमक्चणपयारं ॥३२॥

इवं साक्षात्प्रत्यक्षं परम्पराप्रत्यक्षमपि ज्ञातच्यं । शिष्यप्रतिशिष्यप्रभृतिभिः सततमम्ये-चनप्रकारः ॥

'वो भेदं च परोक्लं बडमुदयसोक्लाइ मोक्लसोक्लाइं। सादादिविविहसुपसत्य-कम्मॅतिब्बाणभागउदर्णेह ॥३३॥

परोक्षं च हिमेदं भवति अम्युव्यनित्र्येयसमुखभेदात् । साताविविविषसुप्रशस्तकमं तीवानुभागोवयः॥

> 'र्जणवं इंदैपॉडदबिगिवितत्तीसामरसमाणपहुडिसुहं । राजाहिराजमहराजअद्धमण्डलियमण्डलियाणं ॥३४॥

हेतुरस्याध्ययनं प्रत्यक्षः परोक्षस्य । तत्र प्रत्यक्षः—काक्षात्रस्यकः, परंपराप्रत्यक्षस्य । तत्र साक्षात्- २० प्रत्यक्षः—अज्ञानविनाषाः, सम्यन्तानोत्पत्तिर्वेशमनुष्यादिभिः सत्ततपुत्राकरणं, प्रतिसमयमसंस्थातगुणश्रीणकर्म-निर्वरा च । परंपराप्रत्यकः—विष्यप्रविष्यः सत्ततपुत्राकरणं ।

इनमें-से प्रत्यक्षके दो भेद हैं—साक्षात प्रत्यक्ष और परम्परा प्रत्यक्ष। अज्ञानका विनाश, सम्यक्षात करी सूर्यको दर्शन, देव सनुष्य आदिके द्वारा निरन्तर की जानेवाली विविध पूजा और प्रतिसमय कर्मोंकी असंस्थात गुणश्रेणी रूपसे निजरा, ये साक्षात प्रत्यक्ष २५ हेतु हैं। और श्रिष्य-प्रशिष्योंकी परम्पराके द्वारा निरन्तर विविध रूपसे पूजित होना यह परस्परा प्रत्यक्ष हेतु हैं। ३०-२१॥

परोक्ष हेतुके दो भेद हैं—एक अध्युदय मुख और दूसरा मोक्ष मुख। साता वेदनीय आदि अनेक प्रशस्त प्रकृतियोंके तीत्र अनुभागके बदयसे उत्पन्न हुआ इन्द्र, प्रतीन्द्र, दिगिन्द्र (लोक्शल), त्रायक्किश और सामानिक जातिके देवोंका मुख, तथा राजा, अधिराजा, वृश्महाराजा, अद्धेनणक्रशिक, महामण्डलीक, अद्धेनकी, चक्री और तीर्यकरका मुख अध्युदय मुख है।

भक्तियुक्त अठारह श्रेणियोंका स्वामी, चकुष्ट रत्नजटित मुकुटका घारी, सेवा करनेवालों

१. ति. प. १।३६। क सरबापस्वस्थः । २. क सज्ञानं । ३. ति. प. १।३७ । ४. ति. प. १।३८ । ५. भ्यच्छेनं । ६. ति. प. १।३९ । ७. कं तिच्वामुं । ८. ति. प. १।४०। ९. क में पविदिसतितीसामरं । ३५

जनितमिन्द्रप्रतीन्द्रविगिन्द्रवार्यास्त्रशामरतामानिकप्रभृतिसुखं । राजाधिराजमहाराजे।हे-मण्डलोकसभ्यकोकार्ता ॥

> 'मैहमण्डलियाणं अञ्चलकि चक्कहरतित्यवरसोक्सं । अट्टारसमेलाणं सामो सेणीण भलिजुलाणं ॥३९॥

 महामण्डलोकानामर्द्वचिक-चक्रवर-तीर्यंकराणां सौस्यं । अष्टवशश्रमितानां भक्तियुक्तानां श्रीणनां स्वामी ।।

> 'वरैरवणमञ्ज्ञघारो सेवयमाणाण वंछिवं अत्थं । वित्ता हवेद्द राजा जिवसत्त् समर्रेसंघट्टे ॥३६॥

वररत्नमकृटधारी सेवमानानां वांछितार्थं दाता । समरसंघट्टे जितशत्रुः राजा भवेत् ॥

वररत्नमकुटभारा सवमानाना वाछित १० अष्टावश श्रेणीः प्रतिपादयति -

'क्तरितुरगरहाहिबई सेणाहिबमीत-सेट्टिबण्डवई । सुदृक्खत्तियबम्हेण-बद्दसा तह महयरापवरा ॥३७॥ गणरायमीततस्रवरपुरोहिया विष्या महामसा । बहुबहुपद्रण्णया इय बटटारस होति सेणीजो ॥३८॥

१५ करितुरगरयाधियतयः सेनाधियमिन्त्रश्रेष्टिबण्डयतयः । शूबक्षत्रियबाह्मण्यैस्यास्तया महत्तराः प्रवराः । गणकन्त्र-राज्ञमन्त्री-तलवर-3रोहिता वर्षिका महामात्याः । बहुविषप्रकोणका हरायावदार्थणयो भवन्ति ॥

> 'पंजैतयराजसामी अहिराजो होदि कित्ति-भरिदविसो । रायाण जो सहस्सं पाछद्द सो होदि महराजो ॥३९॥ दुसहस्समउद्भवद्वाणहिवद्द तत्त्व अद्धमंडिकजो । चदराजसहस्साणां अहिर्णाचो होदि मंडिलको ॥४०॥

परोक्षोऽप्यम्युदयरूपो निःश्रेयसरूपश्च । तत्राम्युदयरूपः-सातादिप्रशस्तप्रकृतीनां तीव्रानुभागोदयजनितं

को इल्डित परार्थ देनेवाटा और युद्ध भूमिमें शत्रुको जीतनेवाटा राजा होता है।।३२–३६।।

२५ अठारह श्रेणि कहते हैं-

हाथी, घोड़े और रयोंके अधिपति, सेनापति, मन्त्री, अष्टि, दण्डपति, जूद, अत्रिय, माझण, वैदय, महत्तर, गणमन्त्री, राजमन्त्री, कोतवाल, पुरोहित, महामात्य और बहुत प्रकारके प्रकीणक ये अठारह श्रेणियाँ होती हैं ॥३७-३८॥

र्पोचसी राजाओंका स्वामी अधिराजा होता है। उसकी कीर्ति दसों दिझाओंमें व्याप्त ३० होती है। जो एक हजार राजाओंका पालन करता है वह महाराजा होता है।।३२॥

दो हजार मुकुटबढ राजाओंका अधिपति अर्द्धमण्डलीक होता है। चार हजार राजाओंका स्वामी मण्डलीक होता है।।४०॥

रै. म<sup>°</sup> द्वेमंबलिकाँ। २. ति. प. १।४१ । ३. ति. प. १।४२ । ४. क<sup>°</sup> बंबट्टी। ५. ति. प. १।४३ । ६. क बह्याण । ७. —[ति. प. १।४५-४८]।८. म<sup>°</sup>बाहो।

8.0

14

महमंडलीयजानो बहुसहस्साण बहिबई ताणं । रायाण बद्धचन्त्री सामि सोलससहस्समेताणं ॥४१॥ छन्संडमरहणाहो बत्तीससहस्समउडबद्धगहु । सो होबि समस्वचन्त्री तित्ययरो सयस्यवणबई ॥४२॥

पञ्चातराजस्वामी अधिराजो भवति । कोर्त्तभरितविग्भागः । यो राज्ञां सैहलं पाल्यति स भवति महाराजः ॥ द्विसहल्यमुद्धबद्धानामधिपतिस्तत्रश्चिमण्डलोकस्वतुर्णा राजसहल्राणामधिनायो भवति मण्डलोकः । महामण्डलोकनामा तेषां राज्ञामण्डसह्लाणामधिपतिः । राज्ञां योडसाहल-प्रमाणानां स्वाम्यर्ज्ञको स्यात् । वद्वण्डमस्तनायो द्वानिज्ञस्तहल्लमनुद्धवद्वप्रभुः यः स भवति सक्तव्यको तीर्थकरः सक्तप्रमवनपतिः स्यात् ॥

अम्युवयसुखं निरूपितं । निश्चेयससुखं प्रतिपादयति-सोक्खं वतस्ययराणं सिद्धाणं तह य इंदियासीवं ।

अविसयमावसमृत्यं जिस्सेयसमण्यमं पर्वेरं ॥४३॥

अतिशयमात्मसमुत्यं निःश्रेयसमनुषमं प्रवरं । सौस्यं तीर्यकराणां सिद्धानां तथा चेन्द्रिया-तीतं मौस्यं ॥

ेसुदणाणभावणाए णाणं मैसंडकिरणसुपयासं ।

चंदज्जलं चरित्तं णियवसचित्तं हवेदि भव्वाणं ॥४४॥

श्रुतसानभावनया ज्ञानं मात्तं ण्डकिरणसुप्रकाशं भवति । चन्द्रोकन्वलं खरित्रं निजवशिक्तं भव्यानां भवेत ॥

> ें कणयधराघरधीरं मूढलयविरहिदं हदटुमछं । जायवि पत्रयणपढणे समददंसणसणवमाणं ॥४५॥

तीर्यकरसुरेन्द्रनरेन्द्रादिसुखं। निःश्रेयसरूपः—साविशयमात्मसमुत्यमनूपमं प्रवरं तीर्यकरमुखं पञ्चोन्द्रयातीर्तं सिद्धसुखं च।

आठ हजार राजाओंका स्वामी महामण्डलीक होता है। सोलह हजार राजाओंका स्वामी अर्द्धचकी होता है।।४१॥

भरतके छह खण्डोंका स्वामी और बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजाओंका प्रभु सकल- २५ चक्री होता है। वह सकल भवनका स्वामी और तीर्यंकर होता है।।४२॥

इस मकार अम्युदय सुखका कथन किया। अब निश्रेयस सुखको कहते हैं। तीर्यंकरोंके और सिद्धोंके जो अतीन्त्रिय और आत्मासे उत्पन्न साविशय अनुपम उत्कृष्ट सुख होता है उसे निश्रेयस सुख कहते हैं ॥४३॥

श्रुतज्ञानकी भावनासे भन्य जीवोंके सूर्यकी किरणोंकी तरह प्रकाशमान ज्ञान होता है, ३० चन्द्रमाकी तरह निर्मेळ चारित्र होता है और उनका चित्त अपने दशमें होता है ॥४४॥

प्रवचनका अभ्यास करने पर सुमेर पर्वतकी तरह निश्चल तथा तीन मृद्ताओं से और आठ मर्लोसे रहित अनुपम सम्यग्दर्शन होता है ॥४५॥

रै. म पंचतसरों। २. म द्विसही। ३. ति. प. ११४९। ४. क सवरी। ५. ति. प. ११५०। ६. क मत्तेषी। ७. म<sup>े</sup>नायां ज्ञानमत्ति। ८. ति. प. ११५१। कतकषराषरषीरं मूढत्रपविरहितं हताष्टमलं । प्रवचनपलनेऽनुपमानं सम्प्रग्दर्शनं जायते ॥ ेतुरखेयरमणुवाणं लब्भीत सुहाद् औरिसम्भाता ।

ततो णिम्बाजमुहं णिष्णासिव बारणट्टमलं ॥४६॥ सुरत्वेबरमानवानां मुखान्यार्थान्यासाल्कम्यन्ते । ततो निर्वाणमुखं निर्माक्षितवारणाष्टमलं ५ क्रम्यते ॥

हेत प्रकृतित:। प्रन्यप्रमाणमाह-

<sup>3</sup>बिबिहत्येहि अर्णतं संखेज्जा अक्खराण गणणाए । एडप्पमाणमुबिदं सिस्साणं महविद्यासयर ग४७॥

विविधार्येरनन्तमक्षरगणनया संख्यातानि । एतस्प्रमाणमुदितं शिष्याणां मतिविकाशकरं १० भवति ॥

प्रमाणं प्ररूपितम् । ग्रन्थनाम निरूपयति-

<sup>र</sup>भव्दाण जेण एसा जीवादीणं पयासणे [परम] दीवं । तेण गणणाममृद्धिं णामेणं जीवतच्चद्रोवं े ति [इदि] ॥४८॥

यतो भव्यानां जोवादीनां प्रकाशने एवं प्रत्यः परमदीपस्तेन गुणनामोदितं नाम्ना जीव-१५ तस्वप्रदीपिकेति । प्रत्यनाम प्ररूपितं । अथ प्रत्यकत्तरिं प्ररूपयति-

<sup>4</sup>कत्तारो दुवियप्पो णादव्वो अत्यगंबभेदेहि । दव्यदि चउपयारेहि पभासेमो [य] अत्यकत्तारं ॥४९॥

कर्ता दिविकल्पो ज्ञातव्योऽयंग्रन्थभेदाम्यां । तत्रायंकर्तारं द्रव्यादि चतःप्रकारः प्रभाष्यामहे ॥

आगमके अभ्याससे देव विद्याधर और मनुष्योंका सुख प्राप्त होता है । उसके अनन्तर भयानक आठ कर्म रूपी मलका नाज़ होनेपर मोक्ष सुख प्राप्त होता है ॥४६॥

इस प्रकार हेतुका कथन किया। अब प्रन्थका प्रमाण कहते हैं-

विविध अर्थोंको अपेक्षा अनन्त और अक्षरोंको गणनासे संख्यात प्रमाण जानना । यह प्रन्थका परिमाण शिष्योंको बुद्धिको विकसित करता है ॥४॥।

इस प्रकार प्रन्थका प्रमाण कहा। आगे प्रन्थका नाम कहते हैं—भन्य जीवॉको जीवादि तस्वोंका प्रकाशन करनेके छिए यह टीका प्रन्थ उत्कृष्ट दीपकके तुल्य है इसछिए इसका सार्थक नाम जीवतत्त्व प्रदीपिका कहा है ॥४८॥

३ प्रन्थका नाम कहा। अब प्रत्थकर्ताका कथन करते हैं--

अर्थकर्ता और मन्यकर्ताके भेदसे कर्ताके दो भेद हैं। उनमेंसे अर्थकर्ताका कथन द्रव्य आदि चार प्रकारोंसे करते हैं ॥४२॥

त. प. ११५२ । २. क बाबारोध<sup>2</sup> । ३. ति. प. ११५३ । क बिबिह्रद्वेहि । ४. सम्बाण जेण एसा तेलोक्क प्यासमें परमरोवा ।—ति. प. ११५४ । ५. क बीब हॉद ॥४८॥ संबनाम । ६, ति. प. ११५४ ।
 ५ क प्रमाशिष्याँ ।

₽.

आधर्सहँननयुतः समचतुरस्राङ्गचास्संस्यानः । दिव्यवरगन्धवारी प्रमाणस्यितरोम-नखरूपः ॥

> ंणिक्यूसणाउहंबर<sup>९</sup>भीदो सोम्माणणादिविस्वतण् । अद्रुब्भहियसहस्सप्पमाणवरल**ण्या**पेदो ॥५२॥

निर्भवणायुषाम्बरभीतिः सौम्याननाविविज्यतनुः । अष्टो<sup>°</sup>म्यषिकसहस्रप्रमाणवर- १० रुक्षणोपेतः ॥

> े चउविहउवसम्मेहि णिच्चविमुक्को कसायपरिहीणो । े छुहपहुडिपरीसहोहि 'पैरिचत्तो रावबोसेहि ॥५३॥

देवमनुष्यतिर्यग्वेतन-चर्तुविबोयसर्गेनित्यै विमुक्तः । कवायपरिहोणः क्षुत्प्रभृति-परीवहैः रागद्वेवैद्व परित्यक्तः॥

े जोयणपमाणसंठिद तिरियामरमणुवणिवह परिबोहो । मिदमहरगभोरतरा विसददसयसयलभासाहि ॥५४॥

मृदुमधुरगम्भौरतरविशवातिशयसक्छभाषाभियोजनप्रमाणसंस्थिततिर्यंगमरमनुजनिवह -प्रतिकोध: ॥

ं अट्टरस महाभासा खुल्लयभासाइ सत्तसयसंखा । अक्खर अगक्खरप्ययसण्योजीवाण सयस्रभासाओ ॥५५॥

अष्टादशमहाभाषाः कुल्लकभाषाः सप्तशतनंत्र्याः । अक्षरानक्षरात्मकसंज्ञिजीवानां सकल भाषाः ॥

प्रातिहार्योपेतः समस्तसुरनरेन्द्राविभिः समिवतचरणसरोजस्त्रिभुवनैकनायोऽष्टादशमहाभाषासप्तशतक्षुल्लकमाषा-

जिनका झरीर पसीना घूल आदि मल्से तथा लाल नयन, कटाक्ष रूपी बाणोंको मारना २५ आदि झारीरिक दोषोंसे सदा अद्भित है, वक्षप्रेम नाराच संद्रनन और समचतुरक्ष संस्थान रूप सुद्राम अक्षर अक्षर स्थान रूप सुद्राम अक्षर स्थान रूप सुद्राम अक्षर सुद्राम के स्थान रूप सुद्राम अक्षर सुद्राम के स्थान रूप सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम के स्थान के स्थान सुद्राम के स्थान सुद्राम स्थान सुद्राम अक्षर सुद्राम सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम अक्षर सुद्राम स

ति. प. १।५६। २. करलेच्छेक्यक्सी । ३. करलाओं कटासेवाण। ४. ति. प. १।५७। ५. क संपद्धणी म सपद्धणी ६. की माणछिदी ७. म संपती ८. ति. प. १।५८। ९. म मोदी। १०. म छ्य्यमि । ११. ति. प. १।५९। १२. कसुद्धी १३. कसिरी।१४. म निष्यवि ।१५. ति. ३५ प. ११६०। १६ ति. प. १।६१।

एँबासि भासाणं तालुववंतोहकंठ बावारं । परिष्ठरिय एककालं भव्यजणाणंवकरभासो ॥५६॥

एतासी भावाणां तालुवन्तोच्छकण्डव्यापारं परिदृत्येककालं यवा भवति तथा भव्यकना-नन्तकरभाषः ॥

भीवणवेतरजोइसियकप्यवासीहि केसवबलेहि।

विज्जाहरेहि चक्कोपमहेहि णरेहि तिरिएहि ॥५७॥

भावनध्यंतरच्योतिष्ककल्पवासिभः केशववलीवद्यावरेश्वक्रिप्रमुखैनंरेस्तिर्याग्भः॥

एँदेहि अण्णेहि विरचिदचरणारविर्वेजुगपूजो।

विट्ठसंयलत्थेसारी महवीरी अत्यकतारी ॥५८॥

एतेरव्यैविरचितचरणारिकन्बयुगपूजो । बृष्टसकलार्थसारो महावीरोऽर्थकर्त्ता स्यात् ॥
 प्रव्यविशेषार्थकर्ता ।

सुरँखेयरमणहरणे गुणणामे पंचसेलणयरिम्म ।

विज्ञलीम्म पश्चववरे बीराजिणो अस्यकत्तारो ॥५९॥ सुरक्षेत्रसमाहेरे गुर्जनाम्नि पञ्चशैलनगरे विपुले पर्वतवरे स्थित्वा बीराजिनोऽर्यकर्ता ॥ १५ क्षेत्रविशेषार्यकर्ता ।

एत्यावसप्पिगीए चउत्यकालस्स चरिमभागम्मि ।

तेत्तीसवास अडमासं पण्णरसदिवससेसम्मि ॥६०॥

त्रत्र भरतक्षेत्रेऽवर्सापय्यां चतुर्यकालस्य चरमभागे त्रयस्त्रिशद्वर्षप्टमास-पञ्चदशदिवसशेषे ॥ े वासस्स पढममासे े सावणणामस्य बहलपद्विवाएं ने ।

वभिजीणक्सत्तिम्म य उप्पत्ती घम्मतित्यस्स ॥६१॥

संश्यक्षरानक्षरभाषात्मकत्यक्ततालुदन्तोष्ठकष्ठभ्यापारभभ्यजनानन्दक - युगपत्सर्वोत्तरप्रतिपादकदिव्यव्यन्युपेतो

बोधित करता है। अठारह महाभाषा, सातसी क्षुद्र भाषा और संझो जीवोंकी अस्त्ररासक तथा अनक्षरात्मक समस्त भाषा इन भाषाओंको तालु दन्त ओष्ठ और कण्ठके व्यापारके विना एक ही समयमें भव्य जीवोंको जानन्द करते हुए प्रयोग करता है।।५०-५६।।

भवनवासी, ज्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पवासी देवोंके द्वारा तथा नारायण, बलमद्र, विद्या-धर, चक्रवार्ती आदि मनुष्यों, तिर्येचों तथा दूसरे जीवोंके द्वारा जिनके चरण कमल पूजे जाते हैं और जिन्होंने समस्त पदार्थोंके रहस्यको देखा है वे भगवान सहाबीर अर्थकर्ता हैं ॥९०-५८।

यह द्रव्य रूपसे अर्थकर्ताका कथन हुआ।

देवों और विद्यापरोंसे शोभित सार्यंक नामवाले पंचनैल नगरमें विपुलाचल पर स्थित होकर वीरजिनने वरदेश दिया ॥५९॥

यह क्षेत्रकी अपेक्षा अर्थकर्ताका कथन हुआ।

इस भरत क्षेत्रमें अवसर्पिणीके चतुर्थकालके अन्तिम भागमें तेतीस वर्ष आठ मास

र. ति. प. ११६२। २. ति. प. ११६२। ३. ति. प. ११६४। ४. म<sup>°</sup>बुर्या। ५. म<sup>°</sup>क्टुसर्या। १५ ६. म<sup>°</sup>बर्ड्या। ७. ति. प. ११६५। ८ म<sup>°</sup>नाम। ९. ति. प. ११६८। १०. ति. प. ११९९। ११. क<sup>°</sup>मदुमा<sup>°</sup>। १२. क पदेशाए।

वर्षस्य प्रयममासे आवणनामधेये बहुछप्रसियहिनेऽभिजितनक्षत्रे धर्मतीर्थस्योत्पत्तिख्ञ । काछविञ्चेषा वर्डमानस्वामिनोऽर्षकर्तस्वं निक्पितम् ।

> णोणावरणप्यद्वीवयणिच्छयववहारपाय अविसयए । संजादेण अर्णतेष्णाणेण द्वाणेण सोक्वेणं ॥६२॥ विरितृण सहा खादय सम्मत्तेणं व वाणकाहीह। भोगोपभोगाणिच्छयववहारीह च परिवण्णो ॥६३॥

्रवंसणमोहे णट्टे घावित्तिदये चरित्तमोहस्मि ।

सम्मत्त्रणाणवंसणवीरियचरिया य होति खड्याडं ॥६४॥

वर्शनमोहे घातित्रितये चारित्रमोहे नष्टे ययासंख्यं सम्यक्त्यं ज्ञानदर्शनवीर्याण चारित्रं च क्षीयिकाणि अवस्ति ॥

> जाँदे अर्णतणाणे गर्ठे छदुमर्ट्ठियम्हि णाणम्मि । जवविषपदत्यसारा विव्वज्ञुणी कहइ सुस्तस्य ॥६५॥

अनन्तज्ञाने जाते सति छन्पस्थिते ज्ञाने नष्टे सति नवविषयदार्थसारो विष्यध्विनः कथयित १५ सत्रायम ॥

े अंग्णेहि वर्णतेष्टि गुणेहि जुत्तो बिसुद्धचारित्तो । भवभयभंजण<sup>े</sup> वच्छो महबोरो अत्यकत्तारो ॥६६॥ अन्येरेनेन्त्रैर्गुणैर्यको विश्वद्ववारित्रो भवभयभञ्जनवन्नो महावोरोऽर्यकर्ता ॥

हारवासभावितो मणवान् बीनर्ह्वमानतीर्यकरपरमदेवः, ग्रन्यकर्तां तरर्पञानविज्ञानसमहिसमृहयोजमस्यामी, २० पन्द्रह दिन होच रहने पर वर्षके प्रथम मास आवणके कुरुगपक्षकी प्रतिगदाके दिन अभिजित नक्षत्रमें प्रमेतीर्थकी जराचि हुई ॥६०-६१॥

यह कालको अपेक्षा वर्धमान स्वामीके अर्थकर्ताहोनेका कथन किया।

ज्ञानावरण आदि निश्चय और ज्यवहार रूप पापकर्मोंका अत्यन्त विनाश होनेसे प्रकट हुए अनन्तव्रान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, और अनन्तवीर्य तथा आयिक सम्यक्त्व, २५ दान लाभ भोग वपभोग इन निष्ठचय और ज्यवहाररूप लिध्ययोंसे परिपर्ण ॥६२-६३॥

दर्शनमोह, चारित्रमोह, झानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मके नष्ट होनेपर स्वायिक सम्यक्टव, झायिक झान, झायिक दर्शन और झायिक चारित्र होते हैं ॥६४॥

अनन्त क्वानके प्रकट होनेपर और छद्मस्य क्वानके नष्ट होनेपर नौ प्रकारके पदार्थों के सारको छिये हुए दिव्यष्विन सुत्रार्थको कहती है ॥६५॥

अन्य भी अनन्त गुणोंसे युक्त, विशुद्ध चारित्रसे सम्पन्न तथा संसारके भयका विनाश करनेमें प्रवीण भगवान महावीर अर्थकर्ता हैं ॥६६॥

१. ति. प. १७७१-७२ । क वाणवरणी । २. मीती वाषाणी । ३. मीतीवर्षाणी । ४. मीवीवर्षाणा । ५. ति. प. १७३ । ६. क क्षायीणा । ७. ति. प. १७४ । ८. कीसरो । ९. ति. प. १७५ । १०. कीबरयो, मीबसो । ११. कीसन्तर्भु।

24

₹•

भाविषे[षितेषे]णार्यकर्ता प्रतिपादितः ॥
महबोर मासिवस्यो तेर्सित सेत्रस्ति तस्य काले य ।
काओवसमिविद्याहृद्वस्यरम्बन्धमृद्धि पुण्णेण ॥६७॥
कोयाओवाण तहा जोवाओवाण विविह्यस्मरमु ॥६८॥
संबहुणासणस्यं उवगविसरिवोरस्कलमृत्येण ॥६८॥
विकुले गोवसगोने जावेण ईवनुद्विशामेण ।
स्वजेवशारोणें विष्णेण विद्युद्धसीलेण ॥,९॥
भावसुवस्वज्ञाएंणे परिणवस्त्रिया य वारसंगाणं ।
सोवसुवस्वज्ञाएंणे परिणवस्त्रिया य वारसंगाणं ।
सोवसुवस्वज्ञाएंणे परिणवस्त्रिया य वारसंगाणं ।

गाषाचतुष्टयं ॥ महायोरमावितार्थस्तरिमन्काछे तत्रैव क्षेत्रे च क्षयोगक्षमविवद्धितचतुरसलमतिकः पूर्णन ॥ छोकालोकानां तथा जोवाजोवानां विविधविवयेषु सन्देहनाक्षनार्थमुपनत्थोवीरचलनमूलेन ॥ वियुक्ते गौतमगोत्रे जातेनेन्द्रभूतिनाम्ना चतुर्षेदपारगेण वित्रेण विद्युद्धरालिन ॥ भावश्रूतपर्यायेण

परिणतमितना द्वादशाङ्गानां चतुर्वशपूर्वाणां विरचना मुहूत्तंनेकेन विहिता ॥

हैय मूलतन्तकता सिरिवोरो इंदभूविविष्यवरो । उवतंते कत्तारो अणुतंते सेस आइरिया ॥७१॥

अयं मूलतन्त्रकर्ता श्रीबीरस्वामी। उपतन्त्रे कर्ता इन्द्रभूतिविश्रवरोऽनुतन्त्रे शेषाचार्याः कर्तारः॥

<sup>'</sup>णिण्णद्ररायदोसा महेसिणो दिव्वतंतकत्तारा।

कि कारणं पभणिया कहितुं सूत्तस्त पामण्णं ॥७२॥

निर्नेष्टरागद्वेषा महत्वंयः दिव्यतन्त्रकर्त्तारः । किमर्थं प्रभणिताः कथितुं सूत्रस्य प्रामाण्यं ॥

उत्तरग्रन्थकर्ता तदनुक्रमधराविनष्टसूत्रार्वरागादिदोषरहितमहामुनिगणः ।

इस प्रकार भावकी अपेक्षा अर्थकर्ताका कथन किया।

दसी कालमें उसी क्षेत्रमें क्षयोपशमसे बृद्धिको प्राप्त चार निर्मल झानसे परिपूर्ण, तथा २५ लोक अलोक और जीव अजीव सम्बन्धी विविध विषयोंमें सन्देहको दूर करनेके लिए मगवान महावीरके पादम्लमें आये हुए, महान गौतम गोत्रमें उत्पन्न हुए, चारों वेदोंमें पारंगत विज्ञुद्ध शीलवान इन्हम् ते नामक झाझणने, जिन्हें भाव खुत झान प्राप्त हुआ था, मगवान महाचीरके द्वार कर बर्च कर्षको लेकर एक ही मुहुतमें बारह अंगों और चौदह पूर्वोको रचना को ॥६:~-जा।

इस प्रकार मूल तन्त्रकर्ता श्री महाबीर स्वामी हुए। इन्द्रभृति ब्राझण श्रेष्ठ उपतन्त्रकर्ता हुए. और शेप आचार्य अनुतन्त्रकर्ता हुए। तथा राग द्वेषसे रहित महर्षिगण दिव्य तन्त्रकर्ता हुए। ॥०१॥

जंका-सूत्रका प्रामाण्य किसलिए कहा है ?

१. ति. प. १।७६-७९ । २. क तार्रिस । ३. क $^\circ$ विवरिषद $^\circ$ । ४. क $^\circ$ णम्मप्पेण । ५. ति प. १।८० । ३५ ६. ति. प. १।८१ । ७. म $^\circ$ दोषा सहर्षिणो ।

٠,

२५

ेजो ज पमाजजर्राह् जिल्लेबेजं जिरिक्सबे बहुं ! तस्साजुनं जुनं जुन्तमजुनं च बिहाबि ॥७३॥ यः प्रमाजनविदेरवर्गामाभिसमीमते ! तस्याजुकं युक्तं युक्तमयुक्तं च प्रतिभाति ॥ वार्णं होदि पमाजं जयो वि जाबुस्त हिरयमान्याः। विक्लेजो वि उवाजो जनोर शत्यपविषाहणं ॥७४॥

प्रमाणं सम्यक्तानं भवति नयोऽपि ज्ञातुर्हृदयभावार्यः निसेपोऽन्युपायो युक्त्यार्यप्रति-

प्रहणमिति ॥

अब शाहताबौ उपकारस्मरणं कि कारणितित न सम्यष्ट्यम् । 'भेयोमार्गस्य संसिद्धिः प्रसादास्परमेष्टिनः । इस्याहुस्तद्गुणस्तोमं श्वास्त्राबौ मुनिपुंगवाः ॥' इति कर्षेनात् । अपवा । 'अभिमत्यक्तसिद्धेरम्भुयायः मुबोधः प्रमवित स च शास्त्रात्त्रस्य बोरपित्राप्तात् । इति भवति स पुज्यस्तरमार्थात्ससुद्धे-

र्नेहि कृतमुपकार साधवो विस्मरन्ति ॥' इति ववनान्य ।

कि चास्तो ताबद्विशिष्टविबेक्षतो पुंसामुपकारस्मरणं चैतन्यमात्रवतामेकेन्द्रियाणीमपि दृश्यते ह्यपकारस्मरणमित्युरवेक्षा च ।

न्तृ शास्त्रादावुक्कारस्मरणं किमसीमिति न बाच्यं। "स्रेयोमार्थस्य संस्थिदः प्रसादारसम्पिठनः। इत्याहुत्तद्गुणस्तोनं शास्त्रादी मुनियुंगवाः॥" इति कथनात्। "विमिन्नककविद्धेरस्युपायः सुवीदः, प्रमवित् त व शीरतासस्य बोरतिसामात्। इति मवित स्वयत्यस्यादास्त्रपूर्वनीहि कृतयुक्कारं साचवो विस्मरितः॥" इति वचनात्रवः।

समाधान—

जो प्रमाण नय निक्षेपके द्वारा अर्थका विचार नहीं करता उसे अयुक्त बात युक्त और यक्त बात अयुक्त प्रतीत होती है ॥७३॥

सम्यामान प्रमाण होता है। ज्ञाताके हृदयके अभिप्रायको नय कहते हैं। निक्षेप जाननेका उपाय है। इस प्रकार युक्तिसे अर्थको प्रहण करना चाहिए।।०४।।

शंका-शास्त्रके आदिमें उपकारका स्मरण किस कारण किया जाता है ?

समाधान-ऐसा तर्क नहीं करना चाहिए। क्योंकि आगममें कहा है-

'परमेष्ठीके प्रसादसे श्रेयोमार्गकी सन्यक् सिद्धि होती है। इसिछिए सुनिश्रेष्ठ शास्त्रके आदिमें बनके गुणोंका स्ववन करते हैं॥

और भी कहा है-

हुए फलको सिद्धिका क्याय सम्याद्धान है। वह सम्याद्धान लाखसे प्राप्त होता है। शास्त्रकी क्यपि जाप पुक्रकों होती है। इसकिए प्राप्तेष्ठीके प्रसादसे अथवा लाखके प्रसादसे सम्याद्धानको प्राप्त हुए पुक्रवोंके द्वारा वह जाप्त प्रय होते हैं; क्योंकि साबु पुक्रव किये गये क्यकारको नहीं मुळते॥"

१. ति. प. १।८२ । २. ६० णिरमल<sup>©</sup> । ३- ति. प. १।८३ । ४. बा. प. २ । ५. प्रदूर्वर्न-त. क्लो. पृ. २ । ६. म<sup>°</sup>णां द्वयते ।

ŧè

₹0

'त्रबमवधित वीतं तोयमस्यं स्मरन्तः विरित्ति निष्टितेमारा नामिकेरा नरामाम् । उद्युज्यम् वर्षाचीवितान्तं, न हि कृतपुष्कारं साम्यो विस्मरन्ति ॥' उक्तं च तवेतस्सर्वम् । 'विष्णं नावायितं सदाचरितमन्वाचेष्टितं चायवा, नास्तिक्यं परिहर्तमम्बुवसंद्राप्तेः परं कारणम् । पुण्यं चार्जियतं विद्युवसतिनिः पूर्वपंकाराय वा, बास्यावो क्रियतं निकृत्वमम् मुख्यं वर्षे भगवम' इति ॥

सिद्धं सुद्धं पर्णविय जिणिदवरणेमिचंदमकलंकं । गुणरयणभूषणुदयं जीवस्स परूवणं वोच्छं ॥१॥

सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रमकलंकं । गुणरत्नभूषणोदयं जीवस्य प्ररूपणं कर्ष्यामि ।।

अवास्याः मंगठगावाया जयंः कश्वते । वश्वपामि करिष्यामि । किम् । प्ररूपणं निरूपणं व्याख्यानम् । अयवा प्ररूपयतीति प्ररूपयेऽनेनीति वा प्ररूपणो प्रन्यस्तम् । कस्य प्ररूपणम् । जोवस्य । १५ चर्तुभः प्रार्थकोवित जीविकारयंजीविति जीव जात्मा । तस्य जोवस्य भेदप्रतिपादकं ज्ञात्त्रमहं वश्याभीति प्रतिज्ञा । अनया ज्ञात्त्रस्य संबन्धाभियेयकस्यानुष्ठानेष्टप्रयोजनवस्वात् प्रेशार्वाद्भुत्तस्य

अत एव विष्मं विनाशियतुं श्रिष्टाचारं परिवालियतुं नास्त्रिवयं परिवालियतुं नाम्त्रियः वर्षास्त्राचरमपृष्यपुरार्जायत् कृतोषकारस्मरणार्यं च शास्त्रादौ जिनेन्द्रादिनमस्काराविरूपमृष्यमंगळमाचरयन्निमधेयप्रतिज्ञा प्रकाशयन् सिक्ष्मित्वास्त्रामानुन्नमानु

वस्यामि-करिस्यामि, कि ? प्ररूपयं-निरूपणं व्यास्थानं, अववा प्ररूपयोति प्ररूपयोतेति वा प्ररूपणो ग्रन्यस्तं, कस्य प्ररूपणं ? औवस्य । चतुनिः प्राणगीवित जीवव्यत्यजीविदित जीव -आत्मा, तस्य

तथा बिलिष्ट विवेकशाटी पुरुषोंके द्वारा उपकारका स्मरण तो दूर रहो, जैतन्यमात्र बाले एकेन्द्रिय जीबोंके भी उपकारका स्मरण देखा जाता है। कहा है—'श्रथम अंकुर अवस्थामें पिये गये थोड़ेसे जलका स्मरण रखते हुए नारियलके बृक्ष अपने मत्तक पर २५ नारियलीका बोझा लाइकर मनुष्योंको जीवन पर्यन्त अमृतके तुल्य जल प्रदान करते हैं। ठीक ही है साथजन किये हुए उपकारको नहीं मुल्ते।'

विक्तोंको नाम्न करनेके लिए, अथवा सदाचरणका अनुपासन करनेके लिए अथवा नासिकताके परिहारके लिए और अभ्युदयकी प्राप्तिका व्ह्वकृष्ट कारण पुण्यका उपास्तेन करने-के लिए अथवा किये हुए पूर्व व्यकारके लिये विशुद्ध दुद्धिसे सम्पनन पुरुष आहिमें १० जिनेन्द्रको नमस्कार करते हैं जो मुख्य व्ह्वकृष्ट मंगल हैं। उसके लिए गाधा-सुन्न कहते हें—

में प्ररूपण अर्थात् व्यास्थातको कहुँगा। अथवा, जो अर्थका प्ररूपण करता है, या जिसके द्वारा अर्थका प्ररूपण किया जाता है जसे प्ररूपण करते हैं। इस ज्युप्तिक अनुसार प्ररूपणका अर्थ होता है प्रस्थ। अतः में प्रस्थको कहुँगा। किसका प्ररूपण करों उससे ? जो चार प्राणोंसे जीता है, जिसेगा और भूतकाज्ञें जिया था वह जीव अर्थात् आरसा है। जस

३५ १. म विनर्ते। २. म परं। ३. म पणिया। ४. क<sup>°</sup> जीविदि<sup>°</sup>।

रणीयास्त्रमावेषितम् । कि कृत्वा । प्रेणस्य नमस्कृत्य । कम् । किनेग्ववरतेनिंबन्द्रम् । नेभिष्वन्द्रं किनेग्रम् । कर्षभूतम् । सिद्धं समस्तभूवनिक्यातम् । पुनरिक कर्षमृतम् । शुद्धं व्रध्यमादास्यकः धातिकमरितृतम् । तथापि कुषाविवरिवसंभवं वदन्तं प्रराष्ट् —अकरुक्कृति । न विद्यत्ते करुक्कृतः कुषावयीऽप्रावदावेषा यस्यासायकरुक्कृत्तम् । भूयः कर्षमृतम् । पुणरत्नभूषणीयरे गुँना अनन्तातान्त्र । व्याप्तम् । पुणरत्नभूषणीयरे गुँना अनन्तातान्त्र । यो गुणरा एव रत्नभूषणीयरे गुँना अनन्तातान्त्र । यो गुणरा एव रत्नभूषणीयरे वर्षास्य । प्रवस्तम् । कृत्यसायारणिवरोषणररोषातिकार्यसम् । कृत्यसायारणिवरोषणररोषातिकार्यसम् । भाषतः । परमाप्ता परमकृतकृत्यत्यतास्मवाविनामकृतकृतकृत्यानां परमदारण्यतां च नेमिष्यम्येण प्रतिपाविते-स्यवरोपम् ॥

अयवा प्रणस्य । कम् । जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रम् । सकलात्मप्रवेशनिबिडनिवद्धधातिकर्ममेघपट-लेविघटनप्रकटो भुतानन्तज्ञानादिनवकेवललब्धिताज्जितः, निरुपमानपरमैदवर्यसंपन्नत्वादिन्द्रः, जिन- १०

जीवस्य भेदप्रतिवादकं शास्त्रमहं वहयाभी ति प्रतिज्ञा । अनया शास्त्रस्य संहन्यानियेयश्यानुष्ठानेष्ठप्रयोजनव-रणात् प्रेशावद्विद्वादरणीयस्त्रावेदितम् । कि कृत्वा ? प्रणम्य नसम्कृत्य । के ? तिक्रेन्द्रदर्शियकम् तैमिक्यमं तिनेन्द्रं, कंप्युंत विद्यं-समस्त्रभुवनविक्यातं, वृत्तरि कथमूतं ? बृद्धं-द्रष्यभावासक्रम्यादिर्दितं, तथापि शुषादिदीयमंत्रमं वं वन्तं प्रताह-करुकृतिति । तिष्यन्तं करुकृतः-बृष्यादयोऽष्ठाद्यद्योया यस्यातास्वक्रकृतं । भूयः कथंभूतं गृणरत्नभूषणीदयं-गृणाः-अनग्वज्ञानादयस्त एव रत्नमृष्यानि गृणरत्नभूषणानि तेषां उदयः- १५ प्रवर्धः दर्शकाच्या यस्त्रमहो गृणरत्नभूषणोदयः, तं, हत्यशाषारणविशेषणरत्येषातिष्ठयप्रकाविष्टाः समितिः अन्येषामातावार्वात्रप्यसहमानिः अस्यैव नायतः प्रपात्मदा प्रमकृतकृत्यातं अस्मवादीनां सकृतकृत्यानां

प्रणम्य, कं ? जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रं सकलात्मप्रदेशनिविद्धनिवद्धवातिकर्ममेवपटलविवटनप्रकटीभृतानन्त-

इसके ही अन्य अर्थ करते हैं-समस्त आत्माके प्रदेशोंमें निविडरूपसे बँधे जो

१. कप्रमण्य। २. क<sup>°</sup>वरनेमिचंद्रं। जिनेन्द्रं। ३. कपुणाएव। ४. म<sup>°</sup>ताचप्रतिपादितमिर्ये। <sub>३५</sub> ५. क'रुषटन'।

रचालाविन्तरच किनेत्रः, स्वकोधावधोषप्रभावानिक्यातिकालतिनुवनविक्तार इति यावत्। वस्य रच्य वरो चतुर्विकातिरस्वयः। निवाद्वतपुर्व्यवाहाल्येन नागेकारेत्रवेतेयः वृत्यं निवादारिकन् इन्दें निवादाति नीमग्रंवं वा तीर्वर्षयवस्तिनप्रत्वाक्षेत्रिक्तं निमस्तोधकरसमुद्राध्यवस्वयस्या-द्वास्वयति लोकत्रयनेत्रकेरववनानीति चण्डतस्याविक्यवस्त्रीवर्यप्रतक्षेत्रेयं य्याविवित तुल्या-भान्त्रावित्तीन्वयंतारस्वरं नागि राज्यव्यति । नेनिस्वाती चण्डतक्षेत्रिक्तं । वरसंयावितिष्ठी नेनिवादो वरस्यिकाद्यः। विनेत्रद्ववंत्तीत वरसेनिवाद्यः विनेत्रवर्षयः।।

अथवा प्रगम्य नसस्कृत्य । जिनेन्द्रवर्तिसम्प्रम् । जयति भिनत्ति विशास्यति कर्भभूभूषि-बहुमिति जिनः । 'नामैकवेशो नास्नि प्रवस्ते' इति न्यायेनेन्द्रभूतेर्वेवेन्द्रस्य वा । वरो गुरुरिरव्रवरः

१० ज्ञानाधिनवकेवललिक्यलात् जिनः, निक्यमानपरसैक्यमंत्रंशकरशिक्यः, जिनामानी प्रत्यम जिनेन्द्रः स्वकोयाव-वौषयमानाभित्यमानीकालांत्रपुरत्यस्तित्य रित यावत् । वक्ष एक तर्रे वर्तुविवतिरित्यः। तिवाद्भृतपुर्व्य-माहात्यमे नामेवनपरेवरेकेवन्त्रगरं निक्यादार्थिक्यद्वरं नम्यति हति त्रेमिः। यदि वा तोर्थरत्यवत्यत्यत्यत् वैभिष्ठि त्रेमिः तीर्थकरत्युर्वायः। वन्यति-अब्दुल्यति लोक्ष्यजेनकेवर्ष्यत्यानीति वन्द्रस्त्याविक्यसीर्य-वेश्वभीयः यदुर्पयेष्याञ्चलायां प्रमारिकीक्यत्यार्ण्यस्त्रवित्यस्त्रप्ति वर्ष्यान्त्रप्ति वर्ष्यान्त्रप्ति वर्षयान्त्रप्ति वर्षयान्त्रपत्ति वर्षयान्ति वर्यान्ति वर्षयान्ति वर्षयान्ति वर्षयान्ति वर्षयान्ति वर्यान्ति वर्षयान्ति वर्यान्ति वर्षयान्ति वर्षयान्ति वर्षयान्ति वर्यान्ति वर्यान्ति वर्षयान्ति वर्षयान्ति

प्रणस्य-नमस्करम्, कं ? बिनेन्द्रवरनेमिबन्द्रं, जयति-भिनतिः विदारयति कर्मभूभृष्ठिबहर्मिति जिनः "नामैकवैद्यो नाम्नि प्रवर्तते" इति न्यायेन इन्द्रस्य-इन्द्रमृतोः देवेन्द्रस्य वा वरः-पुरः इन्द्रवरः

पातिकर्मरूप मेपपटळ, उसके विघटनसे प्रकट हुए अनन्तक्षात आदि नी केवळळियांसे २० सप्पन्न होनेसे जित और जिसकी कोई उपमा नहीं ऐसे परम ऐहबरेसे सम्पन्न होनेसे इन्हें होनेसे जिन्ने हैं। अर्थात जिन्होंने अपने क्षानकी प्रमासे तीनों कार्जों और तीनों कोकोंके विस्तारको व्याप्त किया है। 'कटचपपुरस्पवर्ण' द्वारि गणनाके अञ्चास 'व' से चार और 'र' से दो जिला जाता है क्योंकि 'य' से 'र' दूसरा और 'व' चतुर्थं अक्षर है। 'अंकानां वामतो गतिः' नियमके अनुसार इसे पळट देनेसे करसे चौंबीस संस्थाका बोध होता है। १ अपने अक्षुत पुण्य माहास्पन्धे नार्गेन, तरेनू और देनेन्द्रीक समृहको अपने वरणकम्मक पुणक्ते नमन करानेसे नेमि हैं। अथवा तीर्थंकरा समुदा जोनों लोकोंके नेत्रकर इनेतकमलोंके वनको जाहादपुक्त करनेसे चन्द्र हैं अर्थात जिनके इस पकारके स्थानिन्द्र सम्मन्ताका वस्य है कि विस रूपसम्पदाको जुलनामें पन्न आदिक तीन्दर्थंके सारका स्थानम्ब सम्मन्द्र अपनेस करानेसे हैं। अथवा तीर्थंकर समुदाय तीनों लोकोंके नेत्रकर इनेतकमलोंके वनको जाहादपुक्त करनेसे चन्द्र हैं अर्थात जिनके इस पकारके रूपनेन्द्र सम्मन्द्र भारना स्थान वस्त है कि विस रूपसम्पदाको जुलनामें पन्न आदिक तीन्दर्थंके सारका स्थान वस्त मेपरमण्या है। नेसि, वहीं हुए चन्न, वर संस्था विसिष्ट नेमिचन्द्र वस्तेमिचन्द्र। अनेति वस्त हें हुए पन्न, वर संस्था विसिष्ट नेमिचन्द्र वस्तेमिचन्द्र। अर्थात इस्तेनिके कर समु वस्त वानता।

जो कर्मरूपी पर्वतीका भेदन करता है वह जिन है। 'नामके एकदेससे नामका प्रहण होता है' इस न्यायसे इन्द्र अर्थान् इन्द्रभूति अथवा देवेन्द्र, उनका वर अर्थान् गुरु, इन्द्रवर

३५ १. म<sup>°</sup> डंडं। २. क नेमिब्बरेका। ३. स<sup>°</sup> झोदयतुक्याँ। ४. म<sup>°</sup> इस्यासी। ५. म<sup>°</sup> विसेषाणां। ६. स वर्तत। ७. म<sup>°</sup>वेन किनेम्द्री

धोवर्डुनातस्वामीत्यर्वः । नयस्यनश्वरपर्वं विनेविनवह्न् इति नेविः । विवयतस्वप्रकालकरवाण्यन्त्र-वण्वतः । विनरवासाविन्वररुवातो नेतिस्वरत्ते चन्नुवयं क्रिनेक्यरदेनियन्त्रस्तम् । पूर्ववद्यत् । अवव्या । प्रवाय । कम् । सिद्धं तिद्धो निष्ठितो निष्यकः इत्तकृष्यः सिद्धतास्य इति यावत् । तिद्धं तिद्धु तिविक्षेत्रम् निष्यकः इत्तकृष्यः सिद्धतास्य इति यावत् । तिद्धं तिद्धु रित्वपरेविष्ठनम् । चार्वपर्वव्यप्रस्तव्यक्षः ति सर्ववं सर्वव्यक्षः सिद्धान्त्रम् निष्यक्षः स्वत्यक्षः स्वत्यक्षः स्वत्यक्षः सिद्धान्तः निष्यक्षः स्वत्यक्षः स्वत्यक्षः सिद्धान्तः स्वत्यक्षः स्वत्यविक्षः स्वत्यक्षः स्वत्यविक्षः स्वत्यविक्षः स्वत्यक्षः स्वत्यविक्षः स्वत्यविक्षः स्वत्यविक्षः स्वत्यविक्षः स्वत्यविक्यत्यान्ति स्वत्यविक्षः स्वत्यविक्षः स्वत्यविक्षः स्वत्यान्ति स्वत्यविक्षः स्वत्यविक्षः स्वत्यविक्षः स्वत्यविक्षः स्वत्यविक्षः स्वत्यान्ति स्वत्यविक्षः स्वत्यविक्यविक्षः स्वत्यविक्यविक्षः स्वत्यविक्षः स्वत्यविक्यत्यविक्यत्यविक्यविक्यत्यविक्यविक्यत्यविक्य

श्रीवर्धमानस्वामीत्ययः । नयति अनन्धरपदं विनेयनिबह्नमिति नेमिः । विश्वतरचत्रकाशकत्वाण्यनद्रवण्यन्द्रः, जिनश्रासाविनद्रवरश्चासी नेमिरवासी वन्द्रश्चासी जिनेन्द्रवरनेमियन्द्रः, तं पूर्ववदम्यत् । अववा—

अर्थात् श्रीवर्धमान स्वामी। शिष्यसमृहको अविनाझी पद्दर छे जानेसे वे नेमि हैं तथा चन्द्रको तरह विश्वके तरवोंका प्रकाश करनेसे चन्द्र हैं अतः जिन ही हुए इन्द्रवर, वहीं हुए नेमि और वहीं हुए चन्द्र। ऐसे जिनेन्द्रवर नेमिचन्द्र अर्थात् वर्धमान स्वामीकी, इत्यादि पूर्ववत् स्थाना।

अथवा सिद्धोको नमस्कार करके। सिद्ध अर्थात् निष्ठित, सम्पन्न, कृतकृत्व, जिसने २५ साध्यको सिद्ध कर लिया। उस सिद्ध अर्थात् सिद्धप्रनिष्ठीको। यहाँ जातिको अपेक्षा एक- वचनका प्रयोग किया है उससे सवत्र सर्वदा सर्वप्रकार सिद्धोंका सामान्यरूपसे प्रहण करता। वे सिद्ध अर्थात् कालावरण आदि आठ प्रकारके द्रव्यमावरूप करों से रहित हैं। तथा जिनेन्द्रवर नेमियन्द्र हैं। अनेक भवरूपो वनते विषय संकटोंको प्राप्त करानेके कारण कर्मरूपो शत्रुओंको जो जीतता है वह जिन है। इन्द्रन अर्थात् परम पेरवर्यके योगसे जो सोमित हो वह इन्ह है। जो पदार्थ जेसा है उसको उसी रूपसे जो जातता है वह निम अर्थात् अर्थन स्वात् करिय अर्थन जो सोमित हो वह उसकी प्रता है। उसको अर्थन स्वात् करानेमि है। जो आहाद्युक्त है अर्थात् परमुखका अद्वयन करता है वह चन्द्र है। सर्वत्र जातिको अपेक्षा एकवचनका प्रयोग क्रिया है। जिन ही हुआ इन्द्र, वही हुआ 'वर नेमि' और वही हुआ चन्द्र

१. क सर्वत्र प्रकारेण सिद्धा सर्वदा। २. म जयन्तीति जिनाः। ३. क शोववत । ४. क आस्त्रादयते । ३५ ५. म वस्तर्यः।

अथवा प्रणस्य । कम् । तं अत्मानम् । तथा चाहुः— 'कः प्रजापतिरहिष्टः को वायुरिति बोच्यते ।

कशब्दः स्वर्गमास्याति क आस्मा च निगद्यते' ॥ इति ।

कर्यभूतवारभागम् । जकलं नं विद्यते कला द्वीरोरं यस्यासी जकलस्तम् । पुनरिष कर्यभूतम् । ५ सिद्धं नित्यमनात्रणिवनम् । भूगः कर्यभूतम् । गुद्धं जुद्धनित्वयनपविवयम् । पुनरीय कौद्द्याम् । जिनेत्रवरनेमिण्याम् । जिनानानसंयतसम्बग्द्विप्रमुखानां इन्तः स्वामी परमाराच्यो जिनेतः । वरः सर्वेषस्तव सारोभुतः । सारं यः सर्वेषस्तुनो नसस्तस्ये चित्रासमे । दृति वचनात् ।

नेमिचन्त्रो ज्ञानमुक्तस्यभावः रविविश्वस्य प्रकाकोष्णस्यभावनस्य तस्त्वभाववस्यात् । जिनेन्द्रश्वासौ वरदवासौ नेमिचन्द्रश्व जिनेन्द्रवरनेभिचन्द्रस्तम् । पुनर्राप कर्षभृतम् । गुणरत्न-१० भूवणोवयं गुणानां रत्नभूषणस्य रत्नवस्त्रृज्यस्य सम्यक्त्वस्योवय-उत्वरित्यस्मावसौ गुणरत्नभूषणो-वयसम् ।

> तया चोक्तं---'कॅमबोषवृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरवं पुंसः। पूज्यं महामणिरिव तदेव सम्यस्वसंयुक्तम्॥' इति।

न ह्यात्मतत्त्वोपलविद्यमन्तरेण सम्यक्त्वसिद्धिः ॥

तं । पुनरिष कथंमूतं ? अकलङ्कं-न विवानी कलङ्का:-परबादिषरिकल्पितरोषा यस्यातावकलङ्कः, तं । पुनरिष कोद्गां ? गुणरत्नभूषणोदयं-गुणा:-परमावगादधम्यक्तादयोऽष्टसंक्याविशिष्टाः, त एव रस्तभूषणानि, तेपा उदयः स्रुतुववंन प्रकृष्टा वा प्राप्तिर्यस्याती गुणरत्नभूषणोदयः, तं । अववा-

प्रणस्य, कं-आरमानं, कर्षमूलं ? अकलं न विषये कळा-आरीरं यस्यासो अकळः, तं । पुनरिष कर्षमूलं ? २० सिळं-निरस्यमनादिन्त्रिनं । भूवः कर्षमूलं ? सुळं-सुळ्वित्रिक्ष्यनयविषयं । पुनरिष कोद्शं ? जिनेन्द्रवरनिमनन्द्रं जिनाना-अर्थयतसम्पर्वृष्टसमुलानं, इन्द्रः-स्वासी परमाराष्ट्री जिनेन्द्रः, वरः-स्ववस्तुषु सारीभूतः, नेमिचन्द्रो आनन्युस्त्यस्यः, जिनेन्द्रआसी वरक्षासी नेमिचन्द्राक्ष जिनेन्द्ररनेमिचन्द्रः, तं । पुनरिष कर्षमूलं ? गुणरत्नमूच्णवस्य-मानां रतनभूषणस्य-रत्नवस्यवस्य अस्यक्तवस्य उदयः-उत्पत्तिः, यस्मादसी गुणरत्नभूषणोदयः, तं । अस्वा-

२५ अर्थात् जिनेन्द्रबर-नेमिचन्द्र। परबादियोंके द्वारा कल्पित दोष नहीं हैं अतः अकलंक है। तथा परमावगाढ सम्यक्त आदि आठ गुणक्ष्पी रत्नभूषणींका उदय अर्थात् अनुभवन या प्राप्ति होनेसे गुणरत्नभूषणोदय हैं। ऐसे सिद्धोंको इत्यादि लगा लेना।

अथवा आत्माको नमस्कार करके। जो अकल अर्थात् शरीरसे रहित है। सिद्ध अर्थात् नित्य अतादि नियन है। शुद्ध अर्थात् शुद्ध निश्चवनयका विषय है। जिनेन्द्रवर नेमिषन्द है—जिन अर्थात् अस्यत् सम्बद्धी प्रमुखीका इन्द्र अर्थात् स्वामी परमाराध्य निनेन्द्र है। वर अर्थात् सब वस्तुओं से सारभृत है, नेमिषन्द्र अर्थात् झान और प्रख स्वभाव है। जिनेन्द्र ही इस अर्था, वही हुखा नेमिषन्द्र। तथा गुणरत्न सूच्योद्य है—गुणींका रत्न-भूषण अर्थात् रत्नको तरह पृथ्य जो सम्बक्त्स्व उसकी जिससे उत्यत्ति होती है उस आत्माको

<sup>.</sup> १.क कं बारमा । २. म धरीरं यस्यासी न कलस्तं । ३. म रत्नमृषणो यस्य रत्नवत्युव्यस्य उदय । ३५ ४. बारमानु० १५ दको. ।

वयवा प्रकारमः । कम् । सिद्धं सिद्धयरमेशितमृह्म् । कमंभूतम् । सुद्धं वरवाष्ट्रकर्ममलं ने सेवकं सिद्धयमृहम् । सिनेप्राक्षम् । सिनेप्राक्षम् सुद्धं वरवाष्ट्रकर्ममलं ने सिद्धयमृहम् । सिनेप्राक्षम् स्वाप्तं स्वापतं स्वाप्तं स्वापतं स्व

अयवा प्रणम्य । कम् जीवस्य प्रचणम् । किविश्वष्टम् । सिद्धं सम्यग्रुच्णवेशपूर्वकरवेना-लण्डप्रवाहरूपेणायातम् । पुनरिष कवंभूतम् । सुद्धं प्रमानाविष्टवार्वप्रतिपावकरवेन पूर्वापरप्रत्यका-नुमानामकोकरववचनाविषिरोधैरवार्षितम् । मुद्यः कवंभूतम् । विनेन्द्रवरनेनिषण्यं जिनेन्द्रः १० सर्वज्ञो वरः कर्ता वस्त्रासी जिनेन्द्रवरः सर्वज्ञप्रणीत इति यावत् । एतेन वक्तुः प्रामाण्याद्वचनस्य प्रमाण्यमवर्षानम् ।

> 'यथा च पितृज्ञुद्धचापत्यज्ञृद्धिरिह वृत्र्यते । तथाप्रस्य विज्ञुदृत्वे भवेदागमञ्जूदता ॥' इति

प्रणस्य, कं ? सिद्धं-सिद्धयरमेष्टिसमूहं, कथंमूतं ? तुद्धं-स्याष्टकर्मसलं, पुतः कथंमूतं जिनेन्द्रवालेति-चन्द्रं-जिनेन्द्रः-जर्हत्समूहः, वराः-गणपरचक्रपरेन्द्रप्रमृतयो मध्यपृष्ठरीकाः, त एव नेमयः-सलप्राणि तेवा चन्द्र इत चन्द्रः वरतिस्वन्द्रः। जिनेन्द्रकाशो वरतिस्वन्द्रक्ष जिनेन्द्रवरनेमियन्द्रस्तं-बहुत्यरमेश्वरिवह्मित्यर्थः। कथंमूतं नक्तन्दर्श-दुरीकृतिष्वरिक्सम्बरूक्कक्षः । न केवलं तं, गुणरत्मभूषणोदयं च गुणक्वाणि रत्नाति सम्बर्दर्शनमान्दर्शनिवालियाणि नाम्येव मृषयानि-जाभरणानि, तेवां उदयः-समुदयः, यस्यासी गुणरत्मभूषणोदयः, तं क्षाचार्यातस्यायसायसायस्याभित्यः। वयदा--

प्रणम्म, कं? जीवस्य प्ररूपणं, किविशिष्टं? सिद्धं-सम्यम्हणदेशपूर्वक्त्वेन अखण्डप्रवाहरूपेण आयातं। पुनरिष कर्षमूतं? नुद्धं-प्रमाणविरुद्धार्पप्रतिपादरूतेन पूर्वोष्रप्रस्थक्षानुमानासम्बोकस्ववचनादि-विरोषै: अवाधितं। भूषः कर्षमूतं? जिनेन्द्रवरनेमिणन्द्रं-जिनेन्द्रः-सर्वज्ञः, वरः-कर्तां सस्यासौ जिनेन्द्रवरः-

नमस्कार करके इत्यादि । अथवा सिद्ध अर्थोत् सिद्ध परमेष्ट्यों समृह्को नमस्कार करके । जो गृद्ध अर्थात् अष्टकमूंकस्मी मरुसे रहित हैं । तथा जिनेन्द्रवर-तिमेष-दृष्को नमस्कार करके— १५ जिनेन्द्रव अर्थात् अष्टकमूंकस्मी स्वयाद्य तथात् न तथात् व व्याद्य अर्थात् व अर्थात् तथात् व तथात् व तथात् व तथात् व तथात् व तथात् व व्याद्य व व्याद्य व व्याद्य व व्याद्य व व्याद्य व व तथात् व तथात्व व व तथ

अयवा, जीवके प्ररूपणको नमस्कार करके। जो सिद्ध है अर्थात् सम्यक् गुरुऑके उपदेशपूर्वकपनेसे अखण्ड प्रवाहरूपसे चळा आवा है। शुद्ध है अर्थात् प्रमाणसे अविकद्ध अर्थका प्रतिपादक होनेसे पूर्वापरविरोध, प्रत्यक्ष विरोध, अनुमान विरोध, आगम विरोध,

१. क<sup>°</sup>मलंकेवलं। २. क<sup>°</sup>कस्तु एव । ३. स कर्मकलंकं।

۲.

यवावस्थितसर्वं नयति प्रतिशावयति कोतयतीति नीतः । वन्तयस्थाङ्कारवाति विकाशयति सम्बायांकेकाराभ्यां श्रोतुर्मनःकुनुवकुट्सकानीति वन्त्रः जिनेन्त्रवरकासौ नेमिश्रासौ वन्त्रश्च जिनेन्द्रवरतेष्ठिवनस्तम् । एवमेवानमक्त्रमं व ।

'वूर्वापरंविद्यादेक्पेपतो दोवसंहतेः।

द्योतकः सर्वभावानामाप्रव्याहति रागमः' ॥ इति

पुनर्पि किबिशिष्टम्। अकलहरू दूरोत्सारितशस्त्रायीवयवयेकलञ्जूम्।पुनरि कर्यमूतम्। गुगरत्नभूषणोवयम्। गुगरतानां रत्नत्रपर्व्याणां भूषणानामुदय उत्पत्तिः सर्वतिर्वा यस्मावस्मवादो-समसौ गुगरत्नभूषणोवयत्न्। तथा चैतिद्यम् ।

'भावियसिद्धेताणं विषयरकर जिम्मल हवद्द णाणं ।

सिसिरकरकरसिरच्छं हवइ चेरित्तं सवसिचतं ॥७५॥

भावितसिद्धान्तीनां विनकरकरनिर्मेशं भवति ज्ञानम् । शिक्षिरकरकरसद्भं भवति चरित्रं स्ववश्चितम् ॥

ैमेरुम्ब णिप्पकंपं णट्टहुमलं तिमूढउम्भुक्कं । सम्महंसणमणुँबममृप्पञ्जइ पदयणक्मासा भ७६॥

१५ मेरविद्यासम्मे नष्टाष्टमधे त्रिपूढोन्मुस्सम्। सम्यन्दर्शनम्नुरचको प्रवचनास्यासात्। इति। अववा प्रयस्य । सम्। जिनेन्ववरनेमिचन्त्रं जिनेन्ववरनेमिचन्त्रावार्यम् । कर्यभूतम्। सिद्धं प्रसिद्धं तास्कालिकविद्यवास्त्रनिज्यसं वा। युनरिप किविशिष्टम् । सन्दं पश्चविद्यतिमलरितन

. सर्वज्ञप्रणीत इति यावत् । एतेन वन्तुः प्रामाच्याद्वनस्य प्रामाच्यानुवर्दीवतं । यवाविस्वतनयं नयति-प्रतिपादयति षोतपतीति नेमः, चन्द्रयति बाङ्गादयति विकासयति व्यवपाविकाराम्यः चोतुर्मगञ्जमुद्वकृद्दमकानीति चन्द्रः, २० विनेदवराज्ञासो नेमिक्यासी चन्द्रक्ष विनेदवरनीयचन्द्रः, तं । तुनरपि विविधस्यः ? वक्वकट्वर्त-दूरोस्सारित-सम्बद्धार्विक्यवरोवस्कट्वर्दः । तुनरित कर्षम्तुते ? गुनररनमूष्वभीदयं गुनरत्नाना-रत्नवयस्थाणा भूवणाना उदयः – उत्पत्तिः -म्बर्पतिच वस्मावस्थारीनां वसी गुनरत्नमूष्वभीदयः तं । क्यवा---

प्रणस्य, कं ? जिमेन्द्रवरतेमिय में जिमेन्द्रवरतिमय म्हाचार्यं, कर्यभूतं ? सिदं-प्रसिद्धं तास्कालिकविष्य-बास्त्रनिष्यभ्रं वा । पुनरपि किविशिष्टं ? शुद्धं-पश्चविद्यतिमलरहितसम्बन्धं निरतिचारवारित्रं देशकूलजाति-

२५ लोक विरोध और स्ववचन विरोध से लवाधित है। तथा जिनेन्द्रवर नेसिचन्द्र है—जिनेन्द्र लयाँन सर्वेक्ष जिसका वर लयाँन कर्ता है, अर्थान जीवका प्ररूपण सर्वेक्ष प्रणीत है। इससे बकाके प्रमाणपनेसे वचनका प्रमाणपना विख्लालया। जो यथावस्थित अर्थको 'नयति' अर्थान् प्रतिपादन करता है, प्रकारित करता है वह नेसि है। तथा 'चन्द्रपति' अर्थान् शम्सलकार और अर्थालंकारसे श्रोताओं के मनको सफेन्द्र कमलको तरह आहादित या विकसित करता है वह चन्द्र है। जिनेन्द्रवर ही हुआ नेसि, वही हुआ चन्द्र इस तरह प्ररूपण जिनेन्द्रवर नेसिचन्द्र है। तथा अक्लंक है—शस्द्र और अर्थावेषयक कलंकसे रहित है। तथा गुणरल अर्थान् रस्त्रय रूप भूषणोंका चन्द्रय उससे हमारे जैसे लोगोंको होता है इसलिए प्ररूपण गुणरलस्थूणोव्य है।

अयवा, जिनेन्द्रवर नेमिचन्द्र अर्थात् जिनेन्द्रवर नेमिचन्द्राचार्यको नमस्कार करके। १५ १. म जिनेन्द्रआतो वरमातो। २. क विरोतादिक्य। १. म क्ष्यबाहुतिरामय। ४. म भरितः। ५. म विद्याता । १. क मेक्ट्रवर्थ। ७. म भनवप्य। सम्यवस्यम् । निर्दातकारकारकप्रम्म् । वेशकुरुकातिगृद्धम् । मृद्यः किमृतम् । अकलेकं विश्वद्धमनो-वाक्कायसंयुक्तम् । पुनः कर्षमृतम् । गुनरत्नभूवनोदयम् । गुनरत्नभूवनञ्चामुंहरायस्तस्योद-योऽभिवृद्धियस्मावसौ गुनरत्नभूवनोदयस्तमिति ।।

इतिष्टविशिष्टवेवतानमस्कारलक्षणवरममंगलमनंगीकरिसि तवनंतरं पेळ्वेने व जीवप्ररूपण-

वकविकारनिर्वेशार्थमागि मुंदण सूत्रावतारमादुदु-

गुणजीवा पन्जत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाजी य।

उवओगो वि य कमसो बीसं तु पह्रवणा भणिदा ॥२॥

शुद्धं वा । भृतः किंभूतं ? बकलंकं विशुद्धमतीवाक्कायसंयुक्तं । पुनः कर्यभूतं ? गुणरत्नभूषणोदयं गुणरत्न- १५ भूषणश्चामुण्डरायः-तस्य उदय-अभिवृद्धिः, यस्मात् बसी गुणरत्नभूषणोदयस्तमिति । एवं इष्टविशिष्ठदेवता-नमस्कारकरणलक्षणं परममंगलमंगोक्षस्य अनन्तरं प्रकृतवीवप्ररूपणस्य अधिकारान् निदिशति---

अत्र बतुर्दछ गुणस्यातानि, अष्टानविजिबीसमासाः, यद पर्यात्मयः, दव प्राणाः, चतन्नः संज्ञाः, चतन्नो ततिवार्गणाः, वञ्चीद्रद्यमार्गणाः, वष्ट्यस्य योगगार्गणाः, तिवनः देसमार्गणाः, चतवः स्थायमार्गणाः, अष्टो जातमार्गणाः, सम्यायमार्गणाः, वलसः स्थानेत्रमांचाः, यद् तेस्यामार्गणाः, हे अध्यासार्गणाः, वर्षाः मार्गणाः, हे संज्ञिमार्गले, हे आहारसमार्गणे, हे उपयोगमार्गणे स्थ्येतः औदशस्थणा विद्यतिर्मणिताः । अत्र

जो सिद्ध अर्थान प्रसिद्ध हैं, अथवा वर्तमान कालके सब शास्त्रोंमें निष्णात हैं। शुद्ध हैं अर्थान् पच्चीस दोष रहित सम्यक्त्व, निरतिचार चारित्र और देश कुल जातिसे शुद्ध हैं। अकलंक अर्थान् विशुद्ध मन, बचन, काथ संयुक्त हैं। और गुणरत्नमूषण अर्थान् चासुण्डराय, उसकी अभिदृद्धि जनसे हुई इसल्यि वे गुणरत्नमूषणोदय हैं॥१॥

इस प्रकार इष्ट विशेष देवताको नमस्कार करनेरूप परम मंगलको करके प्रकृत जीव

प्ररूपणके अधिकारोंका निर्देश करते हैं-

यहाँ चौदह गुणस्थान, अठानचें जीवसमास, छह पर्याप्ति, दस प्राण, चार संज्ञा, चार तिवाराणा, पीच इन्द्रियमार्गणा, छह कायमार्गणा, पन्द्रह योगसार्गणा, तीन वेदसार्गणा, चार कवायमार्गणा, आठ झानमार्गणा, सात संयममार्गणा, चार दर्शनमार्गणा, छह लेद्रयामार्गणा, दो स्वामार्गणा, छह सन्यस्त्रसमार्गणा, दो स्वामार्गणा, दो अवारप्राणा, हो उपयोग इस प्रकार ये जीव प्ररूपणा बीस कही हैं। प्रतक्ष प्ररूपणाकी निकत्तिः
कहते हैं— भुग्यते अर्थात् जिसके हारा दूर्यसे द्रव्यान्यरको जाना जाता है बह् गण है। कमंबी उपाधिकी अपेक्षा सहित झान, दर्शन, उपयोगस्य चैतन्य प्राणीसे जो जीता है वह जीव है। वे जीव जिनमें सम्यक्रपसे 'आसते' रहते हैं वे जीवसमास हैं। 'पिर' अर्थात् 34

१. म च विशं। २. म इल्लि चै। ३. क षट्कवार्य।

इंतु प्रक्रवर्णगळ्ने साबारणार्यप्रतिपादनमाय्तु । तदनन्तरं संग्रहनयापेक्षीय प्ररूपणाद्विविध-तमं मनदोळिटदु गुणस्थानमार्गणास्थानमे दितरडक्कं संज्ञान्तरनिर्देशार्यमी सुत्रमं पेळ्दपर —

> संखेत्री ओघो ति य गुणसण्णा सा च मोहजोगभवा । बित्थागढेमो ति य मग्गणसण्णा सकम्मभवा ॥३॥

संसेष बोध इति च गुणसंज्ञा साच मोहयोगभवा। विस्तार बादेश इति च मार्गणसंज्ञा स्वकर्मभवा।। संक्षेपमें दुं बोधेमें दं गुणस्थानक्कनाविनियनवार्षतेळः कटसंबेयककृमारंतेयं

१५ गुम्बतं वरिष्ण्यितं इध्याद् इध्यात्वरसनेनेति गुमः। क्याँवाधिसाधेकातानदर्शनोधयोगमैतान्यप्राणेन जीवत्तीति बीवाः। ते बीवाः स्थमासते एष्मितं जीवसमातः। वरि-सम्मतात् आसिः पर्योतिः रावितनित्यति-रिस्वयः। बीवनित प्राणितं वीवितस्यस्यसहारयोग्या भवनित जीवा वैस्ते प्राणाः। आगमप्रशिद्धा वाशा तंत्रा अभिकाया दृति यावत्। स्थापिः वातु वा जीवा मुम्यते ता मार्गणाः, मृत्यिता भव्यस्यपूर्णतेकत्त्वरावध्यद्वाः सृरिक्यमं, मुम्याः सर्वदेशमार्गणाविधिस्यस्यवाः। मृत्यस्य करण्यां विकरणावां वा प्राप्ता गरवादयः मार्गणाः। २० मार्वचेषयो जानदर्शनस्यामस्यपूर्वयोगः। एताता प्रस्थानातं सावारणार्थप्रतियादनमुक्तं ॥२॥ अत्र संग्रहनवा-रेक्षया प्रस्थवादिक्यं मतिस सुत्वा गुणस्वान्यस्यप्याः। तीन्तरसाह—

सेन्द्र स्वित श्रीय होत च गुनस्थानस्य संज्ञा कर्नारिनयनार्थं क्या प्रसिद्धा, सा च संज्ञा मोह्रयोगध्यमः मोह्रयोगध्यमा संज्ञाता प्रवित्त । संज्ञायना प्रमुद्धान्यस्य संज्ञा क्षा तरप्रप्रदेश । संज्ञायन स्वात । संज्ञायन स्वात । संज्ञायन स्वात । संज्ञायन स्वत्त । संज्ञायन स्वत्त । स्वत्र स्वत्य स्वत्

आगे संप्रहनयकी अपेक्षा प्ररूपणाके दो प्रकारोंको मनमें रखकर गुणस्थान और मार्गणास्थान इन दो प्ररूपणाओंके नामान्तर कहते हैं—

संक्षेप और ओघ ये गुणस्थानकी .संज्ञा अनादिनिधन आगममें रूढ है-प्रसिद्ध है।

इ.५. १. क पच्छेबते । २. म<sup>े</sup> नितंतु गुणः । ३. म<sup>े</sup>क्तिर्नि । ४. क गल्मे साघारणंगल्**गे साधाँ ।** ५. म<sup>ें</sup> घलार्म । ६. क बोधमेर्येंदु ।

मोहोदयदिवमं योगेरिवसमाद्व । संज्ञावतंगळेष गुणस्थानंगळ्गे मोहोदययोगप्रभवत्वदिवं ैत्रसंक्रिगं तरप्रभवत्यमुपबारवत्ताषान्दं पेळलपट्टुडु। च शब्दव्दं सामान्येमं हुं गुणास्यानक्के संजीयक्क्रमं दितनुक्तम्मारियस्यकृषं । विस्तारमुमादेशम्मं दितु मार्गणास्थानक्के संजीयकृमा संजीय स्वाभिधानप्रत्यवव्यवहारनिमित्तकर्मोदयदिवसक्कृमिल्लियं मंनिनंते तत्संत्रेगं तत्प्रभवत्वोपचार-मरियरपङ्गं । च-शब्ददिवं विशेषमे दितं मार्गणेगनुक्तसंब्रेयुमक्कं ॥ तदनन्तरं प्ररूपणाहेविष्य-बोळ शेषप्ररूपणंगळगन्तर्भावप्रदर्शनार्थंमी सत्रमं पेळदण्ड ।

आदेसे संस्रीणा जीवा पर्नजित्तपाणसण्णाओ ।

उवजोगो वि य मेदे वीसं त परूवणा मणिदा ॥४॥

आदेसे संलीना जीवाः पर्याप्तिप्राणसंज्ञाञ्च । उपयोगोऽपि च भेदे विश्वतिस्त प्ररूपणा भणिताः ।

. मार्गणास्थानप्रकृपणेयोळ जीवसमासेवं पर्याप्तियं प्राणमं पंचप्ररूपणेगळ संस्क्रीनंगळाइवुमंतें व वेंबोडे अंतर्भृतंगळाइवें बृदर्थ ॥ अंतागृत्तिरक् गुगस्यान-प्ररूपणमं मार्गणास्थानप्ररूपणमेंहित संग्रहनयापेक्षेयि प्ररूपणाहयमेव प्ररूपितमास्त ॥

उक्तं। चशब्दात सामान्यमित्यपि गणस्यानस्य संज्ञा भवतीति ज्ञात्रथ्यं। तथा विस्तार बादेशरुचेति मार्गणा-स्थानस्य संज्ञा भवति । सा च स्वाभिधानप्रत्ययव्यवहार्रानिमत्तकर्मीदयाद्भवति । अत्रापि प्राग्वत तत्संज्ञाया १५ अपि तत्प्रभवत्वोपचारो जातत्वः । चक्रब्दाविद्येष दृत्यपि मार्गणाया सनकसंज्ञा भवति ॥३॥ अथ प्ररूपणादैविद्ये शेषप्ररूपणानामन्तर्भावं प्ररूपयति--

मार्गणास्यानप्ररूपणायां जीवसमासाः, पर्यासयः, प्राणाः, संज्ञा, उपयोगझ इति पञ्च प्ररूपणाः संस्रीनाः-सम्यगन्तर्भूता इत्यर्थः । तथा सति गुणस्यानप्ररूपणं मार्गणास्यानप्ररूपणमिति सम्रहनयापेक्षया प्ररूपणाह्यमेव प्ररूपितं जातं । अय कस्या मार्गणायां का प्ररूपणा अन्तर्भतेति चेदगायात्रयेणाह --

वह संज्ञा 'मोहयोगभवा' अर्थान् मोह और योगसे उत्पन्न होती है। यतः जिनकी यह संज्ञा है वे गुणस्थान मोह और योगसे उत्पन्न होते हैं इसलिए उपचारसे उनकी संज्ञाको मोह और योगसे उत्पन्न हुई कहा है। 'च' शब्दसे 'सामान्य' यह भी गणस्थानकी संज्ञा है यह जानना चाहिए। तथा विस्तार और आदेश वे मार्गणास्थानकी संज्ञा है। वह संज्ञा अपनी अपनी मार्गणाके नाममुखक व्यवहारमें निमित्त कर्मके उदयसे होती है। जैसे गतिनाम कर्मके २५ उदयसे गति संज्ञा व्यवहारमें आती है। यहाँ भी पहलेकी तरह संज्ञाको भी उपचारसे कर्मीदय जन्य जानना चाहिए। 'च' शब्दसे विशेष भी बिना कहे ही मार्गणाकी संझा है ॥३॥

आगे इन दो प्ररूपणाओं में ज्ञेष प्ररूपणाओंका अन्तर्भाव कहते हैं-मार्गणास्थान प्ररूपणामें जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग ये पाँच प्ररूपणाएँ सम्यक रीतिसे अन्तर्भृत हैं। ऐसा होनेपर संप्रहनयकी अपेक्षासे गुणस्थान प्ररूपणा और मार्गणा स्थान ३० प्ररूपणा ये दो प्ररूपणा ही प्ररूपित कहलायी ॥४॥

आगे किस मार्गणामें कौन प्ररूपणा अन्तर्भत है यह तीन गाथाओंसे कहते हैं-इन्द्रियमार्गणामें और कायमार्गणामें जीवसमास, पर्याप्ति, श्वासोश्ख्वास, मापा और मनोबल प्राण अन्तर्भृत हैं। किस प्रकार अन्तर्भृत हैं यह बतलाते हैं—जीवसमास और

१. क विम । २. म निष्प । ३. म संज्ञेगं । ४. म मेदित्ं । ५. क सामि । ६. क वेडो. म देनेदोडे । ३५

तबनंतरमाव मार्गनेयोळाव प्रस्यनमंतभूतमादुवें बोडे गावासुनन्तर्गवंबं वेळ्वपरं । इंदियकाये लीणा जोवा परजचित्राणभासमणी । जोगे काओ णाणे अकवा गटिमसाणे आऊ ॥५॥

इंद्रियकाये लीना जीवाः पर्याप्तिरानभाषामनांसि । योगे कायः ज्ञानेऽक्षाणि गतिमार्गणा-

५ यामायुः ॥

इंडियकायमार्गजेगळे बेरड् मार्गजेगळीळू जोवसमासेगळे प्याप्तिगळ मानआवामनोवल-प्राणंगळ्यंतर्भवितनप्टर्डुव्यंते तंबांवे । जोवसमासेगळे प्याप्तिगळ्गांविद्यकायंगळोडे तावास्य-हृतप्रस्थासित्तांभवमण्ड्वारंत्वेग् वामाम्याबिशेब्द्यत्वत्यासित्तांभवनण्ड्वारंदं परिवाप्तिगळ्गे वर्षयमीहृतप्रस्थासित्तांभवसभ्वर्दार्द्यम् उच्छासवाङ्मनोवळप्रणंगळगेयुं । स्वकारणतस्यार्गस्यतः १० अविवययबोळमववकमात्रावां न्यायमङ्गम् इजारणविद्यास्यत्वे

योगमार्गाणयोज् कायबलप्राणांत्वसर्थिमं दु वैकल्पटट्टबेक्ट्रेसे जो बायदेशपरिस्पंवलक्षण-काययोगमप्प कायंदोळ तदकलायानलक्षणकायकप्राणनक्षम्मप्प कारणेक् सामान्यविद्योगकुत-प्रस्यासत्त्रिविद्योग्दर्यार्दे कार्यकारणकृतप्रस्यासत्त्रिवक् । ज्ञानमार्गणयोज् इंद्रियंगल्यांतसीस्य मन्द्र । एकं दोष्टे द्वियावरणकायोपशानाद्वमतन्त्रिक्ष्यंगळण इन्त्रियंगळगं ज्ञानदोडने ताबास्य-

१५ इन्द्रियमार्गवायां कायमार्गवाया च जीवसमात्राः वर्षात्रयः कानवानभाषामनीवलप्राणाध्रान्तर्मृताः । कयं ? इति चेत् जोवसमात्राना वर्षात्राना च इन्द्रियकायान्या तादारम्बङ्गत्रययान्तितंत्रमवात् सामार्गविष्यः कृत्रप्रयानितिसंभवादः पर्यात्राना पर्याप्यक्रितरम्बात् सामार्गविष्यः कृत्रप्रयानितिसंभवादः पर्यात्रीना पर्याप्यक्रितरम्बात्तिसंभवादः वर्ष्ण्यस्याम्भावेष्ठप्राणाना च व्वकारणः तत्तरपर्याच्यान्यनिविषयेपि तेषाम्य अत्यानिवस्यापि न्याय्यव्यात् वर्षवस्यान्यम्यायाः । योषामार्गणया मार्गवस्य प्राणीयन्तृतः । जीवस्यप्रपरिस्यन्तक्रमणकाय्योणस्यक्षयः तर्द्यस्यापानस्यवस्यक्रमणक्षयः वर्षस्यापानस्य वर्षस्यापानस्य वर्षस्यान्यनिविषयेषसङ्गत्रप्यः कार्यक्रमणकृत्यस्यानित्रयाणि । वर्षस्यप्राणस्य वर्षस्यापानस्य वर्षस्य । वर्षस्य प्राणीयस्य वर्षस्यापानस्य वर्षस्य । वर्षस्य प्राणीयस्य वर्षस्य । वर्षस्

पर्याप्तियोक्ता इन्द्रिय और कायके साथ तादात्स्यकृत प्रत्यासत्ति अथवा सामान्य विशेषकृत प्रत्यासत्ति सम्भव है। अर्थान् जोवसमास और पर्याप्ति इन्द्रिय कायरूप हो हैं। इन्द्रिय और काय रक्षरूप है, जीवसमास स्वरूप वाह है, अथवा इन्द्रिय और काय विशेष हैं, जोवसमास समान्य दे। इन्द्रिय और कायके साथ पर्याप्तियोक्त प्रम्पप्तित्ति प्रमम्भव है। इन्द्रिय और काय धर्माप्ति सम्भव है। इन्द्रिय और काय धर्मा है पर्याप्ति कायके प्रमान्य है। उन्द्र्यास निह्न साथ काय धर्माप्ति सम्भव है। इन्द्र्या और काय धर्मा है पर्याप्ति काय कर्माप्त होता इन्द्रिय कार पर्याप्ति है। अतः जहाँ पर्याप्ति अपन्यभाव होता इन्द्रिय हो। अतः जहाँ पर्याप्ति हो। अतः जहाँ पर्याप्ति काय कर्माप्त होता है। उन्द्र्यास्ति है। इसलिए इन्क्रमं भी अन्तर्भाव इन्द्रिय और कायमार्गणमें होता है। योगमार्गणमें काय अवस्थित हो है। स्वर्थाप्त कायक विशेषकृत प्रत्यासत्ति होते है। अर्थान् कायक विशेषकृत प्रत्यासत्ति होते है। अर्थान् कायक विशेष है योग सामान्य हिन्ते स्वर्थकारणकृत प्रत्यासत्ति से वोगमें कायवक विशेष है योग सामान्य इन्द्रियोक्त प्रत्यासत्ति से वोगमें कायवक अर्थापस्ति वुक्त है। इन्द्रयोक्त इन्द्रयोक्त अर्थकारणकृत प्रत्यासत्ति से वोगमें कायवक विशेष है विशेष है। साथ इन्द्रियोक्त क्रियोक्त क्रियोक्त विशेषकृत प्रत्यासत्ति है। अर्थान्त विशेषक्त इन्द्रयोक्त इन्द्रयोक्त क्रियोक्त क्रियोक्त

३५ १. स<sup>°</sup>गल्गं। २. स<sup>°</sup>क्के प्रस्या<sup>°</sup>।

कृतप्रत्यासत्तियुटप्युर्वरिवं गतिमार्ययेयोळायुप्राणक्कतन्त्र्यक्तम<del>नकुमेके</del> वोडे गैतिमायुष्यक्कमन्योन् न्याज्ञहृबृब्द्तिकसणप्रत्यासत्तियुटप्युर्वरिवं ॥

> मायालोहे रदिपुन्वाहारं कोहमाणगम्मि भयं । वेदे मेहुणसण्णा लोहम्मि परिग्गहे सण्णा ॥६॥

मायालोने रतिवृद्याहारः क्रोचमानके मयं, बेदे सैचूनसंब्रा लोने परिप्रहसंब्रा ॥ मायाकवायम् लोनकवायम्मे बी येरडरोळाहारसंब्रे अंतर्मविसस्पट्ट्रेके बोडाहारकालेने रतिकर्मोदयपूर्वकत्यमृटप्पुवरिदं । रतिकर्ममुमा येरंडु रागहेतुकवायांतःप्रविद्यस्टु कारणदिवं ।

क्रोधकषायम् मानकषायमुमे वी यरहरोज् भयसंक्रेयंतर्भविसळ्षटट्वेके वीडे भयहेतु-गळोज् हे बहेतुत्विदवं होवक्यंगळप्य क्रोधमानंगळोळ् कार्यकारणप्रत्यासस्तिसंगवमप्पुर्वीरवं ।

वेदमार्गणेयोज् मैचुनसंज्ञेयंतर्भविसस्यद्दुवेके दोडे कामोड्रेकवणोक्तमध्य मिचुनकृत्यं १० सामिन्नावसंग्रोगक्ष्यम् वेदोडयज्ञानितपुरवर्गाणीक्ष्यकार्यमीवनु कार्यकारप्रभावप्रत्यासत्तिपु टप्यु-दर्गिदं। लोभकषाय्वोज्ञ परिष्ठहसंजयंतर्यविस्वयुद्धके दोडे लोभकषाय्युट्गापुरितरके मुच्छस्य-भावसय्य परिष्ठात्रिकावकके संभवम् टप्युर्वार्रविक्ति कार्यकारप्रप्रत्यासत्तियं वरिरो ॥

अन्तर्भूतानि इन्द्रियावरणक्षयोपश्चमोद्भूतलन्धिरूपेन्द्रियाणा ज्ञानेन सह तादारम्यकृतप्रत्यासत्तिसद्भावात् । गतिमार्गणाया आयुःप्राणोऽन्तर्भृतः गत्यायुषोरम्योग्याजहद्वृत्तिळक्षणप्रत्यासत्तिसद्भावात् ॥५॥

मायाक्षयां ये कोमकथाये च आहारसंज्ञान्तर्भृता आहाराकांत्राया रतिकमीदयपूर्वकत्वसद्भावात्, रितकमं मायाकोभकवाययोक्ष रागहेतुकवायान्तः अविष्यत्व । कोषकयाये मानकथाये च भयसंज्ञान्तभृता भयहेतुषु दणहेतुत्वेन देषक्षकोषमान्याः कार्यकारणप्रत्यासात्ति सम्भवत् । वेदमार्गणायां मेयुनसंज्ञान्तभृता कामोद्रेकवयी-कृतिक्षित्वकृतयं सामिकायसंभोगक्यं तत् वेदीयवानितपुरुवाद्याभिकायकार्यमिति कार्यकारणभावप्रत्यासात्ति सद्भवात् । कोष्मक्षययं परिवहसंज्ञान्तभृता कोभकवायं सत्येव मुक्किवमावस्य परिवहमिकायस्य संभवात् अत्र २० कार्यकारणभावप्रत्याति । कोषकारणभावप्रत्याति । कोषकारणभावप्रत्याति । कोषकारणभावप्रत्याति । कोषकारणभावप्रत्याति । कोषकारणभावप्रत्याति ।

म;गंणामें आयुपाण अन्तर्भूत है क्योंकि गति और आयुमें परस्पर अजहदृष्ट्विरूप प्रत्या-सन्ति है क्योंकि गतिके विना आयु नहीं और आयुक्ते बिना गति नहीं ॥५॥

मायाकवाय और लोभकवायमें आहार संज्ञा अन्तर्भूत है। आहारकी इच्छा रिनाम कमंके उदयपूर्वक होनी है और रिनिक्स तथा मायाकवाय और लोभकवाय रागहेतुक २५ कथायों में गर्मित हैं। कोधकवाय और मानकवायमें अयसंक्षा अन्तर्भूत है, क्योंकि अयके कारणों में देव कारण है। अतः अयमें और देवकर कोध मानमें कार्यकारण प्रशासित है। वेदमार्गणों मैं मेशुन संक्षा अन्तर्भूत है, क्योंकि कामकी तीव्रताक कार्में होकर स्त्रीपुरुष युगळ अभिलावापूर्वक संभोगक्य जो इत्य करते हैं वह वेदकर्मके उदयसे उत्यक्ष हुई युक्य आहिकी अभिलावाका कार्य है। इस्तिए मेशुन संक्षा और वेदकर्ममें कार्यकारणभाव ३० अरस्यासित है। लोभकवायमें परिष्रह संज्ञा अन्तर्भूत है क्योंकि लोभकवायमें रिष्ठह संज्ञा अन्तर्भूत है क्योंकि लोभकवायमें रिष्ठह संज्ञा अन्तर्भूत है कार्यकारण प्रत्यासित्त ही आभकवायमें परिष्ठह संज्ञा अन्तर्भूत है कार्यकारण प्रत्यासित्त ही बानना।।६।।

१. म गतिगमायुष्यक्कमञ्जहद्। २. म हमक्कुमदुः।

सागारो उनजोगो णाणे मग्गम्मि दंसणे मग्गे । अणगारो उनजोगो लीणोचि जिणेहि णिहिट्टो ॥७॥

साकार उपयोगी ज्ञानमार्गणायां वर्शनमार्गणायानाकारै उपयोगी छोन इति जिनीनिहिटः।।
ज्ञानमार्गणयोग्रु साकारोपयोग्यमंतर्भविसस्पट्टुबेके बोडे ज्ञानावरणयोग्रीतरायक्षयोपशमत्रम्पनुत्ततात्व्यापारस्विषयोग्रे विशेषप्रहणकक्षणण ज्ञानक समुन्यस्मित्तार्णव कार्यकारणइन्तरसारस्यायकः । वर्शनमार्ग्यमेषोश्रवनाकारोपयोगर्मतकर्भविसस्ट्यकः बोडे इस्किथं वर्शनाकरणवर्षायास्त्रियकः वर्शनमार्ग्यमेषोश्रवनाकारोपयोगर्मतकर्भविस्तरः अर्थसामान्यमहणकरणवर्षायाः वर्शनकः समुर्वस्यस्यक्षितः ।
अर्थसामान्यमहणकरणवर्षायः वर्शनकः समुर्वस्यस्विः स्वितार्ग्यक्षत्रः अर्थसामान्यमहणकरणवर्षायः वर्शनकः समुर्वस्यस्यकः ।।

हानमार्गणामें साकार उपयोग अन्तर्भृत है, क्यों कि हानावरण और वीर्यानतरायक र स्वायंप्रसमें उदाक प्राताके ज्यापारके होनेपर ही विश्रेष प्रहणकप हानकी उत्पत्ति होती है अत र इंग्लेम कार्यकारण प्रत्यासचि है। और इंग्लेमगार्गणों अनाकार उपयोग अन्तर्भृत है, क्योंकि इर्गनावरण और वीर्यानतरायके स्वयोपश्रमसे उत्यक्त अर्थ सामान्यके प्रहणकप स्थापारके होनेपर ही अर्थ सामान्यके प्रहणकप स्थापारके होनेपर ही अर्थ सामान्यके प्रहणकप इर्गनको उत्पत्ति होनेसे होनेमें कार्यकारण भाव पतित होना है। इससे यह अन्तर्भाव पूर्वीक रीतिसे जिनदेव अर्हन्त आदिने कहा शे हैं, स्वर्शविदायित तही है। इस प्रकार जीवसमास आदिका मार्गणास्थानमें अन्तर्भीवका समर्थन करनेसे गुणस्थान और मार्गणास्थान इन हो प्रस्पर्णोको कहकर पुनः भेद विवसासे पहले कही बीस प्रस्पर्णाओं हो कहते हैं। गाथा नं २ में जो 'भणिता' कहा है इस पदसे परसायममें प्रसिद्ध बीस प्ररूपणाओं प्रकारतनसे उनके विशेष कथनमें स्वातन्त्रप्रका परिकार

म कारोप । २, म विभावमें । ३, म मादुरेंदु । विती न्या । ४, म विलोक्तो ।

## जेहि दु लक्षिज्जेते उदयादिसु संगवेहि भावेहि । जीवा ते गुणसण्णा णिहिट्टा सन्वदरिसीहिं ॥८॥

येस्तु लक्ष्यन्ते उदयाविषु संभवेभीवेजींषाः, ते गुणसंत्रा निर्विष्टाः सर्वेदर्शिनः ॥ मोहनीयाविकसंगेळ्गे उदयोश्तमस्रयोषश्चमन्त्रयरिणामरूपंगठोळवस्याविशेषंगळानुत्तं विरकु संज्ञायमानंगळपार्वु केलबु भावंगर्सिवं निष्यात्वाविपरिषासंगीळवं गुण्यन्ते लक्ष्यन्ते

वर्षाते छांच्छपते वा जीवास्ते बोबपरिणामा गुजस्यानसंहोयन्तः ऐबितु सम्बर्धाराग्रह्ण सर्थ्वर्तिरं पेळल्पट्टुरु । ई गुणराब्दनिरक्तिप्रधानमप्य सूत्रदिदं मिष्धास्त्रावियावुनुमयोगकेवे छित्वपर्यंतम्प्य जीवपरिणामविद्योवपळो गुणस्यानंगळे वितु प्रतिपावितसे वरियुल्परुगुं ॥

स्वित्वितिस्परवाद्वविके गतनी कार्मणस्क्रीमां फक्रवानवित्वित्ववः। उदये भवः हित्तिक्तः। प्रतिपक्रकंपानं कक्रवानवित्वित्ववः। उदये भवः विद्याने भवः विद्याने भवः विद्याने भवः विद्याने भवः प्रतिपक्रकः। प्रतिपक्रकंपान्ववायावः वयःत्रमः। उपयाने भवः व्याविकः। प्रतिपक्रकंपान्ववावावः प्रतिपक्षकर्णनां १० पुनस्व-१० व्याविकः। अविष्याने यो वोषणुणांद्रो वदयते सं स्वाविकः। अविषयः प्रतिपक्षकर्णनाम्ववे विद्याने यो वोषणुणांद्रो वदयते सं स्वाविकः। अववावित्तिर्वेकः विद्यानित्विकः। उदयावित्तिर्वेकः विद्यानित्रे

भवः पारिणासिकः।

मोहनीयादिकमंगा उदयोशवाससयोशवायतव्यविधामकोयु अवस्थाविधोषेषु सस्तु संजयमानैयमेर्व--जोवस्य मिध्यास्वादियरिणामीः, गुध्यरते--छव्यन्ते दृश्यन्ते लांख्यन्ते वा जीवास्ते जीवपरिणामाः १५
गुण्यस्वान्तंज्ञा मवन्त्रीति सर्वर्शविम--जबंबीः, निर्दर्धाः-कविद्याः। अनेन गुण्यस्वनिविक्तप्रधानसूत्रेण विषयास्वादयोश्योगिकेविष्ठस्वर्यम्ता वे जीवपरिणामविख्याः त एव गुण्यस्वानिति प्रतियादितं मवति । स्विधातिः
स्वादयोश्यानिकेविष्ठस्वर्यम्ता वे जीवपरिणामविख्याः त एव गुण्यस्वानिति प्रतियादितं मवति । स्विधातिः
स्वादयोश्यानिकेविष्ठस्वर्यम्ता वे जीवपरिणामविख्याः त्यास्य त्यास्य स्वयः प्रतियक्षम्यान्
मुदयामादः-ववस्य- तिस्मन् मव बौधवादिकः। प्रतियक्षम्यानं प्रतस्यस्यावेन नावः स्वयः तिस्मन् मवः
सायिकः। प्रतियक्षम्यानेविद्यानेविद्यानेविद्यानेविद्यानेविद्यानेविद्यानेविद्यानेविद्यानेविद्यानेविद्यानेविद्यानेविद्यानिकः। २०

किया है अर्थात् वीस प्ररूपणाओं के कथनमें प्रत्यकारकी स्वेक्छाचारिता नहीं है। इस प्रकार यह न्याय उसी रूपमें योजित किया जाता है।।आ

उन बीस प्रस्पपाओं में से पहुछे कही गुणस्थान प्रस्पणाका कथन करनेके लिए पहुले गुणस्थान शब्दका निक्कियुर्क अर्थ कहते हूँ—मोहनीय आदि कमें के उदय, उपलम, झय, खयोपराम परिणामरूप अवस्था विशेषों होते हुए उत्सन्न होनेनाले जिन मानोंसे अर्थान, २५ जीवके मिण्यात्व आदि परिणामोंसे जीव 'गुण्यन्त' अर्थान् देखे आते हैं, पहचाने जाते हैं, जीवके उन परिणामोंकी गुणस्थान संझा होती हैं ऐसा सर्वनदेवने कहा है। इस गुण शब्दकी निक्किश प्रधानताको लिये हुए स्वनके हारा मिण्यात्वसे लेकर अयोगकेहली पर्यन्त जो जीवके परिणाम विशेष हैं वे हो गुणस्थान हैं, यह प्रविपादित होता है। उन पाँच भावांकी निक्कि कहते हैं—अपनी स्थितिका खर होनेसे उदयात्व निषेक्ष गळनेवाले ३० कार्यलक्ष्मोंका कर हेनेस्प परिणाम उदया है। इसके होनेपर होनेवाला परिणाम औदियक है। प्रतिपक्षी कर्मोंक क्याब अभाव उपलम है। उपलम्बी होनेपर होनेवाला माव औप- शमिक है। अरिपक्षी कर्मोंक व्यवका अभाव उपलम है। अरामके होनेपर होनेवाला माव औप- अपिक ही निपद होनेवाला माव आपके होनेपर होनेवाला मान आविक है। प्रतिपक्षी कर्मोंक व्यवका भाव आविक है। प्रतिपक्षी कर्मोंक व्यवका भाव खाविक है। प्रतिपक्षी कर्मका वृद्ध रहते हुए जो

१. म<sup>9</sup>गरु । २. म<sup>9</sup>प्याबुबु केलवु भावंगलिंदं जीवक्के मि. । ३. म<sup>9</sup>ज्ञावन्तं गर्लेदिगु ।

ऍरिंदतीवधिकादिपंचभावंगळ्यं सामान्यार्थप्रतिपादनमं माडि मृदे विस्तरमागि महाधिकार बोळपेळवपर ॥

तदनंतरमा गुणस्थानंगळं गायाह्यदिवम्हे शिसिपवपर-

मिच्छो सासण मिस्सो अविरदसम्मो य देसविरदो य ।

विरदा पमत्त इदरो अपूच्य अणियद्धि सुहमी य ॥९॥ उत्तरमंत खीणमोडी सजीगकेवलिजिणो अजीगी य ।

उवसत खाणमाहा सजागकवालाजणा अजावा य

चोइस जीवसमासा कमेण सिद्धा य णादव्या ॥१०॥

नामेकवेशो नाम्नि प्रवर्तते एंबी स्थार्थीं थोये यरित्यङ्गुं। निष्यार्दृष्टिः सासावनी मिम्पोऽविरतसम्यग्दृष्टिश्व वेशविरतश्व, विरताः प्रमत इतरोऽपूर्वोऽनिवृत्तिः सूरुमश्व। उपनान्त १॰ क्षीणमोत्रौ स्रयोगकेविधिजिनोऽयोगी च चतर्वश्रजीवसमासाः क्रमेण सिद्धारण कातच्याः ॥

उदयादिनिरपेक: गरेणाम: तिस्मन् भव: पारिणामिक: । एवमौदीयकादीना पञ्च भावानां सामान्यार्वं प्रतिपाद्य विस्तरतः अब्रे तन्मक्षायिकारे प्रतिपादयिष्यति ॥८॥ अब तानि गुणस्वानानि गावादयेन उद्दिशति—

मिथ्या-अतस्विषया दृष्टः-अद्धा यस्याती मिथ्यादृष्टिः। नाम्नि वत्तरथरम्बेति दृष्टियदस्य स्रोतात् मिथ्को रूप्युक्तं। अयं भेदः अदेशिय आतस्यः। सह आतास्येन विराधनेन वर्तत इति सासादता। १९ सासावना सम्प्रमृष्टिवर्यसायी सामावनसम्बृष्टिः। अववा आतास्येन सम्प्रमृष्टियः सह वर्तमातः सासावतः। साधादनअसाती सम्प्रयृष्टियः सासावतः। साधादनअसाती सम्प्रयृष्टियः सासावतः। साधादनअसाती सम्प्रयृष्टियः सासावतः। सामावतः। सम्प्रमृष्टियः नात्ययः। सम्प्रमृष्टियः नात्ययः। सम्प्रमृष्टियः। इत्याप्तियः सम्प्रमृष्टियः। स्वाप्तियः सम्प्रमृष्टियः। स्वाप्तियः सम्प्रमृष्टियः। स्वाप्तियः सम्प्रमृष्टियः। स्वाप्तियः स्वाप्तियः स्वाप्तस्य स्वाप्तियः स्वाप्तस्य स्वापतस्य स्वापतस

२० जीवके गुणका अंस देखा जाता है वह क्षयोपशम है। उसके हांनेपर होनेवाला भाव क्षायोपशमिक है। जिसमें उदय आदिकी अपेक्षा नहीं हैं उसे परिणाम कहते हैं उसके होते हुए होनेवाला भाव पारिणामिक है। अर्थात् उदयादि निरपेक्ष परिणाम ही पारिणामिक भाव है। इस प्रकार औदियक आदि पाँच मावाँका सामान्य अर्थ कहा। विस्तारसे आगे बतके महाथिकारमें कहेंगे ॥

२५ आगे उन गुणस्थानों का निर्देश दो गाधाओं से करते हैं — मिध्या अधीत् अतस्वको विषय करनेवाली, दृष्टि अधीत् अद्धा जिसके हैं वह मिध्यादृष्टि है। 'वािन उत्तरदृश्य' इस सुनके अतुसार दृष्टियहमा लेप होनेसे 'मिण्डा' कहा है। यह भेद आगे भी जानना। जो आसादना अधीत् विराधनाके साथ रहे वह सासादना है। जिसकी सस्यवृष्टिस सासादना है वह सासादन सम्यवृष्टिहें। अधवा आसादन अधीत् सम्यवृष्टिक है। सासादन सम्यवृष्टिक हो सासादन सम्यवृष्टिक हो सामादन सम्यवृष्टिक हो सामादन सम्यवृष्टिक हो सुतृष्युव न्याससे अधीत् वहले वह सम्यवृष्टि हो। इस अपेक्षासे यहाँ सम्यवृष्टिक सामावन सम्यवृष्टिक सामावन सम्यवृष्टिक स्वातानना। सम्यवस्य अधीत् वहले वह सम्यवृष्टि हो। सम्यक् अधीत् समीवीन, दृष्टि अधीत् तत्वा अद्धान जिसका है वह सम्यवृष्टि है। तथा जो अविरत होनेक साम

१. म छाये<sup>°</sup>।

मिन्यातस्त्रविषया वृष्टिः श्रद्धा यस्यासी निन्यावृष्टिः। नाम्प्युत्तरपदस्य चरकुग्वा एंढु वृष्टियस्त्रके लोपसाणि निन्छो एंडु पेऋ्बत् । ई परिच्छु मृदेयुत्तरियस्त्रदृष्ट्यं। सह शासावनेत विरोजनेन वर्तत इति सासावना। सासावना सम्याद्यद्वर्यसाची सासावनसम्याद्यद्वरः। त्रवचा त्रान्तावनेत सम्यवस्त्रविराधनेन सह वर्तनानः सासावनः। सासावनन्त्रासी सम्यग्दृष्टिरच सासावन-सम्यादिष्टः। एवत् भृतपुर्वन्याय्विदं सम्याविष्टः। एवत् भृतपुर्वन्याय्विदं सम्याविष्टः

सम्यवस्विमध्यात्विमध्यो निक्षः । (सम्यक्) सेमीबीना वृष्टिस्त्रवार्षण्यानं यस्यासी सम्यवृष्टः । स बासाविद्रत्रवार्षाव्यत्वस्यावृष्टः । क्षेत्रत्य एकवेशती विद्यती वेशविद्रतः संयतास्यत इत्ययंः । इत्ष्ण्यं मेले पेळस्यबृष्ट । वृष्ट्यात्वित्तव्यक्तं विद्यताः । एवे वर्षविद्यं संयत्तिमळयय्यदे विदेगे । प्रमाद्यतीति प्रमतः । इत्यत्तेप्रमतः । अपूर्व !करणाः परिणामा यस्यासावृष्यंकरणः । निवृत्तिः परिणामविद्रोवः । न बिद्यते निवृत्तिक्यः करणो यस्यासावृष्यान्तिकरणः । सुस्मः १०
सापरायः कवायो यस्यासी सुक्षमसापरायः । उपशान्तो मोहो यस्यासावृपकान्तमोहः । क्षोणो मोहो
यस्यासी कोणगोहः । धारिकमणि जयति स्मृति कितः । केवलज्ञानमस्यातीति केवली । स बासी
जनव्य केवलिजिनः । घोणे न सह वर्तत इति सयोगः । स बासी केवलिजनव्य सयोगकेवलिजनः।
योगोऽस्यास्तीति योगी । न योगो अयोगी । [ अयोगो-] केवलिजन इरयनुवर्तनावयोगो बासी

पिणामा यस्यासी अपूर्वकरणः । निवृत्तिः -परिणामविष्येषः, न विषये मिवृत्तिक्यः करणो सस्यासाविश्वृत्तिः १५ करणो । मुक्तः साम्यरासः-कष्यमः, सस्यामी सुम्ममाम्यरामः । उपधानतो मोहो सस्यामी उपधानतमोहः । सीणो मोहो सर्यासी शीणयोहः । प्रातिकर्माणि वयति स्मेति विकाः, वैक्वानास्यरास्त्रीति केवणी, स वासी विनन्न अवेनाजिकाः। योगोन सह वर्तते इति सयोगः, व वासी वैविज्ञितकाः स्योगोकविज्ञितः। योगोन सह वर्तते इति सयोगः, व वासी वैविज्ञितकाः स्यामविज्ञानि योगो, न योगो अयोगी, अयोगी केविज्ञितः स्यामुकर्तनात् अयोगी वासी केविज्ञितम् अयोगोकविज्ञानः।

सम्यक् दृष्टि है वह अविरत सम्यम्दृष्टि है। देश अर्थात् एक देशसे जो विरत है बह देश २० विरत अर्थात् स्यतास्यत है। यहाँ जो विरत पह है वह उत्तरके सब गुणस्थानविज्यों के स्पर्यमा होने को मूर्वित करता है। जो प्रमादयुक्त है वह प्रमत्त है जो प्रमादयुक्त है वह अपने के जो प्रमादयुक्त नहीं है वह अपनत्त है। अपूर्व करण अर्थात् परिणाम जिसके हैं वह अपने करण है। निहित्त परिणाम विशेषको कहते हैं। जिसके करण निष्टृत्ति रूप नहीं है वह अपने करण है। सूक्त्म साम्यराय अर्थात् क्षणाय जिसको है वह सूक्ष्मसाम्पराय है। जिसका मोह क्षणान्त है वह उद्यानत- २५ मोह है। जिसका मोह श्रीण है वह स्वर्णामति है। जिसके मोह क्षणान्त है वह अर्थामति है। जो केवली वही जित होसे से केवलीजित है वह स्वर्णाम केवलीजित है। जो योगमाहित है वह स्वर्णा है। जो स्वर्णा होसे से केवलीजित है। जो योगमाहित है वह स्वर्णा है। जो स्वर्णा होसे केवलीजित है। जिसको जीत पर्या हो केवलीजित है। जिसके योग है वह योगी है। जो योगी नहीं, वह अर्थागी है। केवलीजित है। जिसके योग है वह योगी है। जो योगी नहीं, वह अर्थागिकेवलिजित है। दे मिर्प्या होने से केवल अर्थागिकेवलिजित है। दे मिर्प्य होने से केवलीजित है। जो से मिर्प्य होने से केवलीजित है। केवलीजित है। जी से मिर्प्य होने से केवलीजित है। जो स्वर्णा केवलिजित है। जो स्वर्णा क्षा होने से स्वर्णा होने से स्वर्णा होने से स्वर्णा केवलिजित है। जो साम केवलीजित है। जो साम केवलीजित है। जी साम क्षा हो साम केवलीजित है। जी साम केवलीजित है। जी साम केवलीजित है। जी साम केवलीजित है। जी साम केवलीजित हो। जी साम केवलीजित है। जी साम केवलीजित है। जी साम केवलीजित है। जी साम केवलीजित हो। जी साम केवलीजित है। जी साम केवलीजित है। जी साम केवलीजित है। जी साम केवलीजित हो। जी साम केवलीजित हो। जी साम केवलीजित है। जी साम केवलीजित हो। जी साम केवलीजित हो। जी साम केवलीजित है। जी साम केवलीजित हो। जी साम केवलीजि

शंका-गुणस्थानकी संज्ञा जीवसमास कैसे हुई ?

समाधान—जीव इनमें 'समस्यन्ते' अर्थात् संक्षेप रूप किये जाते हैं। अथवा जीव इनमें 'सम्यक् आसते' अच्छो रीतिसे रहते हैं इसछिए गुणस्थानोंको जीवसमास कहते हैं। 34

१. क<sup>°</sup>रादनेन । २. म सम्यंत्री ।

केवस्त्रिजनइच अयोगिकेवलिजिनः।

्रिवितु सिध्यावृष्टपावियामि अयोगिकेवलिजिनावसानमप् बतुर्वेज्ञजीवसमासेगळु गुणस्थानंगळे विरियल्पबृतुत्रु । इस्कि जीवसमासे एवं संज्ञे गुणस्थानकः तातुत्रं वोडे—जीवाः
समस्यन्ते सीक्षयन्ते एकिवति जीवसमासाः । अयवा जोवाः सस्यासासे एक्ति जीवसमासाः ।
एक्ति जीवसमासाः । अयवा जोवाः सस्यासासे एक्ति जीवसमासा ।
एक्ति जीवसमासा जीवस्यासा विर्वेज्ञ जीवसमासा विष्ठित् जीवस्यासा ।
क्षिण्य जोक्तेकोळरेते विनष्टकुरत्नकार्यस्यव्य सिद्धपरमिष्ठिगळुमोळर्गिवं जात्यवस्यप्य ।
क्षमेण सिद्धाः एवितु क्रमश्रव्यविद्धं मुखं चातिकर्मगळं अधियिसि सयोगायोगिकेविलगुणस्यानंगलोख यथायोग्यं कालमंकरिसि अयोगिकेविलयरस्यस्यवेज्ञ शेवाचातिकर्मगळं निरवत्यस्यानंगक्षिण्यिसि सिद्धप्यत्ये क्रमं आयिसस्यन्त्रु । ई आपकविद्यं गुणस्यस्यक्रकर्मक्षयम् सर्ववा कर्मा१० भावत्याण्यं सर्वा मन्तव्यमं परमासंगं निराकृतमावृद्धं गुणस्यक्रकर्मक्षयम् सर्ववा कर्मा-

अनंतरं गुणस्यानंगळोळु औदधिकादि भाषंगळुने संभवमं तोरिवपर। मिच्छे खद्ध ओदहओ विदिए पुण पारिणामिओ भाओ। मिस्से खओवसमिओ अविग्टसम्मम्मि विण्णेत ॥११॥

एते मिय्यादृष्टपाधयोगिकेविजिबनावसानाः चतुर्देशजीवसामाः गुणस्थानानीति जातव्याः। कथिमयं जीव-१५ समस इति वंजा गुणस्थानस्य जाता ? इति चेत्, जीवाः समस्यान्ते-संशियल्ये एर्गिवति जीवसमासाः। अथवा जीवाः सम्यासते एष्टिति जीवसमासाः। इत्यत्र प्रकरणस्योग्यान्ते गुणस्थानान्येव जीवसमासाश्येन कथ्यते। एवे सक्यांणि जीवा यथा क्षेत्रे सित्त तथा विनयन्द्रस्थकर्मणः सिद्यरमंश्रिकोऽपि सर्वाति जातव्याः मवन्ति। क्रमेण विद्यास्वेति क्रमग्रस्थेन पूर्व धातिकर्माणि सर्वायस्य। स्योगायोगिकेविलगुणस्थानयोग्यायोग्यकार्थे स्थित्या अयोगिकेविकरसस्यसये वैषायातिकर्माणि तरवर्षेत्राणि अर्यायस्य। सदा अवन्तीस्यरं क्रमो जात्यते। २० अने जायकेन युपरस्यक्रकर्मक्रसर्थं सर्वदा कर्मामाशाद् सदायुनसर्थं च परमारमगी निराहतं जातं॥९-१०॥ अव गुणस्यानेय जीविकाविकावानीं संगर्व दर्मायति—

मिन्यादृष्टिगुणस्माने दर्शनमोहोदयजनितौदयिकभावः अतस्वार्धत्रश्चानलक्षणो भवति खल् स्फूटं। द्वितीये-सासादनगुणस्याने पुनः पारिणामिकभावो मवति, अत्र दर्शनमोहोदगादिनिरपेशासद्भावात् । मित्रगुण-

यहाँ प्रकाणशा गुणस्थान हो जीनसमास झन्दसे कहे जाते हैं। जैसे ये सकमां जीव १५ जोकमें हैं बैसे ही जिनके सब कम नष्ट हो गये हैं वे सिद्धारनेष्टी भी हैं, ऐसा जानना। गायामें कहें 'कमेण सिद्धारनेष्टी कम करके सब कम नष्ट हो गये हैं वे सिद्धारनेष्टी भी हैं, ऐसा जानना। गायामें कहें 'कमेण सिद्धारने के कम करके सयोगकेवळी और अयोगकेवळी गुणस्थानमें ययायोग्य काळ तक रहकर अयोगिकेवळी अतिनम समयमें ग्रेथ अथाति कमींको पूरी तरहसे सह करके सिद्ध होते हैं। इससे एक साथ सब कमींका अय होना और सर्वदा कमींका अथाव होनेसे परमात्माके सदा मुक्त होनेका निराकरण किया है।।९-१०।।

आगे गुणस्थानोंमें औदिवक आदि भावांको दर्शाते हैं— मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें दर्शनमोहक वरवसे उसक औदिवक भाव होता है विवका छक्कण अतरवश्रद्धान हे यह परण्ट है। दूसरे सासारत गुणस्थानमें पारिणामिक भाव होता हे। यहाँ दर्शनमोहक छन्न आदिको अपेक्षा न होनेसे पारिणामिक भाव कहा है। मिथ्यगुणस्थानमें स्नायोश्विपिक भाव

३५ १ म एंदिता। २.क नंगली।

मिष्यावृष्टी सल्बोदियको भावः । द्वितीये पुनः वारिवामिको भावः । मिश्रे क्षायोप-शमिकोऽविरतसम्प्रवृष्टी त्रय एव ॥ निष्पावृष्टियोज्वश्तांनमोहोदयजानतोविषकभावमत्त्रवार्ष-बद्धानकथायम्ब् स्टुट्याणि । द्वितीयगुणस्यानदोज्ञ सत्त पारिकामिकभावमम्बुमेहिल दर्शन-मोहोदयादि निरपेशमृटप्युवसैणियं । मिष्युणस्यानदोज्ञ क्षायोगश्चामिकभावमम्बुमेदेतं दोडे— निष्यात्वप्रकृतिय सक्वयातिस्यकरणज्ञुवयाभावकश्चास्यदोज्ञ सम्यग्निययात्वप्रकृत्युवयमृद्धापृत्ति-रस्तु मनुवयप्रप्रतिवे सम्यग्नावोज्ञ सम्यनुन्तमपृत्वी कारणमाणि ॥

बिबरतसम्बर्ग्यस्टियोळोपश्रामकम् सायोपश्रामकम् सायिकसम्बन्धममे वितु भावत्रितय-मक्कु मल्लिदश्रनमोहद्वपश्रमदल्लिदं औपश्रामकसम्बन्धम्, दर्शनमोहस्रयोपश्रमदल्लिदं क्षायोप-

शमिकमप्प वेदकसम्बन्तवम्, दर्शनमोहक्षयदत्तणिदं क्षायिकसम्बन्धवम्मक्कु ।

ई पेळल्पट्ट भावंगले संभवनियर्मेनिमित्तर्म प्रतिपादिसल्बेडि मुंदण सूत्रावतारं ।

एदे भावा णियमा दंसणमोहं पडुच्च भणिदा हु । चारित्तं णत्थि जदो अविरद अंतेस ठाणेस ॥१२॥

एते भावा नियमाहर्यानमाहें प्रतीत्य भणिता खण् । बारित्रं नास्ति यतोऽविरतान्तेषु स्थानेषु ॥ इंतु पेरित्रं केरुल्युहोद्यिकाक्षिआवेणकु नियमिष्टं वर्षानेसानुतुद्देशिक्षि स्कुटमाणि केरुल्युहोद्याकाक्षिआवेणकु नियमिष्टं वर्षानेसानुत्रदेशिक्षि स्कुटमाणि वर्षेक्रस्यकु । आवृद्धों कृतरणांदियमिरतान्तेसान्तेक्ष्यक्षयोभीक्ष्याभीक्ष्याभीक्ष्यक्षयोभीक्ष्यक्षयोभीक्ष्यक्षयोभीक्ष्यक्षयोभीक्षयोभीक्ष्याभीक्ष्यक्षयोभीक्ष्यक्षयोभीक्ष्यक्षयोभीक्ष्यक्षयोभीक्ष्यक्षयोभीक्ष्यक्षयोभीक्षयोभीक्ष्यक्षयोभीक्ष्यक्षयोभीक्ष्यक्षयोभीक्षयोभीक्ष्यक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्ष्यक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्ष्यक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षयोभीक्षय

स्याने सायोपरामिकमानो भनति । कुतः ? मिष्यात्वप्रकृतैः सर्ववातित्ययंकानामृदयामानस्थाने सये सम्यग्निस्यात्वप्रकृत्युद्ये विद्यानोतं सरकनृदयश्रातिनयेकाणा उत्तराने च समूद्रभूतत्वादेव कारणात् । अविरतसम्यग्दृष्टि-गुणस्याने औरश्रामिकसम्यक्त-नायोपरामिकस्यवेदकसम्यक्त-सायिकसम्यक्तवनामानस्त्रयो भावा भवन्ति । तत्र दर्शनमोहोपश्चमस्य क्षयोपश्चमस्य कायात्यः च संभवात् ॥११॥ एषामृक्तभावानां संभवनियमस्य निमित्तमाह्— २०

एते प्रापृत्तीदिविकादयो भावाः नियमाद् दर्शनमोहं प्रतीस्य-व्याध्वित्वेव, भणिताः-किंपताः भवन्ति बाधु-स्पृद्दं, यतः कारणादिवतान्तेषु चतुर्षं गुक्तवात्रेषु चारित्वं नास्त्रीति कारणात् ते चारिक्रमोहं प्रतीरय न भणिताः। तेन सासादनगुगरवानं अनन्तानुक्रम्यत्ववादेवत्विक्यात्र तु वौदिविक्रमात्रीक्षेप भावेत् ॥१९॥।

होता है, क्योंकि मिध्यात्व प्रकृतिके सर्वघाति स्पर्द्धकींका उदयके अभावरूप क्षय होनेपर २५ तथा सम्बक्षिध्यात्व प्रकृतिका उदय रहते हुए और अनुदय प्राप्त निषेकींका उपग्रम होनेपर मिश्रगुणस्थान होता है। अविदत सम्यव्हृष्टि गुणस्थानमें औपश्मिक सम्यवस्त्त, आयोप-ग्रामिक रूपवेदक, तथा क्षयिक सम्यवस्त्व नामके तीन माव होते हैं, क्योंकि इस गुणस्थानमें दर्शनमोहका उपग्रम, क्षयोपश्चम तथा क्षय होता है ॥११॥

आगे इन भावोंके होनेका कारण कहते हैं—ये जो उत्पर औदिषक आदि भाव कहे हैं ३० विनयस दे इसमोहको अपेक्षासे हो कहे हैं। क्वोंकि अवितर सम्बद्धिपर्यन्त वार गुण-स्थानोंमें वारिज नहीं होता। इस कारणसे वे भाव वारिजमोहका आश्रय छेकर नहीं कहे हैं। इससे सासादन गुणस्थानमें कानलातुबन्धी-कोध-माथा छोममें-से किसी एक क्यायका

रै. क. भामतर्ता २. म क्कुमिरिका ३. म ब्रह्मणि । ४. म भावमदेते । ५. म थमगूर्री । ६. म भण्युरे । ७. म विश्वमिकी । ८. क भनिमिमं । ९. म कियायोदयमु ।

युत्तिर्वोडदेश्विक्सेयिर्वं पारिणामिकभावभाषंत्रोळ्प्रतिपादितमेवरिगे । व्रनंतानुर्वेष्यस्यतरोदय-विद्यक्षीयदीवयिकभावमप्पदः ॥

देशसंग्रताहिगुणस्थानंगळोळ् भावनियमप्रदर्शनार्थमागि गायासूत्रहृयंमं पेळ्दपरु---

देसविरदे पमत्ते इदरे य खओवसमिय भावी दु ।

सो खल चरित्तमोहं पदुच्च भणियं तहा उवरि ॥१३॥

देशविरते प्रमत्ते इतर्रात्मदव क्षयोपश्चिमको भावस्तु स खलु चारित्रमोहं प्रतीत्य भणितं त्रकोपरि ॥

देशविरतनोळं प्रमत्तसंयतनोळं इतरनृष्य अप्रमत्तसंयतनोळं कायोपन्नमिकसंयममक्तुं।

देशसंयतावेकायिदं प्रत्यावयानकवायंत्रीलुद्धियसत्यष्ट्र देशयातिस्वर्धकानत्तेक भागानुभागो-१० वयदोष्ठने ज्वयमनेय्वदं क्षीर्यमाणंगळ्य विवक्षित्तनियंकाळ सर्वधातिस्वर्धकाज्ञतंत्रवहुम्भागंगळ्-वयाभावळेळाणसावदोळ्यावद्यरितनियंकांगळ्यानुवयामाणळ्ये सद्यवस्थाळकाणायुक्तमायाग्यानु रल्लु समृदयुत्तेत्रयुविरिदं चारित्रमोहमं कुठलु देशसंयमगड् स्वायोवशिकायमध्ये प्रेळस्यस्ट्रा अते प्रमानाप्रमत्ता संज्यकनकवायंगळ जवितदेशयातिस्वर्धकानंतेकभागानुभागदोष्टने ज्वयमनेयद्य

देशसंयतादिषु गुणस्यानेषु भावनियमं गाबाद्वयेन दर्शयति-

१५ वेशविरते प्रमत्तसंयते तु पुनः इतरस्मिन् अप्रमत्तसंयते च क्षायोगवामिकसंयमो भवति । देशमंयतापेशया प्रत्यास्थानकवायाणां व्ययामतदेशवासित्यकंकानन्तेकभागानुमारोवदेन सहान्ययागदतीयमाणविश्वादतियेक-सर्वेषातित्यकंकानन्तवहुमाणानामुद्यामावश्वयाभयते वेषापुन्तिकानिष्काणां अनुद्यशामाना सदस्यत्राणोपद्यामे च वर्ति समुद्गुनुत्वात् चारियमोहे प्रतीरत देशसंयमः क्षायोगवामिकभाव इत्युक्तं । तथा प्रमताग्रमत्यारीय संज्वजनक्षयाणामुद्यागतदेशयातिरुपक्कानन्तैकमाणानुभागेन सह अनुद्यागतक्षीयमाणविश्वादितोदयानिषेक-

२० वर्य होते हुए भी उसकी विवक्षा न होनेसे आगममें पारिणामिक भाव कहा है ऐसा जानों। अनत्वानुबन्धोमें-से किसी एक कषायके वर्षकी विवक्षासे तो और्धिकभाव भी सन्भव है।।१२।।

आगे देश संयत आदि गुणस्थानों में भावका नियम दो गाथाओं से कहते हैं.—देशविरतमें, प्रमत्त संवतमें और इतर अर्थात् अप्रमत्त संवत्तमें आयोपद्रामिक संवमारु भाव
देश होता है। देशसंयतकी अपेक्षा प्रत्यावयानावरण कषायों के उदयको प्राप्त हुए देशघाति रपर्द्वकंकि
अनत्त्व संभामात्र स्पष्टकें अलुमागका उदय रहते हुए, उदयमें आये विता ही क्षयका
प्राप्त हुए वो विवक्षित उदयक्त निषेक सर्वधाति स्पद्धक उनके अनत्त बहुमागोंका उदयाभावक्त अय होनेपर तथा उनके उत्परतां अलुदय प्राप्त निषेकोंका सदस्थाक्त परम्म
होनेपर उपत्म होनेपे चारित्र मोहको अपेक्षा देशसंयम सायोपद्रमिक भाव है ऐसा कहा
है। तथा प्रमत्त और अप्रमत्त गृणस्थानोंमें भी संब्बउन कपायोंके उदयको प्राप्त देशचाति
स्पर्दकेंकि अनत्यत्त भागके उदयके साथ उदयमें आये विना क्षयको प्राप्त होनेपर तथा
उनसे उत्पर्दक अनुदय प्राप्त निषेकोंके अनन्त बहुमागोंका उदयाशाक्त क्षय होनेपर उत्पर्त क्षय होनेपर अपरक्ष

१. म<sup>°</sup> इंडिंदरिव<sup>8</sup> । २ म इतरेच । ३. म<sup>°</sup> शकडदियस<sup>8</sup> । ४. म क्षयमाण<sup>8</sup> । ५. क<sup>°</sup> रुक्षय<sup>8</sup> । १५ ६. म<sup>°</sup>तिवप्प<sup>9</sup> ।

20

क्षीयमाणाळप्य विवक्षितोवयनिवेकंगळ् सर्वेषातिस्पर्यकानंत्रवहु मार्गगळुवयाभावशक्ष्यक्षयक्षेत्रक सवस्परितनिवेकंगळप्यनुवयप्रामगळ्ये सवस्याकक्ष्यमप्य वयक्षसम् द्रापुत्तिरङ् समुद्रानमसपुद-रितं वारित्रमोहसं कुर्यतिस्किष्ठ सकक्संयमम् क्षायोपद्ममिकभावमे दु येळस्यद्ववृद्वं बृहु श्रोय-भयमुरिसिद्धात्यक्रवर्तानाळस्यायः

अहंगेमेपु अपूर्वकरणाविगुणस्थानंगळीळं चारित्र मोहनीयमने कुक्तु तत्तद्गुणस्थानंगळीळ ५

भावंगळरियल्पड्वूबु-

तत्तो उवरि उवसमभावो उवसामगेसु खवगेसु ।

खहुओ भावी णियमा अजीगिचरिमी ति सिद्धे य ॥१४॥

तत उर्पर्युपशमभाव उपशामकेषु क्षपकेषु । क्षायिको भावो नियमादयोगिचरम इति

सिद्धे सा।

इंहिजर मेळ अपूर्वकरणाविगुणस्यानगळ्नात्कवरवासकरोळू वासिकभावसक्ष्मं। चारित्र-मोहनोयोपशमवत्त्त्रणिवं तत्त्र्यसम्बर्के प्रावृभीवसृत्युवरिवं। अते अपूर्वकरणावि नात्कुं गुणस्यानं-गळ क्षप्रकरोळं सयोगायोगिकेविक्यस्य आपिकमावसम्बर्के नियमिवं तत्त्वारित्रक्के चारित्र-मोहीयायसयवर्त्ताण्वं समुद्रभूतत्वयुंद्रयोदी कारणमाणि । अते सिद्धपरमेष्टिगळोळं आयिकमाव-सम्बर्गसृत्यु सक्तककमंत्रयोद्गृतमध्युवरिवं।

तदनंतरं प्रागृहिष्टंगळप् चतुर्दशगुगस्यानंगळोळगे प्रथमोहिष्टमिष्यादिष्टगणस्यान-

सर्वपातिस्पर्यकानस्वस्ट्रमायानां उदयामाबळशणसये तेषा उपरिवानिष्काणा अनुद्वश्राप्तानां सदबस्याळशणो-पद्मते च सति समुत्यस्त्यात् चारिकासेंद्र प्रतीयावाणि सक्कसंस्मोप्रेय स्वायोपसम्बाध्यास्त्र मा इति भणितं इति स्वायस्यवस्त्रदृष्टिसद्वारत्वकदर्योगित्रायः । तथा उपयंपि अनुर्वेकरणादिनुषस्थानेषु चारिवमोहनीयं प्रतीत्य तत्तदुष्णस्यानेषु भावा ज्ञातस्याः ॥१३॥

तत उपरि अपूर्वकरणादिनतुर्गुनस्थानोपश्यमकेषु औपश्यमिक मात्रो भवति तसंयमस्य चारित्रमोहो-पद्मामस्य संभवत्। तथा अपूर्वकरणादिनतुर्गुनस्थानस्वकेषु सरोगायोगिकेविक्तोम्न साधिकसाशे भवति नियमेन तन्त्रारित्रस्य चारित्रमोहस्योत्प्रस्थात्। तथा विजयसंग्रिष्टस्य साधिकमाशः स्थात् तस्य सक्क-कर्मस्योदस्यतस्यतः ॥१४॥ अय प्रागृद्धिस्यवृद्धस्यानस्थान् प्रमाणीद्धस्यस्य मिस्पाहित्यास्यासस्य रस्य

मोइको अपेक्षा सकल संबम भी झावोपश्रमिक भाव है ऐसा कहा है। यह श्रीमान अभय- २५ चन्द्रसूरि सिद्धान्तचक्रवर्तीका अभिश्राय है। तथा आगे भी अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें चारित्र मोहनीयकी अपेक्षासे भाव जानना ॥१३॥

अप्रमत्तगुणस्थानसे कार उपशम श्रेण सम्बन्धी अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानोंमें औपशमिक भाव होता है। क्योंकि उनमें होनेवाला संबम चारित्रमोहके उपशमसे हो होता है। तथा क्षपक श्रेण सम्बन्धी अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानोंमें और सबोगकेवली ३० अयोगिकेवलीमें आविक भाव होता है; क्योंकि नियमसे उनमें होनेवाला चारित्र चारित्र-मोहके क्षयसे उपनन्त होता है। तथा सिद्ध एयमेप्टीमें भी झायिक माव होता है क्योंकि सिद्ध पद समस्त कर्मोंके सबसे उपनन्त होता है। तथा सिद्ध एयमेप्टीमें भी झायिक माव होता है क्योंकि सिद्ध पद समस्त कर्मोंके सबसे उपनन्त होता है।।१४॥

स्वरूपमं प्रदक्षिवपर---

मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसह्हणं तु तच्च अहाणं।

एयंतं विवरीयं विषयं संसहदमण्णाणं ॥१५॥

मिथ्यात्वोदयेन मिथ्यात्वमभद्धानं तु तस्वार्थानाम् । एकान्तं विपरीतं विनर्धं संशिवतम- ५ ज्ञानम् ॥

वर्शनमोहनीयमेशमप्य निष्धात्वमङ्गानुवर्षिदं जोवक्के तत्वार्षगळ अश्रद्धानळलणे निष्धात् स्वमक्को निष्धात्वमुकेतात्वनयःविषयोतः-संश्रयाक्षानमेशिव चंत्रप्रशासक्कुमिल्ज जोवाविवस्तु सर्वेषा सदेव सर्वेषात्वदेव सर्वेषेक्रमेव सर्वेदानिकैमेव एवितिषु मोहळाद प्रतिवक्षनिरपेशेकांताभि-प्रायमेकांतिमिष्यात्वमे बूक्कृ

अहिंसादिकशणसद्धम्मकमप्प स्वर्गीवमुक्तके हिंसादिकयवागादिकश्वार्वद जोवकके प्रमाणसिद्धमप्प मोक्सके निराकरणस्वाददं प्रमाणबाधिकसप्पत्रमोमोक्षासित्यववनार्द्दिनितनुः मोदकादमे हातार्क्षवनिद्धं विषरीताभिनिवेशं विषरीतिमध्यात्वमें बदकके ।

सम्यन्दर्शनज्ञानचारित्रनिरपेलेथिवं गुरुपादपूजाविरूपमप्प विनयदिवमे मुक्ति एवितुं श्रद्धानं वैनयिक्तिभ्रयात्वमे बडक्कः ।

प्रत्यक्षावित्रमाणगृहीतमध्यर्यक्के देशकालांतरंगळोळु व्यभिचारसंभवदर्त्ताणदं परस्पर-

प्ररूपयति--

10

٤ų

दर्शनमोहनीपमेदीमयात्वप्रहरपुद्दमेन जीवस्य अतस्यार्धस्यानस्यार्थ स्थान् । तण्य निर्धार्थ-एकाम्प विपरीते विनयं संविदितं अद्यापं नेति पद्मिष्यं । तण्य जीवादिसस्य सर्वेषा मदेव सर्ववात्मनेत मर्ववा एकमेव सर्वेषा अनेकमेदैरसादिरतिस्यानिपरैकेक्षनसीम्प्रार्थः एकास्यिक्यत्यार्थः । अहिमादिरुक्षणसद्भवनस्य स्वातिमुक्क्षस्य दिवादिक्यनासिक्तस्येन, जीवस्य प्रमाणधिक्षस्य मोत्यस्य निराहरपर्यन, प्रमाणवाधिक्रस्य-मोद्यादित्यवय्यनेन स्थायेकान्यात्वस्यकृति विपरीतामिन्येको विपरीतिस्यार्थः । हम्परदर्शनसात्वारिक्रान्येन्त वया मुक्तारपुक्षादिक्षपविनयेनैव मृक्तिरवस्त्रद्वानं वैनियकमिन्यार्थः । प्रस्थादिमाणपुतीतार्थस्य देशान्य

आगे पहले कहे चौरह गुगरथानोंमेंसे प्रथम निर्देष्ट मिण्यादृष्टि गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं—दर्शनमोहनीयके भेद मिण्यात्व प्रकृतिके उद्दरसे जीवके मिण्यात्व होता है जिस का लक्षण अतरबलद्वान है। वह मिण्यात्व एकान्त, विभरीत, विनय, संश्रीयत और अज्ञानके भेदसे पाँच प्रकार है। उनमेंसे जीवादि वस्तु सर्वथा सन् ही हैं, या मर्वथा असन ही हैं, या सर्वथा एक ही है या सर्वथा अनेक ही हैं दस्तादि प्रविपन्न निरोध एकान्त अधिमायको एकान्त मिण्यात्व कहते हैं। अहिंसा आदि लक्षणवाले स्तीचीन प्रमेषा एक स्वर्ग आदिक। सुक्ष है, उसको हिंसा आदि रूप प्रकार कर सत्वाना, जीवके प्रमाण सिद्ध मोक्षका निरान्त कर करता, माणसे वाधित त्यो मुक्किश असिता वत्रात्वा, स्वर्याद्व एकान्यका अवल्यक्व करते हुए जो विपरीत अभिनवेश है वह विपरीत मिण्यात्व है। सम्बर्ग्यन्त्रेन, सम्बर्ग्यात करते हुए जो विपरीत अभिनवेश है वह विपरीत मिण्यात्व है। सम्बर्ग्यन, सम्बर्ग्यात सम्बर्ग्यन, सम्बर्ग्यन, सम्बर्ग्यात सम्बर्ग्यन, सम्बर्ग्यात विपरीत अभिनवेश है वह विपरीत मिण्यात्व है। सम्बर्ग्यन सम्बर्ग्यन, सम्बर्ग्यात सम्बर्ग्यन अपन्ता करके गुरुके विपरीत अभिनवेश हैं। सम्बर्ग्यन अपित स्वर्ग्यन वैनिष्ठ स्वर्ग्यक है। सम्बर्ग्यन अपित स्वर्ग्यन वैनिष्ठ स्वर्ग्यन है। सम्बर्ग्यन स्वर्गन स्वर्गन अपन्ता वैनिष्ठ सम्बर्गन है। सम्बर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन सम्बर्गन स्वर्गन सम्बर्गन सम्बर्गन सम्बर्गन स्वर्गन सम्बर्गन सम्बर्गन स्वर्गन सम्बर्गन सम्बर्गन सम्बर्गन स्वर्गन स्वर्गन सम्बर्गन समायन सम्बर्गन सम्वर्य सम्बर्गन सम्बर्गन सम्बर्गन सम्बर्गन सम्बर्गन सम्बर्गन सम्बर्

स भवकुमेकार्थ । २. क बस्तुकवंगाऽपदेव सर्वयंक्रमेव । ३. स नैक्सोंदरवादि प्रति । ४. स विद्यानराम् १५ सनेकार्ल , क भोदलादनेकार्ल ।

विरोधिगाप्तवसनक्केयु प्रामाण्यानुषपृत्तियत्त्विविविवेव तत्त्वमे वितु निर्णयसल्कशक्यमप्पुर्वरिव

सर्वत्र संशयमे एंबी अभिन्नायं संश्चयमिध्यात्वमें बुदक्कुं।

ज्ञानवर्जनावरणतोद्योवयाकांतगळप्येकाँद्वियवीवगळ्गेयुमनेकांतात्मकं वस्तुवे वितु वस्तु-सामान्यदोळमुवयोगळक्षणी जीव एंदेंबवस्तुविशेषवोळमज्ञानजनितमप्य श्रद्धानमज्ञानमिण्यात्व-मे बृदक्कु ॥

अनंतरमबरुदाहरणोपलक्षणप्रदर्शनार्थमिदं पेळदपर ।

एयंत बुद्धद्रिसी विवरीओ वम्ह तावसो विणओ । इंटो विय संसद्धयो मक्किडिओ चैव अण्णाणी ॥१६॥

बुढवर्शी एकांतः बाह्यणो विपरोतः तापसो वैनिषकः । इंडोऽपि च संग्रयसिध्यासचिः सन्कर्यवातानो ॥ क्षणिकेलांतवाविग्रञ्जप बुढवर्शीप्रमृतिगर्छकांतिम्ब्यावृष्टिग्रञ्ज । याज्ञिक-स्राह्मणादिगञ्ज विपरोतिमिध्यावृष्टिग्रञ्ज । तापसाविगञ्ज वैनिषकिमध्यार्शिवगञ्ज । इंडमतानुसारि-प्रभतिगञ्ज संग्राधिमध्यावृष्टिगञ्ज । मस्कर्याविगञ्ज बज्ञानिष्यध्याभिनिवेशरपपद ।

अनंतरमतस्वश्रद्धानस्थलमध्य मिध्यात्वमं निरूपिसस्टिदं पेळदपर ।---

कालास्तरे च व्यभिचारसंभवात परस्परविरोधिन शास्त्रचनस्थार्जेष प्रामाण्यानुष्पसीरसमेव तत्त्वमिति निर्शयिषु-भवतः स्वत्र संद्या एव इत्यभिम्रापः संद्यमिष्यास्यं । ज्ञानदर्शनवरमतीबोदयाकास्तानामेकेन्द्रियशोदाना १५ अकेशन्तारसकं वस्त्विति वस्तुमामान्ये, उपयोगकत्वाचो जीव इति वस्तुनियोपीय बज्ञानवनितं यद्धानं बज्ञान-मिण्यासं नवति ॥१५॥ वर्षेषा चञ्चानामुद्यास्त्रास्त्राम्यदिवति—

एतानि उपन्नधानस्वान उस्तत्वात् एवं व्याख्येयानि—बुद्धदश्यादयः एकान्तमिध्यादृष्टयः । याजिकब्राह्मणा-दयः विपरीतिमिध्यादृष्टयः । तापतादयः विनयमिध्यादृष्टयः । इन्द्री नाम क्वेताम्बरगुरु, तदादयः संवयमिध्या-दण्टयः । मस्कर्यादयः अञ्चानिमध्यादष्टयो मनन्ति ॥१६॥ अचातत्त्वस्यद्वाननन्त्रणं मिश्यान्वं निरूपयति —

देशान्तर और काळान्तरमें व्यभिचार सम्भव होनेसे परस्यमें बिरोधी आप्तके वचन भी अमाण नहीं होते, इसिल्फ 'यही तरव है' इस प्रकारका निर्णय करना शक्य न होनेसे सर्वत्र संगय हिं। इस प्रकारका अभिप्राय संगय मिण्यारव है। ज्ञानावरण और दर्गनावरणके तीत वर्द्यसे आजान्त एकेन्द्रिय आदि जीजोंका 'बस्तु अनेकान्तास्मक है' इस प्रकार वस्तु सामान्यमें और 'जीवका लक्षण उपयोग है' इस प्रकार वस्तु विशेषमें भी जो अज्ञान मूलक २५ अद्धान है वह अज्ञान मिण्यारव है। इस प्रकार स्यूज अंशके आअयसे मिण्यारवके पाँच भेर कहे। सुरूम अंशके आअयसे असंस्थात लोक मात्र भेर हो सकते हैं किन्तु उनका व्यवहार सम्भव नहीं हैं ॥ १५॥।

आगे सिध्यात्वके इन पाँच प्रकारों के वहाहरण देते हैं— ये उदाहरण उपलक्षणरूपसे कहें हैं अर्थान एकता नाम लेनेसे अन्यवन भी महण होता है। इसलिए इस प्रकार अर्थ करना चाहिए— बुद्धदर्शी अर्थान बुद्ध के अनुयायी आदि मत एकान्त सिध्यादृष्टि हैं। यक्षके कर्ता माहिए चुद्धदर्शी अर्थान बुद्ध के अनुयायी आदि मत एकान्त सिध्यादृष्टि हैं। इस कर्ता माहिए बाहिए स्वादृष्टि हैं। इस नामक देवेताम्बर गुरु काहि संशय सिध्यादृष्टि हैं। सस्करी आदि ब्रह्मात सिध्यादृष्टि हैं। वर्षमान कालकी अर्थित होता इस भरत क्षेत्रमें होनेवाले बुद्धदर्शी आदिको यहाँ उदाहरणके रूपमें उपस्थित किया है।।१६॥

# मिच्छत्तं वेदंती जीवो विवरीयदंसणो होदि ।

ण य धम्मं रोचेदि हु महुरं खु रसं जहा जरिदो ॥१७॥

मिण्यास्व वेदयमानो जीवो विषरीतदर्शनो भवति । न च धर्म रोचते मधुरं खलुरसं यथा जवन्तिः ॥

मिथ्यात्वकमीवयानुभागमननुभविषुव जोवं विषयीतवदाननकु मते बुदेने बोडे—विषयीत-मप्य तत्वमं नंबुतं मिथ्यादृष्टियक्कुमं बुद्धं। केवलमतत्त्वक्वे नंबुवातनातनत्त्वे मतमनेकांता-त्मकमप्य धर्ममं बस्तुवस्ताम्बरं स्लब्स्यासकमप्य मोलकाराणभूतपुमं न रोवतं नंबुवनत्वं यतिगञ्ज जबस्तिनप्यवंगे मणसप्य क्षीराबिरसं न रोवते मोगस्वते ॥

तवनंतरं वस्तुस्वभावश्रद्धानमनेयभिन्यंजसन्तिवं पेस्वपर-

मिच्छाइडी जीवो उवइडं पवयणं ण सहहिंद ।

सहहदि असन्भावं उवहद्वं वा अणुवहृहं ॥१८॥

मिण्यावृष्टिओंवः उपविष्टं प्रवन्तं न अह्वाति । अह्वास्यसद्भावमुपविष्टं वानुपविष्टम् ॥ मिण्यावृष्टिओवनहंशपळिडमुपविष्टमं प्रवचनसनामागमपदार्थगळं न अद्वचाति नंबुवनस्तं।

निष्यास्तं उदयायतं बेदवन्-जनुमबन् जोवः विवरीतवर्धनः जनस्यश्रायुक्तो भवति न केवलं १५ आतस्यमेद श्रद्धति जनेकालासम्बं धमं बस्तुस्तमानं रत्तनयात्मकपोक्षणात्मत्वमं न रोचतं (नास्यु-पगच्छति )। अत्र दृष्टान्तमान्-या सरितः-पिराज्यराक्षमत्तो, मयुरं-औराविरसं, न रोचने तथा मिथ्या-रिटर्यमं न रोचते इत्यारं ॥१७॥ इदवेद सत्तस्वनात्राष्ट्रासं स्पष्टति-

मिध्यादृष्टिजींवः उपदिष्टं-जहँदाविभिव्यक्ष्मितं, प्रवचनं ब्यातीयमध्यार्थत्रयं न श्रदृषाति-नाम्पुष-गच्छति । प्रकृष्टं वचनं यस्याते। प्रवचनः-ज्ञातः, प्रकृष्टस्य वचनं प्रवचनं-परमागमः, प्रकृष्ट्रमुव्यते-प्रमागनः २० ब्रामियते इति प्रवचनं प्रवार्षः, इति तिवस्त्या प्रवचनशक्तेत्र तत्त्रयस्याभिषानात् । पुतः स मिध्यादृष्टः ब्रह्माव-मिध्याक्त्यं प्रवचनं वात्रामपदार्षः, उपदिष्टं-ब्याहामामौः प्रकृषितं ववता अनुपरिष्ट-अक्षितमाप्तं प्रदृष्पाति । ननु-प्रवचत्रद्वयंभित्यपत्रस्ये मिष्णादृष्टं न ब्रह्मवर्गमः । सह्हतीव क्ष्णाणी उच्चदे जिनवयणे सहस्यागानादां।।' इति सिद्यान्तवस्त्रीष्ट्रिष्टस्यादृष्टिक्यणं नात्रा मिष्ण्याभावः परिवृद्धाः। तद्वदेशस्यनेनंव

आगे अतस्य श्रद्धान रूप मिध्यात्वका कथन करते हैं—उदयमें आये मिध्यात्यका २५ वेदन अर्थान् अनुभवन करनेवाला जीव विपरीत दर्भन अर्थान् अतत्वश्रद्धासे युक्त होता है। बहु न केवल अतत्वश्रद्धासे युक्त होता है। बहु न केवल अतत्वश्रद्धासे युक्त हाता है, अपितु अनेकान्तात्मक धर्म अर्थान् वस्तु स्वभावको अथवा गोक्षके कारणभृत प्तन्तवात्मक धर्मको भी पसन्द नहीं करता। इसमें दृष्टान्त देते हैं—जैसे पित ज्वरसे मस्त व्यक्ति मीठे दूध आदि रसको पसन्द नहीं करता। इसी तरह मिध्यावृष्टिको धर्म नहीं हचता।।१९॥

६सी बस्तुस्वभावके अन्नद्वानको स्वष्ट करते हैं—मिध्यादृष्टि जीव 'उपदिष्ट' अर्थान् अर्धन्त आविके द्वारा कहे गये, 'त्रवचन' अर्थान् आप आपमा और पदार्थ वे तीन, इनका नदान तहीं करता है। प्रवचन अर्थान् जिसका बचन प्रकृष्ट है एस आपा, प्रकृष्टका वचन प्रवचन अर्थान् एरमागम्, प्रकृष्टका को कहा जाता है अर्थान् प्रमाणके द्वारा कहा जाता है वह प्रवचन अर्थान् एरमागम्, प्रकृष्टकासे जी कहा जाता है अर्थान् प्रमाणके द्वारा कीर पदार्थ है वह प्रवचन अर्थान् एरमागम और पदार्थ निकास अर्थन्त प्रवचन अर्थान् एरमाग्रे और पदार्थ निकास अर्थन्त प्रवचन अर्थान् एरमाग्रे और पदार्थ निकास अर्थन्त प्रवचन अर्थान्त प्रवचन प्यापन प्रवचन प्रवचन

६५ १. म<sup>°</sup>तमप्प<sup>®</sup>। २. म<sup>°</sup>ष्टियप्पजीव<sup>®</sup>।

बसङ्गाधमप्य प्रवचनानासमृत्रशिष्ठपुमं मेणु धहुवाति नंबुगुमिलिक प्रवचनशब्दनकाप्तागम-वदार्थगळेतु वाष्ट्रयाळातुर्वे बोढे प्रकृष्टं वचनं यस्यासौ प्रवचनः बागः, प्रकृष्टस्य वचनं प्रवचनं वरमागमः, प्रकृष्टं प्रमाणेनोच्यते अभियोगत हति प्रवचनं वदार्थः एँदितु विशेषमस्यित्यस्यहुणुं ॥

ननु घडपडरथं भाविसु मिन्छाइट्टोणं जहावगमसह्हणपुष्ठकभदे बेण्ण । तत्य वि तस्स वणक्तवमायवंदणावो । ण बेवनितद्धं । इवनेवं चेवेति णिच्छवाभावावो, बहुवा जहाविता मूढो वण्णांधरस्वातिह जहावयमं सह्हंतो वि बण्णाणी उच्चवि । जहावयमेदि सा सह्हणा-भावावो । एयं यंभावि ययत्येमु मिन्छाइटो जहावयमं सह्हंतो वि बण्णाणो उच्चवि जिणवयणे सहहणा-भावावो ।

एँबितु सिद्धांतवाक्योदिष्ट मिन्यादृष्टिस्क्षणम्मं तिळिबु तिनम्याभावसं अध्यप्पैरिहरिसुगे। भन्तमा मिन्यादार्वानपरिणामभेदमभावाक्यविवनुमरित्यत्वकुः। कविक्विनमयाद्वानपरिणाम १० जारमध्यविद्यतः क्याद्वपुरुक्ष्यो सरयानपि कारणविषयां भेदाश्रेयविषयां स्वक्यविषयां सं वक्ष्यविषयां सं वक्षयविषयां सं वक्षयविषयां सं वक्षयविषयां अवरे पृथिवयादि जाति कित्यवितः वक्षये विषयां अवरे पृथिवयादि जातिभिन्नाः परमाणवद्य वुद्धिवद्यये कुण्यात् वृद्धिवद्यात् कार्याव्यात् कारणवास्य स्वातः । स्वक्ष्यव्यातः कार्याव्यातः कार्याव्यातः कार्याव्यातः स्वातः स्वतः स्वातः स्व

वाक्यं न जातन्यः । कश्चिमिनस्यादधंननरिणायः आरमन्यवस्तितो क्वाधुनलक्षी सरवामिर कारणविषयसिं भेदाभेदिविषयसिं स्वक्यविषयसिं च जनगति । तत्र कारणविषयसिः क्याधीनामेकः कारणविषयसिः भेदाभेदिविषयसिः स्वक्यविषयसिः कारणविषयसिः करवाति । अपरः वृत्रिक्यादिज्ञतिभिन्नाः परमाणवश्चतिः हित्रप्रकृति । अपरः वृत्रिक्याद्याः कार्याणामारमका इति वर्णगति । भेदाभेदिविषयसिः कार्याचे कारणि मानस्यक्षतिः क्याद्यो निविक्तवाः स्वत् । स्वक्यविषयसिः क्याद्यो निविक्तवाः स्वत् । स्वक्यविषयसिः क्याद्यो निविक्तवाः सन्ति । सर्वे कुमतिज्ञान-कार्याचे निविक्तवाः सन्ति । स्वते । एते वृत्रपित्रान-कार्याचेन कुम्युत्विकस्या भवन्ति । एतेषां सर्वं मूळकारणं मिथ्यात्वकसीद्य एवति निव्चेतव्यम् ॥१८॥ अप सास्यत्रगुणस्यान्यकस्य सुम्बद्येन साह्यः

तीनों कहें जाते हैं। तथा वह मिण्यादृष्टि असद्भाव अधीन मिष्यारूप प्रवचन यानी आप्त आगम पदार्थका 'वपदिष्ट' अधीन आप्ताभासीके द्वारा कथित अथवा अकथितका भी श्रद्धान करता है।

सिद्धान्तमें कहा है—'घट, पट, स्तम्भ आदि पदार्थों मिध्यादृष्टि जाननेके अनुसार श्रद्धान करते हुए भी अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि इसको जिनवचनमें श्रद्धान नहीं है।' इस सिद्धान्त वास्यमें कहे सिध्यादृष्टिके उद्यागक उत्तान सिध्यात्वको छोड़ना चाहिए। इस सिद्धान्त वास्यमें कहे सिध्यादृष्टिके उद्यागक सिध्यात्वको छोड़ना चाहिए। जो इस प्रकार है—आसामें अवस्थित कोई सिध्यादृश्चेनस्त परिणाम स्वादिको उपरुष्टिम होनेपर भी कारण-विपयोस, भेदाभेद विपयोस और स्वरूपविपयोसको पैदा करता है। बनमें-से कारण विपयोस, भेदाभेद विपयोस और स्वरूपविपयोसको पैदा करता है। बनमें-से कारण विपयोस प्रकार है—कोई मानते हैं कि स्वादिक सारण एक अपूर्व नितय तत्व है। दूसरे प्रवायिक आदि) कहते हैं कि परमाणु पृथिवी आदि जातिक भेरसणुखानें स्वरूप स्वाप्त होने हैं। अज्ञातिक परमाणुखानें स्वरूप स्वाप्त होने हैं। उन्नाजातिक परमाणुखानें स्वरूप स्वाप्त होने हैं। उन्नाजातिक परमाणुखानें स्वरूप दें। तोजो जातिक परमाणुखानें स्वरूप दें। तोजो जातिक परमाणुखानें स्वरूप दें। तोजो जातिक परमाणुखानें स्वर्ण दें। राज होते हैं। तोजो जातिक परमाणुखानें स्वर्ण दें। राज होते हैं। तोजो जातिक परमाणुखानें स्वर्ण दें। राज होते हैं। तोजो जातिक परमाणुखानें स्वर्ण दें। राज होते हैं।

इंतु कुमित्त्वानवरुपवानींद कुभृतविकल्पंगळप्ययुनिवक्केल्लं मूळकारणं निष्यात्यकर्मोदयमे यक्कुमेंद्र निरवित्तत्वो ।।

तबनंतरं साँसाबनगुणस्थानस्वरूपमं पेळलेंबी सूत्रीहकं बंदुदु । आदिमसम्मत्तद्वासमयादो छावलित्ति वा सेसे ।

अणअण्णदरुदयादी णासियसम्मी त्ति सासणक्खी सी ॥१९॥

बाणसम्प्रस्थाद्वासमयान् यदाविजयर्यतं वा त्रोचे। वनंतानुबंध्ययतरोवयाशाजित सम्यवस्य-इति सासाव ताक्षोऽभी। प्रयमोग जामनश्यस्यकालतोज् कार्य्यवस्योहं सम्प्रास्त्रभं विवसाविकतायर्क्तमविज्ञायर्क्तम्विज्ञायत्वित्तं वनंतानुबंधिवयाय बतुक्कवोज्ज्ययतरमप्य क्षायास्त्रस्य-सम्प्रीत्तर्तत्ते जावनोत्तं विवाजितसम्यस्यम्बन्दकं जातं सासावन्त्रस्ति चेळत्प्योह्मात्रस्यास्यस्यक् द्वितीयोग्याससम्यस्यकालदोज्जं सासावनगुनस्यानप्राप्तियप्यूर्वितित् कवावप्राप्तसामप्रायसम्बन्धः ॥

प्रयमोपवाससम्बस्वकाले वधन्वेन एक्समये उत्काटेन बावलिवर्के च अवशिष्टे ति अनन्तानुवीन्य-क्यायच्युक्के अभ्यतमञ्जायस्योदये जाते यो अनाश्चितसम्बस्यो जायते स सामासन इस्यूच्यते । वादाब्देन द्वितीयोपकासस्यस्वकालेश्चरि सासादनयुक्तस्यानशासिभवति इति क्यायत्रामृताभित्रायो वर्वति ॥१९॥

हैं। बायु जातिक परमाणुओंमें केवल एक स्पर्ध गुण होता है। तथा प्रध्वो जातिक परमाणुओं-से प्रध्वों हो बनती है, जलजातिक परमाणुओंसे जल ही बनता है। इस तरह वे परमाणु समान जातीय कार्योंको ही करनन करते हैं। दूबरा भेदाभेदिवपयास इस प्रकार है— कारण-से कार्य भिन्न हो या अभिन्न हो होता है ऐसी करवना भेदाभेदिवपयास है। स्वस्प विषयोस इस प्रकार है—कर आदि निर्मिकल्प हैं। अथवा नहीं हैं। अथवा उनके आकार कराये गरि-णत तात हो है उसका आलम्बन बाह्य बस्तु नहीं है। इस प्रकार कुमतिझानके माहाप्यसे कुप्यकानके विकल्प होते हैं। इस सवका मूल कारण मिण्यास कर्मका उदय हो है ऐसा विक्यय करना चाहिए।।१८।।

आगे दो गाथाओंसे सासादन गुण स्थानका स्वरूप कहते हैं---

प्रथमोपन्नम सम्यक्त्वके कालमें जघन्यसे एक समय और उत्कृष्टसे छह आवारी ज्ञेष रहनेपर अनत्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभमें से किसी एक कषायका उदय होनेपर जिसका सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है वह सानादन कहा जाता है। 'बा' अब्दसे द्वितीय उपज्ञम-सम्यक्त्वके कालमें भी सासादन गुणस्थानकी प्राप्ति होती है ऐसा कपाय प्राप्तका अभि-प्राय है। शिथों

१. म सुमं वें । २. म "तिराकतंतातुँ । ३. म "रहु । ४. म पेक्सपूरं । ५ म "पूर्वित्तु । ५ म "पूर्वित्तु । ५ म "पूर्वित्तु । ५ म "पूर्वित्तु । ५ म म्याविक्ति विद्या निर्माण स्वास्त्र मुस्यस्त्राक्षेत्र स्वास्त्र के अर स्वास्त्र स्वास्त्र के स्वास्त्र में स्वास्त्र स्वास्त्र के स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र के स्वास्त्र स्वास्त्र में स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र में स्वास्त्र स्वास्त्र में स्वास्त्र स्वा

24

## सम्मत्तरयणपञ्चयसिहरादो मिच्छभूमिस्महिश्रहो । णासियसम्मत्तो सो सासणणामो ग्रुणेयच्चो ॥२०॥

सम्पन्त्वरत्नपर्वतिज्ञासरात्मिण्यात्वभूमिसमभिमुखः । नाजितसम्पन्त्वः स सासावननामा मन्तव्यः ॥

सम्यक्ष्यवरिणाममें व रत्नवर्वतव शिक्षरवर्ताणवं मिष्यास्वरिणाममें व प्रस्यानमुखने-नेवरमंतराळकालबोळु एकसमयमाबियानि पदाविककौल्ययैतं वित्तसुगुमावुदो दु जीवमा जीवं विनाशितसम्यक्षयनप्प सासावनैनामाभिषेयमें वरियत्पदगु ॥

तवनंतरं सम्यामध्यावृष्टिगुणस्थानस्वरूपनिरूपणधमाणि गाषाचतुष्ट्यमं पेळ्वपर ।

सम्मामिच्छुदएण य जैंत्तंतरसव्बघादिकञ्जेण ।

ण य सम्मं मिच्छं पि य सम्मिस्सो होदि परिणामो ॥२१॥

सस्यामण्यात्वोदयेन च जात्यन्तरसर्वेघातिकार्येण । न च सस्यक्त्यं मिध्यात्वर्शि च संमिश्रो भवति परिणामः ॥ जात्यंतरसर्वेघातिकार्यमण्य सस्याग्मण्यात्वप्रकृत्युदर्याददं जीवकः

यो जीवः सम्यक्तवरिषामक्त्यरत्विखरात् निष्यात्वरिषामक्त्यभूम्यमिमुद्धः सन् यावदन्तराककाले एकसमयात् वडाविककालयर्यन्ते वर्तते स जीवो विनाशितसम्यक्त्वः साद्यादननामा ज्ञातव्यः॥२०॥ अव सम्यग्निष्यादृष्टिगुगस्यानस्वरूपं गायाचतुष्ट्येनाह्—

जारयन्तरसर्वपातिकार्यरूपसम्बन्धिमध्यात्वप्रकृत्युदयेन जीवस्य युगपत्सम्यक्ष्यिमध्यात्वग्रविकतरूपपरिणामो भवति तेन सम्बन्धियात्वप्रकृत्युदयेन मिध्यात्वकर्मीदयवस्र केवलं मिध्यात्वपरिणामो स्रवति । नापि सम्यक्त्य-

जो जीव सम्यक्तव परिणामरूप राजपर्वतके झिखरसे मिध्यात्व परिणामरूपी भूमिके सम्युख होता हुआ मध्यके कालमें जो एक समयसे छह आविक पर्यन्त है, रहता है, वह जीव सम्यक्त्वके नष्ट हो जानेसे सासादन होता है। अर्थात् प्यतसे गिरा व्यक्ति भूमिमें आनेसे २० पहले गिरता हुआ कुछ समय अन्तरालमें रहता है। वैसे हो जो सम्यक्त्वके नष्ट होनेपर मिध्यात्व रूप भूमिको प्राप्त न करके छह आविलमात्र अन्तराल कालमें रहता है वह सासा-वन सम्यादिष्ट है।।।।।

जार्यन्तर सर्वेषातिकै कार्यकर सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिके उद्वसे जीवके एक साथ सम्यग्नस्व और मिध्यात्वरूप मिळा-जुङा परिणाम होता है अतः सम्यग्निध्यात्व प्रकृतिके २५ उदयसे मिध्यात्व कर्मके उदयकी तदन केवळ मिध्यात्व परिणाम होता है और नस्यन्तन्व प्रकृतिके उदयकी तदह सम्यन्त्व-परिणाम होता है। इस कारणसे उस सम्यग्निध्यात्व प्रकृतिक जार्ये जुदी हो जातिकप सम्यग्निध्यात्व रूप मिळा हुआ परिणाम होता है।।२१॥

बन्धीका उदय होनेवर छह आविष्ठक्य बोड़ेसे कालका व्यवधान होनेवर ही मिय्यालकमंके उदयानिमुख होनेवर ही सम्बन्धांनक विनास होता है। संकार—यदि ऐसा है तो बननानुबन्धीके उदयसे सम्बन्धका नास ३० क्यों कहा है ? समाधान—सम्बादके उदयसिमुख होनेके निकटवर्ती बननानुबन्धीके उदयसे सम्पन्धसंकं विनासको सम्मादका होनेवे ऐसा कहा है। बधिक क्या अनन्तानुबन्धीमें सम्बन्धकंत विनासको शक्ति होनेवर में निक्यालके उदयाभिमुख होनेवर हो उस बक्तिको स्थापक होनेते हैं। सासादनमें बतन्त अद्यान अस्थक होता है से पित्यालके उपयोगिमुख होनेवर हो उस बक्तिको स्थापक होता है।

युगपरसन्यक्त्वनिष्यात्वराविकतन्त्य वरिणाममक्कुमा सम्यग्निस्थात्वेषकुरुपुवर्गावर्वे निष्यात्व-कर्मोदयक्तिं तु केत्रकिन्यात्ववरिणाममक्कुमंतुमत्तु सम्यक्त्वक्रुरुपुवर्गावर्देवितु सम्यक्त्त्व परिणामशु नेणककुमंतुमत्तु बढुकारणविदं तत्कार्यं जात्यंतरमप्यसम्यक्त्वनिष्यात्वपरिणामज्ञव-कितमकक्तमं वरियल्यक्ववं

द्द्विगुडमिव वामिस्सं पुरुभावं णेव कारिदुं सक्कं।

एवं मिस्सयभावी सम्मामिच्छो ति णादव्वी ॥२२॥

र्वाषपुर्डामव ध्यामिश्रं पृष्यभावं नैव कर्णु शक्यं। एवं मिश्रकभावः सम्यग्मिध्यावृद्धि-रिति ज्ञातस्यः॥ प्रेतु स्वामिश्रमप्य विषगुर्व गृष्यभावमं माड्वत्वे अस्पर्यस्तु अते सम्यग्मिध्यास्य-संमिश्वरित्वामयुम्मं केवलसम्यनस्याखमुमं केवलसम्यग्नस्यान्यम्यान्यम् मेण् पृष्यभावांद्वं स्थय-१० स्थापिसे शक्यमत्तु । इतु कारलविद्यमातं सम्यग्निस्थावृद्धिः पृत्रितु स्वामिन्यान्यम् । मिष्या च मध्यमिन्या सा तृद्धिः अद्वानं यस्यासो सम्यग्निस्थावृद्धिः। पृत्रितु स्वयुद्धपतु द्वप्यस्तित् युट्युद्

सो संजर्म ण ''शिण्हदि देसबमं वा ण बंधदे आउं। सम्मं वा भिच्छं वा परिवज्जिय मरदि णियमेण ॥२३॥

१५ स संबर्भन मृह्णाति देशसंबर्भवान बध्नात्यायू वि सम्बन्त्यं वा निध्यात्वं वा प्रतिपद्य

प्रकृत्युदयवत् सम्यक्त्वपरिणामो भवति । ततः कारणात् तत्कार्यं जात्वन्तररूपसम्यक्त्वमिष्यात्वपरिणामश्रवास्त्रत भवतोति कातच्यं ॥२१॥

इव-यवा, व्यामिर्ग-संमिर्ग दिषमुद्दं पुवस्मावं कर्तुं नैव शक्यं सवति एवं तथा सम्याम्मध्यात्त्व-संमित्रपरिणामोशि केवलसम्बरक्तस्वतं वा केवलिष्यात्वसावेत वा पृवसावेत व्यवस्थापितुं नैव शक्यो २० मति । वतः कारणात् स सम्यामम्बर्गदृष्टिरित जातक्यो भवति । समीचीनाशौ मिष्या च सम्यामम्बर्ग, सा दृष्ट--व्यवानं यत्यासौ सम्यामम्बर्गदृष्टिरित व्यूत्यतेरिष पूर्वपरिमृहीतात्तरभ्यद्वानाविरत्यायेत सह तत्त्वश्रद्धान मत्रीत तथासेन सकारणकद्वावात । १२२॥

सः-सम्यागम्ब्यादृष्टिर्जीदः सङ्ख्यंवनं देशसंवमं वा न गृह्णति तद्ग्रहणयोग्यकरणपरिणामाना तस्नित्र-संभवात् । तथा स चतुर्गतिनिबन्धनानि आर्युष्णपि न बच्नाति मरणकाले नियमेन सम्याग्मध्यात्वर्यारणामं

२५ जेसे मिळे हुए दही, गुडुको अलग-अलग करना शक्य नहीं है उसी प्रकार मिला हुआ सम्यग्गिष्यात्व परिणाम भी केवल सम्यक्त्वस्य यो केवल मिल्यात्वभागक्रपसे अलग-अलग ज्वस्यापित करना शक्य नहीं है। इस कारण उसे सम्यग्गिष्याद्वृष्टि जानना च हिए। समीचीन और मिथ्या सम्यग्गिष्यादृष्टि जीसके होती है वह सम्यग्गिष्यादृष्टि है। इस स्वयात्ति भी पहले महण किये हुए अलरचल्रहानको त्यागे विना उसके साथ तस्त्रश्रद्धान भी कही स्वयात्ति के साथ तस्त्रश्रद्धान भी कही हो से स्वर्ण किये हुए अलरचल्रह्मानको त्यागे विना उसके साथ तस्त्रश्रद्धान भी कही सहले महण किये हुए अलरचल्रह्मानको त्यागे विना उसके साथ तस्त्रश्रद्धान भी कर्म

बह सन्यिमिण्यादृष्टि जीव सकल संयम अथवा देशसंयमको प्रहण नहीं करता; क्योंकि उनको प्रहण करने योग्य परिणाम उसमें नहीं होते। तथा वह चारों गतियोंमें ले जानेका कारण जो चार आयुक्से हैं उनका भी बन्य नहीं करता है। तथा सरणकाल आनेपर

रै. म<sup>ें</sup>ध्यात्वकर्मोदवरि मिं। र. म<sup>ें</sup>दिरमेतु। ३. म<sup>ें</sup>दवहुन्। ४. म<sup>ें</sup>मत्तु। ५. क मेणु। ६. स १५ ेंद्र्याप्यव्हेर्सा ७. म<sup>ें</sup>तक्वत<sup>र</sup>। ८. म<sup>ें</sup>बिंदरमे। ९. म<sup>ें</sup>बहुन् सं,। १०. स तेण्ड्री।

चियते नियमेन ॥ सन्यास्मय्याद्गिटकोवं सकलसंयमेषुमं वेशसंयमपुनं मेणू केकोळनल्लं । तद्गपृत्वयोग्यकरणपरिणामंगळात्तकोद्धसंग्रहसव्यक्षरादं क्षेते कार्तः बतुर्वासिनवंबनमप्यापुण्यपुनं कट्टुवनल्लं । सरणकालकोळु नियमिद्धसं सम्यामक्यात्वर्शरिलाममं पण्डीबट्टु बसंयतसम्यापृष्टि-स्वपुनं मेणु मिक्यादृष्टित्वयुनं पोदि बेळिक्कं परमवायुष्ट्यमं कट्टि सार्चु ॥

# सम्मत्तमिच्छपरिणामेसु वहिं आउगं पुरा बद्धं । तहिं मरणं मरणंतसमुखादो वि य ण मिस्सम्मि ॥२४॥

सम्यनस्विमध्यात्वयरिणामेषु यस्मिरनाषुः पुरा बढ्ढं। तस्मिन्मरणं मारणान्तिकतसुव्धातो-ऽपि च न मिश्रं।। एतलानुं बढ्ढररभगाषुष्यनप्पत्नीवं सम्यिमध्यात्वयरिणानमं पोहुंगुनागळु सम्यनस्वपरिगामिनिमित्तमप्पः नेणु मिण्यात्वयरिणामिनिमतकमप्पाबुदो च गतिसर्वेषापुष्यं गुनं कटूलवुदु । बळिळ सम्यामध्याद्षिद्याणि मरणकालेकोळ तद्गतियोग्यपरिणामयोळ मरण- १० मरेपदुगुमं बुवितरलये मस्ते सस्यिमण्यायवरिष्याचिक्षात्रव्यवस्तालयोळितप्प परिणामक्कुं। मरणकालेबोळतप्पुदेयक्कुमीवृत् नियमविक्ल।।

रयवस्वा, असंयतसम्बन्दष्टिस्वं वा मिथ्यादष्टिस्वं वा नियमेन प्राप्यैव पश्चान्त्रियते ॥२३॥

परमवायुक्तमं बद्धं तिस्मनेव परिणामं मध्यस्वकते वा मिष्यास्वकत्ते वा गत्यस्व जीवस्य मर्णा मध्यस्व विश्व तिस्मनेव परिणामं मध्यस्वकते वा मिष्यस्वकत्ते वा गत्यस्व जीवस्य मर्णा मद्यति १५ नियः किष्यः, अप्येषामाचार्षणाभिमायेण नियमो नातितः । तथ्या-सम्प्रक्वपरिणामं वर्तमानः किष्यन्त्रेतः तद्योग्यं परअपावृद्धं क्ष्या पुनः सम्प्रक्ति । किष्यस्य विश्व विश्व क्षियन्त्रेतः नियम् विश्व विश्व क्षयते । किष्यस्य विश्व विष

अनन्तानुबन्धि हवायाणा प्रशस्तोपशमो नाह्ति इति तेथामप्रशस्तोपशमे विसंयोजने वा जाते दर्शन-

नियमसे सम्यग्निभ्याह्य परिणामको त्यागकर असंयत सम्यग्दृष्टिपने अथवा मिभ्यादृष्टि-पनेको नियमसे प्राप्त करनेके पश्चात ही गरता है ॥२३॥

सम्यक्त्व परिणाम और मिध्यात्व परिणाममें से जिस परिणाममें सम्यग्निध्यातृष्टि-पनेकी प्राप्तिसे पहळे परभवसम्बन्धी आयुक्तमेका बन्च किया था वसी सम्यक्त्व क्रव या २५ सिध्यात्व रूप परिणाममें जानेपर ही जीवका मरण होता है। यह नियम है। अन्य आचार्यों-के अभिप्रायसे नियम नहीं है। उनके मत्ये सम्यक्त्व परिणाममें वर्तमान कोई जीव उसके योग्य परभवकी आयुक्ता बन्ध करके पुनः सम्यग्निध्यादृष्टि होकर पीछे सम्यक्त्व या सिध्यात्व को प्राप्त करके मरता है। सिध्यात्व में वर्तमान कोई जीव उसके योग्य उत्तर भवकी आयुक्ता बन्ध करके पुनः सम्यक्ष्टि होकर पीछे सम्यक्त्व या सिध्यात्वको प्राप्त करके मरता है। ३० यह कथन वद्वायुक्कके लिये है। तथा सिश्च गुणस्थानमें मारणान्तिक समुद्धात भी नहीं होता है।।२॥

आगे असंयत गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं —अनन्तानुबन्धी कषायोंका प्रशस्त उपशम नहीं होता। इसलिए उनका अपशस्तोपशम अथवा विसंयोजन होने पर तथा दर्शनमोहनीय-

१. म<sup>°</sup>यमुमं देशसंयमुमं । २. म बलिकल्पर<sup>°</sup> । ३. क<sup>°</sup>मकनि<sup>°</sup> । ४. म<sup>°</sup>दोलमंतप्यु<sup>°</sup> ।

बहंते मारवातिकसमुद्धातमुं निष्मणुणस्थानवोल्ह्यः । वनंतरमसंवतगुणस्थानस्थम्पनिक्यणार्थमी सूत्रमं पेळ्चपरः । सम्मण्यदेसभादिसमुदयादो वेदगं हवे सम्मं । चलमल्लिमसगाढं तं णिच्चं कम्मक्खवणहेतु ।।२५।।

 साध्यक्षवदेशधातिन उवयाद्वेवकं भवेत्सम्यवत्वं । बलमिलममार्गं तिहत्यं कर्मेश्रपणहेतुः ।।
 अनंतानुवं विकवार्यगळ्ये प्रस्तापेशमनमहिल्युवीरदमबक्के प्रास्तोपशामनं मेणु विसंयोजनैसापुनिरल् वर्गनमोहंगळ्यः मिक्यात्वकमंगुः सम्यमिक्यात्वकृतिपुने विवेददेवनं प्रास्तोयामननके अश्रस्तोपश्चमनक्के अपनीयक्के नेपापुनं विराह सम्यक्त्ववेदितायात्तिरद्वकं
गळ्युवया द्वापुत्तिवीं तत्वार्षव्यद्वीनकल्यात्र्यः सम्यक्त्यं वेदकमनकुः । तत्सम्यक्त्यं क्ष्म्यम् १० वेश्वयत्तित्वपर्वशिवदीवदं तत्वार्षव्यदीनकल्यात्रयः सम्यक्त्यं वेदकमनकुः । तत्सम्यक्तयं बलम् मिल्तमुमताद्वम्यक्कः । एकं वीके सत्यक्त्यकृत्वयक्ते तत्वार्षव्यतात्रके मार्क्यसम्बद्धाः । इत्यत्वपर्वात्रके मञ्जननमात्रमे
प्रायारप्यवृत्तिवां अत्र कारणाविनवक्के वैश्वयतिव्यक्तमक्कः । इत्यत्वपर्यद्वात्वयननुमितस्तितं जीवकके वायमातम्य तत्वार्थस्त्रां वेदकसम्यक्तं विद्यु वेळ्ळ्यदृत्वः ।

हुबुवे सायोपराभिकसम्यास्त्वमें हुं वेज्ञरुबुवानेके बोडे वर्शनमोहसर्वधातिस्पर्धकाळ्युवया-१५ भावळकावसवदोळं वेदाधातिस्पर्धकरूपमप्प सम्यासवप्रहृत्युबनागुतिवींहमवक्केये उपरितनान्वय-प्राप्तरुपर्धकाळ्ये सवबस्थानस्रक्षणोपशामदोळं समृदुसृतमप्त्रुबरिवं निरयमें वो विशेषणींवदं बट्खिट

मोहिम्ब्यात्वकर्मतान्यिम्ब्यात्वकर्मयोः प्रशस्तोयशान्त्योः कावणीययोवी बातयोः सम्यक्तप्रकृतिदेशपात्तियर्भ-कारामुदये सरोव यत्तरपार्भक्रवात्रकार्या सम्यक्तं अवेत् तर्वदेकताम प्रवित । तृतस्यक्तप्रकृत्युत्ये देशवाति-स्पर्केशदेवस्य तत्त्वार्थक्रवातिकार्यात्रम्यात्रात्त् ततः कारचात् तस्य देषापितवं अवाति । त्यत्तं सम्यक्तर्यक्त्य-दे द्यस्य तत्त्वार्थन्यमान्यक्तं प्रशस्त प्रश्नमान्यक्तं वेदकसम्यक्ष्मित्वच्यते । इत्येव क्षायोशविमकत्यवस्य मान्यस्यमानुक्तं बोलस्य आयमानं तत्त्वार्थन्त्रम्यं वेदकसम्यक्ष्मित्वच्यते । इत्येव क्षायोशविमकत्यवस्य नाम, सर्वनमोहक्ष्मेपात्रिस्यक्तान्यस्य स्वात्रम्यस्य स्वात्रम्यस्यक्तः । स्थितमान्यस्यक्रव्यक्तपुर्ये तस्येशोगितनानुदय-प्राप्तस्यक्षानां व्यवस्यान्यवार्थन्यं । सित्यस्यति विधिषेतः ( अपन्येनान्यनुद्विद्वार्थन्यः)

के भेद मिण्यात्व कर्म और सम्यामण्यात्व कर्मका प्रशस्त उपशम अथवा अप्रशस्त उपशम २५ अयवा अय होनेके सम्मुख होते और सम्यन्द्व प्रकृतिकर देशवाति स्पर्द्वकों का उदय रहते हुए हो जो तत्त्वार्थ अद्भान रूप सम्यन्दव होता है, उसका नाम वेदक है। उस सम्यन्दव प्रकृतिके उदयमें देशवाति सम्द्रकोंका उदय तत्त्वार्थके अद्भानको विनष्ट करनेकी शक्ति शेल्य होनेसे वह सम्यन्दव चल मिल्न और अगाद होता है। क्योंकि सम्यन्दव प्रकृतिका उदय तत्त्वार्थ अद्भानमें सक उत्पत्न करने मात्रमें स्थापार करता है। इसी कारणसे वह देशवाति ३० है। इस प्रकृति सम्यन्दव प्रकृतिक उदयको अनुभवन करनेवार्थ वावेक होनेवाला तत्त्वार्थ अद्भान वेदक सम्यन्दव कहा जाता है। इसीका नाम खायोध्येश्वासिक सम्यन्दव है, क्योंकि दशन मोहके सर्वधाति स्पर्दकोंका उदयामाव रूप ख्रय होनेपर तथा देशवाति स्पर्दक स्प सम्यन्दव प्रकृतिका उदय होनेपर और उसीके उपरक्षे अनुस्य प्राप्त निवेकोंका सद्वस्था रूप

१. क प्रती 'बहुंसे' इत्यादि नास्ति । २. म<sup>ी</sup>न मुमार्गु। ३. क प्रकृतिवाति । ४. क<sup>8</sup>नमप्पा<sup>°</sup>। ३५. ५. क<sup>8</sup>कृतिय वे<sup>°</sup>। ६. क<sup>8</sup>म्में सू । ७. म<sup>8</sup>नमृ वे<sup>°</sup>। ८. म क्ल्यनें में <sup>°</sup>।

सागरोपमकालावस्यायि येतुरकुष्टविवर्कीय पेळल्यहु हु । क्रम्तवमहेतुर्वेबुवीरवं मोक्षकारणंगळप्य सम्यागकानकारिकपरिवार्वपळाळु सम्यनस्यमे मुख्यकारणये वितु सुविवस्तयदृदु ।

वकसम्पन्धवको शंकाविमर्जनकुं यथासंभवनापि सम्पन्धविम् कार्यक्षेत्रः कार्यक्ष्यस्य सम्पन्धविम् कार्यक्ष्यस्य सम्पन्धविम् वृद्धिकः सम्पन्धविम् विम् रूपि सिद्धमाष्ट्रविम । चलमिलनापाद्यस्य सेते पेळ्वपं प्रयमोद्दिश्यकमं बृद्धः । स्रोक्षे

नामास्मीयविशेषेषु चलतीति चलं स्मृतं । लसक्लोकमालाच जलमेकमिव स्थितं ॥

यंबित पेळेल्पट्टबिवित बोडे बाप्तागमपदार्यसद्धानविकल्पगळोळु बिलसुपुर्ये बितु बलमं-बुदे ते दोडे—"स्वकारितेःस्वृंग्लैत्यादी देवांच्यं मेज्यकारित । अन्यस्यायमिति स्नाम्यम्मोहाण्डादी । १० ऽपि चेटते ॥" एवित् प्रकारिताहण्येत्याविगळोळु मतश्वविद समायं देवः एवित्तु अन्यकारिता-हेन्वत्याविगळोळ्यस्यायं देवः एवं प्रकारिताह्यविद्यं वेशक्त्य, भवनवत्ताचिदं सलस्य पेळल्पट्टाइ । इत्लि वृष्टांतम् वेळ्यवव । नानाकल्लोळपाळेळाळे वु बलमो देवाबोडं मानाक्यांव चिलसुपुर्ये ते

उत्कर्षण ) यद्वष्टिक्षायरोपमकाठावस्थायोखुक्कृष्टिबक्षयोक्त ( न तु सार्यकाठिकः )। कर्मसवपग्रेतु इरयनेन मोसकाराकस्यन्यवं नत्तानवारिकपरियामेषु सम्बस्योन मुक्काकारणिति सुच्यते । वेदस्तस्यम्बस्यय यंकादियाना १५ कपि ययात्रेमयं सम्यस्तिममृकानेच्छेदनाकारणसम्ययनत्त्रकृत्युद्वायुत्यस्य । औरवामिकश्चायिकसम्यस्वयोर्गठ-जननकारणतद्वामायात्रिमर्गठकं सिद्धामित जानीति । चकारीमि क्यत्वति । तम चक्रतं यदा-

नागासीयविधेषेषु चकतीति चर्क स्मृतम् । कराक्ष्यकोकमाकाबु बक्रमेकमिव स्थितं ॥ नागासीयविधेषेषु आप्ताममपदार्थनद्वानीवकस्येषु चकतीति चर्क स्मृतं । तद्यवा— स्वकारितेर्हर्णनैत्यादी देवोऽयं ग्रेज्यकारितं । अन्यस्यादगिति आम्मन् मोहाष्ट्राद्वाऽपि पेष्टते ॥ स्वकारितेर्हर्णनैत्यादी ममायं वेद इति मदीयसेन, बन्यकारितेर्हर्णनैत्यादी परकीयसेन व अवनाध्यक-मित्युक्तं । अत् दृष्टात्याह्न—नामाकस्योकमालास् जनमेकस्यस्थितं तथापि नामाक्ष्ये चलति तथा मोहात

उपराम होनेपर वेदक सम्यक्तव होता है। 'नित्य' विशेषणसे यद्यपि वेदक सम्यक्तवका जपन्य काल अन्तर्मुहर्त है तथापि छिलासठ सागर प्रमाण स्थितिसात दीपेकाल तक स्थायी होनेसे उत्कृष्ट विश्वस्था नित्य कहा है। नित्यसे वह सदाकाल रहता है ऐसा अर्थ नहीं लेना २५ प्लाहिए। 'क्सेम्स्रपणहेतु' अर्थात वह सम्यक्तव कर्मोंक स्थपणका कारण है, इस विशेषणसे यह स्वित्य कर्माक स्थपणका कारण है, इस विशेषणसे यह स्वित्त किया है कि मोक्षके कारण सम्यक्त्रित सम्यक्ता और सम्यक्त्वारित्रक्रण परिणामोंमें सम्यक्तव ही मुक्य कारण है। वेदक सम्यक्तवके शंका आदि सल्य भी यद्यासम्भव सम्यक्तको मुक्से नष्ट करनेमें असमर्थ सम्यक्तक प्रकृतिके उत्पत्त होते हैं। औप-प्राप्तिक सम्यक्तव क्षेत्र के प्रस्पक सम्यक्तको स्वर्थ साम्यक्तव क्षेत्र करने क्ष्या सम्यक्तव क्ष्य करने क्ष्य करने क्ष्य क्ष्य करने विश्वस्थ सम्यक्तको स्वर्थ स्थावक सम्यक्तव में सक्ते उत्पत्त करनेमें कारण सम्यक्तव प्रकृतिके उद्यक्त क्ष्य अभाव होनेसे निर्मकता सिद्ध है ऐसा जानो।

चल आदिका लक्षण कहते हैं — अपने ही नाना विशेषोंमें अर्थान् आप, आगम और परार्थ विषयक श्रद्धानके विकलोंमें जो चलित होता है कसे चल कहते हैं। जैसे, अपने द्वारा कराये गये कितविष्य आदिमें 'यह मेरे देव हैं' इस प्रकार अपनेपनेसे और इसरेकें द्वारा कराये गये जिनविष्य आदिमें 'यह परावा हैं' इस प्रकार मेद करतेसे चल दोष कहा है।

१. कतदुभयभाव<sup>°</sup>।

मोहात्सन्यक्तव्यकृत्युवयविवं आद्धोनुं भ्रीमसुत्तं चेव्टिसुगुं ॥

मिलनमें बुदे तेने। "त्वस्पालक्ष्माहात्म्यं वाकात्तम्यवस्यकर्मणः। मिलनं मलसंगेन शुद्धे स्वर्णमिनोज्ज्ञवेत्।" तदि सम्पन्त्वं सम्पन्त्वप्रकृत्युव्यवत्तर्णिदं पद्येपत्पडवमाहात्म्यमनुळुवनकुः

भदनके मलसंगाँव मलिनत्वमृद्भविसुगुं शुद्धमप्प स्वर्णमें तंते ॥

अगाउन महस्ता विकास विकास के अपना अगाउन कि स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्व करतहे स्वाप्त ।।" अंते आप्तापामवदार्थम्य वाचस्यानदो हर्षतहं क्रियेगाउमें बुद्ध ते दोडः— "समेप्यनन्तर्शास्त्रवे सर्वेषामहृतास्य । वेदोऽस्मै प्रभूरेषोऽस्मा इत्यास्य। सुद्शामि। ।" एदितु तोवहित्तमक्कुनदे ते दोडे एक्लाऽह्त्यरमेशिक्यूमनेवास्त्रिव समानमागृत्तिरहु ई

एवतु तावराचराहराहरमम्बुभवत वाड एलकाहरपरमाध्यक्त्ग्नत्वज्ञास्त्रव समानमागुणारणु ६ शांतिकक्रियेगे शांतिनाचवेदगु प्रभुवनकुमो विकाबनाझानाविक्रियेगे पाश्वेनायने प्रभुव वित्यावि १० प्रकाराह स्वित्रीयस्यसंभवत्ताचिदं। एतीगळ्वृत्रकरतलगतयिद्ध शिषलसंबयनेयिदसगांडमेते-वेवकसम्प्यनस्यमुभे विरिद्ध ॥

अनंतरमोपशमिकक्षाविकसम्बन्त्वंगळुःपत्तिकारणस्वरूपप्रतिपादनार्थमिदं पेळ्दपरः ।

सम्यक्त्वप्रकृत्युदयात् श्रद्धानमपि भ्रमणं चेष्टते । अब मलिनत्वं यद्या---

तदप्यक्रवमाहास्यं यकात् सम्यक्ष्यकर्मणः । मिलनं मलसंगेन पूर्वं स्वर्णीमवोद्भवेत् ॥ १५ तदपि सम्यक्तं सम्यक्ष्यकृष्युद्धायक्ष्यमाहास्यं भवति । तत्त्व मलसंगेन मिलनं जायते यया सूर्वं स्वर्णं तथा अवसायक्तं याच्या

> स्थान एव स्थितं कंप्रमगाडमिति कीरयेते । बृढयण्टिरिवात्यक्तस्थाना करतले स्थिता ॥ स्थानं एव-जातागमयदार्वप्रद्धानायस्थायामेव स्थितं कंप्रमेव अगाडगिति कीरयेते । तथया---समेऽयानन्तराक्तिस्वे सर्वेषामहृतामयम् । देवोऽस्मं प्रमुरेपोऽस्मा इत्यान्या सुदृशामयि ॥

हति तीव्रविषरिहते मंगति । तदाया-सर्वेषा अहंत्यरमेण्डिना अनन्वावितत्वं तमाने स्थितेत्रीय अस्म सात्तिक्रमंगे सात्तिक्रियापे सान्तिनावदेदः प्रभृषेवति, अस्पे विध्यत्वितावत्तिक्रमंगे विश्ववितावत्तिक्रमागे वार्यनायदेवः प्रमृत्तिस्थाविष्ठवारेण विश्ववित्तयसंभागत् । यथा वृद्धकत्त्वणवर्धाः विश्वविद्यान्यस्थाया स्थाया तथा वेदकारमास्थ्यपे ज्ञातस्य । अब स्थायमिक्ष्यायिकसम्पन्तस्योक्ष्यतिकारणं त्वस्यं च प्रतिवादयति ।

६५ र. म<sup>ें</sup>नमुं। र. म भ्रमियुर्सुं। ३. क फंप्रमगाड<sup>े</sup>। ४. म<sup>ें</sup>स्वदोस्समामिक्तिरस्तु। ५. क<sup>े</sup>गाडकस<sup>े</sup>। ६. प्रमुरेकोस्या।

# सत्तण्हं उवसमदो उवसमसम्मो खयादु खड्यो य । विदियकसायुदयादो असंजदो होदि सम्मो हु ॥२६॥

अनंतरं तस्वार्थश्रद्धानको ग्रहणत्यागावसरप्रवर्शनार्थमी गायाह्यमं पेळवपं ।

म विषयंते अन्तः अवसानं यस्य तदनन्तं मिध्यास्तं, तदनुबण्गनोत्येवंशीला अनन्तानुबण्यिनः क्रोषमानगायालोभाः, मियानसम्पिमध्यास्तमम्बर्णक्षवन्त्रम्वदर्शन्तेष्ट्रस्यं चेति सम्प्रकृतीतां सर्वोत्तयोत्तर्शस्यः 
१५
सम्बर्णस्यन्तवते । तथा तासानेव समञ्जूतोनां स्थात् सामिकं सम्यस्तं नवति सम्प्रकृतमान्त्रस्यम् निर्मलं
भवति राष्ट्राधिमफलेशस्यान्यनुर्गसिसम्बरात् । तथा लिश्चलं मवति सामामपदार्थविषयण्यद्यानिकस्त्रयेषु व्वविषयि
स्वलनाभावात् । तथा गादं भवति आसादिषु तीवस्त्रिससम्बर्गत् । इदं मलासंभवादित्यं तु सम्परस्वश्रकृत्युदयस्यानात्यन्ताभावातिति जातस्य । एवन्तिविषसम्बर्णस्यः गरिषातस्यम्हिः दितीसस्यामाणां अभरत्यक्षयानावरणकोषमानमामालोगानामन्यवभीदयेन असँयतो भवति ॥२६॥ अय तस्वार्षभद्यानस्य प्रकृत्यस्यामवद्यरं 
१९
स्वरम्यानि

आगे दो गाथाओंसे तत्वार्थ श्रद्धानके प्रहण और त्यागका अवसर कहते हैं-

१. स<sup>°</sup>शकोकेस्लियु<sup>°</sup>। २.स<sup>°</sup> अकुमदेर्तेदो<sup>°</sup>।३. स<sup>°</sup> अकुमेंदोडे<sup>°</sup>।४.क<sup>°</sup>दृष्टि अप्र<sup>°</sup>।

# सम्माइड्डी जीवो उवइड्डं पवयणं तु सहहदि ।

सदृहदि असञ्मावं अजाणमाणी गुरुणियोगा ॥२७॥

सन्यम्बृष्टिजीयः उपविष्टं प्रवक्तं तु धहुवाति । अङ्ग्रात्सत्भावमजानानो गुर्वनियोगात् ॥ जावनोध्येनहांविषुक्राविष्ट्रमण्डे अस्वाति नंबुपुसव-५ रोळसेवभूतमध्य अतस्यवम् तनमे विज्ञोबक्षानशुन्यस्वर्विदं बेवलं गुरुगळप्वहेवाविगळ तस्यावेयमर्काविति संबुप्तातं सम्यवृत्तियवेष्ट्रमुक्ते भीदिवाकानतिकसमप्युवरिदं ।

सुत्तादी तं सम्मं दरिसिज्जंतं जदा ण सद्दृद्धि ।

सी चैव इवइ मिच्छाइड्री जीवी वदी पहुडि ॥२८॥

सूत्राणं सम्यादश्यमानं यदा न घड्षाति स चैव भवति मिध्यादृष्टिजोवस्ततः प्रभृति ॥ अन्तसदर्भध्दाननप्पान्नासम्यादृष्टियथ्य जोवनावंगळोच्मं कुशनरप्पावार्यातरपळिवं पेरंगे तो गृहोतासवर्यमण्य विवरोतत्त्वमं गणवरादिक्वित्तत्त्रमं तोर् सम्यन्त्रक्र्यमानममं दुरा-प्रमावेशिवं नंबुवनरुलनागळ्मोदन्गांडु मुंबाजीवं मिध्यादृष्ट्यक्कुमेकं वोचे सूत्राभद्धानिवना-ज्ञातिकमं सूत्रमिद्धसप्युदे कारणमाणि ॥

अनंतरमसंयत्रवसम्यादृष्टित्वंगळ्गे सामानाधिकरण्यप्रदर्शनार्थमिदं पेळ्वपर ।

 यः ष्ठर्शस्त्रपटि प्रवचनं बानागमण्यार्थम्यं अट्याति—रोचते, तेषु असङ्गानं-अतरवमपि तस्य विशेषज्ञानगुरुपत्वेन केवलगुरुपियोगात् अर्दराद्याजातः अट्याति सोप्रीप सम्यादृष्टितं भवति तराज्ञाया अमितकमात् । १२७॥

तवा अस्यर्थप्रदानः आज्ञासम्पर्षृष्टवाँनी यदा कुशकानायांन्तरैः प्राक्तनदर्गृहीतास्यर्कपविपरोततःवं गणवपारिकसित्तमुनं दर्शयित्वा सम्बन्धकत्वमाणं तत् दुरावहादेवेन न श्रद्धाति तदा प्रमृति स ओवो १० मिच्यादृष्टिर्मनति । सुन्नाश्रद्धानेन बाह्मातिकसस्य सुप्रसिद्धत्यादेव कारणात् ॥२८॥ वशासंज्ञतत्वसम्पर्दृष्टिययोः सामानाष्ट्रिस्यर्थः प्रदर्शाति —

जो जीव अहर्ने आदिके द्वारा उपदिष्ट प्रवचन अर्थान आप्त आगम और पदार्थ इनकी श्रद्धा रखता है, साथ ही उनके विषयमें असद्भाव अर्थान अत्वव भी स्वयंके विदेश झानसे मुन्दानेसे, केवल प्रके नियोगसे कि जो गुके कहा वही अर्वन भागाव कि रूप के प्रकार के स्वयंक करता है। अर्थान अपनेको विदेश झान न होनेसे और गुक भी अल्झाबो होनेसे वस्तुवक्षण अन्यथा कहें और यह सन्ययदृष्टि उसे ही जिनाझा मानकर अवरवका श्रद्धान करते हैं जे तम भी वह सन्ययदृष्टि हो है; क्योंकि उसने जिनाझाका उल्लंभन नहीं किया।।१९॥।

उक्त प्रकारसे असन् अर्थका अहान करता हुआ आक्षासम्यग्दृष्टि जीव जब अन्य ३• कुशल आषार्योक द्वारा पृथमें उसके द्वारा गृष्टीत असरवार्यसे विपरीत तस्व गणघर आदिके द्वारा कथित सूत्रीको दिखाकर सम्यक् रूपसे बतलाया जावे और फिर भी वह दुरामहवश उस सरवार्यका अद्वान न करे तो तस समयसे वह जीव मिथ्यादृष्टि होता है; क्योंकि गणघर आदिने द्वारा कथित सूत्रका अद्वान न करनेसे जिनआहाका उल्लंबन सुप्रसिद्ध है। इसी कारण वह मिथ्यादृष्टि है।१८।।

३५ १. म सब्भावम । २. म "गमिदेदितु सदाजेषु भवछ "। ३. क "बोडिदऽऽजाऽतिक्र "। ४. स "नागलोम्में।

णो इंदिएसुविरदो णो जीवे थावरे तसे वापि ।

जो सदहदि जिणुतं सम्माइड्डी अविखो सो ॥२९॥

नो इंडियेषु विरतो नो जीवे स्थावरे त्रसे वापि । यः व्यह्माति जिनोक्तं सम्यादृष्टिरसंयतः स.॥

वायनोध्योंनिव्रययिव्ययंगळोळ् विरतिरहितन्। स्यावरत्रसजीववघेषोळ् येण् विरतिरहितन्। विनोक्तमं नंबुगुमातनविरतसम्पद्गव्यवस्कुमिर्यस्यितस्यस्यायाः सम्पद्गविरूष एवितु समाना-विकरणत्यं सम्पितसम्यत् । अपि शावरिवरं संवेगाविसम्यस्यवुर्णगळ्सुचिसस्यस्युर्ग् । अत्रेश्यमप्य-विवरत्यविवेशवण नम्यवीयकसम्युर्वरिव अधस्तनगुणस्यानंगळनितरोळं संबंधिसस्पद्गुं। अपि-शक्यवियमुक्तेपेयुर्म्युः ॥

अनंतरं वैशास्त्रतगुणस्याननिर्देशार्थमा गाबाह्यमं पेळ्ब्परः । पञ्चस्खाणुदयादो संजमभावो ण होदि णवरिं तु । योववदो होदि तदो देसवदो होदि पंचमओ ॥३०॥

प्रत्याख्यानोदयारसंयमभावो न भवति । विशेषोऽस्ति तु । स्तोकवर्तं भवति ततो देशवतो भवति पञ्चसकः ॥

या इन्द्रियविषयेषु नो विरतः विरतिरहितः, तथा स्थावरत्तस्वीवविषयेषे नो विरतः, जिनोस्तं प्रवन्ने १९ अद्धाति स जीवः अविरत्तसम्बद्धिनंबति । अनेन अवेयत्तस्रासी सम्पर्द्धिक्षेति समानास्विदरण्यं सर्गियतं जातान्। अपियन्ते संवीविद्यास्य स्थाविद्यास्य स्थाविद्य स्थाविद्यास्य स्थाविद्यास्य स्थाविद्यास्य स्थाविद्यास्य स्थाविद्यास्य स्थास्य स्थाविद्यास्य स्थाविद्यास्य स्थाविद्यास्य स्थाविद्यास्य स्थाविद्यास्य स्थाविद्यास्य स्थाविद्यास्य स्थाविद्यास्य स्थाविद्यास्य स्थाविद्य स्याविद्य स्थाविद्य स्थावित्य स्थावित्य

अनन्तानुबन्ध्यस्थानावरणक्यायाष्ट्रकोपद्यमात् प्रत्यास्थानावरणक्यायाणां देशयातित्यर्थकोदये वाते सर्वेषातित्यर्थकोदयाभावस्त्रणस्येन सकस्तयमभावो न भवति । (ववति ) विद्योगोर्तस्त तु पुनः (स एव २०

आगे असंयतत्व और सम्यग्दृष्टित्वका सामानाधिकरण्य—अर्थात् दोनोंका एक ही व्यक्तिमें एक साथ होना दिखळाते हें—

ो इन्हियों के विश्वों में 'नोविरत' अर्थान् विरित्रहित है, तथा स्थावर और त्रस जीवकी हिंसामें भी गोबिरत अर्थान् त्रस-स्थावर जीवकी हिंसाका त्यागी नहीं है। केवल विन सगवानके द्वारा कहे हुए प्रवचनका अद्वान करता है। वह जीव अविश्रत सम्ययन्ति २५ होता है। इससे जो असंयत है वही सम्ययन्ति है इस प्रकार सामानाधिकरण्यका समयन किया है। 'अर्थि' अन्यसे सेवेग आदि सम्यवस्थके गुणीको स्चित्र किया है। उससे अनुकरण में स्वित्र होती है। यहाँ जो अविरत विश्वेषण हैं वक्ष अन्ययशिक होनेसे नीचेके गुणस्थानों-में भी लगाना चाहिए। यहाँ तक सब अविरत होते हैं।।१९॥

आगे दो गायाओंसे देशसंयत गणस्थानको कहते हैं--

जान पा गानाजा राज्य पा गुन्यामा का कुर व — अननतातुवन्धी तथा अम्याक्यानायरक्य आठ कपायों के उद्यासने, और प्रत्याक्यानायरक्य कपायों के उद्यासने स्थाने के द्वयामावस्य कपायों के देशवाती स्थाकों के द्वयामावस्य अपयों सक्क संयमक्ष भाव नहीं होता। किन्दु हतना दिशेष हैं कि स्तोक्ष्यतस्य देश-संयम होता है अर्थों प्रत्याक्यानावरण कपायके उदयमें सक्क पारिकस्य परिणाम नहीं

. 4

१५

अनंनानुबंध्यप्रत्यास्थानावरणकवायाच्डकोपञ्जमवर्त्तीणवं प्रत्यास्थानावरणकवायंगळ देश-चातिस्त्यवेकोवयमुमूदागुत्तिरकं सर्वधातिस्त्यवेकोवयाभावकञ्जगमस्य क्षयविदं सकलयंग्रमभावनागतु । विशेषमंद्र मत्तं वेशसंयनमस्कृ । तद्वतं वेशसंयतमानपंचनगुणस्थानवत्तिजोवनींवतरियस्त्यवृतुं ॥

जो तसवहाओं विरदी अविरदओं तह य थावरवहाओं ।

एक्कसमयम्मि जीओ विरदाविरदो जिणेक्कमई ॥३१॥

यस्त्रसवधाद्विरतोऽविरतस्तवा च स्थावरवधात्। एकस्मिन् समये जीवो विरताविरतो जिलेकमति:।

आतने बिरताबिरतने बितु व्यवबेशिसस्पट्टं एककाल्योळे यावनोवं त्रसबेयपाणियं विरतनं स्वावर्शवये)गत्ताज्यं अविरतनुमा जीवं विरतन्त्वा गाविवरतन्त्व । एर्वितु विषयभेवापेकं १० यिवं अविरायबिदत्ति विरत्ति विरायभेवापेकं १० यिवं अविरायबिदत्ति विरत्ति विरायबिदत्ति विरायबिदत्ति विरायबिद्यत्ति विरायबद्यत्ति विरायविष्यविद्यत्ति विरायबद्यत्ति विरायबद्यत्ति विरायबद्यत्ति विरायबद्यत्ति विरायबद्यत्ति विरायबद्यत्ति विरायविद्यत्ति विषयविद्यत्ति विषयित्ति विषयविद्यत्ति विषयित्ति विषयविद्यत्ति विषयविद्यत्ति विषयविद्यत्ति विषयविद्यत्ति विषयित्यत्ति विषयित्यति विषयित्यत्ति विषयित्यत्ति विषयित्यत्ति विषयित्यत्ति विषयित्यत्यति विषयित्यत्ति विषयित्यत्ति विषयित्यति विषयित्यत्ति विषयित्यत्त

तदनंतरं प्रमत्तगुणस्याननिरूपणमं माडल्वेडि गाथाद्वयमं पेळ्दपर ।

संजलणणोकसायाणुदयादी संजमी हवे जम्हा । मलजणणपमादी वि य तम्हा ह पमत्तविरदी सी ॥३२॥

संज्वलनोकवायाणामुब्यारसंयमो भवेद्यस्मान्मरूजननप्रमाबोऽपि च तस्मारखलु प्रमुचलनतः सः ॥

विशेषो वसर्थे—स्त्रोक्त्रतं ) वसर्थ्यमो सर्वति । तद्वान् देशसंयतनामा पञ्चयपुणस्यानवर्ती जीवो जातस्यः ॥२०॥ स एव विराजित्व सि स्वर्षवस्यते एकसाने एव सरक्षवणादितः स्वावस्यान्वित्तं त्र कावे । विराजास्यानवित्तं वस्त्रवे विषयचेवरेषस्या स्वित्येतेव विराजित्व क्षार्थे सार्वे प्रवित्तं । तथा चक्रके । स्रयोक्षनं विना स्वावरवस्यपित न करोत्रोति स्वाव्येयो मर्वति । किनेतु-आतादिषु, एका-केवला, मतिः-इच्छा, वर्षित, स्वराजी विनेत्रमति । इत्यनेन देशसंयतस्य सम्पर्शृष्टिवर्शियणं निकर्णित जातं । इद आदिशेषक्ष्येन इत्यानां प्रवृत्तानेव विशेषपात्रवे संबन्धानीय सति ॥३१॥ प्रस्तात्रवान्तां नायान्वेयान्तां नायान्वेयान्त्रवे स्व

होता है क्योंकि प्रत्यास्थान अर्थान् सकल संयमको जो आवरण करती है उस कपायको प्रत्यास्थानावरण कहते हैं। देशसंयमसे युक्त जीव पंचम गुणस्थानवर्ती होता है।।३।।

बही देशसंयत विरताविरत भी कहा जाता है; क्योंकि एक ही कालमें जो जीव प्रसार्दसासे विरत है वही जीव स्थावरहिंतासे अविरत है। इस तरह जो विरत है वही अधिक अधिक के बिलत है। इस तरह जो विरत है वही अधिक हो कि बिलत है। विषयोग्दकों अपेक्षा कोई विरोध न होनेसे 'विरताविरत' व्यवदेशके योग्य होता है। तथा 'च' शब्दसे प्रयोजनके विना स्थार हिंसा नहीं करता है ऐसा व्याख्यान करना योग्य है। उसको रुचि एकसात्र जिन भगवाब्से होनेसे वह जिनेकमति होता है। इससे देशसंयतके सम्यग्दृष्टित्व विशेषणका कथन किया है। यह विशेषण आदि दीपक है अतः आतोके भी गुण्यानोंमें विशेष रूपसे इसका सम्बन्ध करना चाहिए ॥११॥

आगे दो गाथाओंसे प्रमत्तगुणस्थानको कहते हैं-

३५ रे. म<sup>°</sup>जल्लमेदितु।

संज्वलनसर्ववातिस्पर्वकंगेळुव्याभावलक्षणमध्य स्ववोळं द्वावशक्षणांग्रामुद्रयप्राप्तः संज्वलनगोकषायनिषेकंगळ्पम् स्ववस्थालक्षणमध्युरशामदोळं संज्वलनगोकषायदेशयातिस्पर्वकंग गळगमुद्रविवक्षीर्व्वं क्षायोषशमिकमध्य स्कलसंयममध्युद् ।

संज्वलननोकवायवेशवातिस्वयंकतीबोहयवक्ताणिवं संयममलजननप्रमावमं पृट्टुपृमाबुद्दो ह कारणविवसदु कारणविव प्रमत्तरचानी विरत्तरच एवितातं वच्ठुणस्यानवित प्रमत्तसंयतने हु

वेळल्वट्टं ।

ृिपृषं विविवज्ञवस्स संजमस्स खवोषस्मि[य]नःपव्रुप्यायणमेसफलताबौ कर्ष संजळण-णोकसायाणं चरित्तवरोहीणं चारितकारपत्तं । (प) हेसमाबितेण सर्वाववस्तुणविण्यान्युरुण-सितावरहिवाणमुद्यो विक्जनाणी वि ण सकजकारको त्ति संजमहेदुत्तेण विविवखसाबो । बत्युदो हु कन्जं पद्रुप्यायेवि । मळजणणप्यादो वि य, अवि य इत्यवचारणे । मळजणणप्यादो १० चेव जन्हा एवं तस्हा हु पसमिवरदो सी । तमुकलम्बयि वि ।

#### वत्तावत्तपमादे जो वमइ पमत्त संजदो होदि । सयलगणसीलकलिओ महन्वई चित्तलायरणो ॥३३॥

यस्नात्कारणात् संज्वलनसर्वजातिषयंकीरयाभावल्यालस्य द्वाद्यक्षयायाणाननूद्यप्राससंज्वलननीक-प्रायमिषेकाणां च सदस्याज्वलणीयग्रमे च संज्वलननोक्ष्यायदेश्याणीत्म्यंवतीद्रीद्यात् संयम् मञ्जलनम्याद्वस्र १५ उत्पावते तस्यान्यस्याव्य प्रमादस्याणी तदस्यवे ता स्वध्नण्यस्यान्यतं जीव स्ममस्ययत् रद्युष्यते । विश्विष्वस्यस्य संज्ञास्य ब्रजीवस्मित्तगढुप्पायणमेत्तकलारो क्य स्वल्यणोक्ष्यायां चारिस्विरोहीणं चारिसकारपतं ? देशपारिक्त सर्वावस्यम्याप्यिणम्नुन्वलातिहारिद्याणमुद्यो विज्ञमाणीव च सक्जनकारणीति संस्वदेहुतेच विविच्यस्यादो, सन्तुवी दु क्यत पहुज्यापेदि मज्जलणपन्यादो वि य, अवि य इत्यवधारणे । मज्जणप्यमादो चेव बहा एवं तस्य हु प्रमानिद्यते हो । तमुक्कनवादि—

तिस कारणसे संज्वलनकषायके सर्वषाती स्पर्द्धकोंका उदयाभाव लक्षणकप क्षय होनेपर और बारह कथायाँका तथा उदयको न प्राप्त संज्वलनकषाय और नोकषायके निषकों का सद्वस्थारूप उपश्म होनेपर तथा संज्वलन और नोकषायके देशवाती स्पर्द्धकोंका तीव्र उदय होनेपर संयमके साथ मलको उपलन्न करनेवाला प्रमाद भी उदयक्ष होता है विस कारणसे छठे गुणस्थानवर्ती जीवको प्रमाद और विरत अर्थात् प्रमक्सयत कहते हैं।

अंका—संब्वलन और नोकषायोंका प्रयाजन तो विवक्षित संयमको सायोपस्मिक रूपसे उत्पन्न करना है अर्थात् उनके क्षयोपसमसे विवक्षित संयम उत्पन्न होता है। क्योंकि वे चारित्रकी विरोधी हैं। यहाँ गाथामें उन कषायोंको चारित्रका उत्पादक कैसे कहा है?

समाधान—संब्वलन और नोकवाय देशघावी हैं। अतः उनमें अपने प्रतिपक्षी संयम गुणको निर्मूलन करनेकी शिंक नहीं है। इससे उनका चदय रहते हुए भी अपना कार्य करनेमें ३० असमर्थ है। अतः गाथामें उन्हें संयमका हेतु उपचारसे कह दिया है। वास्तवमें तो ने अपना कार्य ही करते हैं। वर कार्य है सलको उत्पन्न करना। 'अपि' अन्यारण अर्थमें आया है, अतः इनसे संयममें मलको उत्पन्न करनेवाला प्रमाद ही उत्पन्न होता है इससे उसे प्रमत्त-विरत कहते हैं॥२२॥

आगे उसीको कहते हैं—

२५

١.

व्यक्ताव्यक्तप्रमादे यो बसित प्रमत्तसंयतो अवित, सक्छणुणशोळक्कितो महानतो चित्र-काचरप्रविक्ताकाचरको वा॥ ध्यक्तमण्य स्वेसंवेष्ठम् पराकुमेशमुम्पुद्वरीळं अध्यक्तमणुदरीळं प्रत्यक्षमानिमाळुगेस संवेक्षमण्य प्रमादबोळमावनोळ्यं संयतं वित्रमुणकुरित्वर् संत्रत्यातं चारित्रमोहनीय-क्षयोशकामणहात्यविद्यं सक्छणुणशोळशोळकाळेल्तुं महावतितुमणकुर्मितिक साक्रव्ययुं महत्युं ५ बेक्षसंयतापेक्षांयदमे विरावृद्धः बहु कारणविद्यते प्रमत्तसंयतं संतं वित्रकाचरणा अववा वित्रक चित्रमानिम्यं क्षातीति वित्रकं, चित्रकाचरणाः । अववा वित्रक्ष सार्वस्थित स्वतं व्यक्तिस्थानिक्यावर्षः। अववा वित्रका सार्वस्थान्य प्रदानामं वित्रकावरणाः येवाविक्षयस्य स्वायानिक्यावर्षाः।

अनंतरमा प्रमादंगळगे नाम संस्थाप्रदर्शनार्थमागि पेळ्डपर ।

विकहा तहा कसाया इंदियणिहा तहेव पणयो य ।

चद्र चद्र पणमेगेगं होति पमादा हु पण्णरसा ॥३४॥

विकय।स्तया कवाया इन्द्रिय निद्रास्तयेव प्रणयश्च । चतस्रश्चरवारः पञ्च एकैको भवन्ति प्रमावाः पञ्चवशः॥

संयमविष्ठद्वमप्य कवेगळं विक्वेंपाळं बुद्द । कवन्ति हिंसति संयमगुणमे वितु कवायंगळं बुद्द । १५ संयमविष्टोचिगळप्य इन्द्रियक्वापारंगळ्निद्रियगळं बुद्द । स्त्यानगुद्धचादिकर्म्मत्रितयोदर्याददसं

ध्यक्तं स्वर्तवेदी, अध्यक्तं-प्रत्यक्षज्ञानिनामेव संवेदी व प्रमादे यः संयती वर्तते स चारित्रमोहनीय-स्रायोपश्यमाहारम्येन सकलगुणबीककोळतो महावती ( अपि ) मर्वात । अत्र साकर्त्यं महत्त्वं व देशसंयतापेक्षया ज्ञात्कम्म । ततः कारणादेव प्रमत्तवंतः चित्रकाचरण इत्युक्तं । वित्रं-प्रमादिमिश्रं कार्ताति चित्रकं, चित्रकं वावरण सत्याकी चित्रकाचरणः । अव व वित्रकः-सारंगः, तद्वत् सर्वाक्ष्यं सम्याची चित्रकाचरणः । २० अपवा चित्तं कार्तीति चित्रकं आचरणं स्थ्याची चित्रकाचरणः इति विशेषज्युर्शनिर्राण ज्ञातव्या ।।३३॥ अय वेदा प्रमादाना नामसंच्यादर्शनाचेपाइ-

संयमविरुद्धाः कथाः विकृषाः, कथन्ति-हिंतन्ति संयमगुणमिति कथायाः, संयमविरोधीन्त्रयव्यापाराः इन्द्रियाणि, स्त्यानगुद्धधादिकमेत्रितयोदयेन निद्धा, प्रचलातीद्वीदयेन वा समृद्भुता जीवस्य स्वार्थसामान्यग्रहण-

व्यक्त अर्थात् जो स्वयंके द्वारा जाननेमें आवे, और अञ्चक्त अर्थात् जो प्रत्यक्षः स्वानियोंके द्वारा हो जानने योग्य है, ऐसे प्रमाहमें जो संयत रहता है वह चारित्र मोहनीयके क्षयोपसमके माहात्म्यसे समस्त गुण और राहित्से चुक्त महाज्ञतों भी होता है। यहाँ जो सकल संयमीपसा और महाज्ञतीपना है वह देशसंयतकी अपेक्षा जानना। इससी प्रमतसंयतको चित्रलाचरण कहा। चित्र अर्थात् प्रमादसे मिले हुए रूपको जो लाता है वह चित्रल है। और जिसका आचरण चित्रल है वह चित्रलाचरण है। बोर जिसका लाचरण चित्रल है वह चित्रलाचरण है। व्यव चित्रलाचरण है। बोर जिसका आचरण चित्रल है वह चित्रलाचरण है। यह विदोप निरुक्ति भी जानना। 1831)

आगे उन प्रमादोंके नाम और संख्या कहते हैं-

संयमविरुद्ध कथाओंको विकथा कहते हैं। जो संयम गुणको 'कपन्ति' अर्थात् घातती हैं वे कषाय हैं। संयमविरोधी इन्द्रियोंके ज्यापार अर्थात् विषयोंमें प्रवृत्तिका नाम

३५ १. म स्वसंवेद्यमप्पुदरोरु परानुमेयाऽव्यक्तमप्पुदरोत्न । २. म विश्येमेवृद ।

निद्वाप्रचलातोत्रोवयदिवम्ं सपुद्भुतमणुर्वे जोवन्त्रं स्वाबंसाध्ययसूत्रप्रतिवधिकेयप्य जावधावस्थि तियं निद्यं बृद्धः । बाह्यार्थण्योज्यसम्बद्धसम् प्रगयसं बृद्धः । बृद्धं यद्यासंस्थमागि नात्क् नात्कुः मेद्दोकमुप्तेकमं दितियेत्तं कृष्टि प्रमावंगज्य पविनेवणुत्रः । इत्तिज प्रथमोद्दिप्ट तथात्रस्वमस्त्रा प्रमावसायारण्यतापनार्यं द्वितीयतथात्रस्यं सपुक्ष्यार्थमक् ॥

भनंतरमी प्रमावंगळगी प्रकारदिवं संख्यादिपञ्चप्रत्येश्वप्ररूपणार्थमिदं पेळदपर ।

संखा तह पत्थारो परिवर्डण णह तह सम्रहिंहं। एदे पंच पयारा पमदसम्बद्धत्तेणे णेया ॥३५॥

संख्या तथा प्रस्तारः परिवर्तनं नष्टं तथा समुद्धिः एते पद्ध प्रकाराः प्रमाद समृत्कीतं ने जेयाः ॥

प्रमादाळाचोत्पत्तिनित्ताक्षसंबारहेतुबिशेवमं संस्थेयेबृद्धः। अवर ग्यासमं प्रस्तारमॅबृद्धः। १० अक्षसंचारमं परिवर्त्तनमेबृद्धः। संस्यां धृत्याऽक्षातयनं नष्टमेनिंब्दं नष्टमेनेबृद्धः। अक्षं पृत्या संस्यानयनं समृद्धिटमेनिर्दं समृद्धिटमेबृद्धः। ई यंवप्रकारंगळ् प्रमादसमुस्कोत्तैनदोळ् क्रोयंगळस्कुः॥

> प्र १ नि १ स्प. र. झा. च. श्रो. ५ क्रो. मा. माया. लो. ४ स्त्री. भ. रा. ब. ४

१५

प्रतिवरिषका जाङ्गावस्या निद्वा । बाह्यार्येषु ममत्यक्यः प्रकयः, एते यथार्सक्यं वतसः, चरवारः, पञ्च, एका, एक. यहं मिनिस्ता प्रमाशः पञ्चयः भवन्ति । अयः प्रयमोद्दिक्तवाहक्यः वर्षप्रमादतावारप्यकाशनार्यः, वितीयस्वयातस्यः समुच्यार्यः ॥३५॥ अयेषां प्रमादानां प्रकारान्तरेण संस्थादिरञ्जवस्ययान् ( गायानवकेन ) ५० प्रकर्याति—

प्रमादालापोत्पत्तिनिमित्ताक्षसंचारहेतुविद्येष: संस्था, एषां न्यास: प्रस्तारः, अक्षसंचारः परिवर्तनं, संस्था पृत्वा अक्षानयनं नष्टं, अक्षं घृत्वा संस्थानयनं समृष्ट्रिष्टं। एते पञ्चप्रकाराः प्रमादसमृत्कीर्तने जेया

हिन्द्रयों हैं। स्त्यानगृद्धि आदि तीन कर्मोंके उदयसे निद्रा होती है। अथवा प्रचलाके तीन्न उदयसे उत्यन्न जीवकी स्व और अर्थके सामान्य प्रहणको रोकनेवाली जड़तारूप अवस्थाको २५ निद्रा कहते हैं। बाह्य पदार्थोंमें समस्वरूप भाव प्रणय है। ये कमसे विकथा चार, क्षाय चार, इन्द्रियों पाँच, निद्रा एक, स्नेह एक सब मिलकर प्रमाद पन्द्रह होते हैं। गाथामें आया पहला 'तथा' अबर 'ये सब प्रमाद हैं' ऐसा साथारण ज्ञान करानेके लिए है और दूसरा 'तथा' अबर समुख्यके लिए है। शिक्षा

आगे इन प्रमादोंके प्रकारान्तरसे संस्था आदि पाँच प्रत्ययोंको नौ गाथाओंसे कहते हैं— है प्रमादके आठाएको उदाचिमें निमित्त अञ्चलंचारके विशेष हेतृको संस्था कहते हैं। इनके स्थापनका नाम प्रस्तार है। अञ्चलंचारका नाम परिवर्तन है। संस्था रसकर अञ्चलाना नह है। अञ्च रसकर संस्था निकालना उदिष्ट है। इस तरह संस्था, प्रस्तार, परिवर्तन, नह तथा उद्दिष्ट पर्याच महत्त्वर प्रस्तार, परिवर्तन, नह तथा उद्दिष्ट याँच प्रकार प्रमादके ज्यास्थानमें जानना चाहिए ।।३५॥। त्तवनंतरं विशेषसंख्योत्पत्तिकमप्रवर्शनार्थमिवं वेळ्वपकः। सञ्चे वि पृथ्वभंगा उवरिमभंगेस एक्कमेक्केस्सः। मेळांति चि य कमसो गणिदे उप्पटनदे संखा ॥३६॥

सर्वेऽिष पूर्वभंगा उपरिमभंगेध्वेक्षेत्र मिलतीति च क्रम्यो गुणिते उत्तराते संख्या ।। एल्ला ५ मूर्वपूर्वभंगाळ्यिरमोपरिमभंगळोळ्मो हो दरोळ संभविसुग्रमे वितु क्रमविनीविर गुणितुस्तिरक् विशेषसंख्योरप्रसिवस्त्रमदे ते वोड-पूर्वभंगाळ्या विक्याप्रमावेगळ्या तास्कुम्परितनकवाव मो दो-दरोळ संभविसुन्तरक् नाल्कु क्षायेगळ्या प्रविनाद प्रमावेगळ्या हा सिल्क्यनुपातत्रेराशिक माइल्पर्युग्नां कृष्यायमक्रे नाल्कु विक्या प्रमावेगळ्या तिक् लाल्कु क्षायंगिळ्गान्ति विक्या प्रमावेगळ्या स्वायंगळ्या स्वायंगळ्या स्वायंगळ्या स्वयंगायंग्रम् स्वयंगायक्ष्य प्रमावेगळ्या स्वयंगायविद्यं स्वयंगायक्ष्य स्वयंगायविद्यं साव्यंगायक्ष्य सिक्छाराशियुनं कलराशियुमं गुणियिसि प्रमाणराशियं भागिनुस्तिरल् पविनायं विक्यारूपंगळ्या स्वयंगायक्षय स्वयंगायक्षय स्वयंगायक्षय स्वयंगायक्षय स्वयंगायक्षय स्वयंगायक्षय स्वयंगायक्षय स्वयंगायक्षय स्वयंग्रस्थायक्ष्यप्रस्वप्रस्वयंगळ्य

मत्त्रमीयस्तर्तर्भगंग्ळू पितासम्परितमंगगळ्डाँद्वयमो वो दक्के संभविषुत्तिरङ्भैदिदियं-गळ्गे में भन्तप्रमादिकस्पगळक्कुमंते निज्ञा सामान्यमो दे यप्पुर्विरदरोळमधस्तर्नभंगंगळे १५ भन्तुं संभविषुत्तिरङ्क प्रमाणराजियुनिक्छाराजियुं निज्ञयो देयपुर्वेदरंद कलराजियपं भन्तनु मा इच्छाराजीयां दृरिदं गुणियिस प्रमाणराजियप्पो दरिदमे भागिसुत्तिरङ्क लिख्यमे भन्ते प्रमादंगळ-क्कुमंते प्रणयदोळ्जेभतः प्रमादंगळद्वभविष्युगिसद् विशेषसंख्यासम्पत्तिनक्षणितमास्त् ।

अनंतरं प्रस्तारकमप्रदर्शनार्थीमदं पेळ्दपर ।

भवन्ति ॥३५॥ अथ विशेषसंख्योत्वत्तिक्रममाह---

सर्वेऽपि पूर्वभक्काः उपरिमोपरिमभक्केषु एकैकस्मिन्मिलन्ति संभवन्तीति कमेण गृणिते सित विशेषसंस्था समुत्यकते (तथाण) पूर्वभक्काः विकलप्रमायद्यक्कत्यारोऽपि उपरितनक्यागेव्यकेकस्मिन् संभवन्तीति चतुःक्यायाणां बोह्य प्रमादा भवन्ति । तथा निवादां भवन्ति । विशेषिति प्रमादे । विशेषति प्रमादे । स्वित्यक्षानि प्रमादे । स्वित्यक्षानि स्वित्यक्षानि । स्वित्यक्षानि

२५ आगे विशेष संख्याकी ध्रयत्तिका क्रम कहते हैं—

सभी पहुंदेके भंग उत्पर-उत्परके भंगोमें से एक-एकमें मिळते हैं। इस प्रकार क्रमसे गुणा करनेपर विशेष संख्या प्रयान होती है। उसे, पूर्वभंग विकया प्रमाद चारों भी उत्परके कवाय प्रमादमें से एक-एकमें होते हैं। इस तहर चारों क्यायोंके सोळह प्रमाद होते हैं। फिर ये नीचेके गोलह भी भंग उत्परके इन्द्रिय प्रमादोंने एक-एकमें होते हैं। इस तरह पॉच इन्द्रियोंके अस्सी प्रमाद होते हैं। तथा निद्रा और प्रणय एक-एक होनेसे अस्सी-अस्सी हो होते हैं। अर्थान चार विकथाको चार कथायोंसे गुणनेपर सोळह प्रमाद होते हैं, इन सोळहको पाँच इन्द्रियोंसे गुणा करनेपर अस्सी होते हैं, अस्सीको एक-एकसे गुणा करनेपर भी अस्सी हो होते हैं इस प्रकार विशेष संख्याकी स्टर्गल कही।।३६॥

आगे प्रस्तारका क्रम दिखाते हैं—

१५ १. स<sup>°</sup>नडरे ।

74

## पढमं पमद्रमाणं कमेण णिक्खिविय उत्तरिमाणं च । पिंडं पडि एक्केक्कं णिक्खिने होदि पत्थारो ॥३७॥

प्रथमं प्रमादप्रमाणं क्रमेण निक्षिय्य उपरितनानां च पिण्डं। प्रत्येकैकं निक्षिप्ते भवति प्रस्तारः ॥

विकवात्मकमप्प प्रवमप्रमावाविगळ प्रमाणमं विर्णिलि क्रमविंव निलेपिसि उपरितनोपरि- प् तनीपंत्रमयस्त्नाधस्ताविर्णिलानिक्षात्रक्षं प्रत्येकेकमं निलेपिस यदं कृड्लं बरळ प्रस्तार-मक्कु भरतेनिवकवाप्रमाणम् पृष्टं प्रदे विर्णिलि क्रमविंव मिरिसि ११६१११। उपरितन द्वितोयकवायप्रमाविंप्रक्ष ५, विर्णिलाधस्तनप्रमावगळ् क्ष्यं प्रत्येकेकिवक्षमिक्रमिनिस १६१११। वर्षं कृडुसिरल् वोडवाप्रमावर्गळ्य १६। मलस्परितनायेकिवस्मा प्रयम्पप्रमाविष्ठ १६ विर्णिलि क्रमवि निर्णित उपरितविद्वाप्रमाविंप्रक्रमानिदं ५ मुम्नविर्णितास्तनप्रमाव- १० रूपंगळ्यं प्रत्येकैकपंत्रमानिरिस्यवं कृडुसविर्ण्यमस्तु भ्रमानकृतिनदं प्रस्तारमेंबुद् ।—

रेरेर ११११ १११ १११ १११ कोघमामालो कोघमामालो. कोघमामालो. कोघमामालो. स्त्रीस्त्रीस्त्रीभूभूभूभ राहाराहा अस्त्रसञ्ज

प्रथमं विक्वात्मकप्रमादानां प्रमाणं विराज्यित्वा क्रमेण निक्षिप्य, उपरितनिषण्धे बणोविराज्ञितस्य रूपं क्यं प्रति एकेकं निवेतस्यं तेषु मिनित्रेषु प्रस्तारो मस्ति । तश्चना-विक्वाप्रसादप्रमाणिपदं ४, विराज्यित्वा क्रमेण संत्याप्य ११११, उपरितनं तिर्तेषं क्यासस्यप्रमात्याद्यप्रसाद्यप्रमाद्यप्रसादानां रूपं क्यांति एकेकं दस्या ( $\sum_{i} \sum_{j} \sum_{i} \hat{V}_{i}$ ) एतेषु मिनित्रेषु बोहदा प्रमादा मबन्ति १६। पूनः उपरितन्योवस्या स्मं प्रमादिष्यं १६ राम्बद्धिरितन् २० निविद्याप्यप्रमादिष्यं १६ व्याप्यप्रमादिष्यं १६ व्याप्यप्रमाद्यप्रमादिष्यं १६ व्याप्यप्रमाद्यप्रमादिष्यं १६ व्याप्यप्रमादिष्यं १६ व्याप्यप्रमाद्यप्रमादिष्यं १६ व्याप्यप्रमादिष्यं १६ व्याप्यप्रमाद्यप्रस्थानिकं १६ व्याप्यप्रमाद्यप्रमादिष्यं १ व्याप्यप्रमाद्यप्रमादिष्यं १६ व्याप्यप्रमाद्यप्रमादिष्यं १६ विषयं १६ विषय

प्रथम विकथारूप प्रमादके प्रमाणका विरल्ज करके कमसे रखो। फिर नीचे विरल्ज किये हुए इस एक-एकके प्रति जरारके प्रमादको पिण्डक्सचे स्थापित करो। उनके मिल्लेपर प्रस्तार होता है। जैसे, विकथा प्रमाण ४ है। इसका विरल्ज करके कमसे स्थापित करो ११११। उत्परका दूसरा कथाय नामक प्रमाद पिण्ड ४ है। विरल्ज करके स्थापित किये गये नीचेके प्रमादों के एक-एकके प्रति जपरके चक्त पिण्डको देनेपर (१११०) उनके मिल्लेपर सोल्ड प्रमाद होते हैं १६। फिर उपरके प्रमादकी अपेक्षा इस प्रथम प्रमाद पिण्ड १६ का विरल्ज करके कमसे रखो। फिर उपरके इसरे इन्द्रिय समादके पिण्ड ५ को पहलेको तरह विरल्ज करके रखे गये नोचेके प्रमादों के एक-एकपर स्थापित करो

१. म मुंबि<sup>°</sup>।

६ प्रस्तारमं मृंवे पेल्वकासंचारहेत्वब्र्झांनतु प्रस्तारित नेक्शचु अंशंमक वालापितुव प्रकारमें तेने । स्नेहवाप्रिद्राष्ट्रः स्पन्नते द्वियवशपतः क्रोबी स्त्रोकबालापी एंबुदु प्रवमभंगमबङ्ग । स्नेहवान्निद्राष्ट्रः स्तर्नोद्वयवशपतः क्रोबी स्त्रीकबालापी एंबुदु द्वितीयभंगमबङ्ग । स्नेहवान्निद्राष्ट्रः प्राणिद्वय-वश्मतः क्रोबी स्त्रीवशालापीयंबुदु तृतीयभंगमबङ्ग । स्नेहवान्निद्राष्ट्रः बर्ख्यार्ट्वियवश्मतः क्रोबी स्त्रीकबालापीयंबुदु प्रतीयभंगमबङ्गः । स्वोत्रीद्वयवश्मतः क्रोबी स्त्रीकबालापीयंबुदु प्रतीयभंगमबङ्गः । स्नेहवान्निद्राखः क्रोबी स्त्रीकबालापीयंबुदु पंचमअंगमबङ्गः ।

इंतुळिव मानमायालोभमें बितो वोदस्कमैदैहु भंगमागकुमो हु स्त्रीकवाप्रेमादालापस्कि प्पत्त् (२०) अक्कुमंते, भक्त (२०) राष्ट्रा- (२०) वनिपालकथा (२०) प्रमादंगळ्गं प्रत्येक-

मिप्पत्तिप्पत् भंगगळागुत्तिरखेल्ला भंगगळ्मेंभत्त (८०) प्रकारंगळक्क्रमेंदरिवृद् ।।

#### अनंतरं प्रस्तारांतर प्रदर्शनार्थीमदं पेळ्दपरु ।

एतेषु मिलितेषु व्योतिमञ्जा मदन्ति । वयं प्रस्तारः, व्यवं वस्त्रमाणावसंचारहेतुर्यंवति । एयं प्रस्तारि-तानामधोतिमञ्जानामाणप्रकारः कथ्यते-स्नेद्वसन् निद्रान् : स्वयंनेन्द्रियवयंवतः क्रोची स्त्रीकराज्योति प्रयमः ॥१॥ स्त्रेद्वान् निद्रान् रसनेन्द्रियवयंवतः स्त्रेकवाज्योति द्वितीयः ॥२॥ स्त्रेद्वसन् निद्रान् प्राणिन्द्रस्य वयंत्रयः क्रोची स्त्रीकवाज्योति तृतीयः ॥३॥ स्त्रेद्वसन् निद्रान् व्यक्तिस्त्रत्ययंत्राः क्रोची स्त्रीकवाज्योति १५ चतुर्यः ॥४॥ स्त्रेद्वान् निद्रान् स्त्रोतिस्यवयंत्रयः क्रोची स्त्रीकवाज्याति पञ्चवः।॥५॥ एवं शेयमानमाया-लोमानामपि एकंकस्य पञ्च पञ्च भूत्र्या चतुर्यो क्यायाचां एकस्त्रोकचाप्रमारे दिवतिरालाया भवनित २०। तथा भक्तराष्ट्रातिन्यालकपाप्रमादानामपि प्रत्येकं विवातिविद्यातिमृत्वा मिलिस्या सर्वेश्लोतिरालाया भवन्तीति

इन सबके मिळनेपर अस्सी भंग होते हैं। यह प्रस्तार है। यह आगे कहें जानेवाळे १५ अक्ष संचारका हेतु होता है। इस प्रकार प्रस्तारित अस्सी भंगोंके आछापका प्रकार कहते हैं। स्नेहवान, निरालु, रसर्वन इन्ट्रियके वशोभृत, कोषी, बोक्याछापी, यह पहला भंग है। ११ स्नेहवान, निरालु, रसना इन्ट्रियके आधीन, कोषी, बोक्याछापी, यह त्यारा भंग है। ११ स्नेहवान, निरालु, आण इन्ट्रियके आधीन, कोषी, बोक्याछापी, यह चत्रसा भंग है। ११ स्नेहवान, निरालु, अग्रेब्ट्रियके आधीन, कोषी, बोक्याछापी, यह चत्रसा भंग है। ११ १० सिहवान, निरालु, ओन्नेट्रियके आधीन, कोषी, बोक्याछापी, यह पाँचवाँ भंग है। ११ इस प्रकार श्रेष मान, माया और छोममें भी एक-एकके पाँच-पाँच होकर चार कथायोंके एक बोक्याप्रमादमें बीस आछाप होते हैं। १०। तथा भक्कथा, राष्ट्रक्या, अवनिपालकथा प्रमादमें से भी प्रयेकके बीस-वीस होकर सब मिळकर अस्सी आछाप होते हैं। १३।।

आगे प्रस्तारका दूसरा प्रकार कहते हैं---

१. म °प्रमादालापंगलिप्पत्तक्कुमंते मक्तराष्ट्रावनिपालकथा प्रमादं ।

## णिक्सिषु विदियमेचं पढमं तस्सुविर विदियमेक्केकः । पिंडं पिंड णिक्खेवो एवं सध्वत्य कायच्वो ॥३८॥

निकिच्य द्वितीयमात्रं प्रथमं तस्योपरि द्वितीयमेकैकं। पिडं प्रति निक्षेपः एवं सर्वत्र कर्तव्यः॥

कवायाभियानद्वितीयप्रमावश्रमाणस्वानंगळोळू विकवात्मकत्रयमप्रमावश्रमाणिवश्रमं प्रत्येकं भे स्वाचित्तं मत्ते विद्वायम् प्रत्येकं भे स्वाचित्तं मत्ते विद्वायम् प्रत्येकं प्रत्येकं भित्ने निर्वायस्य प्रत्येकं भित्ने निर्वायस्य प्रत्येकं भे से निर्वायस्य प्रत्येकं प्रत्येकं भे से त्रित्रेष्वस्य प्रत्येकं प्रत्येकं भे से विद्वायस्य प्रत्येकं प्रत्येकं प्रत्येकं से संव्यं कर्त्तं क्यः प्रवृद्धार्थं देवियाम्भावस्य विद्वायस्य प्रत्येकं स्वाचित्तं मत्ते प्रत्येकं प्रत्य के प्रत्येकं प्रत्येकं

कथायामिषानदितीयत्रमादप्रमाणस्थानेषु विक्वास्मक्रयमप्रमादप्रमाणिषदं प्रत्येकं संस्थाय ४ ४ ४ ४ १ १ पूनः पिण्डं प्रति क्रिंतियम्भादानां प्रमाणस्य एकैक्स्यमुपिर निक्षेत्रस्यं, एवं (४ ४ ४ ४ ४) निक्षिपते तेषां युतिः योबद्यप्रमित्तिपदो भवति । अयं पिष्टः पूनः "एवं सर्वत्र कर्तस्यः" इति वचनात् इम्ब्रियानिषानतृतीयप्रमास्-पिष्ठप्रमाणस्यानेषु संस्थायः । १६१६५१९६१६६६६ । एतेषामुपिर तृतीयप्रमादप्रमाणं एकैक्स्पेण निक्षेत्रस्य । (१६ १६ १६ १६) एवं निक्षिपते अपस्तनावसंचारहेर्नुव्वितोयप्रस्तरारो जायते । तथया — निक्ष्यालगो क्रोणे स्थानेनिद्वय-कृष्णेतः निद्वारः स्वत्यान इति दितीयप्रमादालगः । १२। प्रस्त्ववालपी क्रोणे स्थानेनिद्वयन्त्रस्यः

वितियुम्बित मानमायाक्षीसंगद्धग्रं नास्कृं नास्काळापंगळागुनानिरकृ नास्कृं कवायंगळ्गं पविनादप्रमावाकापंगळणुनु । मत्ते यो दृ स्यक्षेत्रीयक्कं पितनाद प्रमावाकापंगळगणुत्तिरस्कृ मृळिद रसनप्राणवसुन्त्रोत्रगळ्नास्कृरोळ्नो दो दक्कं पितनाद पितनाद प्रमावाकापंगळगणुत्त-विरक्षसम्बन्धियंगळ्यसं अत् प्रमावाकापंगळक्कुमदेस्कमनिर्द् नकपुत्रुद् । सर्तामतो प्रस्तार-कृतसं सर्वत्र चतुर्द्यातिकलमुकायावासक्कुमकोकाविष्यस्तारंगळोळं कतं व्यामकृतं । अनंतरमक-परिवर्गनकामप्रदर्शनास्यमारि पेळवपद ।

> तदियक्को अंतगदी आदिगदे संकमेदि विदियक्को । दोष्णिव गंतुणंतं आदिगदे संकमेदि पटमक्को ॥३९॥ (३९ तमगाया न विद्यते मरुप्रतो )

स्तेह्वगृ इति तृतीयप्रवादालायः ।१। वदनियाककबाकाची क्रोची स्वर्धनेन्द्रयवर्धवदः निदानुः स्तेहवान्

रै॰ चुक्रमादालायः ।४। वहं वेषवानवादालोजानावर्षि चल्यात्स्यस्तरो भूता चतुर्वा कदायाणा एकस्वर्धनेन्द्रयप्रमाये शेवकग्रवाहालाय भवति । तथा वेषवरकाद्राणवस्त्रकाचा अनुवर्षित एकस्वर चौठत वीका व्याप्त पञ्चानामिन्द्रियाचानवीतित्रभावालाया भवन्ति तान् वर्धन् ज्ञास्य वर्धतत्वस्य योतिमः । वर्ष क्रम. वर्षत्र चतुर्वातिककम्बनाद्रयवसहस्वत्रीकारीनामपि प्रस्तारेशिय कृत्येत्यः ॥३८॥ व्यव प्रवापस्तारोत्या व्यवर्धनिः वर्षत्रक्रमास्यः

तुतीयप्रमादाक्षः आलापक्रमेण स्वर्यम्नं गत्वा पुनरावृत्य स्वप्रयस्थानं गुगवदेवागच्छति तदा द्वितीय-प्रमादाक्षः स्वद्वितीयस्थानं गच्छति । पुनः तृतीयप्रमादाक्षः ऋमेण स्वर्ययन्तं गत्वा व्यावृत्य युनपदेव स्वप्रयस्था-नमागच्छति तदा द्वितीयप्रमादाक्षः स्वतृतीयस्थानं नच्छति । एवं द्वितीयप्रमादाक्षो यदा एक्वारं स्वर्यनन्तं

सोहवान, यह तीसरा प्रमाद आलाप है। ३। अविनियालकथालापी, कोषी, स्पर्शन इन्द्रियके २० आधीन, निहालु, स्तेहवान, यह बतुर्थ प्रमाद आलाप है। ४१ इसी प्रकार होग मान-माथा-लोभ- के भी चार-चार होकर चारों कपायों के पक स्पर्शन इन्द्रिय सम्बन्धी प्रमाद से सोल्ह प्रमाद आलाप होते हैं। तथा शेष रसना, प्राण, चलु, श्रीत्र चारों भी इन्द्रियों से फन-एकके सोलह- सोलह होकर पाँचों इन्द्रियों के प्रवृत्ति स्तरा योग है। यह कम सक्त वारों भी शाख गुण, अठारह हजार सील आदिके भी असार के साल प्रवृत्ति करना चाहिए ॥३२॥ प्रसार से करना चाहिए ॥३२॥

आगे प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षपरिवर्तन कहते हैं--

तीसरा प्रमाद अझ इन्द्रिय आठापके कमसे अपने अन्त तक जाकर पुनः छोटकर अपने प्रथम स्थानको एक साथ प्राप्त होता है तक दूसरा प्रमाद अझ क्षाय अपने दूसरे स्थानको प्राप्त होता है अथाँत कोषक्षयायका स्थान मानकथाय छेता है। पुनः तीसरा प्रमाद अझ इन्द्रिय कमसे अपने अन्त पर्यन्त जाकर छोटकर एक साथ हो अपने प्रथम स्थानपर आती है तब दूसरा प्रमाद अझ क्षाय अपने तीसरे स्थानको प्राप्त होता है। अथांत् मायाकथाय मानकथायका स्थान छे लेता है। इस तरह दूसरा प्रमाद अझ क्षाय जब एक बार अपने अन्त कर जाता है तब तीसरा प्रमाद अझ इन्द्रिय भी कमसे संचार करता हुआ अपने अन्त तक जाता है। इस प्रकार ये दोनों ही अथांत् इन्द्रिय और कथाय पुनः छोटक अपने अन्त तक जाता है। इस प्रकार ये दोनों ही अथांत् इन्द्रिय और कथाय पुनः छोटक अपने अन्त तक जाता है। इस प्रकार ये दोनों ही अथांत् इन्द्रिय और कथाय पुनः छोटक अपने अपने अपने प्रथम स्थानको एक साथ प्राप्त होते हैं तब प्रथम प्रमाद अझ विकथा अपने

१. म<sup>°</sup>गुत्तिरलु।

पण्डित तदा तृतीयप्रमादाकोऽपि क्रमेण संचरन् स्वयमेन्तं गण्डित । एवं तौ हावयको युनः ध्यानृत्य स्वस्त-प्रयमस्यानं यदा युगयदेव साण्ड्यतः तदा हबयवसमहास्यः स्वप्रवस्त्यानं मुक्ताः स्विद्धतीयस्यानं गण्डित क्षेत्रेन कमेण तृतीयद्वितीयाक्षीः स्वयमंन्यप्रामितिवृत्तियाः प्रयमप्रमादाक्षस्य सत्तृतीयविस्यानेषु संवारो जात्य्यः। क्षयमक्षतंवारक्ष्यः उपत्तिजेषस्ततनं निवार्यं वर्तीयस्थः॥३९॥ अत्य द्वितीयस्त्तायपेक्षया क्षयारियतंनक्रममास्

प्रथम स्थानको छोड़कर अपने द्वितीय स्थानको प्राप्त होता है अर्थात् स्नोकथाका स्थान भक्तस्था छेती हैं। इस क्रमसे तीसरे और दूसरे अबके अपने अन्त तक जाने और छोटनेसे प्रथम प्रमाद अक्षका अपने तृतीय आदि स्थानोंमें संचार जानना चाहिए। इस उक्त कथनका खलासा इस प्रकार है—

विकथा, कषाय, इन्द्रिय, निद्रा, स्नेहके आदिमें स्त्रीकथा, क्रोध, स्पर्शन प्रमादको स्थापित करके तृतीय अक्ष इन्द्रिय स्पर्शनको छोडकर रसनामें, रसनाको छोडकर प्राणमें, १० घाणको छोडकर चक्कमें और चक्कको छोडकर श्रोत्रमें संचार करता है। अन्य अक्ष उसी प्रकार स्थिर रहते हैं। इस प्रकार संचार करता हुआ तीसरा अक्ष श्रोत्रेन्द्रिय तक जाकर पुन: लीटकर जब प्रथम स्पर्शनपर आता है तब दूसरा अक्ष कथाय क्रोधको छोडकर मानपर आता है। पनः दसरे अक्षके मानकषाय पर ही स्थित रहते हुए तीसरा अक्ष इन्द्रिय पूर्वोक्त कमसे संचार करता हुआ अन्त तक जाकर लीटकर जब प्रथम स्थानको प्राप्त होता है तब 🎎 दूसरा अक्ष मानको छोडकर मायामें संचार करता है। उस अक्ष मायाके उसी प्रकार स्थिर रहते हए तीसरा अक्ष इन्द्रिय पनः पर्वोक्त क्रमसे संचार करता हुआ अन्त तक जाकर छीट-कर जब पनः प्रथम स्थानको प्राप्त होता है तब दूसरा अझ मायाको छोडकर लोभमें संचार करता है। उस अक्षके उसी प्रकार स्थिर रहनेपर पनः तीसरा अक्ष इन्द्रिय पर्वोक्त कमसे संचार करता हुआ अन्त तक जाता है तब तीसरा और दसरा दोनों ही अक्ष अन्त तक 20 जाकर लीटकर जब आदिमें आते हैं तब प्रथम अक्ष विकथा स्वीकथाको छोडकर मक्तकथामें संचार करता है। उसके उसी प्रकार स्थिर रहते हुए तीसरा और दूसरा अक्ष पूर्वोक्त क्रमसे संचार करते हुए अन्त तक जाकर पनः लौटकर जब आदिमें आते हैं तब प्रथम अक्ष भक्तकथाको छोडकर राष्ट्रकथामें संचार करता है। उसके उसी प्रकार स्थिर रहते हुए तीसरा और दूसरा अध्य उक्त कमसे संचार करते हुए अन्त तक जाकर पुनः छौटकर जब २५ आदिमें आते हैं तब प्रथम अक्ष राष्ट्रकथाको छोडकर राजकथामें संचार करता है। उसके उसी प्रकार स्थिर रहनेपर तीसरा और दसरा अक्ष उक्त क्रमसे संचार करते हुए अन्त तक जाते हैं और इस तरह अक्ष संचार समाप्त होता है। निटा और स्नेह एक एक ही हैं। इसलिए उनका अक्ष संचार नहीं होता। इस प्रकार अक्ष संचारका आश्रय लेकर प्रमादोंके आलाप बनलाने हैं —

स्रोक्यातापी, कोथी, स्पर्शन इन्द्रियके आधीन । १। स्रोक्यातापी, कोथी, रसना इन्द्रिय-के आधीन । २। स्रोक्यातापी, कोथी, माण इन्द्रियके आधीन । ३। स्रोक्यातापी, कोथी, चस्नु इन्द्रियके आधीन । ४। स्रोक्यातापी, कोथी, कोय इन्द्रियके आधीन । ५। पुनः लेटनेपर स्रोक्यातापी, मानी, स्पर्शन इन्द्रियके आधीन । ६। इत्यादि कससे आगेके आठाप लाना चाहिए। इस प्रकार स्रोक्याके बीस प्रमादालाए होते हैं। इसी प्रकार श्रेष विक्याओं के भी १५ बीस-बीस आठाप होनेसे वारों कथाओंके मिलकर अस्ती आठाए होते हैं। १९॥।

आगे दितीय प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षपरिवर्तनका क्रम कहते हैं-

٠,

24

## पटमक्तो अंतगढो आदिगढे संकमेदि विदिवस्तो । होनिण वि गंतणंतं आदिगते संकमेदि तदियक्खो ॥४०॥

प्रथमाक्षोंतगत बाबिगते संक्रामति द्वितीयाक्षः । द्वयमपि गत्वान्तं बादिगते संक्रामति ततीयाक्षः ॥

प्रथमप्रमाताक्षमालापक्रमदिवं स्वप्टर्शतमं 'पोहिमत्तावत्तिगेय्व तम्न प्रथमप्रमादस्थानम नागळोम्मे पोद्दुंगुमागळ हितीय प्रमादाक्षं स्वहितीयस्थानमं पोदुरंगुमंत्ते यं प्रथमप्रमादाक्षं क्रमहिदं स्वय्यंतमं पोद्द्यावृत्तियिनागळोम्मं तन्न प्रथमप्रमादस्थानमं पोद्दुंगुमागळु द्वितीय-प्रमाबाक्षं स्वततोयस्थानमं पोदुर्वुर्गामतु हितीयप्रमाबाक्षमागळोम्भे स्वप्टयंतमं पोदुर्वुगुमागळ प्रथमप्रमादाक्षमं स्ववय्यंतमनेदिदनक् मितरडमक्षंगळमावृत्तिय तं तम्म प्रथमस्थानमेनागळीम्म

प्रथमप्रभावाक्षः आलापक्रमेण स्वपर्यन्तं गत्वा पुनर्व्याघुटच स्वप्रथमस्यानं युगपदेव आगच्छति तदा हितीयप्रमादाक्षो हितीयं स्वस्वानं गच्छति । पुनः प्रथमप्रमादाक्षः उक्तक्रमेण संचरन स्वपर्यन्तं गश्वा व्याष्ट्य यगपदेव स्वप्रधानमागच्छति तदा दितोयप्रमादाक्षः स्वततोयं स्थानं गच्छति एवं संवरन दितीयप्रमादाक्षो यदा स्वपर्यस्तं गच्छति तदा प्रयमाक्षोऽपि स्वपर्यस्तं गत्वा तिवृति । एवं द्वावप्यक्षौ व्याघटच स्वस्वप्रयम् स्थान गतौ तदा ततीयप्रमादाक्षाः स्वप्रयमस्यानं मक्त्वा स्वदितीयस्थानं गच्छति । अनेन क्रमेण प्रयमद्वितीयाक्षयोः

पहला प्रमाद अक्ष विकथा आलापके कमसे अपने अन्त तक जाकर पुनः लौटकर अपने प्रथम स्थानको युगपत ही प्राप्त होता है तब दूसरा प्रमाद अक्ष अपने दूसरे स्थानको प्राप्त होता है। पुनः प्रथम प्रमाद अक्ष विकथा उक्त कमसे संचार करते हुए अपने अन्त तक जाकर लौटकर एक साथ ही अपने प्रथम स्थानको प्राप्त होता है तब दूसरा प्रमाद अक्ष कपाय अपने तीसरे स्थानको प्राप्त होता है। इस प्रकार संचार करते हुए दूसरा प्रमाद अक्ष २॰ कषाय जब अपने अन्त तक जाता है तब प्रथम अक्ष विकथा भी अपने अन्त तक जाकर ठहर जाता है। इस प्रकार दोनों ही अक्ष अर्थात विकथा और कवाय लौटकर जब अपने-अपने प्रथम स्थानको प्राप्त होते हैं तब तीसरा प्रमाद अक्ष अर्थात इन्द्रिय अपने प्रथम स्थानको छोड़कर अपने द्वितीय स्थानको प्राप्त होता है। इस कमसे पहले और दसरे अक्षके अपने-अपने अन्त तक प्राप्त होकर छौटनेपर वीसरा प्रमाद अक्ष अपने वीसरे आदि स्थानको २५ प्राप्त होता है ऐसा जानना। इस कथनका खुढासा इस प्रकार जानना। विकथा, कषाय, इन्द्रिय, निद्रा, स्नेह इनमें अक्षकी स्थापना करों। पहला अक्ष विकथा संचरण करता है अन्य अक्ष वैसे ही स्थिर रहते हैं। इस प्रकार संचार करते हुए प्रथमाक्ष विकथा राजकथा तक जाकर छीटकर जब प्रारम्भमें आना है तब दूसरा अक्ष कषाय कोधका स्थान मान छे लेता है। उस दूसरे अक्ष मानके स्थिर रहते हुए प्रथम अक्ष विकथा पूर्ववत् संचार करता ३० हआ राजक्या तक जाकर छीटकर जब प्रारम्भमें आता है तब दूसरे अक्ष मानका स्थान माया छे छेता है। उस माया कषायके तदवस्य रहते हुए प्रयम अस विकथा पूर्ववत् संचार करता हुआ राजकथा तक जाकर लीटकर पुन: प्रारम्भमें आता है तब दूसरे अक्ष मायाका स्थान छोभ छेता है। उस कथाय छोभके स्थिर रहते हुए पहछा अक्ष विकथा उसी प्रकार संचार करते हुए अन्तको प्राप्त होता है। तब पहला और दूसरा दोनों ही अक्ष अर्थात विकथा

३५ १. क हिमभत्ता । २. क स्ववृत्तिय स्या । ३. म मास्लो ।

पोरहुंबबागळ बृक्तिवृत्तोपप्रमाबाजं स्वद्वितोधस्थानवोळ् ेसंबदि सुबु बी कर्षावेदं त्रवमहितीयासंगळ तंतस्म पर्यंत प्राप्तिनिवृत्तिगिकं तृतीयप्रमावासक्के स्वतृतीयाध्यानंगळोल् संवारमियल्यङ्गु मो यक्तसंबारकमं मेर्गीणवं केळगणं विवारिति प्रवर्त्तनीयमक्कुं। इल्लियकामं बुवक्के हंसपर्वे संवृष्टियक्कं

स्रतंतरं सहाक्षातसम्बद्धांनाचे पेळ्डपर ।

सगमाणेहि विभन्ते सेसं लक्सिन् जाण अक्सपदं। लडे ह्वं पविखन सुद्धे अंने ण ह्वपक्सेनो ॥४१॥

स्वकमानेन विभक्ते शेषं लक्षयित्वा जानीह्यक्षपदं। लब्धे रूपं प्रक्षिप शुद्धेते न रूपप्रक्षेपः॥ आवृद्धोद् विवक्षितमप्प प्रमावसंस्थेपं प्रचनप्रमादप्रभाणर्सिदः भागिसिः निव शेषमक्षस्यान-

स्वस्वपर्यन्तप्राप्तिनिबृत्तिस्यां तृतीयप्रमादाकाः स्वतृतीयादिस्यानं यण्डतीति ज्ञातन्यं । अयमक्षसंचारक्रमोऽत्रस्ता- १० दरित्तनं विचार्यं प्रवर्तनीयः । अक्षस्य संदृष्टिः हंसपरं ११००॥ व्य नष्टानयनं प्रदर्शयति—

या विविश्वितप्रमादसंस्था तो प्रयोगप्रमादिष्यप्रमाणिक अस्त्वा शेषमशस्यानं मवित । तस्त्रको स्वं प्रशिष्य तत्वित्रमृत् उपरितर्गदिवीयप्रमादमाणिकके अस्त्वा तत्त्वेष्टमानस्यानं मवित । तस्त्रको स्वं प्रशिप्य तृतियसमादसमाणिकके भस्त्वा स्वयं सुर्गं कर्वा तत्र तत्र प्रमादानां अवस्तातस्यानं एव स्ववित्तरहृति । तस्त्रको एकस्वप्रदेशी न कर्त्वयः। स्वोशादस्यम्बदी—यदिवित्तरस्यमानस्यानिस्यानिम्

और कषाय अन्तको प्राप्त होकर जब पुनः ठीटकर आदिमें आते हैं तब तीसरा अक्ष इन्द्रिय स्थानके स्वानमें रसना हो जाता है। इस अक्ष स्सना इन्द्रियके तद्वस्य रहते हुए पहला और दूसरा अक्ष पूर्वोक्त क्रससे संचार करते हुए अन्तको प्राप्त होकर ठीटकर जब आदिमें आते हैं तब तीसरे अक्ष रसनाका स्वान प्राप्त छे ठेती है। इस प्रकार, ओत्र इन्द्रिय पर्यन्त अक्ष संचारका क्रम जानकर करना चाहिए। निद्रा और स्तेह एक-एक ही होनेसे उनका अक्ष संचार नहीं होता। इस प्रकार अक्षसंचारका आव्या ठेकर प्रमादिका आठाप इस प्रकार होता है—श्रीकपाठापी, कोची, स्वर्शन इन्द्रियके आचीन पहला आठाप है। शा मककवाठापी, कोची, स्पर्शन इन्द्रियके आचीन १३। राजकवाठापी, कोची, स्पर्शन इन्द्रियके अक्षसंचार करना चाहिए। इस प्रकार करने पर स्थान इन्द्रियके सोच्या सालाठाचाठापी, होची है। इसी तरह प्रकार इन्द्रियके सोच्या सालाठाचाठापी होनेसे सच्च स्वरूप अस्ती प्रमुखाठाप होते हैं।।।।

आगे नष्टको लानेकी विधि कहते हैं-

संस्था रखकर उस संस्थावाले आलापको लानेकी विधिका नाम नष्ट है। उसकी विधि इस प्रकार है—विविधित प्रमादकी संस्थाको प्रयम प्रमादके पिण्डरूए प्रमाणसे माग देकर जो शेष रहे वह अक्स्यान होता है। उसके लग्धमें एक ओड़कर उसमें उसके दूसरे प्रमाद-क्रमाण पिण्डसे माग देकर जो शेष वचे उतना अक्स्यान होता है। उसके लग्धमें एक ओड़कर तीसरे प्रमादके प्रमाणकर पिण्डसे माग देनेपर जो शेष बचे उतना अक्षयन हात्य। यदि भाग देनेपर कुछ भी शेष नहीं बचता तो उस-उस मुमादका अन्त स्थानका अक्ष प्राह्म मन्तुं । तरलम्बदोळ् रूपं प्रश्नेषिमुबुदंत् प्रक्षोपिसियुपरितनद्वितीयप्रमावप्रमाणपिडविदं भागिससुळ-दंडे भागिसिव क्षेत्रमह्लियकस्थानमक्कं।

तत्कावदोळ रूपं कुछ तृतीयप्रमादप्रमाणियडींद भागिमुत्तिरल लब्धं श्रायमादोड शेषमेय-क्षस्थानमञ्जूमेत्तलानुमल्लल्ल भागिति शेषं शून्यमादोडल्लल्ल्य प्रमादंगळवसानस्थानदोळा प्रश्न नित्कुना रुक्ववीजेरुक्ववलेयमं माङलागुः , रुक्वनं ज्ञान्यमाहोडस्किय द्वीवमेयक्कस्यानमञ्कु-मिल्लपं क्यक्षेपं माङलागुः। इस्लिप्नुबाहरणमं तेने :—

आवुर्वोद् विवक्षितनष्टप्रमादसंख्येयान्द १५ प्रयमप्रमादप्रमाणपिडविदं ४ भागितिद लब्धं ३ तच्छेषमं ३ इदा मुरनेय राष्ट्रकथालापियं बिल्लिगक्षमक्क्मं वरिबल्लियक्षमनिट्रदंतोडद् कळद् तस्लब्बमप्प मररोळेकरूपमं प्रक्षेपं माडल्यडवृदंतु मे।इतिरलव् नात्कृतकुमदं मेलण द्वितीयकथाय १॰ प्रमादिषडिंदिवं ४ भागिमुत्तिरल क्षेत्रं ज्ञान्यमक्षुमा ज्ञान्यमे तत्कवायप्रमादंगळत्यमप्प लोभि एंबाला-पस्थानदोळसस्यक्तमस्कृमं दा शन्यमं बिट्टकळवृद । तल्लब्धमेकरूपमक्कूमदरोळेकरूप क्षेपमं माइलाग्बु बल्लिक अवं मेलेणिक्रियप्रमाविषडिमवार्वं ५ भागिसववंत भागिसत्तिरलं लब्धं वान्य-मक्कुमदरोळेकरूपक्षेव्कमं माडलागदाशेषमप्येकरूपमा स्पर्शतेद्वियवशगततं व प्रमादविल्लयक्षमं सुचिसुगुमित पदिनै दिनेय प्रभादराष्ट्रकयालायो होभी स्पर्शनेद्रियवशगतो निद्रान्तः स्नेहवाने ब १५ प्रमादाँकापमक्कमें बदर्खीमती नष्टाकापमं साधिसवद् ॥

तदनंतरमालायमं पिडिद् संख्येयं साधिसत्वेडि मृंदण सुत्रमं पेळदपर ।

पिण्डेन ४ भक्त्वा लब्धं त्रयं है, शेषमपि त्रयं, इतिराध्दकवायामक्षोऽस्ति इति तत्राक्षं दत्त्वा दर्शयेत । तल्लक्षत्रये एकं रूपं प्रक्षिप्य तुच्चतुरके तद्परितनद्वितीयकवायप्रमादिष्ण्डेन ४ भक्ते शेषं शस्यमिति तत्कवाय-प्रमादानामन्त्ये सोभासापस्याने बसं सुचयतीति तत्र सिस्रेत । तत्स्वव्यमेकरूपं तस्योपरि एकरूपप्रक्षेपो न २० कर्तव्यः । पुनस्तल्लब्यैकरूपे वपरितनेन्द्रियप्रमादिष्ण्डेन ५ मक्ते लब्धं शस्यं, शेवमेकरूपमिति तत्स्पर्शनेन्द्रिय-बदागत इति प्रमादोऽभं संस्पति । एवं पञ्चददा प्रमाहो राज्यकवालापी लोभी स्पर्धनेन्द्रियवदांगनो निहालः स्नेहवानित्यालापो भवतीत्यर्थः । एवमेव नष्टालापं साध्येत ॥४१॥ अधालापं घत्वा संस्थां साध्यितमग्रतन-सत्रमाह---

होता है तथा उसके लब्धमें एक नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ उदाहरण कहते हैं-जैसे २५ विवक्षित नष्ट प्रमादकी संख्या १५ है। प्रथम विकथा प्रमादके प्रमाणकृप पिण्ड ४ से उसमें भाग देनेपर लब्ध तीन आया, श्रेष भी तीन ही रहा। तीसरी विकथा राष्ट्रकथामें अक्ष है अतः उसमें अक्ष देकर दिखलाना चाहिए। उसके लब्ध तीनमें एक जोडकर चारमें उससे उपरके दूसरे प्रमाद कवायके पिण्डके प्रमाण चारसे भाग देनेपर शन्य शेष रहता है। इसलिए कपाय प्रमादके अन्तिम लोभके आलाप स्थानमें अक्ष सुचित होता है उसे लिख लेवे। उसका ३० लब्ध एक है उसमें एक नहीं जोडना चाहिए। उसमें उपरके इन्द्रिय प्रमादके पिण्डप्रमाण पाँचसे भाग देनेपर लब्ध तो शुन्य है। ज्ञेष रहता है एक। अतः स्पर्जन इन्द्रियके आधीन यह प्रमाद अक्षको सूचित करता है। इस प्रकार पन्द्रहवाँ प्रमाद आलाप राष्ट्रकथालापी, लोभी स्पर्शन इन्द्रियके आधीन, निद्राल, स्नेहवान होता है। इसी प्रकार नष्ट्र आलापको साधना चाहिए ॥४१॥

आगे आलापको रखकर उसकी संख्या लानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-

१. मागुत्ति ।

## संठानिक्ण रूर्व उत्तरीदो संगुणितु समगणे । अवणित्व अर्णकिदयं कृतवा एमेन सन्तर्थ ।।४२॥

संस्थान्यकप्रपृपरितः संगुष्य स्वकमाने । वपनीयान्कितकः कुट्यविवमेव सब्बंत ॥ मोव-कोळन्नेवरमो दु क्यमं संस्थापित उपरितनेद्वियप्रमाहसंख्यायं पुणिप्तित्वयन्तिकप्रनंकितस्थानंगळ संख्येयं कळेडु सम् शेवमं तवनंतराधस्तनकवायप्रमादांप्वसंख्यायदं गुणिप्तित्व मेरिक्युमनंकितस्था-नंगळं कळेडु शेवमं मचे तवनंतराधस्तन विकवाप्रमादांप्वसंख्यायदं गुणिप्तिसयिल्युमनंकित-स्थानंगळं कळेडु छोवमं मचे तवनंतराधस्तन विकवाप्रमादांप्यसंख्येयन्त्रामं नुष्यानंत्रकं कर्युक्रिय शेवमात्रामंत्राम्यानंत्रकं स्वयंत्रकं गुणवाशिकादियळोळप्रीदृष्टा-नयनक्रममियस्यस्य प्रानिक्यपुराहरूपमें तेने ।

मोबलोको हुँ रूपमं संस्थापिसयुपरितनेष्ठियप्रमार्वापडसंस्थोयं गुलियिसि या लब्बराधि-येदरोक ५ पविनेदनेष्ठिष्टमं विवक्षितिववन्ते रसनद्राणवस्तु श्रोजंगळनेकितंगळणुर्वारतं १० नानालकं कर्ळ्युळियो हु रूपमं १ तबत्तरायस्तनकवायप्रमार्वापडसंस्थीयतं ४ नास्कारतं गुलि-यिति लब्बराधियोळ् ४ नास्करोळ् अनंकितंगळल्क श्वान्यपणुर्वारतं तक्क्य्यमं कर्ळेद्राधिनं विकृतिसंभवितसणुर्वारेवा नाल्केयनकुमाराधियं तवनंतरायस्तनविक्यायमावार्यवार्धवर्धियं ४ नाल्कारतं गुलियिसियोडे १६ पविनारणयुमल्लियुमनंकितमो दो वे कर्ळेद्राळव संस्थेयवक्षांकित-

प्रवर्भ तावदेरुकचं संस्थाप्य उपरिक्तनेमिनवप्रवादसंख्यवा गुणियावा बन्नानिक्कृतस्थानामां संस्थापयतीय १५ पृतः संयं तदस्तररायस्यतक्ष्मवप्यमायस्थाने वर्षं पृत्यस्वस्थानं प्रवादिक्षाः वर्षाप्यविक्कृतस्थानस्थ्यमोव वर्षं पृत्यस्वस्थानस्य स्थाप्य स्थाप्य वर्षाप्यक्षियस्य गुणियस्य तत्राप्यनिक्कृतस्थानस्य वर्षे पृत्यस्यक्ष्मयः गृष्यियः तत्राप्यनिक्कृतस्थानस्य प्रवस्थि प्रवस्थानस्थापसंस्था भवति । एवं तत्रेतं पृत्यक्षोत्यस्थियः विद्यापयात्रस्था वर्षे स्वर्षत्र पृत्यस्थितः प्रवस्थापः प्रवस्थितः प्रवस्थापः स्थापनिक्ष्मयस्य प्रवस्थापः प्रवस्थापः स्थापनिक्ष्मवस्थापः प्रवस्थापनिक्षस्य स्थापनिक्ष्मयस्य स्थापनिक्षस्य स्थापनिक्यस्य स्थापनिक्षस्य स्थापनिक्षस्य स्यापनिक्षस्य स्थापनिक्सस्य स्थापनिक्षस्य स्थापनिक्यस्य स्यापनिक्षस्य स्थापनिक्यस्य स्थापनिक्यस्

पहले एकका अंक स्थापित करके उपरके इन्द्रिय प्रमादकी संस्थासे गुणा करके उसमें अनंकित स्थानोंकी संस्थाको पटाकर जो होय रहे उसमें पुन: उसके नीचेके क्याय प्रमादके एकड़िस संस्थाको पटाकर जो होय रहे, उसमें पुन: उसके नीचेके क्याय प्रमादके एकड़िस संस्थासे गुणा करके उसमें से आ अनंकित स्थानोंके वर्षाकर जो होय रहे, उसमें रूप पुन: उससे नीचेके क्याय प्रमादको पिक संस्थासे गुणा करके उसमें से आ अनंकित स्थानों को पटाकर जो होय रहे उतनी प्रमादके आलावको संस्था होती है। इसी तरह सर्वत्र गुणा-गील जाविमों मी उदिष्ट लोकेन क्रेस जानना। यहाँ भी उदाहरण देते हैं—पहले एक अंक स्थापित करके उत्परके इन्द्रिय प्रमादको संस्था पाँचसे गुणा करके उच्च राहि पाँचमें अनंकित पटा होना वाहिए। तो उत्परके पन्द्रहर्वे प्रमादकारों केवल एक स्थान इन्द्रिय अनिक है। अतः स्सना, श्राण, चलु, कोत्र अनंकित होनेसे चार घटानेपर होय एक रहता है। उस एकको उससे नीचेके प्रमाद कथावकी संस्था चारसे गुणा करके उच्च राहि वाहमें वाहिए आशापमें लोभकवाय गृहीत है इसिलए अनंकित स्थान कुछ भी न होनेसे पुन्य बटानेपर लगीन कुछ भी न होनेसे पुन्य बटानेपर लगीनेक प्रमाद क्यानेपर राहिमों कभी न होनेस पर राहिमों पुनः उससे नीचेके प्रमाद

t. सर्विल्ली

3 .

प्रभावाकायमी राष्ट्रकवालायी कोभी स्वजंनीहृष्यद्यगतो निद्याद्यः स्वेहवानेबीयालायव संबया-प्रभावतम्बु १५ मितल्केडयोळामपाणितित यक्षं धृत्वा संब्यानयनमुद्दिष्टमेंबलसंब्येयं साधिसुबुदु ॥ तवनंतरं नहाहिष्टंगळ्ये गुंडयंत्रस्वरूपमं तोरिवयर—

इमिबितिचपणखपणदसपण्णस्सं खबीसतालसङ्घी य । संठविय पमदठाणे णट्डुहिङ्कं च जाण तिद्वाणे ॥४३॥ (४३ सम्बाद्या न विद्यते चलप्रतो )

एकस्मिन्नयनीते घेषे पश्चरक्ष राष्ट्रकवालाची कोमी स्वर्धनिष्ट्रवस्त्रमतः निहालः स्वेहवान् इत्यक्षाङ्कितप्रमादा-लापस्य संक्या भवति । एवं सर्वत्रप्राप्त कलं धृत्वा संक्यानयनपुष्ट्रिष्टं सर्वत्र साधवेत् ॥४२॥ वय प्रयमप्रस्ताराक्ष-र्सवारमान्त्रित्य नस्टोडिप्योगोद्धयनस्वरूपमाह—

> तब्दोहिष्टयोयन्त्रमिर—स्य १, र २, घा३, घ४, स्रो ५, क्रोध० मा५, मा१०, छो१५, स्त्री०, म २०, रा४०. ज ६०.

विकथाकी संख्या चारसे गुणा करनेपर सोछह (१६) होते हैं। यहाँ भी अनंकित स्थान एक है क्योंकि पन्द्रहर्वे ब्रालापमें राष्ट्रकथा अंकित हैं अतः एक घटा देनेपर शेष पन्द्रहर रहते हैं। २० वहीं 'राष्ट्रकथालारी, लोभो, स्पर्शन हन्द्रियके आधीन, निद्रालु, स्तेहवार्' इस इट प्रमादके आलापकी संस्थाका प्रमाण है। इसी प्रकार सर्वत्र अस रखकर संस्था निकालनेको उदिष्ट कहते हैं। उसकी साधना करनी चाहिए।।।४२।।

आगे प्रथम प्रस्तारके अक्षसंचारको टेकर नष्ट-इष्टिके गृह यन्त्रका स्वरूप कहते हैं—
प्रमादके स्थानीमें इन्द्रियोंके पीच कोठोंमें क्रमसे एक, हो, तीन, चार और पीचके अंक
रेप स्थापित करके, तथा कथायके चार कोठोंमें क्रमसे सुन्य, पाँच, दस, पन्द्रहके अंकोको स्थापित
करके कथा विक्रयाके चार कोठोंमें क्रमसे सुन्य, बीस, चार्टास और साठके अंक स्थापित
करते कथा विक्रयाके चार कोठोंमें क्रमसे सुन्य, बीस, चार्टास और साठके अंक स्थापित
करते। निद्रा और स्मेहके दोनीन आदि भेद न होनेसे उनके कारण आल्योपीकी संस्थामें
वृद्धि नहीं होती। इस्किए योग हो स्थानोंमें अंक स्थापित करके नष्ट और उद्दिष्ट जाना जाता
है। उक्त क्रमसे अंक स्थापित करनेपर नह और द्विष्टका यन्त्र इस प्रकार होता है—

स्प.१ र.२ घ्रा३ च०४ श्रोध कोष० साथ सा१० छो०१५ स्त्री० अर०२० रा४० अर६०

पहले नष्टको लीजिए—पैंतीसवाँ आलाप कीन-सा है ? ऐसा प्रस्त होनेपर इन्द्रिय कवाब और विकथाके जिस-जिस कोठेमें स्थित अंक और शुन्यको जोड़नेपर वह संस्था ३५ आती है वस-इस कोठेमें स्थित प्रमादाँमें सेनेह और निवाको प्रारम्भमें रखनेपर सेही, निवाल, श्रोत्रेन्ट्रियके अधीन, मायाबी, भक्कशालापी वे पूछा हुआ आलाप होता है। तथा इस्काठवाँ

### इमिवितिमेक्चरवीरं ससीलरामहदाल चउसर्हि । संद्विय पमददाणे णद्विहें जाण तिहाणे ॥४४॥

एकडिनिष्युःस्वयुर्ध्द्वावशस्त्रोडकरागाष्ट्रचत्यारिशक्युःबर्धि संस्थान्य च प्रमादस्थाने महोहिष्टे च बिद्धि अस्थाने ।।

तत्तरकोच्यावत्रमारेषु स्नेहिनिहास्यामये उच्चरितीषु स्त्रेही निहालुः श्रीवेन्द्रियस्यायदो मायाची भत्तकवा-कापीति पृष्टाक्षयः स्यात् ॥ तथा एकविष्ठम सावाय कीद्गाः? इति प्रस्ते स्वयाधिन्द्रवस्यापिकस्याना यादकोच्यावाद्वसूर्णयेषु मिलिवेतु वा संस्था [स्यात् ] तत्तरकोच्यावत्रमारेषु मायवृद्ध्यतिषु स्त्रेही निहालुः १० स्पर्वेनिद्रस्वयत्याः क्षेणी स्वतिस्वयक्षयावायित तत्त्रपटाक्ष्ययः स्त्रात् । एवसन्यावायक्षतेप्रेति विषये । विर्ट तु स्त्रेही निहालु स्वयंनेत्रस्वययायो माद्यो राष्ट्रकवालापीरावाक्ष्यः कित्यः ? इति प्रस्ते स्त्रेहनिहास-वितत्तरहोक्ष्यतिक्षयः स्वत्यापित्रयवस्यातो कोत्री मक्तवालगीरावाक्ष्यः क्षत्रियः ? इति प्रस्ते तत्त्रकोच्यावयुः । यद्यवाविद्यस्त्रभूष्टेष्ट मिलिवेतु या संस्था वट्यक्षारियम्बायते स पृष्टाकास्वरित्यो मर्यात । यद्यवाविद्यस्त्रभूष्टेष्ट मिलिवेतु या संस्था प्रस्त्रपत्ति स्वयत्ति स्वयावावस्त्रपत्ति भवति । व्यस्यमाकायेपि १५ पृष्टे कर्वस्य ॥ १२१॥ वय हितोबस्थतायपेत्रण नश्यतिष्टर्यागेद्यस्त्रम्वस्य

आलाप कीन-सा है ? ऐसा पूलनेपर, यहाँ भी इन्द्रिय, कशाय और विकथाके जिस-जिस २० कियों स्थापित अको और जून्योंको जोड़नेपर वह संस्था आतो है उत-उस कोठेंके प्रमादी- को पहलेंकी तरह उचारित करनेपर सेही, निद्रालु, रस्तेन इन्द्रियके अथीन, कोची, अर्थान- पालक्यालापी यह पूछा हुआ आलाए है। यथीन, इकसठवीं आलाप है। इसी तरह अन्य आलाप सम्बन्धी प्रश्नमें भी करना चाहिए। अब उद्दिष्टको लीजिए—स्तेही, निद्रालु, स्पर्नेन इन्हियके अथीन, मानी, राष्ट्रक्यालापी इस आलापकों संस्था कितनी है ऐसा प्रस्त होनेपर २५ स्तेह और निद्रालो लेहकर उस-उस प्रमादके कोठों स्थापित एक, पाँच और चालीस अंकों- को बोड़नेपर जो क्विजीस संस्था होती है, यूला गया आलाप उतनी ही संस्थावाला होता है। तथा समेही, निद्रालु, चल्लु इस-उस-उस प्रमादके कोठों स्थापित चार, पन्नह, बांस कंकोंकों कोड़नेपर जो संस्था कताली स्वताली आती है, यूला हाला आलाप उतनी हो संस्थाका है। इस प्रकार को संस्था कताली है। स्थाप आलाप उतनी हो संस्थाका है। इस प्रकार को संस्था कताली है युला हुआ आलाप उतनी हो संस्थाका है। इस प्रकार को संस्था कताली स्वताली स्वता है। हिस सामित चार, पन्नह, बांस कंकोंकों को हेन्यर जो संस्था कताली स्वताली है। संस्थाका है। स

# अमो इसरे प्रस्तारकी अवेक्षा नष्ट-इहिष्टका गृह यस्त्र बतलाते हैं-

प्रमादके स्थानीमें विक्रया प्रमादके चार कोटोंमें कमसे एक, दो, तीन, चार अंकोंको स्थापित करो। तथा क्षंपाय प्रसादके चार कोटोंमें कमसे सून्य, चार, आट, बारहका अंक स्थापित करो। तथा इन्द्रिय प्रमादके पाँच कोटोंमें कमसे सून्य, सोखह, बच्चीस, अकुवाळीस, ३५

विकयात्रमार्वपळ नाल्कु कोष्ठंगळोळं यथासंस्थीयरमोर्द्रमेर्ड मूर्व नाल्कु संकंगळप्पतु । कवायप्रमावंगळ नाल्कुं कोष्टंगळोळं यवासंस्थेयियं शुन्यमुं नाल्कुमं दुं पन्नेरहुमंकगळवक्। इहिय प्रमार्वगळेड कोष्ट्रंगळोळ यवासंस्थेयिदं झुग्यम् पदिनार मृवतरह् नात्वस दुमस्वसनात्कुमंकंग-ळप्प बिल्लि परिनेदनेय प्रमादालायमेंतप्पदनकुमें दोडे राष्ट्रक्याविकयालापदल्लिय भरंकमूमं ें छोनकवायकोष्टगतांकंगळप्प पन्नेरड्मं कृतिबोडे पितनेय्वनेय नव्दप्रमावालापं राष्ट्रकवालापी कोनी स्पर्शनीद्रियवशगतो निवालः स्नेहवानेव्यवका ॥

मत्तं स्वतनेय विविध्तित्रमादमेतप्यदक्कभंवडं भक्तकबाप्रमादकोक्ष्यतमप्पेरडंकम्सं स्रोभकवायप्रमावकोष्ठगतमप्प पन्नेरडंकंगळमं कडितर् पविनात्कुमं रसनेव्रियप्रमावकोष्ठगतमप्प पविनारमंकंगळं कडिलरख ३० मवत्तनय प्रमावालायं। भक्तकयालायी लोभी रसनेंद्रियवक्षगती १ । निहालुः स्नेहवानेबदवकुर्मिति अध्यनेयवुमं विवक्षितिको इ विकयालापदिल्लय ओ दुर्म कवाया-लापबल्लिय नाल्क्रमं कुडोडेय्वनक्रमेय्बनेय प्रमाबालापं स्त्रोकवालापी मानी स्पर्शनेंद्रियवशगती निद्वालुः स्नेहवानेबुद्दक्ष्मानतु नष्टप्रमादसंख्येयं मुखं स्वानंगळोळगण कोप्रगतसंख्येयं समानमध्येत भाडि तत्कोष्ठगतालापमे नष्टप्रमादमक्क्रमेंद्र निश्चेसवृद् । मलमुहिष्टकॉमते तलप्रमादकोष्टस्थिता-

प्रमादस्यानेषु विकथाप्रमादानां चतुर्षुं कोध्ठेषु यदासंस्यं एकद्वित्रचतुरङ्कान् संस्थाप्य, तथा कषाय-१५ प्रभादाना चतुर्व कोष्ठेषु यवासंबयं शृत्यचतुरहद्वादशाक्कान संस्थाप्य तथा इन्द्रियप्रमादाना पञ्चस् कोष्ठेष् यमासंस्य स्म्यपोडसद्वात्रिशदश्चस्वारिशच्चतुः पच्ट्याङ्कान् संस्थाप्य पूर्वोकाद्वेतोस्तेषु त्रिस्वातेष्वेवं स्थापिताङ्केषु नष्टमृहिष्टं च जानीहि । तत्र नष्टं यथा-पद्मदश बालापः कीद्यु ? इति प्रश्ने विकयाकषायेन्द्रियाणां यख-स्कोष्टमतासुत्रुम्पेषु निश्चितेषु तत्संख्या (स्यात् ) तत्तत्कोष्टमतप्रमादसंधाने राष्ट्रकवास्त्रापी लोभो स्वशंनेन्द्रिय-बशमतो निहालः स्नेहवानिति तमालापं वदेत । तथा त्रिशत्तमः कोट्ग ? इति प्रश्ने विकथाकपायेन्द्रियाणा यदास्कोच्छगताच्छेष मिक्रितेष तत्संस्या स्यात तत्तत्कोच्छगतप्रमादसंभाने मक्तकयालापी लोगी रसनेन्द्रियवशगतो निद्रालुः स्नेहवानिति तमालापं वदेत् । अयोहिष्टं तु स्त्रीकवालापी मानी झाणेन्द्रियवशयतो निद्रालुः स्नेहवान इस्याकापः कतियः ? इति प्रश्ने तत्तरम्रमादकोष्ठगतेब्वेकचतुर्द्वीत्रश्चरक्कृषु मिलितेषु या सस्या सप्तरिकाण्यायते

और चौसठके अंक स्थापित करो । पूर्वोक्त हेतुसे इन तीन ही स्थानोंमें अंक स्थापित करके नष्ट और रहिष्ट जानना चाहिए।

नष्टका उदाहरण इस प्रकार है—पन्द्रहर्वों आछाप कौन है ऐसा प्रश्न होनेपर विकथा, कषाय, इन्द्रियोके जिस-जिस कोठोंमें स्थित अंकों और मून्योंको जोड़ने पर वह संख्या आती है उस-उस कोक्टगत प्रमादका अनुसंधान करने पर राष्ट्रकथालापी, स्रोभी, स्पर्शन इन्द्रियके अधीन, निद्राञ्क, स्नेहवान् यह पन्द्रहवाँ आछाप बोलना चाहिए। तथा तीसवाँ आछाप कीन है ? ऐसा प्रश्न होनेपर विकथा, कषाय और इन्द्रियके जिस-जिस कोठोंमें स्थित अंकों और श्-योंको जोडनेपर वह संस्था आती है उन कोष्ठगत प्रमादोंको सिखाने पर भक्तकथालापी. कोभी, रसना इन्द्रियके अधीन, निद्रालु, स्तेहवान, यह आलाप कहना चाहिए। अब उदिष्टको ३५ लीजिए-सीकवालापी, मानी, बाण इन्द्रियके अधीन, निद्राल, स्नेहवान, यह आलाप कितनी

१. स कृडिदोडैयक्क । २. म कृडि ।

कंगळं कृति ईवार्यसम्मितनेतर्वेदु नैजनुष्येतेने—मक्तकवाकाची लोकी रसर्वेदियवदागतो निहान्तः स्तेहुवार्य ब्रुविन्दिम्बार्यस्याध्यस्य वीत शरणकोष्ट्रमतीकंगळरड् विकास्य कृष्ट्य १० मान्यतम्य-६ वृ पेळबुत मत्तवनियाककवाकायो कोमी चत्रुरिदियवदायतो निहान्तः स्तेहवासीविदित्तत्तेया-कापमं दोष्टे तत्त्वत्तोक्राताकंगळ् वास्त्वं पम्लेरव् नाश्वसं दुमं कृति इवस्वसानास्कनेययेतु पेळबुती प्रकारनं सळ्या व्यापकमागरिवृद्धः।

इंतु मूलोत्तरोत्तरप्रभावंयव्यो यवार्धभवनागि संस्थावि यंवप्रकारनिस्थणं माडि प्रमाद-संस्थाविशेषमनरियस्यङ्कुदुमते तेने विक्येपाळिप्यत्तस्य २५,क्वायंगळिप्पतस्य २५, इंडियंगळ् ६, निव्रेगळ् ५, स्नेहमोहंगळेरड्मि बेल्लमनडरि गुणियिसिबोडे २७५०० प्रमावंगळप्युवुमिल्छिप्

तमाञारं तिवयं मृत्यात् । तथा अवनित्रालक्ष्यालामी लोमी चलुरिन्द्रियवधवती निहालु: स्नेह्शन् हृत्यालामः हित्यः ? इति प्रस्ते तस्त्रमारकोष्ठराजचतुर्वदेखाष्ट्रस्त्रमारकोष्ठराजचतुर्वदेखाष्ट्रस्त्रमारकोष्ट्रस्तात् तमान् स्वातं त्राप्तं व्यव्याच्याच्याः वर्षस्त्राप्तं त्राप्तं त्

सस्यावाला है ? ऐसा प्रश्न होनेपर उस-उस प्रमाद कोठोंमें स्थित एक, चार और बत्तीस अंकोंको जोड़नेपर जो सैतीस संस्था होतो है उस आजापको उसी संस्थावाला कहना २० चाहिए। तथा अवनिपालकथालापी, होमी, चक्षु इन्टियके अधीन, निहासु, स्नेहवान, यह आलाप कितनी संस्थावाला है ? ऐसा प्रश्न होनेपर उस-उस प्रमादके कोठोंके अंक चार, बारह, अइतालीसको जोड़ने पर जो चौसल संस्था आती है, उस आजापको उतनी ही संस्था-वाल कहना चाहिए। इसी प्रकार अन्य आलापकी विषयमें पूछने पर भी करना चाहिए।

इस प्रकार मूळ और उत्तर प्रमादिक यथासन्मय संख्या आदि पाँच प्रकारोंको २५ कहरू अब प्रमादाँको अन्य विशेष संख्या बतळाते हैं। जो इस प्रकार है—क्रीक्या, अयंक्रवा, भोजनकथा, राजकथा, चोरकथा, वेरकथा, पराखण्डकथा, देशकथा, भाषाकथा, गुणवन्य-कथा, देशकथा, निदुत्कथा, परिशृत्यकथा, कन्यपैक्या, वेशकाळातुचितकथा, भण्डकथा, मूर्खकथा, आरमप्रशंताकथा, परपरिवाद कथा, परजुगुन्धाकथा, वरपिडाकथा, परिशृद्धकथा, क्रव्यादि आरम्भकथा, संगीतवायकथा ये २५ विकथा हैं। सोळह कथाव और नौ नोकपायोंके ३० मेदसे एचचीस कथाय हैं। स्तंत्रक्षा अपने मेदसे एचचीस कथाय हैं। स्तंत्रक्षा अपने मेदसे एचचीस कथाय हैं। स्वात्रक्षा अपने मेदसे पच्चाय अपने स्वात्र हैं। स्वात्रक्षा अपने स्वात्र हैं। इस अरुक्त अपने स्वात्र हैं। इस अरुक्त अपने संगीत्रमें एक-एकमें अपने अंग और नीचेक संगीत्रमें एक-एकमें अपने हैं। इस अरुक्त क्षेत्रपिक्त स्वात्र संगीत्रमें एक-एकमें अपने क्षेत्र भंग और नीचेक संगीत्रमें एक-एकमें अपने

रै. स<sup>°</sup>क्षमितित्तिम<sup>2</sup>। २. स<sup>°</sup>दिदेनितोनेवाँ । १. स<sup>°</sup>दुंपन्नेरदुंपँ। ४. स ३० नेयवेंदु। ५. स<sup>°</sup>मिवेल्कः ।

मिष्यादृष्ट्रपादि प्रमत्तावसानमाद गुणस्पानादि विद्यातप्ररूपणेगळोळं बंबहेतुस्वदिदमे युषासंभव-मसीन संस्थाप्रस्तारादि यं बप्रकारप्ररूपणमनागमाविरोधमागियोखिसुवविद्यापविधानमुस्ट वैरिवुडु ॥

स्रमंतरसप्रमत्तगुणस्यानस्यस्पनिस्पणास्यं मागि पेळवपर । संस्रलणणोकसायाणदशो मंदो जदा तदा होदि ।

अवसत्तराणो तेण य अवसत्तो संबदो होदि ॥४५॥

संबद्धलनमोकवायाणासुदयो संदो यदा तदा भवति । अप्रमत्तगुणस्तेन चाप्रमत्तः संयतो भवति ॥

संव्यलनकवायनोकवायंगळुवयं संदमापि प्रमावजनवाकिरहितमणुवावागळोग्में यक्कुः मागळु अमत्तसंयमपरियाममण्य गुणस्यानमञ्कुमदु कारणविदमा गुणदोळकूदिद जीवमप्रमत्त ३. संयतनकृतं ।

तदनंतरं स्वस्थानावमत्तस्वरूपनिवृदेशास्थमागिवं पेळवपर---

णड्डासेसपमादा वयगुणसीलोलिमंडियो णाणी । अणुवसमञ्जो अखवगो झाणणिलीणो हु अपमचो ॥४६॥

नष्टाञेषप्रमादो व्रतगुणशीलाबिलमंडितो ज्ञानी । अनुपशमकोऽश्नपको ध्याननिलीनः खल्यऽ १५ प्रमत्तः ॥

परस्वर गुणितेषु बञ्चशताभिकनप्तरित्यहरूप्रामिताः तत्प्रमादा भवन्ति २७५००। एतेऽपि मिष्यादृष्यादिप्रमत्त-संवतुगस्यानावसानवर्तिविद्यतिप्ररूपणासु यथासंभव बन्धहेतुष्वेन संभवन्तः संस्यादिपञ्चप्रकारैः आगमाविरोधेन योजनीयाः ॥४४॥ अवादमत्तृगस्यानस्वरूपं प्ररूपयति—

यदा-परिमन् काले संज्वलनानां कोषमानमायालोभानां बतुर्षां, नोक्यायाणा हास्यादीनां नवाना च यवासंग्रवं उदय -फल्दानपरिशामः, मन्द -द्रमादबननवाक्तरहितो भरति, तदा-तस्मिन् काले अन्तर्गहुत्यस्ति वीकस्य वप्रमत्तृषा-अप्रमत्तृपस्थान भवेत् । तेन कारणेन तद्गुणपुतः नयन सकलसंयमी अप्रमतः-प्रमत्त-संयती मविति । च शब्दः वदयागणुणपुक्तस्य भवतीति समुण्यायां, पूर्णावे वा ॥४५॥ स्त्रत्यानाप्रमतः सात्रिवाग्रामनाववेति हो गेदी । तत्र स्वर्णानाप्रमत्तिः कर्षे निष्याति —

भंग मिळते हैं। सबकी परस्परमें गुणा करने पर सैतीस हजार पाँचनी २०५०० प्रमादके भेर होते हैं। ये भी मिण्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंघत गुणस्थान पयन्त रहतेवाली बीस प्ररूपणाओं में स्थायोग्य वन्यके कारण हाते हैं अतः संख्या सौद पाँच प्रकारोंसे आगमका विरोध न हो इस प्रकारते वन्हीं योजना करनी चाहिए। ॥४॥।

आगे अप्रमत्त गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं--

बदा अर्थात् जिस काउमें संज्वलन कोच मान माया लोभ चार कथायोंक। और हास्य ३० आदि नी नोकपायोंका यवासम्भव उदय अर्थात् कर देने रूप परिणाम मन्द अर्थात् प्रमादको वस्त्रक करनेकी शक्तिने रहित होता है, तदा अर्थात् उस काठमें एक अन्तसुहुतंके लिए जीवके अममत्त गुगस्थान होता है। इस कारणसे अप्रमच गुणसे युक्त संखत अर्थात् सकल्यमंत्री अप्रमच संयत होता है। 'व' शब्दले आगे कहे जानेवाले गुणांसे भी संयुक्त होता है। ।४५॥ अप्रमच संवत हे तो मेर हैं—स्वस्थानाप्रमच और साजिशय अप्रमच । उनमेसे ३० स्वस्थानाप्रमचका स्वरूप कहते हैं— नक्दाकेवसमावनं वराषुण्यक्षीराविकां वितनं साम्यकायोगपुरातनं वास्तर्मानानिकीनभानसानुम-प्रकारत्मानुमें नेवर पुरावास्येष्यप्रदेशियानियुक्तनुमानियं व्यवस्थेष्यारीहणामिनुसन्धानियं वर्षितः समातनं नेवरं स्वस्थानाप्रमातनं हुं निवृद्दिशिसत्यद्दं । इस्कि झानिसं वो विशेषणविदं सम्यायकान-वार्षित्रप्रदेशं सम्यक्षान्यसुन्धं भीकाहेतुत्वं सुविसमावृद्धः ॥

तदनन्तरं सातिश्रयाप्रमत्तस्यरूपनिरूपनार्थमिवं पेळ्डपरः।

इगिनीसमोहस्वनणुवसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तहिं। पदमं अधापमत्तं करणं त करेदि अपमत्तो ॥४७॥

एकविश्वतिमोहक्षपणोपश्चमननिमित्तानि त्रिकरणानि तेषु । प्रथममधःप्रवृत्तकरणं तु करोत्यप्रमतः॥

एविक्लि विशेषकथनमृदुऽदे ते दोडे प्रतिसमयमनंतगुणविशुद्धिवृद्धियं बद्धमाननुं वेदक- २० सम्प्राचृष्टियुमप्पप्रसम्संधर्म मोदलोद्धनतानुर्वशिकवायबनुष्ट्यभं कःणव्यपृत्वकं द्वादशक्षय-नवनोक्षयायस्वरूपपंपुत्र संक्रमविद्यानि विसयोगिति सर्वेष्टं (येन परिण्यमेन दर्शनचारित्रमोहोपशमनाविध्वविक्षतो भावः क्रियते निःयश्चते साधकतमस्वेन स परिणामः करणः) ईतप करणवयमं माडि वर्शनमोहनीयनुमनुष्टामिधिसि द्वितोयोपशम

यो नष्टायेषप्रमादः व्रत्युषधीलावनीभिर्माण्डतः सम्यणानीययोषपुकः सम्यणानिलीनमनाः अत्रमतन् संतरो यावपुरप्रमयेष्यमिषुकः श्वषक्षेष्यमिषुक्षे वा बरिद्धं न वर्तते ताबत् स स्कृश्वस्यानाप्रवतः इत्युव्यते । अत्र ज्ञानीति विशेषणं सम्यव्यत्रेनचारितवत् सम्यक्षानस्यापि भोजहेतुर्वं सूच्यति ॥४६॥ अय सातिव्यया-प्रमतसंत्यतस्ययाहः—

यः प्रतिसमयमनन्तगृणविद्युदिवृद्धया वर्षमानो वेदकसम्बप्दृष्टिः अप्रमत्तसंयतः सः प्रदामं अनन्ता-नृविश्वकषायमनुष्टपं करणत्रयपूर्वकं संक्रमणविधानेन द्वादशक्षायनवनोकषायस्वरूपेण विसंवोजयति-वरिणामयित तदनन्तरमन्तरमुद्धतंकालं विश्रास्य पुनरिण करणत्रयेण दर्शनमोहत्रयमुष्टासस्य द्वितीयोपशमसम्बप्दृष्टिमैतति ।

जिस जीवके समस्त प्रमाद नष्ट हो गये हैं, और प्रत गुण शीलकी पंक्तिसे भूषित है, सम्याद्मानके उपयोगसे युक्त है, तथा जिसका मन धर्मध्यानमें लीन है, ऐसा अप्रमत्त संवत जवतक उपश्चम श्रेणि या खपक श्रेणिक सम्युख चढ़नेके लिए प्रवृत्त नहीं होता तब तक उसे स्वस्थानाप्रमत्त कहते हैं। यहाँ झानी पश्चिण यह सूचित करता है कि सस्यान्धान और सम्यक्षारित्रकी तस्याद्मान भी मोझका कारण है। अर्थात् चतुथं गुण स्थानमें सस्यक्त्व और उसके पश्चात् चारित्रका कथन करनेसे कोई यह न समझे कि ये दोनों हो मोक्षके कारण हैं इस्लिक्ट यहाँ झानी विशेषण दिया है।।।१६॥

आगे साविशय अप्रमत्तका स्वरूप कहते हैं-

जिसकी विशुद्धि—कपायोंकी मन्द्रता प्रतिसमय अनन्तगुणी बढ़ती हुई होती है अर्थात् प्रथम समयकी विशुद्धतासे दूसरे समयकी विशुद्धता अनन्तगुणी, उससे तीसरे समयकी विशुद्धता अनन्तगुणी, इस तरह प्रतिसमय जिसकी विशुद्धता अनन्त गुणी, इस तरह प्रतिसमय जिसकी विशुद्धता अन्त गुण्या प्रतिस्था कराय च्याप्यको अध्यक्त अध्यक्त अध्यक्त अध्यक्त अध्यक्त सम्बद्धा अध्यक्त सम्बद्धा अध्यक्त स्थित के स्थानके द्वारा वारह कराय और नौ नौक्षायकरसे परिणमाता है। इसीका नाम विसंयोजन है। इसके पड़चाल अन्तर्गहर्तकाल तक विश्राम करके पुनः तीन करणोंके द्वारा दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंका उपशम करके

सम्बाद्धियांचि बचवा दर्शनमोहुत्रवसं करण त्रयपुर्वकं क्षिपित्वित काधिकसम्याद्धियाणि अस्तान्तिम् वाधिकसम्याद्धियाणि अस्तान्तिम् वाधिकसम्याद्धियाणि अस्तान्तिम् वाधिकसम्याद्धियाणि प्रतिसम्याननेत् गुणिवद्धिहान् विद्यानि विद

तबनन्तरमोयधःप्रवृत्तकरणक्के निर्वाक्तसिद्धमध्य लक्षणमं तोरेलेंबिबं पेट्वपर— जन्हा उपरिमभावा हेट्टिमभावेहि मरिसमा होति । तम्हा पटमं करणं अधापबचोचि णिहिट्टं ॥४८॥

, यस्मादुर्धारमभावा अधस्तनभावैः सद्गा भवन्ति । तस्मात्तत्रप्रमं करणमधःप्रवृत्तमिति निर्हिष्टं ॥

हितीयोपसम सम्यावृष्टि होता है। अथवा उन तीन करणोंके द्वारा दर्शनसोहकी तीन प्रकृतियोक्ता अर करके सायिक सम्यावृष्टि होता है। उसके पश्चात् अन्तसंहर्त कालतक प्रमत्त २० और अप्रमत्त गुणस्थानमें हजारों बार आता जाता है अर्थात् अप्रमत्त गुणस्थानमें हजारों बार आता जाता है अर्थात् अप्रमत्त होता है। उसके परचात् प्रति समय अनन्त गुण विगुद्धिसे बदत हुआ चारित्रमोहनीयकी इक्कीस प्रकृतियोंका कपत्रम करनेमें तत्पर होता है। अथवा चारित्र मोहनीयको जन इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय करनेके छिप तत्पर होता है। इन्तु हात करनेमें समय हिता है। अथवा चारित्र मोहनीयको जनका झात्र करनेमें समय हीता है। आत्रय यह है कि उराज्ञ अर्था पर आरोहण तो दितायांत्र प्रमान सम्यावृष्टि और आयिक सम्यावृष्टि दोनों ही कर सकते हैं किन्तु समक ओण पर केवल आयिक सम्यावृष्टि हो आरोहण कर सकता है। इस प्रकारका वह सातिश्रय अप्रमत्त हो चारित्र मोहके उपग्रस जीर स्वपणमें निमित्त तीन करण रूप परिणामोंमें से प्रथम अथःप्रवृत्त-करणको करता है। ॥ अर्था करण है।

आगे अधःकरणका निरुक्तिसे सिद्ध लक्षण कहते हें--

जिस कारणसे उपर-अपरके समय सम्बन्धी परिणामोंके साथ अन्य जीवके नीचेके समय सम्बन्धी परिणाम समान होते हैं तिस कारणसे उस प्रथम करणको परमागममें अधः-करण कहा है।

१. क तोरलिटं।

बाबुबाँदु कारणविवयाबुबाँदु जोषेकके उपरितनोपरितनसमयस्थितपरिणामंगळोडनन्यनप्य जीवन अधस्तनावस्तनपरिणामंगळोडनन्यनप्य जीवन अधस्तनावस्तनपरिणामंगळोडने सद्देशाळागि संश्रीवस्तरपुढुवदु कारणमागि प्रयमसप्य करणमध्यप्रवृत्तकरणमेंवितनाविसंसिद्धमप्य परमागमवोळ्येळस्पटटुदु । अधःप्रवृत्ता इवाधः-प्रवृत्ता पृत्वेतु गोणवृत्तियिवसुपरितनसमयपरिणामंगळधस्तनसमयपरिणामसद्दंगळागि संश्रीव-सत्यबुद्ध । तवनंतरमधःप्रवृत्तकरणकाळमाण्यक्रयणाः निर्मर्थे वेळ्वपर—

अंतोग्रहुत्तमेचो तक्षालो होदि तत्थ परिणामा । लोगाणमसंखमिदा उवस्वरिं सरिसर्वाड्डगया ॥४९॥

अंतः मृहूर्त्तमात्रसरकालो भवति तत्र परिणामाः । लोकानामसंख्यमिता उपर्य्युपरि सदृश-वद्धिगताः ॥

तवधःप्रवृत्तकरणकालमंतरम्भृहृत्तंमात्रमककुमेंतेवोडे—सब्यंतः स्तोकांतरम्भृहृत्तंमित्वृत्तिः १० करणकालं २९ इदं नोडळपुरुषंकरणकालं संस्थातपुणितमप्यंतर्मभृहृत्तंमन्तृ ४९ मिरं नोडळधःप्रवृत्तकरणकालं संस्थातपुणितमप्यंतर्मभृहृतं होजस्य कुर्णकालं संस्थातपुणितमप्यंतर्मभृहृतं होजस्य कुर्णकालं कुर

यम्मारकारणात् यस्य जीवस्य उपरितनोपरित्तमयस्थितपरिणामैः सह अध्यजीवस्य अवस्तनतमयप्ररिणामाः सद्द्या भवन्ति तस्मारकारणात् तस्यसमं करणं अधःप्रवृतकरणमिति निर्दिष्टं-परमागमे प्रतिपादितं
भवति ॥४८॥ अथ अधःप्रवत्तकरणकालप्रमाणं (प्रचयनिर्देशायं) कथ्यति—

स्तोकान्तर्भृद्वतेमात्रात् २ ३ वनिवृत्तिकरणकाळात् संस्थातनुगः २ ३ ३ वपूर्वकरणकाळः, व्रतः संस्थात-गुणः २ ३ ३ ३ वधःप्रवृत्तकरणकाळः सोऽय्यन्तर्भृद्वतेमात्र एव, तस्मिन्नवःप्रवृतकरणकाळे त्रिकाळगोचरनाना-जोवसंबन्धिनो विवृद्धिशरिणामाः सर्वेऽपि व्यसंस्थातळोकमात्राः सन्ति ≅ a तेषु प्रथमसमयसंबन्धिनो यावन्तः २०

विशेषार्थ — अधःप्रवृत्तकरणका अर्थ है नीचेके समय-सम्बन्धी परिणामोंकी समानता-को लिये हुए होनेवाळे परिणाम। इस करणमें उत्परके और नीचेके जीवोंके परिणामोंमें समानता पायी जाती है। उदाहरणके लिए एक जीवने अवःप्रवृत्तकरण किया। दूसरे समयमें पहुँचने पर उसके जैसे परिणाम होते है वैसे परिणाम अथःप्रवृत्त प्रारम्भ करनेवाला कोई दूसरा जीव पहले समयमें ही प्राप्त करता है। इस प्रकार आगे वाले और पीछे वाले जीवोंके २५ परिणामोंमें समानता पाये जानेसे इस करणको अथःप्रवृत्त कहते हैं॥४८॥

आगे प्रचयके निर्देशकं लिए अधःप्रवृत्त करणके कालका प्रमाण कहते है-

तीनों करणों में अनिवृत्तिकरणका काल अन्वर्मुहूर्त प्रमाण होनेपर मी स्तोक (अल्ग) अन्तर्मृहूर्त प्रमाण हैं। उससे संस्थात गुणा अपूर्वकरणका काल हैं। उससे संस्थात गुणा अपूर्वकरणका काल हैं। उससे संस्थात गुणा अपःप्रवृत्तकरणका काल हैं। वह भी अन्तर्मृहूर्त मात्र ही हैं। उस अपःप्रवृत्तकरणके काल में ३० प्रिकालवर्ती नाना जीव सम्बन्धी बिशुद्धि परिणाम असंस्थात लोक प्रमाण है अर्थात् तीनों कालों अपःप्रवृत्तकरण करनेवाल जीविक परिणामोंकी संस्था असंस्थात लोक है। अर्थात् लोकके प्रदेशोंकी जितनी संस्था है उससे अमस्थात गुणी उन विशुद्धि परिणामोंकी संस्था है। उनमेंसे प्रथम समयों जितने परिणामोंकी संस्था

१. क जीवन उँ। २. म<sup>°</sup>मंगलुपदेशंगलागि ।

नोडलंते द्वितीयादिसमयंगळोळु तदयःप्रवृत्तकरणकालचरमसमयपर्यंतं मेले-मेळे सबृशवृद्धि-व्यक्तिगळाणितदेववर्वेतदेशेदे केळि फेळवर्षे ।

इल्लियव्यत्यन्तव्यत्यादनात्र्यंमागि मोदलोळंकसंदर्शियदमघप्रवत्तकरणन्यास तोरिसल्प-

सन्ति तेर्यो द्वितीयादिसमयेषु उपर्युपरि सरमतमथपर्यन्तं सद्शबृद्धः। वीचताः सन्ति ते स तावरङ्कसंदृष्ट्याः
भ प्रदर्शनी-तत्र परिणानाः द्वासारवत्तरित्रहस्रो ३०७२ । अषः प्रवत्तरूपकालः पोडशसमयाः १६ । प्रतिसमय-

अन्तिम समय पर्यन्त समान वद्धिको लिये हुए वर्धमान परिणाम हैं। अर्थात प्रथम समय सम्बन्धी परिणामोंसे द्वितीय समय सम्बन्धी परिणाम जितनी वृद्धिको लिये हुए हैं. द्वितीय समय सम्बन्धी परिणामोंसे ततीय समय सम्बन्धी परिणाम भी उतनी ही बद्धिको लिये हुए हैं। इसी तरह अन्तिम समय पर्यन्त जानना। यहाँ श्रेणि व्यवहार गणित सम्भव है। अतः १० यहाँ श्रेणि व्यवहार गणितके द्वारा वर्णन करते हैं। प्रथम संझाओंको कहते हैं। विवक्षित सर्वस्थान सम्बन्धी सर्व द्रव्यको जोडने पर जो प्रमाण हो उसे सर्वधन या पदधन कहते हैं। स्थानोंके प्रमाणको पद कहते हैं या गच्छ कहते हैं। प्रत्येक स्थानमें जितनी वृद्धि होती है उसे चय या उत्तर या विजेष कहते हैं। आदि स्थानमें जो प्रमाण होता है उसे मस्त्र कहते हैं अथवा आदि या प्रथम कहते हैं। अन्तिम स्थानमें जो द्वरुयका प्रमाण होता है उसे अन्तधन १५ या भूमि कहते हैं। सब स्थानोंके बीचके स्थानमें जो दृब्यका प्रमाण होता है उसको मध्यधन कहते हैं। जहाँ स्थानोंका प्रमाण सम होता है वहाँ बीचके दो स्थानोंके दृज्यको जोडकर आधा करनेपर जो प्रमाण होता है उसे सध्य धन कहते हैं। जितना सुखका प्रमाण हो खतना-उतना सब स्थानोंका प्रहण करके जोड़ने पर जो प्रमाण हो उसे आदिधन कहते हैं। सब स्थानोंमें जो-जो चय बढ़े उन सब चयोंको जोडनेपर जो प्रमाण होता है उसे उत्तरधन २० या चयधन कहते हैं। इस प्रकार आदिधन और उत्तरधनको मिलाने पर सर्वधन होता है। अब इनका प्रमाण जाननेके लिए करणसूत्र कहते हैं--'मख आदि स्थान और भूमि अन्त-स्थानको जोड़कर उसका आधा करके उसे गच्छसे गुणा करनेपर पद्धन अर्थान सर्वधन होता है। और आदिधनको अन्तधनमें घटानेपर जो शेष रहे, उसको चयसे भाग देनेपर जो आवे उसमें एक मिळानेपर स्थानोंका प्रमाणरूप पद वा गच्छका प्रमाण आता है। तथा २५ पर या गच्छके बर्गका भाग सर्वधनमें देनेपर जो प्रमाण आये उसे संख्यातसे भाग देनेपर जो प्रमाण आता है उसे चय जानना । सर्वत्र सर्वधनको गच्छसे भाग देनेपर जो प्रमाण रहे उसमें मखको घटाकर जो शेष रहे उसमें एक घटाकर गच्छके आधे प्रमाणसे भाग देनेपर चयका प्रमाण होता है' अथवा 'आदिधनोनं गणितं पदोनपदकतिदहेन संगाजितः प्रचयः ।' इस वचनके अनुसार सब स्थानसम्बन्धी आदि धनको सर्वधनमें-से घटाकर अपको- गच्छके प्रमाणके वगमें-से गच्छका प्रमाण घटाकर जो शेष रहे उसके आधेका भाग देनेपर चयका प्रमाण आता है। तथा उत्तर धनको सवधनमें से घटाने पर जो शेप रहे उसको गच्छ-से भाग देने पर मुखका प्रमाण आता है। तथा 'ब्येक पदं चयाभ्यस्तं तदादिसहितं धनं' इस सत्रके अनुसार एक कम गच्छको चयसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उसमें मुखका प्रमाण जोडने पर अन्तथन होता है। मुख और अन्तथनको मिलाकर उसका आधा करने पर मध्यधन होता है। पदसे मुखको गणा करने पर आदिधन होता है। यह श्रेणिव्यवहार गणितका कुछ स्वरूप दिया है।

पर १६ कृत्या २५६ संस्थातरूपेश्च २ भक्ते २५६ $^{2}$  २६वि प्रतिसमय शिणामग्र चयप्रमाणं भवित  $^{4}$  ५, तथा व्यवस्थात्र ( $^{4}$ ५) प्रचय १ $^{4}$ ५ ४ गुणो गच्छः ( $^{1}$ ५ ४ ४ १६) प्रचययमग्रमाणं भवित ४८०, १५ अनेन प्रचयपेन सर्वधन २००२ होनियत्वा २५९२ वरेन १६ मक्ते तस्यं प्रचमसमयपरिणामसस्या भवित । १६२ अस्यामेने शस्म प्रचय प्रचय चित्र तेति इति वित्तावन्तीचारिसमयर्थीविष्णामाना संस्था भवित्त ता. १माः—

अब अधःकरण सम्बन्धी सबधन आदिका वर्णन संदृष्टिके द्वारा दिखाते है-विज्ञेपार्थ-बास्तविक अर्थको समझानेके लिए जो अंक कल्पित करके दिखाये जाते है उन्हें अंक संदृष्टि कहते हैं। जैसे आगे अधःप्रवृत्तकरण काल अन्तर्मुहूर्तके लिए १६, अधः- 20 प्रवृत्तकरणमें हानेवार परिणामोंकी संख्या असंख्यात लोक प्रमाणके लिए ३०७२ आदि संख्या कल्पित की है उसके द्वारा उक्त कथनको आगे स्पष्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि अधः-प्रवत्तकरणसम्बन्धी परिणाम तीन हजार बहत्तर ३०७२ हैं। अधःप्रवत्तकरणका काल १६ सोलह समय है। प्रतिसमय परिणामोंकी बृद्धिका प्रमाण ४ चार है। संख्यातका प्रमाण तीन ३ है। अब ऊर्ध्वरचनाके लिए धन लाते है। प्रति समय सम्बन्धी ऊपर-ऊपर ऊर्ध्वरूप रचना करनेको ऊर्ध्वरचना कहते हैं। उसके लिए धन आदिका प्रमाण लाते हैं। 'पटके वर्गसे और संख्यातसे सर्वधनमें भाग देनेपर प्रचयका प्रमाण आता हैं इस गणित सुत्रके अनुसार सर्वपरिणाम धन ३०७२ में पद १६ के बर्ग २५६ तथा संख्यात रूप तीनसे भाग देने पर रे १९१२ उचार ४ आता है वह समय-समयमें परिणामों में जितनी वृद्धि होती है उसका प्रमाण है। इसे प्रचय कहते हैं। तथा 'एक हीन पदको चयसे तथा गच्छसे गणा करनेपर 30 चय धनका प्रमाण आता है'। इस सूत्रके अनुसार एक हीन पद १५ उसका आधा के की चयसे गुणा करो 3 x x 8 तथा गच्छसे गुणा करो 3 x x १६। ऐसा करनेपर ४८० चय धनका प्रमाण होता है। इस चयधनको सर्वधन ३०७२ में-से कम करने पर २५९२ शेष रहता है। इसे पद १६ से भाग देने पर लब्ध १६२ प्रथम समय सम्बन्धी परिणामों की संख्या होती

१. म भागिसल्पर्हुत्ति । २. म मादि प्रमाण दोलु । ३. म "मवनप्रभाणधनप्रमाण" ।

समयपरिणामधनप्रमाणमक्क् १७० इल्डिमत्तं चर्योद ४ दम्बधिकमागृत्तिरलु चत्रस्यंसमय-परिणामधनप्रमाणमक्क् १७४ मितु प्रतिसमयमी ४ विशेषाधिक कर्मावदं परिणामगळ प्रवृद्धगळक्कु मस्तेवरं चरमसमयपरिणामधनप्रमाणं पृट्दगुमन्तेवरमिवरुत्पत्तिक्रममे तेने व्येकपर्वं चयाभ्यस्त सत्साध्यं तद्वनं भवेदेंदिदरिदं रूपोनपदमं १५ चर्याददं ४ गृणियमुत्तिरल १५।४। लब्ब ६० मर-५ वत्तमद् सहितमप्पादि १६२ वंत धनप्रमाणमक्कू २२२ मिदनो द्वारि चयद्दिं ४ होनं माड्ति-२१८ मितध्वरचनेयोळधःप्रवत्तकरणकालप्रथमसमय-रल दिचरमसमयधनप्रमाणमस्क मादियागि चरमसमयपद्यंतं प्रतिसमय धनंगळनु स्थापिसियन्छि प्रयमसमय परिणामंगळ त्रिकालवित्तनानाजीवसंबंधिगलप्प जघन्यमध्यमोर्कुष्टंगळ समुहमघःप्रवृत्तकरणकालसंख्यातैक-भागमात्रनिर्वर्गणकांडकसमयमात्रंगळप्प खंडंगळ् माडतःइतूर्वे विशेषाधिकंगळ्। 'अणुकट्टि-१० पदेण हिर्दे पचये पचयं तु होदि तेरिच्छे' एंदीसूत्रदिष्टविदमध्वरचनाचयम ४ निदननुकृष्टिपदिदं ४ भागिसुत्तिरल लब्बमों १ दिदऽनतुकृष्टिचयप्रमाणमक्कुमिहिलयनुकृष्टि ये बुदने दोडे—"अधस्तन-समयपरिणामखंडानामुपरितनसमयपरिणामखंडैस्साद्धं साद्द्रथमनुकृष्टिः" एंदी लक्षणदिदमपु-कृष्टियं निक्चैसुबुदु । इल्लियुं व्येकपदार्द्धधनचयगुणोगच्छ <sup>हु।११४ ।</sup> मुत्तरधनमेदिर्दारदमनुकृष्टिचय-धनमनिदं ६ तंद् ऊर्ध्वरचनासंबंधिप्रथमसमयसमस्तर्पारणामधन १६२ मिटरोळ् ''चयधणहीणं १५ बच्चं परभजिटे होति आदिपरिमाण" मेबी सर्त्राददमा सम्मनमं कळेद शेष १५६ निदं पर्दादद

१६६ । १७० । १७४ । १७८ । १८२ । १८६ । १९६ । १९४ । १९८ । २०२ । २०६ । २१० । २१४ । २८८ । २८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४ | १८४

नीचेके समयमें होनेवाल परिणामोंके खण्डका उत्परके समयमें होनेवाले परिणामोंके साथ जो समानता होती है उसका नाम अनुकृष्टि है। अर्थात् उत्परके और नीचेके समय सम्बन्धी परिणामोंके जो खण्ड परस्परमें समान जैसे हाँ तैसे एक समयके परिणामोंके खण्ड भागिनुतिरलु लब्ब १९ । मिबु प्रवमसनयपरिवामप्रवमलंडप्रमाणमण्डुनिमवी लंडचे सल्वज्ञघन्य-परिवामपुजमण्डुनी लंडपरिवामव्यक्तिकाळोरून भेरिलधुं सावृद्वामावर-पुदरत्विवंशोखंड-परिवामपिबुद्धिवाळिदं होनविबुद्धिवरिवाममावसम्बद्धार्थिलंडकळेळमभावमप्युविर्वसेखंड-इप्रवमलंडबोळु आविष्मि लये उन्हे ऐविद्यारं अनुकृष्टिष्यमं कृड्वितरलु हितायं प्रयमसमय-परिवामलंडबाक्कु ४० मिनु तृतीयाविलंडकळ् तिर्ध्यन्वयविनम्याधक्तेव्य स्वस्मलंडप्यातं ४२ ५ तिर्ध्यक्तााव स्वापितस्यं बळक्कुमित्र बळिक्कं हितीयसमयपरिवामंवळ प्रयमलंडमनु प्रयम-समपालंडमं नोड १९ लिल शैवाधिकसम्बु ४० मिनु हितीयसमयसम्वरिवर्गामपुंचवो १६६ ळनुङ्गादिवयमसमानारं होने माडिशेयमित्र १६० नमुकु विद्यावेदां ४ भागिसि वं लक्ष्यमा नाल्वन-कृत्वति सिद्धमपुंचरिव मिल्ठ बळिक्कमा हितीयसमयव हितीयाविलंडवाळ् विशेषाधिकांतळु ४१७२१४ । इल्लि हितीयसमयप्रयम्बल्डसं ४० प्रयमसमय्वित्रीयलंडबोडने समानमक्तं मनु

सर्वज्ञप्यमण्डं अस्पेषा सम्बात परिणामसस्याविद्युद्धिया तरोधिषकस्तकभवात् । तरप्रवस्तवण्डं चैकस्मिन्नतु-कृष्टिचये युते तद्द्वितीयसण्डं भवति ।४०। एवं तृतीयादीनि चरमसण्ड्यर्यस्तानि तिर्धगेकैकच्याधिकानि स्वाप्यानि ४९, ४२ । ततः परं द्वितीयसमयप्रवससण्डं प्रयमसमयप्रवससण्डात् ३९ एकविवीयाधिकां भवति ४० । द्वितीयसमयसमस्त्रपरिणामेषु १६६ अनुकृष्टिवयषनेन ६ स्युनिय्ता १६० अनुकृष्टिवरेन

करनेका नाम अनुकृष्टि है। सो उध्वर्गच उके संस्थातवें भाग अनुकृष्टिका गच्छ है। सो अंक 🥡 संदृष्टिकी अपेक्षा उध्वराच्छका प्रमाण सोलह १६ है। उसमें संख्यातके प्रमाण चारसे भाग देनेपर चार अनुकृष्टिके गच्छका प्रमाण है। अर्थात अनुकृष्टिके खण्डोंका प्रमाण चार जानना । तथा ऊर्ध्व रचनाके चयमें अनुकृष्टिके गच्छका भाग देनेपर अनुकृष्टिका चय आता है। सो अर्ध्वचय चारमें अनुकृष्टिके गन्छ चारसे भाग देनेपर एक आया। वही अनुकृष्टिका चय है अर्थात् प्रत्येक खण्डमें होनेवाली वृद्धिका प्रमाण एक है। प्रथम समय सम्बन्धी समस्त 🦡 परिणाम १६२ हैं। वही यहाँ प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टि रचनाका सर्वधन है। 'ब्येक-पदार्धध्नचयगणो गच्छ उत्तरधनम्' इस सुत्रके अनुसार गच्छ चारमें-से एक कम करके उसका आधा करके तथा उस आधेको चय और गच्छसे गणा करनेपर (३×१×४) अनुकृष्टिका उत्तर धन ६ होता है। इस उत्तर धन छहको सर्वधन १६२ में से घटानेपर शेष १५६ एकसी छप्पन रहे। उसमें अनुकृष्टिके गच्छ चारका भाग देनेपर ३९ आये। वही प्रथम समय सम्बन्धी परिमाणोंके प्रथम खण्डका प्रमाण है। यही सबसे जघन्य खण्ड है क्योंकि इस खण्डसे अन्य सब खण्डोंके परिणाम संख्या और विश्वद्विमें अधिक होते है। उस प्रथम खण्डमें अनकृष्टिका चय एक जोड़नेपर उसीके दूसरे खण्डका प्रमाण चालीस ४० होता है। इस तरह तीसरेको आदि छेकर अन्तिम खण्ड पर्यन्त तिर्यक रूपसे एक-एक चय अधिक करके स्थापित करना चाहिए ४१।४२। अर्थात तीसरे खण्डके परिणामोंकी संख्या ४१ और अन्तिमकी ४२ है। ऊर्ध्व रचनामें जहाँ प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम स्थापित किये उनके आगे-आगे बराबरमें इनकी स्थापना करनी चाहिए। ये खण्ड परिणाम एक समयमें वर्तमान अनेक जीवोंके एक साथ पाये जाते है इसलिए इनको बराबरमें स्थापन किया है। उससे ऊपर द्वितीय समयका प्रथम खण्ड प्रथम समयके प्रथम खण्ड ३९ से एक विशेष अधिक होता है इससे उसका प्रमाण चालीस ४० है। क्योंकि द्वितीय समयके समस्त परिणाम १६६ में अनुकृष्टिका चयधन

१. म द्विशेषा । २. म ४० नास्वत् प्र ।

ष्ठितोयसमयद्वितोयादिलंदंगळ् प्रवाससमयन्त्रीयादिलंदंगळोडने सद्गांगळरियल्पड्युं। द्वितीय-समयवरमलंद्वमहुमल्ते प्रवासमयलंदंगळोळो दरोळमणुदं सद्गामल्य । बळिक्कमिल्वं तृतीयादिसमर्यगळोळ प्रवासदिलंदपिणामंगळ् ४१४२४४४४४ । सर्वरायस्तनलंद्वरियामंगळ नेगेडिल्विशाविक्तंगळुवेके दोडे ऊर्ध्वचयिदं मधिकंगळणुदरिर्विमच्छाय्वृतकरणकारुल्यस्-'समयलंद्वपरिणामपुज्यदेतमरियल्यडुब्बु । ४४ । ५६ । ५७ । इवरोळु सर्वज्ञयस्यलंद-परिणामंगळमं ३९ सर्वोत्कृष्टलंद्वपरिणामंगळग ५७ । मेल्लियुं साव्स्थमिल्ल मुळिदंतुपरितन समयर्वातपरिणामपुज्यक्तज्ञपस्तनसमयर्वात्परिणामपुज्ञगळोडने मेणुपरितनसमयवात्परिणाम-पुजंगळोडनपस्तनपरिणामपुजंगळगे यवासंभवमागि सद्वातम्बद्धिल मुख १६२ । सूम २२२ । जोग ३८४ । वळ १९२ । पदगुणिदे १९२ । १६ । चदवणं होदि ३००२ । एदी सर्व्यमनेतरव्यपुं।

१० ४ अक्तेषु तदुरांतिसंभवात् । तदसे द्वितीयसमयदितीयादिवण्डान्येकैकवयाधिकानि सन्ति ४१ । ४२ । ४३ । अत्र द्वितीयसमयद्वतीयवण्डेन समानं । एवं द्वितीयसमयदितीयादिवण्डानि द्वित्यसमयदितीयादिवण्डानि द्वित्यसमयदेतीयादिवण्डानि द्वित्यसमयदेतीयादिवण्डानि द्वितीयसमयदेत्वायादिवण्डानि द्वितीयसमयदेत्वायादिवण्डानि द्वितीयसमयदेत्वायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवाय

छह ६ घटानेसे शेष रहे १६० में अनुकृष्टिके गच्छ ४ का भाग देनेसे चालीस उत्पन्न होते हैं। उसके आगे दितीय समयके दितीय आदि खण्ड एक-एक चय अधिक होते हैं प्रशाप्रशाप्तरा २० यहाँ द्वितीय समयका प्रथम खण्ड ४० प्रथम समयके द्वितीय खण्डके समान है। इसी तरह द्वितीय समयकं द्वितीय आदि खण्ड प्रथम समयके जुतीय आदि खण्डोंके समान है। किन्त द्वितीय समयका अन्तिम खण्ड प्रथम समयके सब खण्डोंमे किसीसे भी समान नहीं है। पनः ततीय आदि समयोंके प्रथम आदि खण्ड द्वितीय आदि समयोंके प्रथम आदि खण्डोंसे एक अधिक है। अतः तृतीय समयके ४१।४२।४३।४४। चतुर्थ समयके ४२।४३।४४।४५। पंचम २५ समयके ४३।४४।४५।४६। पट्ट समयके ४४।४५।४६।४७। सप्रम समयके ४५।४६।४७।४८। अर्घम समयके ४६१४७१४८१४९। नवम समयके ४७१४८१४९१५०। इसवे समयके ४८१४९१५०१५१। ग्यारहर्वे समयके ४९।५०।५१।५२। वारहर्वे समयके ५०।५१।५२।५३। तेरहवे समयके ५१।५२। ५३।५४। चौदहवें समयके ५२।५३।५४।५५।५न्द्रहवें समयके ५२।५४।५५।५६।सोलहवे समयके ५४।५५।५६।५७ खण्ड जानना। यहाँ सबसे जघन्य खण्ड परिणाम ३९ और सबसे उत्क्रष्ट ३० खण्ड परिणाम ५७ का किसीसे भी समानता नहीं है। शेप समस्त उत्तर और निचल समय सम्बन्धी परिणाम पंजोंकी यथा सम्भव समानता सम्भव है। यहाँ 'सुहभूमि जोगदरु पद-गुणिदे पद्धनं होदि ।' इस सूत्रके अनुसार सर्वधन निकालना चाहिए । सो मुख १६२, भूमि २२२ इनका जोड़ ३८४, इसको आधा करने पर १९२, इमको परसे गुणा करनेपर १९२× १६=३०७२ सर्वधन आता है।

३५ १. म नोबि-। २. व यत ।

अनंतरसी यद्यःप्रवृत्तकरणगरिणामंगळत्यंसद्धियिवं विन्धासं तोरल्पद्युगुं अदे तेने :— त्रिकालगो दरनानाजीवसंविधगळप्यःप्रवृत्तकरणपरिणामंगळतत्कालसमस्ततमयसंभविगळप्य परिणामंगळनितुमसंस्थातलोकमात्रमनकुळ ०। मिल्लिययःप्रवृत्तकरणकालमे गण्डमनक् २१११ मले पदकदिसंस्रेण भाजिदे पचयमेंवो भूत्रेष्टदिवसी समस्तयनमं ≝० वदकृतियिवस्

संस्थेयरूपुर्गोल्ज्यम् भागिमुत्तिरलिब् २९११ । २१११। १ व्यंचयमक्कं। ध्येकपवार्द्धध्नचयगुणे। गच्छ उत्तरक्षांमेंबी सुत्राविद्यानीवर्द रूपोनगच्छार्द्धीवर्व २१११। २ प्रचयमं गुणियित्ति

क तर १९१ क तर १९१ २ १११ । २ ११ मतंगच्छोंददं गुणियिसि २ १११ । २ ११ । २ वळिकिबं

्र व २ १ १ १ २ १ १ १ । १ । २ चरयण (चयवण) होणं दब्बं पदभजिदे होदि आदिपरिमाण मेंबो सत्रेष्ट-

अय अर्थसंदृष्ट्या विन्यासो दश्वंत-तदाया विकालमोचरनानाजोवसविन्याँ अव.प्रवृतकरणकाल-समस्तसमयसंभिवनः सर्वपरिणामा असंस्वातलोकमात्राः संति  $\equiv$  a । अ ध.प्रवृतकरणकालो गच्छ २ १ १ १ समस्तपने  $\equiv$  a परकृत्या २ १ १ १ १ १ १ संस्थातेन च १ मस्ते सित उन्वयंत्रयो भवति

≅ a २ ३ १ १ १ १ । रूपोनगच्छावेंन २ १ १ १ प्रचर्य गुणित्वा २ १ १ १ , २ १ १ १ । १

× २ ९ १ गच्छेन गुणिते २ १ १ १, २ १ १ १, २ १ १ १ १ १ १ ४ २ १ १ १ अपविति चययन-

विशेषार्थ—केशववर्णाकी इस टोकामें यह तो सर्वेधन आदिका प्रमाण करुपना करके समाणानेक लिए किया है, उसीमें अर्थ संदृष्टिके द्वारा विस्तारसे यथार्थ वर्णन भी है, किन्तु जम्मण अर्थ एक तो कितन है, इसरे बहुत विस्तार होनेसे मन्यका विस्तार होनेके साथ १५ पाठकोंको भी कितन है, इसरे बहुत विस्तार होनेसे मन्यका विस्तार होनेके साथ १५ पाठकोंको भी कितनाई हो सकती है अतः तो अल्डासे लिखा। तदनुसार सम्भव हुआ तो अल्डासे लिखा। वहाँ सर पं. जी साहबके अनुस्तार एक टीकाका आक्षय मात्र दे रहे हैं। आगे भी अर्थसदृष्टियोंके सम्बन्धमें हम ऐसा ही करेंगे। जिकालवर्गी नाना जीव सम्बन्धी समस्त अध्यप्रवृत्तकरणके पिणाम असंस्वात लोक मात्र है सो यहाँ मर्वधम जानना। इसीके स्थानमें अंक संदृष्टिमें २००२ कल्पना किया ३० जानना। इसीके स्थान के स्थान के स्थान के स्थान है। अर्थ स्थान है। स्थान

```
= २१११।१।२
```

विंदं समच्छेदमं विचारिसि माडिदो समस्त धनदोळु २१११।१२ चय धनदोळिह्ं ऋणरूपं ≅ a१

तेपेंदु बेरिरिसि २१११। २ मत्तमसंस्थातलोकाऽऽबळ्संस्थातत्रथांकंगळप गुण्यंगळगे ५ साद्दयमं तोरि तोरिलल्लद भूंदण हिगुणसंस्थातांकदोळ १२ दरोळुं चयधनवास्मप्रमाणमो दु

क्युं कळेयरपड्युं २ १ १ १ १ । २ मुन्तं बेरे तेमेदिरिसिद चय धनद ऋणरूपं ऋणस्य ऋणे रात्रोद्वेतं भवति एवी न्यायदिवससम्यातलोकनकत्व्यातलोकमं तोरि समस्केवसप्युदे हु ९ तोरिक्तस्व गुणकारंगळेरूवर मेरुधिकमं माडि ...पूर्व्यवदिदं २ १ १ १ । भागिमृतिराज् त्रिकालगोबर समस्तजीवंगळने यथःप्रवाकरणकालप्रवससम्यसंभवरिणासंगेळी पुंजप्रमाणसक्त

== a 1 9

१५ चयधनस्यं ऋणरूपं पृथक् संस्थाप्य २ १ १ १ । २ असंस्थातलोकाविलिशिसंस्थातात्मकगुणस्य सावृत्यं

±a २ ๆ ๆ ๆ | • | ₽ |

प्रदर्श अपस्यिदिगुणसंस्थाते १।२। स्थायनस्य आस्मप्रमाणसेकरूपमपतीय २१११।१।२ पृथक् स्वापितस्यपनस्य ऋणरूपं 'ऋणस्य ऋणं राशेर्षनं भवतीति न्यायेनासंस्थातलोकस्यासंस्थातलोकं प्रदर्श शेप-

≅ a । २ १ १ १ । १ । २ ।

गुणकारस्योपर्याघकं कृत्वा २ १ १ १ । २ अर्ब्वपैदेन २ १ १ ५ भक्ते सित त्रिकालगोचरस-

ः a।२१११।२ ⇒ a।२१११।२।२ २५ मस्तजोबानासथ-प्रवृत्तकरणकालप्रयमसमयसंभितपरिणामपुत्रप्रमाण भवति २१११।२ १११।२

गण्डका भाग देनेपर त्रिकालवर्ती समस्त जीवाँके अधः प्रवृत्त करण कालके प्रथम समयमें होनेवाले परिणामों के पुंजका प्रमाण होता है। इसीके स्थानमें १६२ का अंक कल्पित किया है। इस परिणामपुंजमें एक उध्यंचय जोड़नेपर द्वितीय समय सम्बन्धी नाना जोवांके समस्त परिणामों के पुंजका प्रमाण जानना। ऐसे ही उत्तर भी समय-समय प्रति एक-एक चय जोड़नेसे परिणामों के पुंजका प्रमाण जाता है। इनमें-से प्रथम समय-सम्बन्धी परिणामपुंजमें एक कम गण्ड प्रमाण चयको जोड़नेपर अन्त समय सम्बन्धी नाना जीवोके समस्त परिणामों के पुंजका प्रमाण होता है। उसमें एक चय पटानेपर द्वित्रस्य समयवर्ती नाना जीव सम्बन्धी समस्त विश्रुद्ध परिणामों के पुंजका प्रमाण होता है। इस तरह उपर-उपर जो उध्ये रचना है उसमें समय-समय सम्बन्धी अधः प्रवृत्त के परिणामपुंजको अध्य प्रवृत्त के परिणामपुंजको कहा।

१. स वर्ण्यंगल । २. स मंगल।

२ ९ ९ ९ । २ ९ १ ९ ९ इल्लि आविष्मि चये उड्डे पडिसमयचणं भावाणं मेंबी सुत्राभिप्राय-

दिवसी २ १११२ । १ १ १ । १ प्रवयमं रूपद्वयदिवं समच्छेवमं माडि गुणकारभुतरूपद्वयमनसंख्यात-लोककक्षसंख्यातलोकमं तोरि समच्छेदमंटप्युर्विरदं कडिलरल द्वितीयसमयदोळ नानाजीवसमस्त-= **२** 9 9 9 9 **२** 

परिणामपंजप्रमाणमक्क २ १ १ १ २ १ १ १ १ र मितु प्रतिसमयम् रूपोन गच्छ प्रसितचयंगळ प्रथमसमयपरिणामपंजदोळ प्रक्रिपंगळागुत्तं विरल मल्लल्लियं नानाजीवसंबंधिपरिणामपुंज प्रमाणमक्कमद कारणमाणि चरमसमयदोळ 'ब्येकंपदं चयाम्यस्तं तत्साद्यंत घनं भवे' देंबी

न्यायमादवेदरियत्वडम् अदर्रिदं रूपोनध्यंगच्छत्तचयंगळ २१११।२१११ मेरड्रूप् १०

गॉळदं समच्छेबमं माडि २ १ १ १ १ १ १ १ २ रणरूपद्वयम बेरे तेगेबिरिसि

=========

अस्योपर्यःवंत्रचये २ ९ ९ १ । २ ९ ९ १ । ९ द्वाम्यां समच्छेदेन गणकारमतद्वये असंस्थातलोकस्यासंस्थात-

लोकं प्रदर्श्य युते द्वितीयसमयनानाजीवसमस्तपरिणामपुंजप्रमाणं भवति २ १ १ १ १ १ १ १ । २ । २ एवमपूर्यपि प्रतिसमयं कर्यात । रूपोनगच्छप्रमितचयेष प्रथमसमयपरिणामपञ्जे यतेष चरमसमयनानाजीवसंबन्धि परिणामपञ्जाप्रमाणं स्यात । तद्यया-व्येकं पदं चयाम्यस्तं तत्साद्यन्तवनं भवेत् इति रूपोनोर्ध्वगच्छहतचयेषु

विशेषार्थ-आगे कषायाधिकारमें विश्वद्धि परिणामोंकी संख्या कहेंगे। उनमें-से अधः-करणमें होनेवाले शुभलेश्या और संज्वलन कवायके देशधाती स्पर्धकोके चत्यसे संयुक्त विशद्धि परिणामोंकी संख्या त्रिकालवर्ती नाना जीवोंके असंख्यात लोकमात्र है। उनमें-से जिन जीवोंको अधःप्रवृत्तकरण माडे हुए पहला समय है उन त्रिकाल सम्बन्धी अनेक जीवोंके जो परिणाम सम्भव है उनके समझको प्रथम समय परिणाम पुंज कहते हैं। जिन जीवोंको २५ अधःकरण प्रारम्भ किये हुए दूसरा समय है उन त्रिकाल सम्बन्धी अनेक जीवोंके जो परिणाम होते हैं उनके समृहको द्वितीय समय परिणामपुंज कहते हैं। इसी तरह कमसे अन्त समय पर्यन्त जानना। सर्व समय सम्बन्धी परिणामोंके पंजको जोडनेपर असंख्यात लोक मान्र प्रमाण होता है।

इन अधःप्रवृत्तकरण कालके प्रथम आदि समय सम्बन्धी परिणामोंके विषयमें 30 त्रिकालवर्ती नाना जीव सम्बन्धी प्रथम समयके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेदवाला जो परिणाम **१**२

ः च २ २९९९। २११९। १२ प्रथमसमयपरिणामपुंजवोळंकसादृक्यमं तोरि तोरलिल्लय मुंदण-

पुणकारबोल १ २ तत्रस्य ऋषमं शोषित शेषेकरूपमं माहि १ २ मुन्न तेगेडु वेरिरिस्ति ऋणरूपद्वयमं वनस्य ऋणं राशिऋणं भवति एंबो न्यायाँवदमसंख्यातलोकमुंबण गुणाकारंगळो-५ ळिटुं बनरूपं शोषिति कळदुळिब रूपनोंदना स्थानबोळ होनं माडवुंबित् माडविरलु बरमसमय-

=a ₹ 9 9 9 9 ₹

समस्त परिणाम पुंजमबकु २ १ १ १ १ १ १ १ १ । । निल्लयोंडु चयमं समच्छेदमं माडि कळियुत्तिरकु डिचरमसमयर्वीतनानाजोवसंबिध समस्तविशुडिपरिणामपंजप्रमाणसन्कुः

± a i ₹

ई यवःप्रवृत्तकरणकालप्रथमादिसमयपरिणाममंगळोळगे

संस्थाप्य २ ९ १ १ । २ १ ९ १ । १ । २ असमसमयपरिणामपुरुजे साद्द्रश्याहिताश्रवनगुणकारे १ २ स्थितऋषं शोषियत्या शेषैकरूपं प्रक्षित्य १ २ पृषक् 'संस्थाप्य तत् ऋणरुपद्वयं' धनस्य ऋणं राशेः ऋणे भवतीति स्थायेन असंस्थातओकस्थायतनगुणकारस्य धनरूपं शोषियत्या शेपरूपं तत्रोनयेत् । एयंकृते

------

१५ चरमसमयसमस्तपरिणामपुञ्जो भवति २ १ १ १ । २ १ १ । २ अत्रैकचये समच्छेदेन अपनीते

**≡212333131**2

द्विचरमसमयवर्तिनानाजीवसंबन्धिसमस्तिविशुद्धिपरिणामपुञ्जप्रमाणं भवति २ १ १ १ । २ १ १ १ । २

पुंज कहा उसके, अधामकृत करण कालके जितने समय है उनको संस्थातका भाग देनेवर जितना प्रमाण आदे बतने खण्ड करो। दे खण्ड निवंगणाकाण्डक जितने समय है उतने २० होते हैं। वर्गणा अर्थान्त समयाँकी समानता। उससे रहित जो उपर-उपर समयवती परिणाम खण्ड हैं उनका काण्डक अर्थान् सर्वप्रमाण, व्हांको निवंगणाकाण्डक कहते हैं। उसके समयाँको प्रमाण अधामनुकरण कालक्ष्य उम्बेगन्छके संस्थातव भाग मात्र है। उसके समयाँका प्रमाण अधामनुकरण कालक्ष्य उम्बेगन्छके संस्थातव भाग मात्र है। उसके प्रमाण अधुकृष्टिक गण्डलाहे हैं। एक-एक अनुकृष्टिचयप्रमाण अधिक हैं। उम्बेरनामों जो उस्पा खण्ड होते हैं। वे खण्ड एक-एक अनुकृष्टिचयप्रमाण अधिक हैं। उम्बेरनामों जो उसके प्रमाण कहा है उसके प्रनाम कहा है उसके प्रमाण कहा है उसके प्रमाण कहा है उसके अर्जुकृष्टि गण्डलाभागा देनेसे जो उस्थ आता है वहीं अतुकृष्टिचयका प्रमाण है। तथा जियकपदार्थकागुचयणो गण्ड उत्तरप्रमाम ! इस सुत्रके अनुकृष्टिचयका प्रमाण है। तथा जियकपदार्थकागुचयणो गण्ड उत्तरप्रमाम ! इस सुत्रके अनुकृष्टिच गण्डले सुत्रके अनुकृष्टिच गण्डले जो प्रमाण होता है वहीं अनुकृष्टिच उपके सुत्रके अनुकृष्टिच गण्डले जो प्रमाण सामय समय सम्बन्ध साम परिणामपुंजका प्रमाणक्य सर्वप्रमा होता है। इसको उनके प्रमाण जे प्रमाण समय समय सम्बन्ध समस्त परिणामपुंजका प्रमाणक्य सर्वप्रमाम के श्री स्वापित—प.।

त्रिकालगोवरनानाबीवसंबंधिनाळप्य प्रथमसमय व्यवन्यमध्यमोत्कृष्टपरिणामंगळ समूहसनवः-प्रवृत्तरुपकालसंभ्यातेकमागमात्र निष्यंग्णेकांडकसमयसमानंगळापि २ ३ श खंडेगळमाडस्प-वृत्यवं व्यापिकरणगज्ञक् । मणुकद्वि परेण हिदे पच्ये पच्येत्रे, होदि तेरिच्छे एंदी सूत्रेटविट-मूर्ण्यरेदाना व्ययमनुक्रिटिपर्विदं भागिसुत्तिरकृष्ट बंदलव्यमनुक्रस्टि चयप्रमाणमक्य

== १ २ १ १ १ । २ १ १ । १ । २ १ १ मल्लि व्येक्पवार्द्धन चयगुणो गच्छ उत्तरक्षन में ैबा सुन्नासि-

संबंधिसमस्तपरिणामपुंजबोळु २१११।२११११२ 'चयघणहीणं बब्बं पदभित्रदे

= ॥ ५ १ १ १ १ १ होदि आदिपरिमाणमें बी सूत्रेष्टॉदद होनमं माडिदी राशियं २ १ १ १ १ १ १ १

२१११११११११११११ व्येक्यरार्थप्त्रवस्तृणो सञ्जोऽनुकृष्टियसम् भवति

२ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ तच्चापवर्ष २ १ १ १ । २ १ १ कर्बर बना-

प्रमाण है उसमें से घटानेसे जो होष रहे उसको अनुकृष्टिके गच्छसे भाग हैनेपर जो प्रमाण होता है वही प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डका प्रमाण है। उसमें एक अनुकृष्टि चयको जोड़नेपर प्रथम समय सम्बन्धी समस्त परिणामीके दितीय खण्डका प्रमाण होता १५ है। इसी तरह तृतीय आदि खण्ड एक-एक अनुकृष्टि चय अषिक अपने-अपने अनितम खण्ड पर्यत्त स्थापना करता। अनुकृष्टिके प्रथम खण्डमें एक कम अनुकृष्टि-गच्छका प्रमाण तथा अनुकृष्टि-विकास क्षण्डका प्रमाण जानना। उसमें एक अनुकृष्टि-चय जोड़नेसे जो प्रमाण होता है वही अन्तिम खण्डका प्रमाण होता है। इस तरह प्रथम समय सम्बन्धी पर्याप्त प्रमाण होता है। इस समय सम्बन्धी परिणाम पुंज कर खण्ड संस्थात आवड़ी प्रमाण है। तथा द्वितीय ३० समय सम्बन्धी परिणाम पुंज कर खण्ड संस्थात आवड़ी प्रमाण है। तथा द्वितीय ३० समय सम्बन्धी परिणाम पुंज कर खण्ड संस्थात आवड़ी प्रमाण है। तथा द्वितीय ३० समय सम्बन्धी परिणाम पुंज कर खण्ड संस्थात आवड़ी प्रमाण है। तथा द्वितीय ३०

अनुकृष्टिपवर्षियं भागितुत्तिरलु बंबल्ड्यं प्रयमसमयपरिवानप्रयमसंद्रश्रमाणसक्तुः ≅ ३२ १९९९ २ ₹ १९९९ ११२ ११६२ १ इदरोळो बनुकृष्टिचयमं २१११।२१९१।२१९

> \_----≗ ≆a२११२

रूपोनपदमात्रानुकृष्टिवयंगळतेरवरितं समच्छेवमं माडि २१ ११ २१ ११ १। २। २१ १ १० यनुकृष्टिप्रचमसंदेदोळ कुड्तं विरल् चयवनदोळिदुर्वेरड ऋगक्रिपां प्रयमसंदरीळदुर्वेरड

, ------

२१ ११।२१ ११।२।२ अनुकृष्टिपदेन भक्ते लब्बं प्रवससमय स्वमल ब्हप्रमाणं भवति

---

≅a २ १ १ १ । १ । २ २ १ १ १ । २ १ १ । १ । २ १ १ । २ अर्थकानुकृष्टिचये समच्छेदेन

⊞a ₹

२ ९ ९ ९ । २ ९ ९ । २ ९ ९ । २ युते प्रवमसमयसमस्तरिणामाना दितीयखण्डप्रमाणं भवति

,\_\_\_\_

**≡a1**₹१११1१1२

२ १ १ १।२ १ १ । १ । २ ११ । २ एवं तृतीयादिकण्डानि अनुकृष्टिचयेन अधिकानि स्वयरमालच्य-पर्यन्तं स्थापितत्व्यानि । तत्र वरमालच्यं तु अनुकृष्टित्रयसालच्ये रूपोनददमात्रानुकृष्टिचयान् डाम्या तनुष्टिक्य

२० अनुकृष्टि चय अधिक है; क्योंकि द्वितीय समय सम्बन्धी समस्त परिणामपुंज रूप जो सर्वधन है उतमें पूर्वोक्त प्रमाण अनुकृष्टिका चयवन घटानेपर जो ग्रेष रहे उसमें अनुकृष्टि गच्छक। भाग देनेपर प्रथम खण्ड सिद्ध होता है। इस दितीय समयके प्रथम खण्डमें एक अनुकृष्टि चयको जोड़नेपर दित्रीय समय सम्बन्धी परिणामीके द्वितीय खण्डका प्रमाण होता है। इस तरह तीसरे आदि खण्ड एक-एक अनुकृष्टि चय अधिक स्थापित करता। एक कम अनुकृष्टि गच्छ प्रमाण २५ चयको द्वितीय समय सम्बन्धी परिणामीके प्रथम खण्डमें जोड़नेपर द्वितीय समय सम्बन्धी

१. म परिमाणमक्कु ।

बनरूपिगं सरियें दु शोबिसि बळिक्कं हिसंस्थातगुणिताबिलप्रसितासंस्थातलोक्ष्रकसनिते गुण्यगुणाकारंगळ तोरि तोरिलिस्लव रूपोनिहिगुणसंस्थातहयरूपिनोळू एरडु रूपं कृडुत्तिरलू

तत्रस्य ऋणरूपनोर्दे शोधिति शेषैकरूपमल्लि धनमक्कुमिडु २ १ १ १ । २ १ १ १ १ । १ । २ १ १ प्रथमसमयानुकृष्टिचरसंडदपरिणामप्रजन्माणमक्कुमिल्लियाँवनुकृष्टिचयमं कळिवृत्तिरलु द्विचरम-

खंडपरिणासपुंजप्रमाणसन्त्रुः २१११२११।२।२११ इंतु प्रवससमयपरिणास-पुंजगळु संस्थाताविल २११ प्रसितंगळे विरियत्पडुबुबु । सत्तं द्वितीयसमयपरिणामंगळ प्रवस-खंडसं प्रथमसमयप्रयमखंडमं नोडत्विशेवाधिकसन्त्रुमं तेने :—

इदवं द्वितीयसमयसमस्तपरिणामपंजदोळ

≅a २१११२११

२ १११२ १११२ सनुकृष्टिचयधनमनिंद २ १११२ ११। १। २। २१

२ १ १ १ । २ १ १ १ । २ १ १ । २ १ १ । २ ऋणरूपद्वयेन प्रवस्तव्यत्त्वस्यात्वस्य समानमिति दत्वा द्विसंस्थातः १५ गुणितावन्तिप्रमितासंस्थातन्त्रोकगुष्यं उभयत्रः समानं प्रदश्यं क्षेषरूपोनद्विगुणसंस्थातद्वयमतऋणायैकं दत्त्वा

शेर्षेकिस्मिन् युते २ १ १ १ । २ १ १ १ । २ १ १ । २ १ १ । २ अवससमयानुक्राध्टिचरमखण्डपरिणामपुञ्जाश्रमाणं भवति । एवं प्रयमसमयपरिणामपुञ्जाः संस्थातावस्त्रि २ १ १ प्रमिता ज्ञातस्याः । पुनः द्वितीयसमयपरिणाम-

प्रथमलण्डं प्रथमसमयप्रथमलण्डाद्विशेषाधिकं तदिदं २ १ १ १ । २ १ १ १ । २ १ १ । २ कृतः ?

दितीयसमयसमस्तपरिणामपुञ्जे

२ १ १ १ । २ १ १ १ । १ । २ अनुकृष्टिचयधनं

अन्तिम कण्डका प्रमाण होता है। उसमें एक अनुकृष्टिचय घटानेपर द्वितीय समय सम्बन्धी २५ द्विचरम कण्डका प्रमाण होता है। यहाँ द्वितीय समयका प्रथम कण्ड और प्रथम समयका द्वितीय सण्डकों में स्थान समयका द्वितीय सिंग क्षण्ड कीर प्रथम समयका द्वितीय सिंग क्षण्ड कीर प्रथम समयका जन्तिम कण्ड कीर प्रथम समयका जन्तिम कण्ड कार्य होतीय सामयका जन्तिम कण्ड प्रथम समयक क्षण्डिक समयका जन्तिम कण्ड प्रथम समयके क्षण्डीमें किसीके भी समान नहीं है। इसके आगे उत्तर तृतीय आदि समयोंमें

٤ ه

= a 2 9 9

नपर्वत्तिसि २१११२१११२।१२ केळेद् अनुकृष्टिपर्दाददं भागिसृत्तिरलु सिद्धमप्पुर्दारदं॥

≝ રેવવવંવર

तत्द्वितीयसंडविशेवाधिकं २१११२१११२२११ इंदुत्तीयादिसंडंगळ् विशेषाधिकः ५ गळागि स्थापिसल्पडगं रूपोनानुकृष्टि पदमात्रानुकृष्टिचयंगळं द्वितीयसमयपरिणामंगळ प्रथम-

≆a२११११२ कंडबोळ् २१११२११।२११२ क्डितिरल द्वितीयसमयवरमखंडप्रमाणमक्क

२ १ १ १ १ १ १ १ १ १ इदरोळकानुक्राब्टिचयमं कळेयुत्तिरल द्वितीयसमय दिचरम-

संडप्रमाणसक्तु २ वृत्रे वृत्रे वृत्र २ १ । ११ दितोयसमयप्रथमलंडमं

≅a1२११1२**११** 

**≡a1**₹99 २ १ १ १ । २ १ १ १ । १ १ १ १ । २ अपवर्ष २ १ १ १ । २ १ १ १ । २ अपनीय अनु-कृष्टिपदेन भन्ते सति सिद्धत्वात् । अत्र द्वितीयसमयप्रथमखण्डे एकानकृष्टिचये समच्छेदेन यते द्वितीयसमयप्रथमखण्डे एकानकृष्टिचये समच्छेदेन यते द्वितीयसमयप्रथ

E a1 ₹ 9 9 9 1 9 1 ₹ परिणामाना द्वितोयखण्डप्रमाणं भवति २ १ १ १ । २ १ १ १ । २ १ १ । २ एवं तृतोयादिखण्डानि विशेषाधिकानि स्वाप्यानि । रूपोनानकृष्टिपदमात्रानुकृष्टिचयेष हितोयसमयपरिणामप्रथमखण्डे

=a1 २ 9 9 9 1 9 1 ?

२ १ १ १ । २ १ १ १ । १ । २ १ १ । २ युतेष द्वितीयसमयवरमलण्डप्रमाणं भवति

२० २ १ १ १ । २ १ १ । २ १ १ । २ अत्र चैकानुकृष्टिचयेऽपनीते द्वितीयसमयद्विचरमखण्डप्रमाणं

अनुकृष्टिके प्रथमादि खण्ड नीचेके समयसम्बन्धी प्रथम आदि अनुकृष्टि खण्डोंसे एक-एक अनकृष्टिचय अधिक होते हैं। ऐसा अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय पर्यन्त जानना । उसमें-से अन्त समयके समस्त परिणामहर सर्वधनमें अनुकृष्टिके चययनको घटानेपर जो शेष रहे

१. स कलेद कलेद अस्।

हितीयसंडम्ं सब्बागस्कृतिती हितीयसमयहितीयादिसंडगळ् प्रथमसमयलतीयादिसंडग ळोडने सद्वंगळक्कुमॅदरियल्पद्वतु । इल्लि विशोधस्यनामुद्वं दोडे हितीयसमययस्यक्षं प्रयमसमयसंडगळोळानुदरोळं समानमल्तु । अल्लि बळिक्कं तृतीयादिसमयंगळोळनुक्रीट-प्रयमादिसंडगळ्मनंतरायस्तनानुकृष्टिसंडगळं नोद्देन्विशयिक्शंग्द्रमं दितु अशःप्रवृत्तरूणः प्रयमादिसंडगळ्मनंतरायस्तनानुकृष्टिसंडगळं नोदेन्विशयिक्शंग्द्रमं दितु अशःप्रवृत्तरूणः काळचरमसमयर्थयंतं नडस्तपडुबबु । अल्लि चरसमयसमसस्तर्गरणामयनदोळ

=a २११११२ ≡a २११२११

२ ९ ९ ९ २ ९ १ ९ १ १ हकुष्टि चयवनम २ ९ १ ९ १ ९ १ १ १ १ २ नपर्वोत्तसिवंदें कोषिसि कळवनुकृष्टि गच्छिबंदं २ १ १ भागिमुल्तिरकु चरससमयपरिकासंगळ

≅a २ 9 9 9 9 २

प्रयमानुकृष्टिसंडमक्कु २१११२११। १।२११२ मिदरोळेकानुकृष्टिप्रचयमं १०

२ % ११२११। १।२११ समच्छेदमं माडिकूडुत्तिरलुचरमसमय द्वितोयानुकृष्टि-

≅ a ₹ 9 9 9 9 ₹

लंडमक्कु२१११२१११११ मितु त्तीयादिलंडंगळुमनुकृष्टिचयाधिकंग

----

= a 2 9 9 9 1 9 1 ?

----

भवति २९९९।२९९९।२९९।२९९।। दितोपसम्बग्रयमसण्डं प्रयमसम्बद्धितीयसण्डं च हे सद्दे तथा दितोपसमपद्धितायादिकण्डानि प्रयमसम्बद्धतायादिकण्डः सह मङ्गानि किन्तु दितीयसमयदस्यसण्डं प्रयमसमयक्ष्यकेषु केनापि सह सद्दे नारितः । बतोज्ञे तृतीयादिसमयेषु जनुकृष्टिप्रयमादिकण्डानि जननररापस्त-नानुकृष्टिकण्डेम्यो विद्योगिकसोनित्याप्रजुत्तकरणकालपरसम्बग्यर्थन्ते नेतव्यानि । तत्र चरससम्बदसस्त-

Eal ₹ 9 9 9 1 9 1 ₹ 3 = al ₹ 9 9 1 ₹ 9 9

परिणामधने २ २ १ १ । २ १ १ १ । १ २ अनुकृष्टिचयमनं २ १ १ १ । २ १ १ १ २ २० अपवर्षं शोधस्त्रियानुकृष्टिमच्छेन २ १ १ भवते चरमसमयपरिणामप्रयमानुकृष्टिसच्छेन २ १ १ भवते चरमसमयपरिणामप्रयमानुकृष्टिसच्छेन २ १ १

इसमें अनुकृष्टि गच्छका भाग देनेपर अन्त समय सम्बन्धी परिणामका प्रथम अनुकृष्टि खण्ड होता है। उसमें एक अनुकृष्टिक्य जोड़नेपर अन्त समयका द्वितीय अनुकृष्टि खण्ड होता है। इस प्रकार तृतीय आदि खण्ड एक-एक अनुकृष्टित्वय अधिक होते हैं। एक कम अनुकृष्टि गच्छ प्रमाण अनुकृष्टित्वय अन्त समय सम्बन्धी परिणामकि प्रथम खण्डमें जोड़ने-

१. म सिशो।

```
ळरियत्पड्डवत्त्ल रूपोनानुकृष्टिगच्छमात्रानुकृष्टिचयंगळं
   समच्छेदिसि चरमसमय वरिणामंगळं प्रथमखंडदोळ
    कडलमिरल चरमसमय चरमानुबक्कृष्टिखंडपरिणामपुंजप्रमाणमक्कृ २१ ११ । २ १११ । १ । २ १ १ ३
   मिल्लियेकानुकृष्टिचयमं २१११२११११२ समच्छेबिसि कळेयुत्तिरल द्विचरम-
१० खंडपरिणामपुंजप्रमाणमक्कु२१११२१११११ मितु चरमसमयानुकृष्टिपरिणामखंडं-
   समज्छेदेन युते चरमसमयद्वितीयानुकृष्टिखण्डं भवति २ १ १ १ । १ १ १ । २ १ १ । २ एवं
   त्तीयादिसण्डानि अनुकृष्टिचयाचिकानि ज्ञातब्यानि । तत्र रूपोनानुकृष्टिनच्छमात्रानुकृष्टिचयेषु समच्छेदेन

    चरमसमयपरिणामप्रयमलण्डे २९९९।२९९९।११९९।२ यतेष चरमसमयचरमानक्रिः-

    खण्डपरिणामपुञ्जप्रमाणं भवति
                              २ १ १ १ । २ १ १ १ । १ । २ १ । २ अत्र चैकानक्रिटचये
              =a19
    २ १ १ १ । २ १ १ । १ । २ १ १ समच्छेदेन अपनीते द्विरमत्त्रण्डपरिणामपुञ्जप्रमाणं भवति
           x 3 --- -
    २ १ १ १ । २ १ १ । २ १ १ । २ एवं चरमसमयानुकृष्टिखण्डानि तिर्यगनुकृष्टिगण्छमात्राणि
    पर अन्तिम समय सम्बन्धी अन्तिम अनुकृष्टि खण्डके परिणाम पुंजका प्रमाण होता है।
    उसमें एक अनुकृष्टिचय घटानेपर अन्त समय सम्बन्धी द्विचरमखण्डके परिणाम पंजका
    प्रमाण होता है। इस प्रकार अन्त समय सम्बन्धी अनुकृष्टि खण्ड अनुकृष्टिके गच्छ प्रमाण
२५ हैं, उन्हें बरावर आगे-आगे क्रमसे स्थापित करना चाहिए। अन्त समय सम्बन्धी अनुकृष्टि-
```

के प्रथम खण्डमें एक अनुकृष्टिचय घटानेपर अवशेष द्विचरम समय सम्बन्धी प्रथम खण्ड-

80

ळितरपक्कागियनुकृष्टिगच्छमात्रंगळस्यापिसल्पडुववु मत्तं चरमसमयानुकृष्टिप्रथमखंडेदोळु रचने

35a २ १ १ १ १ २

≅a₹

=a २ 9 9 9 9 **२** 

्≅∂२१११२ २९९१२३१११२११२ निदरोळेकानुकृष्टिचर्यसमसमयद्वितीयस्तंडपरिणामपुंजप्रयमं

=a २ 9 9 9 ?

कडुत्तिरल द्विचरमैप्रमाणसक्कु२९११२२११२२ मितु तृतीयादिसंडगळ् चयाधिकगळरियत्यदुववु। मतमल्लि रूपोनानुकृष्टिपदमात्रानुकृष्टिचर्यगळनेरडरि समच्छेविसि

> ર <u>- - - -</u> ≘ તરવ ૧૧૧૨

द्विरमसमयपरिणामंगळ प्रथमखंडदोळ २१११२१११११११ क्रृडुत्तिरल द्विस्म-

= a1 ₹999191 ₹

स्थापितिच्यानि । पुन चरमसम्यानुकृष्टित्रयमञ्जूष्टे २ १ १ १ । २ १ १ । २ १ १ । २ एकानु-

क्रिक्टिवये २ १ १ १ । २ १ १ १ । २ १ १ समच्छेदेन अपनीते शेषं द्विचरमसमयपरिणामानुकृष्टिप्रथम- १५

,\_\_\_\_\_

≅a।२१११।१।२

खण्डपरिणामपुञ्जप्रमाणं भवति २ ३ ३ ३ । २ ३ ३ ३ । २ । २ ३ ३ । २ अत्रैकानुकृष्टिचये युते द्विचरम-

**=a**२१११1१1२

समबद्धितीयसण्डवरिणामपुत्रो भवति २ ३ १ १ । २ १ १ १ । २ १ १ । २ एवं तृतीयादिसण्डानि चयाधिकानि ज्ञातव्यानि । पुनस्तत्र रूपोनामुक्कच्चिपदमात्रानुक्वच्चिष्ठद्वेषु द्वास्या समञ्जेदेन द्विचरमसमयपरिणाम-

के परिणाम पुंजका प्रमाण होता है। उसमें एक अनुकृष्टि चय जोड़नेपर द्विचरिम समय-सम्बन्धी द्वितीय खण्डके परिणाम पुंजका प्रमाण होता है। इसी तरह स्तीय आदि खण्ड एक-एक चय अधिक होते हैं। एक कम अनुकृष्टि गच्छ प्रमाण अनुकृष्टिचय द्विचरम सम्बन्धी परिणामी अध्यम खण्डमें जोड़नेपर द्विचरम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके अतिनम खण्डके परिणाम पुंजका प्रमाण होता है। इसमें एक अनुकृष्टि चय परानेपर उस ही २५ द्विचरम समयका द्विचरम खण्डका प्रमाण होता है। इस प्रकार अध्ययन्त करणके कालके

१. म खडंगलोलु । २. म चयमं कूड । ३. म मसमयद्वितीयसंख्परिणामप्रमाण ।

समयसमयानुकृष्टिचरमखंडपरिणामयुंत्रप्रमाणमक्कु २ ३ ३ ३ । २ ३ ३ १ २ ३ १ । २ १ १ । २ मिल्लि-

येकानुकृष्टिचयमं सोषियुत्तिरल्ज तद्विचरमलंडपरिणामपुंजमक्कु २१११२११ १९१२११ २५ भित्रक्षःप्रजनकरणकालद्विचरमसमयानुकृष्टिगळ् अनुकृष्टियदमात्रंगळचयाधिकंगळरियल्पड्यु ।

इंतवःप्रवृत्तकरणपरिणासंगळ प्रयमसमयानुकृष्टि प्रयमखंड सध्वेजघन्यमन्कु ३९ वरम-समयपरिणासंगळेनुकृष्टि चरमखंडं ५७ ("भ १") सर्खाकुष्टमन्कु इवेरडनकमेल्लिय् सावृद्यमिल्छ। शेथोपरितनसमयवत्तिखंडगळ्यस्तनसमयवित्तखंडगळोडनेयु सेणुपरितनसमय-वित्तखंडगळोडनेयु ययासंभवमप्य सवृद्यतेयंट्ट् । हितीयसमयं मोदल्गों ड ४० हिचरमसमय

**१•** ≌al२१११।२।२

प्रथमसम्बर्ण्डे २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ यतेषु द्विचरमसमयानुकृष्टिचरमसण्डपरिणामगुज्ञ-

**≡a1 २ १ १ १ 1 १ 1** २

प्रमाणंभवति २१११।२११। १।२११।२ अत्रैकानुकृष्टिचये शोधिते तद्दिचरमखण्ड-

१५ परिणामपुत्रो भवति २ ३ १ १ । २ १ १ १ । २ १ १ । २ एवमघः प्रवृत्तकरणकालद्विरससम्यानैक ष्ट्योऽनकृष्टिपरमान्यभ्रयाधिका ज्ञातच्या. ।

एवमधः प्रवृत्तकरणपरिणामानां प्रथमसम्यानुङ्कान्द्रियमसर्थंत्रधम्यसण्डस्य ३९ चरमसमयपरिणामानां चरमानुङ्कान्द्रियसर्थोःकुन्द्रखण्डस्य ५७ च कुत्रापि साद्द्रयं नास्ति शेषोपरितनममयर्थितकप्रशानामस्तनसमय-वर्तिकपर्यः अयवा अपस्तनसमयर्थतिसण्डाना उपरितनसमयर्थतिसण्डः सह यषासंभवं साद्द्रयमस्ति । द्वितीय-

२० द्विचरम समय सन्वन्धी अनुकृष्टि सण्ड अनुकृष्टिक गच्छ प्रमाण होते हैं। उन्हें क्रमसे एक-एक चय अधिक करके स्वापित करना चाहिए। इस तरह तिर्यक् रचनामें एक-एक समय मान्नश्री खरामें परिणामिका प्रमाण करा।

चक कवनका सारांश्न यह है कि पहले अधःकरणके एक-एक समयमें होनेवाले नाना जीवोंके परिणामोंका प्रमाण कहा था। अब उसमें होनेवाले एक-एक समय सम्यन्धी लण्डोंमें २५ परिणामोंका प्रमाण कहा है। सो उत्परके और नीचेके समय सम्यन्धी लण्डोंमें प्रस्परमें

- १. मंगल सर्वोत्कृष्टानुकृष्टि खंडं ५७ मिदेरडकः ।
- २. व<sup>े</sup>ष्टिसण्डान्यान्यनुकुष्टिपदमात्रवयाधिकानि ज्ञातस्यानि ।

पर्धातं ५३ प्रथमसंबंगळुं चरमसमयबोळु हिचरमसंबर्धध्यातं संबगळु २४। ५२। ५६। तंत-युपरितनसमयपरिणामंगळोडने सावृद्धाभावमध्यविद्धं असवृद्धांगळ् इवकुश्चरचनेयन्कुः।

बहंगे द्वितीयसमयं मोदल्गोंडु ४३ द्विषरमसमय ९६ पट्यंतमावुकेलवु चरमखंडंगळुं प्रथमसमय प्रथमखंड ३९ वर्ष्टिततंगळ मावु केलवु खं—



समयात् ४० दिचरमसमयपर्यन्तं ५३ प्रथमप्रथमखण्डानि चरमसमयप्रथमखण्डात् विचरमसमयपर्यन्तखण्डानि च ४४। ५५। ५६। व्यव्योगरितनसमयपरिणामैः सह साद्रव्यामाबात् वसद्वानि । द्रयमङ्कुरार्यनेत्युष्यते । तया वितोयसमयात् ४३ विचरमसमय ५६ वर्यन्तं चरमयरसबण्डानि प्रथमसमयप्रयमखण्डा ३९ वर्षित्रवेपन खण्डानि च रवत्यापरतनसमयपरिणामैः सह साद्यव्यामाबाद

समानना पायी जाती है। इसिन्ए अनुकृष्टि नाम दिवा है। जितनी संस्थाको लिये अपरके समयोंमें परिणाम खण्ड होते हैं, उतनी ही संस्थाको लिये नीचेके समयोंमें भी परिणाम खण्ड होते हैं। इस तरह नीचेके समय सम्बन्धी परिणाम खण्डसे अपरके समय-सम्बन्धी परिणाम खण्डमें समानना देखकर इसका नाम अथ-प्रवृत्तकरण कहा है।

विशेष वात यह है कि प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिका प्रथम खण्ड सबसे जघन्य खण्ड है। वर्गीकि अन्य सब खण्डोंसे इसकी संख्या कम है। और अन्तिम समय सम्बन्धी अन्तिम अनुकृष्टि खण्ड तबसे उक्तृष्ट हैं, क्योंकि इसकी संख्या सबसे अधिक है। सो इन रोनोंकी अन्य खण्डोंसे कहीं भी समानता नहीं हैं। इन रोनोंकी अन्य खण्डोंसे कहीं भी समानता नहीं हैं। इन रोनोंकी सिवाय श्रेष उत्तर समय सम्बन्धी खण्डोंकी नीचेक समय सम्बन्धी खण्डोंकी उत्तर समय सम्बन्धी खण्डोंकी अप समय सम्बन्धी केकर दिवसम समय पर्यन्त समर्थों के लां समानता है। उनमें द्वितीय समयसे छेकर दिवसम पर्यन्त खण्ड अपने अपने उक्तर क्षेत्र पर्यन्त समयका प्रथम खण्डोंकी उक्तर खाय सम्बन्धी खण्डोंके समान नहीं हैं अर्थात् उनमें समानता नहीं हैं। सो द्वितीयहि द्वित्रम समय पर्यन्त सम्बन्धी खण्डोंकी उक्तर बना करनेपर और उत्तर अन्य समयके प्रथमति द्वित्रम समय पर्यन्त सम्बन्धी खण्डोंकी तर्येष्ट स्वना करनेपर और उत्तर अन्य समयके प्रथमति द्वित्रम समय पर्यन्त सम्बन्धी लियेक् रचना करनेपर अर्थ उन्तर समयके प्रथमति द्वित्रम समय पर्यन्त खण्डोंकी तियेक् रचना करनेपर अर्थ उन समयके प्रथमति द्वित्रम समय पर्यन्त खण्डोंकी तियेक् रचना करनेपर अर्थ अपना होती है—

डंगळ मधेल्ठवं तंतंमधस्तनसमयपरिणामंगळोडने साबुर्याभाववत्त्रांपवं विशवृशंगळ । इदु लोगल-रचनेयल्लियधःप्रवत्तकरणपरिणामंगळोळ प्रवमसमयपरिणामसंडंगळोळगे प्रयमसंडपरिणा-

ः वार्शकृष्ठ । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० । २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० |

संख्यातप्रतरावलिभाजितासंख्यातलोकमात्रमक्कु । ४ । १ मित्रु जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेवभिन्नंगळ-

विसदुवानि इयं लांगलरचनेरयुच्यते । तत्राष:प्रवृत्तकरणपरिणामेषु प्रवमसमयपरिणामखण्डाना मध्ये प्रयमखण्ड-परिणामा असंस्थातलोकमात्रा:—

<sup>१०</sup> २१११ २२११। १।२११।२ अपवृतितास्तदा संख्यातप्रतराविलभवताऽसंख्यातलोकमात्रा

इसलिए इसको अंकुर रचना कहते हैं। तथा दूसरे समयसे लंकर द्विचरम समय पर्यन्त सम्बन्धी अन्तिम-अन्तिम खण्ड और प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डके विना अन्य सर्व खण्ड अपने-अपने नीचेके समय सम्बन्धी किसी भी खण्डसे समानता नहीं रखते। सो १५ वहाँ द्वितीयादि द्विचरम पर्यन्त समय सम्बन्धी अन्त-अन्त खण्डोंकी उच्च रचना करने पर और नीच प्रथम समयके द्वितीयादि अन्त पर्यन्त खण्डोंकी तथक रचना करने पर हलके आकार रचना होती है।

इसलिए इसको लांगल रचना कहते हैं।

२० अब विशुद्धताके अविभागी प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा वर्णन करते हैं। जिसका दूसरा भाग न हो सके ऐसे शक्तिक अंश्रका नाम अविभाग प्रतिच्छेद है। उनकी अपेक्षा गणना करके पूर्वीफ अध-करणके खण्डोंमें अल्पबहुत्वका वर्णन करते हैं। अध-प्रवृत्तकरणके परिणामोंमें प्रथम समय सम्बन्धी परिणामों के खण्डोंमें प्रथम खण्डके परिणाम सामान्यसे असंस्थात छोक मात्र है तथापि पूर्वीफ विभानके अनुसार स्थापित भाष्य भाग हारका अपवर्तन करने २५ पर संस्थात प्रतरावछीसे भाजित असंस्थात छोक मात्र हैं। ये परिणाम अविभाग प्रतिच्छेदों- १५ पर संस्थात प्रतरावछीसे भाजित असंस्थात छोक मात्र हैं। ये परिणाम अविभाग प्रतिच्छेदों-

प्पिनित् परिणामंगळ रूपाधिकसुच्यंगुलासंख्यातैकभागधनराशियं रे रूपाधिकसुच्यंगुलासंख्यातैक-भागवर्गराशिय गुणिसिदिनित परिणामव्यक्तिगळ्गे १-१-१-८ यो व घटस्थानवारं पहेंचल्प-

डिलरल मागळिनित परिणामंगळगे ४।१ इनित् षटस्थानवारंगळक्कमेंदितनुपातत्रेराशिक-विधानदिवं बंद लब्ध चटस्थानवारंगळक = a मितप्पसंख्यातलोकवारचटस्थानपतित विद्य-

> रारारारार a a a a a

यिदं बर्द्धमानंगळे प्रथमसमयप्रथमखंडपरिणामंगळ संख्यातलोकमात्रंगळवे द्वितीयसमयदोळ

भवन्ति 🏯 a अमी च परिणामा जवन्यमध्यमोत्कृष्टभेदिभिन्नीना रूपाधिकसञ्यंगलासंख्यातैकभागस्य घनगणित-

तद्वर्गमार्श्वपरिणामन्यक्तीनात a a a ब बद्धेक्षदस्थानवारी लभ्यते तदैतावता परिणामाना ४ १ १५ कियन्तः षटस्थानवारा लम्यन्ते इति वेराशिकलब्ध = a असंस्थातलोकमात्रषटस्थानगतबद्धधा

8191313131313

की अपेक्षा जवन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेदको लिये हुए हैं। एक अधिक सूच्यंगलके असंख्यातवे भागका घन करके उसके ही वर्गका गणा करनेसे जो प्रमाण होता है उतने परिणामोंमें यदि 20 एक बार पटस्थान होता है तो संख्यात प्रतरावलीसे भक्त असंख्यात लोकप्रमाण प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डके परिणामोंमें कितनी बार घटस्थान होगा ? इस प्रकार त्रेराशिक करनेपर प्राप्त हुए असंख्यात लोकबार षट्ग्यानांको प्राप्त विशृद्धताकी वद्धिसे वर्धमान है।

इस कथनका आशय ऐसा है कि आगे ज्ञानमार्गणामें पर्याय समास श्रतज्ञानका वर्णन करते हुए जैसे अनन्त भागवद्धि आदि पटस्थान पतित वृद्धिका कथन करेंगे उसी प्रकार यहाँ अधःप्रवृत्तकरण सम्बन्धी विश्वद्वतास्य क्याय परिणामोंमें भी क्रमसे अनन्त भाग. असंख्यात भाग, संख्यातभाग, संख्यात गण, असंख्यात गण, अनन्त गण वद्धिकप षटस्थान पतित वृद्धि होती है। उस अनुक्रमके अनुसार एक अधिक सूच्यंगुरुके असंख्यानव भागके घनको उसीके बगसे गुणा करो अर्थात एक अधिक सुच्यंगुलके असंख्यातवें भागको पाँच जगह रखकर परस्परमें गुणा करो, जो प्रमाण आवे उतने विशृद्धि परिणामोंमें एक बार षटस्थान पतित वृद्धि होती है। इस तरह कमसे प्रथम परिणामसे लेकर इतने-इतने परिणाम होनेके पश्चात एक एक बार पट्स्थान बृद्धि पूर्ण होते असंख्यात लोकमात्र बार घट्स्थान पतित बढि होनेपर इस प्रथम खण्डके सब परिणामोंको संख्या पर्ण होती है। अतः असंख्यात

१. म राशियं सुच्यं गुलासंस्थातैकभागमात्र रूपाधिक-सूच्यं गुलासंस्थातैकभागगृणितपरिणाम । २. म गलचयाधिकंगल प्र. । ३. व भिन्ना । ४. व भात्रास्य ये ।

यबासंभवविशुद्धिवृद्धिविदं बर्द्धमानंगळवयाधिकंगळु ≡ a जघन्यमध्यमोत्क्रुष्टिविकरूपंगळपेरगे ४ । 9

वैळ्बंत संस्थातलोकवार षट्स्थानपतित वृद्धिकंगळ द्वितीयसमयप्रयमस्यंड परिणामंगळप्पनु ।

ैइंतो प्रकारविंदं प्रयमाविसम्यंगळोळु द्वितीयादिखंड परिणामंगळु चयाधिकंगळु मोळववर

विश्वध्यत्पबहत्वीमत् पेळल्पड्गुमदं तने :-

प्रवमसमयदोत् प्रवमसंद्रकणन्यपरिणामिश्चाद्धि सर्व्यतः स्तोकमाणियं जीवराध्यनंतगुणाविभागप्रतिष्ठेदसभृहास्मिक्यक्कु १६ । स्त्र । मदं नोडन्तदुरकुष्ट्यरिणामिश्चिद्धियुमनंतगुणावदं नोडन्द्रदिनाथदंकयम्पर्याणामिश्चद्धियमंतगुणामन् तृतीयादिव्यंक्रमञ्जाप्तिक्ष्यपर्याक्तुष्ट्यरिणामिश्चद्धियम् नत्नुणितक्रमिदंवं वरमयंक्षेकृष्ट्यरिणामिश्चद्धियय्यातं प्रवक्तिस्य । मतं प्रयमसम्प्रयमस्य डोक्कृष्ट्यरिणामिश्चद्धियां नोडक्द्वितीयसमयप्रयमसंद्रक्षपर्याक्ष्मपर्याणामिश्चद्धियानंतगुणं तट्कृष्ट्यरिणामिश्चिद्धियं नोडक-

र्वावताः संति । तथा-द्वितीयसमयम्बम्बण्डवरिणामाध्यवाधिका जयन्यमध्यमोत्कृष्टिकरूपाः प्राग्यरसंस्थातः स्रोक्यरस्थानबृद्धिविद्याः संति । एवं तृतीयसमयादिवरसस्ययप्यतः चयाधिकाः प्रवस्त्रव्यवरिणामाः सति १५ तथा प्रयसादिसमयेषे द्वितीयादिक्षण्डरिक्षणामाः अपि चयाधिकाः संति ।

लोकमात्र पद्श्वान पतित बृद्धिसे वथेमान प्रवमसण्डकं परिणाम है। इसी तरह द्वितीय समयके प्रथम सण्डकं परिणाम अनुकृष्टिचय अधिक हैं। वे जायन मध्यम उत्कृष्ट भेदको लिखे बुए हैं। सो ये भी पूर्वोक्त प्रकार असंस्थात लोकमात्र पद्श्यान पतित-बृद्धिसे वर्धमान हैं। एक कथनका आहार यह है कि एक अधिक सुन्ध्यंत्रलेकं पनाको एक अधिक सुन्ध्यंत्रले

२५ के बगसे गुणा करनेपर जो सक्या आवे उतने परिणामोंमें यदि एक बार पट्स्थान बृद्धि होती है तो अनुकृष्टि चय प्रमाण परिणामोंमें कितनी बार पट्स्थान बृद्धि होती ऐसा वैराशिक करनेपर जितना प्राप्त हो उतनी बार अधिक पट्स्थान पतित बृद्धि प्रथम समयके प्रथम सण्डमें होती है। इसी प्रकार उतीयसे टेकर अन्त पर्यन्त समयोंक प्रथम सण्डके परिणाम एक-एक अनुकृष्टिचय अधिक हैं। इसी तरह प्रथमादि कस्मयोंक अपने-अपने प्रथम खण्डके परिणाम एक-एक अजुकृष्टिचय अधिक हैं। इसी तरह प्रथम सण्डके परिणाम भी कमसे एक-एक चय अधिक हैं। उनमें यथासम्भव पट्स्थान पतित बृद्धि जितनी बार हो उसका प्रमाण जानना।

अब उन खण्डोंमें विशुद्धतांके अविभागी प्रतिच्छेतोंकी अपेक्षा अल्प-बहुत्व कहते हैं—प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डके जयन्य परिणामकी विशुद्धता अन्य सबसे अल्प है। तथापि जीवराशिका जो प्रमाण है उससे अनन्त गुणे अविभागी प्रतिच्छेत्रीके समृहको ३५ लिये हुए है। इससे उसी प्रथम समयके प्रथम खण्डके उन्कृष्ट परिणामकी विशुद्धता अनन्त-गुणी है। उससे द्वितीय खण्डके जयन्य परिणामकी विशुद्धता अनन्तगुणी है। उससे उसीके

१. म वु । इंतु चरमपर्यंत चराधिकंगलु प्रयमखंड परिवासमंगलप्पुत यिती । २. व मर्माह ।

नंतपुणमदं नोडळा द्वितीयखंड ज्ञान्यपरिणामिक्युद्धियनंतपुणमदं नोडळदरुरुट्टरियामिक्युद्धियनंतपुणिम्बु तृतीयाविखंड मळोळा अध्ययोक्क्रप्ररामामिक्युद्धियनंतपुणिम्बु तृतीयाविखंड मळोळाळ अध्ययोक्क्रपरिणामिक्युद्धियनंतपुणिककर्मावं हितीयसमय परस्य कंडिक्टर्यरिणामिक्युद्धियनंतपुणिककर्मावं हितीयसम्बय परस्य कंडिक्ट्र्यरियामिक्य नेडिक्ट्र्यरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्यरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्यरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियसिय नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियमिक्य नेडिक्ट्रियरियसिय नेटिक्ट्रियरियामिक्य नेडिक्ट्रियरियामिक्य

रमन्तगुणा ततस्तुनुत्रुच्यदिणामविज्ञाद्विरमन्तृणा । ततो द्वितं वत्यव्यवस्थ्यपिणामविज्ञाद्विरमन्तृणा । तत्रात्तुन्त्र्यः ११ परिणामविज्ञाद्विरमन्तृणा । एवं तृतीयादिवस्थ्यपि बच्योक्रस्थरिणामविज्ञाद्वयोगम्तन- १५ पृणिवक्रमेण द्वितो समयवस्यस्यक्ष्यात्रस्य हर्णावक्षमेण द्वितो समयवस्यस्य सम्वयद्वयोगम्तन- १५ पृणिवक्रमेण द्वित्यस्य सम्वयद्वयोगम्तन्त्रः विक्रम्यस्य स्वयद्वयोगम्तन्त्रः । निवर्षणकाध्यः निवर्षणकाध्यः निवर्षणकाध्यः । निवर्षणकाध्यः नवस्यसम्यवस्य समयवस्य । तिवर्षणकाध्यः नवस्यसम्यवस्य । तत्रवेषणकाध्यः नवस्य समयवस्य । तत्रवित्यस्य वाच्यवस्य विवर्षणकाध्यः । तत्रवित्यस्य समयवस्य समयवस्य । तत्रवित्यसम्यवस्य सम्वयद्वयस्य सम्बयद्वयस्य सम्वयद्वयस्य सम्बयद्वयस्य सम्बयद्वयस्य परिणामविज्ञाद्विरमन्त्रत्वणः । तत्रदित्यसम्यवस्य सम्बयद्वयस्य सम्बयद्वयस्य परिणामविज्ञाद्विरमन्त्रत्वणः । तत्र द्विरासमयवस्य सम्बयद्वयस्य सम्बयद्वयस्य सम्वयद्वयस्य परिणामविज्ञादिवरमन्त्रत्वणः । तदाः प्रवसन्तिवर्षणकाष्टकस्तुतीयसमयवस्य सम्बयद्वयस्य सम्बयद्वयस्य परिणामविज्ञादिवरमन्त्रत्वाः

जत्कृष्ट परिणामकी विश्वद्भता अनन्तगृनी है। इसी तरह कमसे तृतीय आदि खण्डोंमें भी जघन्य और उत्कृष्ट परिणामोंकी विश्वद्वता अनन्तगणी अनन्तगणी अन्तके खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम विश्वद्भता पर्यन्त होती है। तथा प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डकी चत्कृष्ट परिणाम विश्वद्भतासे द्वितीय समयके प्रथम खण्डकी जघन्य परिणाम विश्वद्भता अनन्तगणी २५ हैं। उससे उसीकी उत्कब्ट परिणाम विशदता अनन्तरानी है। उससे द्वितीय खण्डकी जघन्य परिणाम विश्वद्वता अनन्तगनी है। उससे उसकी ही उत्कृष्ट विश्वद्वता अनन्तगनी है। इस प्रकार तृतीय आदि खण्डोंमें भी जघन्य उत्कृष्ट परिणाम विशहता अनकमसे द्वितीय समयके अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम विज्ञद्धतापर्यन्त अनन्तगणी प्राप्त होती है। इसी तरहसे तृतीय आदि समयके खण्डोंमें भी निवर्गणकाण्डके द्विचरम समय पर्यन्त जघन्य उत्कृष्ट परिणाम विश्द्भता अनुक्रमसे अनन्तगुणी लाना चाहिए। तथा निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डकी जधन्य परिणाम विश्वद्भतासे प्रथम समयके अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम विश्नद्धता अनन्तगुणी है। उससे दूसरे निर्वर्गणकाण्डकके प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डकी जघन्य परिणाम विश्द्भता अनेन्तगुनीहै । उससे उस प्रथम निर्वर्गण-काण्डकके द्वितीय समय सम्बन्धी अन्तके खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम विश्रद्धता अनन्तगुनी है। उससे द्वितीय निर्वर्गण काण्डकके द्वितीय समय सम्बन्धी प्रथम खण्डकी जघन्य परिणाम विशद्धता अनन्तगृनी है। उससे प्रथम निर्वर्गणकाण्डकके वृतीय समय सम्बन्धी उत्कृष्ट

बरमजंडोत्कृष्टपरिणामिवशुद्धिमोदल्गोड् तत्कांडकबरमसमयबरमजंडोत्कृष्टपरिणामिवशुद्धि - प्रत्यंतमोदुत्कृष्टज्ञद्देरिकृष्टपरिणामिवशुद्धि गर्द्धस्तानंतपुणितंपात्यागि नडेववर मध्यवोद्ध्य अपन्योत्कृष्टपरिणामिवशुद्धिण्यत्यंतानंतपुणितंपात्र विविद्धात्यात्र विवृद्धि विवृद्धि क्षिप्रत्यात्र प्रत्युक्त स्वप्रत्यात्र विवृद्धि कृष्यात्र प्रत्युक्त स्वप्रत्यात्र विवृद्धि कृष्यात्र प्रत्युक्त स्वप्रत्य विवृद्धि कृष्यात्र कृष्यात्य कृष्यात्र कृष्यात्य कृष्यात्य कृष्यात्य कृष्यात्य कृष्य कृष्य कृष्य कृष्य कृष्य कृष्य कृष्य कृष्य कृष्य कृष्य

्एक की. एक जी. ना।जी ना।जी एक काछ नानाका. एक का. ना।का वरिणाम परिणाम १ २३५७ ३०८ ≆a

ई रचनाभिप्रायम् मुगमयदे तेने एकजीवमेकालमे बिंदु विवक्षितायः प्रवृत्तकरणपरिणामपरिणतेकः १५ जीवक्के परमार्थवृतिपियं कालमेकसमयमेयक्कुः। एकजीव नानाकालमे बुदु अयः प्रवृत्तकरण-कालांतस्मुह्ताऽसंस्थातसमयंगळनुकमदिवमेकजीवनिदं पोद्यंत्पड्ववपुर्वरिदमिनिते समय-

एवमद्विगरया जवन्यानुत्कृष्टं उक्कृष्टाञ्जवस्याभियमनस्तृष्वित्रक्षमेण विरिणामिवशुद्दीनीर्त्वा चरमिर्वर्गणकाण्डक-चरमसमप्रश्रवस्तवस्त्रवस्त्रवामित्रवामित्रवृद्धि रनत्तानस्तृष्या । कृतः ? पूर्वपृत्रविश्वद्धितोत्रन्तानस्तृत्यस्यः सिद्धस्यात् । ततस्त्वस्तर्मित्र्यंग्वकाण्डकप्रवस्त्रमस्त्रम्यसम्बद्धाः । कृतः । त्यस्त्रवृद्धिरनस्तृत्या । ततस्त्रवृत्ति चरम-१० निर्वर्गणकाण्डकस्त्रसमस्त्रवस्त्रवास्त्रकृष्टपरित्यामित्रवृद्धियस्त्रतः । टलकृष्टकाष्टोत्रकृष्टपरित्यामित्रवृद्धियानस्त्रवृत्यास्त्र मृत्रिगक्षमेण गण्डलिन । तत्रस्ये या व्यवस्योतकृष्टरित्यामित्रवृद्धियोग्वरान्तानस्त्रप्तित्राम् । विविद्यति इति झात्रस्यम् । एवंशियविश्वद्धिविद्याप्रस्त्रवन्तरस्त्रस्त्रामित्रवृत्त्यास्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्त्रमस्तिनस्तित्रमस्तिनस्ति

खण्डकी उत्कृष्ट बिगुद्धता अनन्तगुणी है। इस तरह जैसे सर्पक्षी वाल इधरसे उधर, उधरसे २५ इधर पलटती हुई होती है वैसे ही जधन्यसे उत्कृष्ट और उत्कृष्टने जधन्य इस तरह अनन्त गुणी बिगुद्धता कमसे प्राप्त कराना । पीछे अन्तके निवंगणाकाण्डकके अन्त समय सम्बन्धी प्रथम खण्डकी जधन्य परिणास बिगुद्धता अनन्तानन्तगुणी है। क्योंक पूर्व-पूर्व विगुद्धता अनन्तानन्तगुणी है। क्योंक प्रथम समय सम्बन्धी जन्तन्त व्याप्त विग्रद्धता अनन्तगुनी है। उससे उधके उपया समय सम्बन्धी जन्तृष्ट खण्डकी परिणासविगुद्धता अनन्तगुनी है। उससे उसके उपर अन्तके निवंगण-३० काण्डकके अन्त समय सम्बन्धी अनिम खण्डकी उन्कृष्ट परिणास विग्रद्धता पर्यन्त उन्कृष्ट खण्डकी उन्कृष्ट परिणास विग्रद्धता पर्यन्त उन्कृष्ट खण्डकी उन्कृष्ट परिणास विग्रद्धता पर्यन्त उन्कृष्ट विश्वास विग्रद्धता पर्यन्त उन्कृष्ट विश्वास विग्रद्धता पर्यन्त उन्कृष्ट विश्वास विग्रद्धता पर्यन्त उन्कृष्ट परिणास विग्रद्धता पर्यन्त उन्कृष्ट विश्वास विग्रद्धता अन्तनानन्तगुणी प्राप्त होते हैं। उनमें जो जधन्यसे अन्तष्ट परिणासा विग्रद्धता अन्तानन्त गुणी है उनकी वहाँ विवक्षा नहीं है।

इस प्रकार विशेष विशुद्धताको लिये हुए अप.प्रकृत्तकराणके परिणामोंसे गुणश्रेणी निर्जारा, गुणसंक्रमण, स्थितिकाण्डकोत्करण, अनुभागकाण्डकोत्करण ये चार आवश्यक २५ नहीं होते हैं क्योंकि उन परिणामोंसे गुणश्रेणी निजेश आदि करतेकी शक्तिका अभाव है। उनमें केवल प्रयस समयसे लेकर प्रतिसमय अनन्तगुणी अनन्तगुणी विशुद्धताकी वृद्धि होती गळपुषु २ ९ ९ १ नानाजीवमेककालमेंबुदु विवित्तिकसमयदोळवधस्वसकरणकालासंस्थातः समयंगळोळे यथासंभवमागि नूरं दुसमयस्थानकंगळोळु संग्रहमाद जीवंगळ विवलेपियमेककाल-में बुदु १०८ समयंगळिरयस्पडुवृब् ।

नानाजीयं नानाकालमं बृद् अधःप्रवृत्तकरणपरिणामंगळ संख्यातलोकमात्रंगळ :--

| څ         | الله<br>سي | ź       | <u>بر</u> | *        | 3        | š  | 3  | %   | %                | 2          | س<br>«ر  | ś        | <b>%</b> | ×        | <u>بر</u> |
|-----------|------------|---------|-----------|----------|----------|----|----|-----|------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| رور<br>مح | 5          | پر<br>ح | m<br>5    | ď        | <b>~</b> | 9  | %  | 2   | 2                | ωy         | <b>%</b> | <b>%</b> | )o       | 8        | >         |
| 5         | 30         | er<br>S | œ         | <u>~</u> | °        | %  | 2  | 2   | )o               | <i>5</i> ′ | چ        | m<br>20  | Ç,       | 20       | 20        |
| ž         | 5          | o'      | م<br>خ    | 9        | %        | ×  | 2  | W . | <u>ح</u> ر<br>مر | %          | m<br>m   | %        | <b>%</b> | °,       | ď         |
| 6,00      | 288        | × ×     | 0.0       | 800      | 80       | 25 | 25 | %   | \$28             | \$25       | 20%      | ۵        | 9        | υν<br>υν | 65        |

किन्तु केवलं प्रतिसमयमनन्तपृथविशुद्धिवृद्धिः स्थितिबन्धापसरणं सातादिप्रशस्त्वकृतीनां प्रतिसमयमनन्तपृथ- १० वृद्धया चतुःस्थानानुमाणबन्य-असाताद्यप्रशस्त्रप्रकृतीना प्रतिसमयमनन्तपृथहान्या निम्बकाञ्चोरसदृथदिस्थानानु-भागबन्यदचितं चत्वार्यावस्थकानि संभवन्ति । एतदुकायोचयोगिनी रचना क्रिस्थते-

है। म्यितिवन्धापसरण होता है अर्थान् पहले जिस परिमाणको लेकर कर्मोका स्थितिवन्ध होता था उससे पटतान्धटना स्थितिबन्ध होता है। तथा सातावेदनीय आदि प्रशस्त १५ प्रकृतियोंका प्रतिसमय अनन्त्वगुणा अनन्तगुणा बदता हुआ गृह, खाँह, शकरा असृतके समान चतुःस्थान लिये अनुमागबन्ध होता है। तथा असातावेदनीय आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका प्रतिसमय अनन्तगुणा अनन्तगुणा घटता हुआ नोम और कांजीर केवल द्विस्थान लिये अनुमागबन्ध होता है। हिंदी होता। अब उक्त कथनको अंक संवृद्धिस एस्ट करते हैं—

| रचना                 | एक-एक<br>रि-चार<br>रचना |     |         | चतुध        | ক্র             | 3   | w<br>5 | ž      | 3°  | m<br>5 | ¥   | مہ<br>خ | ŝ      | %   | 2  | 2        | ₩.<br>20 | <b>₹</b>    | 2∞  | m∕<br>20 | %        |
|----------------------|-------------------------|-----|---------|-------------|-----------------|-----|--------|--------|-----|--------|-----|---------|--------|-----|----|----------|----------|-------------|-----|----------|----------|
| अधःकरण रचना          | स्प ए                   | 비   | 181     | हताय        | खरह             | 5   | ž      | 3°     | ¥   | ž      | ž   | 3       | %      | *   | 3. | 30<br>20 | 36       | 200         | ∞   | 86       | %        |
|                      | ty.                     | # 4 | कि। तिय | द्वितीय     | खेवड            | ž   | 3°     | m<br>5 | š   | š      | ŝ   | %       | ž      | 2   | 3° | <b>%</b> | 20<br>20 | 30°         | 8   | <b>≈</b> | %        |
| हिंद अ               | अनुक                    | समय | खपडाका  | प्रथम       | खण्ड            | 30  | F      | ž      | ž   | ŝ      | %   | ž       | 2      | 30° | 36 | 3∞       | 200      | %           | 20  | %        | er<br>er |
| अंक संदृष्टि अपेक्षा |                         |     | ,       | सालह<br>समय | की ऊध्व<br>रचना | 3,5 | 388    | 888    | 880 | 80     | 808 | 200     | %<br>* | °,  | 2  | %<br>%   | ž        | 89 <b>%</b> | စ္စ | 800      | 683      |

## [ अर्थसंदृष्टचपेक्षयाऽघःकरणरचना संस्कृतटोकायां द्रष्टव्या ]

|    | <b>अर्थं</b> संदृष्ट्यपेक्षयाऽ                    | धःकरणरचना ।                                    |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | <b>चरमसम</b> यपरिणामपुद्धः                        | द्वि <b>वरमसमय</b> परिणामप्रथमखण्डं            |
|    |                                                   | 50                                             |
|    | ≅ a 1 २ <b>१ १ १</b> 1 १ 1 २                      | ≡a।२१११।२                                      |
| ٩  |                                                   | २ १ १ १ । २ १ १ १ १ १ १ १ १ १                  |
|    | द्विचरमसमयपरिणामपुद्धाः                           | द्वितीयसमयपरिणामप्रथमखण्डं                     |
|    |                                                   | *                                              |
|    | <b>368 9 9 9 19</b> 1 9                           | <b>≅ a।२१११।२</b>                              |
|    | २ <b>१ १ १ । २ १ १ १</b> । १ । २                  | 29991299919129912                              |
|    | द्वितोयसमयपरिणामपुद्धः                            | प्रथमसमयपरिणामप्रथमखण्डं                       |
|    | o                                                 | , 0 <u> </u>                                   |
| १० | <b>≡a1 २ 9 9 9 1 9 1</b> ₹                        | = 8129991912                                   |
|    | <b>२११</b> १।२ <b>१११।</b> २                      | २ <b>१ १ १</b> १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ |
|    | प्रथमसमयपरिणामपुञ्जः                              | चरमसमयद्वितीयलव्हं!                            |
|    |                                                   | 3                                              |
|    | 70                                                | ,                                              |
|    | Eal 29991917                                      | <b>≡a13999191</b> 3                            |
|    | २ १ १ १ । २ १ १ । १ । २                           | 2991299919129912                               |
| १५ | <b>च</b> रमसमयपरिणामप्रथमखण्डं                    | हिचरमसमय <b>द्विचरमखण्ड</b> ं                  |
|    | 0                                                 | 0                                              |
|    |                                                   | - 0-                                           |
|    | <b>≅al २१११   १  २</b>                            | =a1 ₹ \$ \$ 1 \$1.₹                            |
|    | 2441244412                                        | 2 9 9 9 1 2 9 9 1 9 1 2 9 9 1 2                |
|    | American American St. Contraction of the American |                                                |

उत्तर टीकामें अर्थमंदृष्टिकी अपेक्षा जो रचना है उसके नीचे ए. जी. आदि संदृष्टि है। इसका यह अभिशाय है—'एक जीव एक कार्ल' ऐसा कहनेपर विवक्षित अथ-प्रवृत्त-

## त्रिकालपोवरंगळु नानाजीवसंबंधिगळु पुनरक्तरूपाळं वं नानाजीवेगळु नानाकालवोळु पोद्दुरंगुमेंबी विवर्तीयर्द नानाकालमसंस्थातलोकमात्रसमयंगळे अप्युर्वेदरिवृदु ।

| प्रथमसमयद्वितीयखण्डं                      | ि द्विरमसमयचरमसण्डं                     |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| X                                         | ¥-0                                     |                 |
| ≅ 91 5 4 4 4 1 4 1 5                      | = a1 ₹ ₹ ₹ ₹ 1 ₹ 1 ₹                    |                 |
| 29991299919129912                         | २१११। २१११। २११। २                      | 4               |
|                                           | द्विचरमसमयद्वितीयखण्डं                  | •               |
| 0                                         |                                         |                 |
| ≡ อ 1 २ ३ ३ १ 1 १ 1 २                     | <b>358 ₹ ₹ ₹ ₹ 1 ₹ 1</b> ₹              |                 |
| २१ <b>१</b> १ २१११।१। २११।२               | २ वृ वृ । २ वृ वृ । व । २ वृ वृ । २     |                 |
| चरमसमयद्विचरमखण्डं                        | द्वितीयसमयदि चरमखण्डं                   |                 |
| 4                                         | F Q                                     |                 |
| =a।२१११। १। २                             | ======= ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹                   | ٤.              |
| 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 1 2 3 3 1 2         | २१११। २१११। १। २११। २                   |                 |
| द्वितीयसमयद्विती यखण्डं                   | चरमसमयचरमखण्डं                          |                 |
| 6-                                        | 3-0                                     |                 |
| <u>,</u><br>====a1२१११। १।२               | Ea129991912                             |                 |
| 2 4 4 4 1 5 4 5 4 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 | 2991 2999191 29912                      |                 |
| प्रथमसमयद्विचरमखण्डं                      | प्रथमसमयवरमखण्डं                        | -<br><b>१</b> ५ |
| , 0                                       |                                         |                 |
| æ 9                                       | 3333331 2 9 9 1 9 1 2                   |                 |
| २ १ १ १ । २ १ १ १ । २ १ १ । २             | २१११ २१११ १। २११ <b>२</b>               |                 |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                 |

करणके परिणासरूप परिणत एक जीवका परमार्थवृत्तिसे काल एक समय मात्र ही है। 'एक जीव नाना काल' ऐसा कहनेपर अधःप्रवृत्तकरणका नाना काल अन्तर्मुहृतके जितने समय उतना है। क्योंकि एक जीव उनपर क्रमसे आरोहण करता है इसलिए एक जीवका नाना २० काल अन्तर्मुहृतके समय जितना है। 'नाना जीव एक काल' ऐसा कहनेपर विवक्षित एक

मस्तमधः प्रवृत्तकरणकाळबोळ् सं सविद्युवसमस्त्रपरिणामंगळ् मसंख्यातकोकमार्त्रगळि = 
० वक्ककसंवृष्टि २००२ इल्लि प्रयमाबिसमयंगळोळ् बिन्यस्तविद्युद्धिकवाययरिणामंगळे प्रमाणावधारणहेतुभृतमूत्रंगळगे योपाळिकीयदं बोजगणितविद्यासम् पेळल्पडृत्येमकेशेडे पूर्व्योक्तार्यसंवेहाभावमक्कुमण्युवरिदं इल्ळियधः प्रवृत्तकरणकाळं संख्याताधिकसमयमार्थातम्पूर्त्तमकुमसद्युवनिकृत्यपूर्व्यकरणकाळंगळं नोडकु संख्यातगुणतिमानुटक्कु (२ १ १ १) मिवके अंकतंवृष्टि १६
अनुकृष्टिप्यविद्यं नोडळु संख्यातगुणहोनमप्यंतम्पूर्त्तनेयगळ प्रमाणमेनिककु २ १ १ मिवकके
संवृष्टि ४ संख्यातक्कु संवृष्टि ३ अनेवरम्पेकसंवृष्टि = ६ इद तात्यर्थमेनेवोडे अधः प्रवृत्तकरण
असंख्यातसमयंगळोळो वानो दु समयबोळ् केळबु जीवंगळ् वनित्तुत्तिरळा समयवोळ केळबु जीवंगळ अस्वप्रवृत्तमभारिभावुवं कृतौ समय्य प्रवृत्तम प्रतिनित्तका समयवोळ केलबु जीवं चित्यलसम्यकोचळं कृतुं तृत्तीयं। चितु पित्रण पित्रण विवक्षीय चतुर्व्यवमातिकवित्रकोदि पित्यलसम्यकोवर्गळं कृतुं तृतीयं। चितु पित्रण पित्रण विवक्षीय चतुर्व्यवमातिकवित्रकोद्दि मूर्टेटनेय पित्रण समयव जीवंगळ कृत्तुं नूर्यटनेयदादि अधः प्रवृत्तमं कृतुं हुर्तुस्तमयंगळेनिति

समयकी अपेक्षा वयपि अधाप्रवृत्तकरणका काल असंस्थात समय है तथापि उनमें यथा सम्भव एक सी आठ समय रूप स्थानोंमें संगृहीत जीवांका विवक्षित एक काल होनेसे नाना २५ जीवोंका एक काल एक सी आठ समय जानना। क्योंकि वर्तमान किसी एक समयमें जो अनेक जीव हैं वे अधारुराणके प्रथम दूसरा तीसरा आदि असंस्थात समयोंमें यथासम्भव एक सी आठ समयमें ही होते हैं। 'गाना जीव नाना काल' ऐसा कहनेपर अधाप्रवृत्तकरणके परिणाम असंस्थात लोक मात्र कहे हैं। वे त्रिकालवर्ती नाना जीवोंके होनेवाले अधुनकस्त परिणाम हैं। वे परिणाम नाना जीवोंके नाना काल असंस्थात लोकमात्र समय प्रमाण ही होता है। ऐसा जानना।

अब अधः प्रवृत्तकरणके कालके प्रथम आदि समयोंमें स्थापित विशुद्धता रूप कषाय

१. व शतमात्राणा स<sup>°</sup>। २. विवक्षितै--म्.।

नूरेंभत्तनेयनु । नूरहृत्तनेविबंतु नानापरिवादोडं इत्लि नूरेंट विवक्षितंगन्नु । विवक्षितसमयं पितण समयद जीवंगलोळे केलकेलवं कूर्तुं नूरेंटनेयमु विवन्त्रान्यमु साविदवनेयमु संस्थातवहु । असंस्थात वहु एनावर नूरेंटेयाव कारणं यथासंभवविशेषणं = योलु पबर्काद संस्था (६। १६। ३। भाजिये वस्वातं २००२ भातिस बंद लक्ष्यं प्रचयं ४ चयषणहीणं दक्ष्यं पद भक्षित्रे होदि आदि परिमाण १६।१६।३

मेंडु चयधनमिदु ४८० इवरिंदं होनद्रव्यमिदु २५९२। इदं पर्दोदं १६। भागिमुत्तिरलु २५९२

लम्बराजियाविप्रमाणिमिद् १६२। आविन्सि स्वे ४ उड्डे पिडसमयबर्णे तु भावाणमें तु आविर्विदं मेलल द्वितीयावि समर्यगळीलू चरमसमयवर्धतं क्रमदिदं स्वयं बर्द्धमानमागुत्तिरल् भावंगळ्गे प्रतिसमय बनप्रमाणमब्कुमेंबिल्लि स्वयधनानयनिबयानसूत्रं व्येकपद १६ अर्द्ध १५ घ्नस्वय १५१४ गुणोगच्छ १५।४।१६ उत्तरसम्मेंदिल्लि गोपाळिकेयिदं बीजगणितमरियल्यङ्गे। एकेन विगतं व्येकपदसंदिल्लि प्रयमस्य बृद्धिहानियां नास्ति येंदु प्रयमसमयदोळ् बृद्धिराह्तमप्युद्धरिदं

परिणामेषु प्रमाणावचारणहेतुभूतसूत्राणा गोपालिकया बीजगणितविन्यासः कथ्यते पूर्वोक्तेऽर्थे सशयाभावात् ।

ध्येकवर रि. बर्ध रू५ ध्नवय (रू५ ४) तुजो गच्छः (१५ ४ १६) उत्तरबनिस्तव व्येक्वर हरवनेन प्रयमन्य बृदिवां हानिवां नास्तोति चरमयमये रूवोनगच्छमात्रबयाः सन्तीति तस्तस्योत्तरा । अर्थ हरवनेन चरमतमयस्य सार्थसम्बयेषु प्रयमसम्बयस्याने रावितेषु तदयस्वनसार्थस्ययेषु दितोयसमयस्याने एकवयस्याये रावितेषु तदयस्तनसार्थञ्जवयेषु तृतीयसमयस्याने द्विवयस्याये रावितेषु उपरितनबतुर्वादिसमयगतसार्थनतुरूपन

परिणामों के प्रमाण के अवधारण में कारण भून सूत्रों का गोपा किका विधान के द्वारा बीज गणित का स्थापना कर कहते हैं क्यों कि पूर्वोक्त करण सूत्रों के अधी संत्रयका अभा है। 'जेक्पर द्वार्धकन क्यानु लोगित कर कहते हैं क्यों कि पूर्वोक्त करण सूत्रों के अधी संत्रयका अभा है। 'जेक्पर द्वार्धकन क्यानु णो करने पर [ भू ४ ४ ४ ४ ६ ] कतर धन होता है। इस करण सूत्रकी वासना अंकसं दृष्टिकी अपेक्षा कहते हैं। यहाँ पर 'एक होन पर' इससे किया कि प्रथमकी हानि वृद्धि नहीं होती। तथा अन्त समय में पर्वाच कि मण्ड भागा चया के स्थान के अप्तर समय के प्रवक्त पर स्थान कर समय के प्रवक्त समय के पर कर समय के पर समय के स्थान के स्थान

| १६२ | 8 | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | 1 | २ | 5   | ¥ | ٧ | ¥ | ¥ | ሄ | ٧ | ¥ |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| १६२ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ŧ | ₹ | 1 3 | ¥ | ٧ | ٧ | ٧ | ሄ | ٧ |   |
| १६२ | 8 | ٧ | ¥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ì | २ | 1 2 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ४ |   |   |
| १६२ | ¥ | ٧ | ٧ | ¥ | ¥ | ٧ | 8 | ı | २ | २   | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ |   |   |   |
| १६२ | ¥ | ٧ | ٧ | ሄ | ٧ | ٧ | ४ | ı | 2 | २   | ٧ | ¥ | ¥ |   |   |   |   |
| १६२ | 8 | ٧ | ४ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | i | 3 | 1 7 | ٧ | ¥ |   |   |   |   |   |
| १६२ | ¥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ¥ | ٧ | ı | 2 | 1 2 | ٧ |   |   |   |   |   |   |
| 144 | ٧ | ٧ | ۲ | ٧ | ٧ | ٧ | ۲ | ı | २ |     |   |   |   |   |   |   |   |
| १६२ | ٧ | ٧ | ٧ | ሄ | ٧ | ٧ | ٧ | ١ | 2 |     |   |   |   |   |   |   |   |
| १६२ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ¥ | ٧ | ı | 3 |     |   |   |   |   |   |   |   |
| १६२ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ४ | ¥ | ٧ | ı | 3 | 1   |   |   |   |   |   |   |   |
| १६२ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | 1 | 3 |     |   |   |   |   |   |   |   |
| १६२ | ¥ | ٧ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ı | ₹ |     |   |   |   |   |   |   |   |
| १६२ | ٧ | γ | ٧ | x | ٧ | ¥ | ¥ | ı | २ |     |   |   |   |   |   |   |   |
| १६२ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ì | 7 |     |   |   |   |   |   |   |   |
| १६२ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ¥ | ٧ | ٧ | ı | 2 | 1   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1   | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ٧ | ¥ | ٧ | ı | ₹ | 1   |   |   |   |   |   |   |   |

यादिचमेषु चतुर्वादिसमयगतीत्रचयादीनामचे रचितेषु पोडसस्यानेषु समर्याट्टकारूपेण सार्थसप्तसार्थसप्तचयाः कृता भवन्ति । सद्धिः —

| ₹•    | सब स्थानों | सबस्थानोंमें समानरूप किये चयोंकी      | ऊपर समयवर्ती चर्योमें-से नीचेके |
|-------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| ν-    | आदिका      | रचना। यहाँ चार-चार तो पूरे चयको       | समय सम्बन्धी स्थानोंमें स्थापित |
|       | प्रमाण     | और दो आवे चयको बतलाता है।             | चर्योकी रचना                    |
|       | १६२        | AIAIAIAIAIAIAI S                      | 5181818181818181                |
|       | १६२        | RIRIRIRIRIS                           | 518181818181                    |
| २५    | १६२        | 8181818181815                         | 5181818181                      |
| • • • | १६२        | 8181818181815                         | 5181818181                      |
|       | १६२        | 8   8   8   8   8   8   8   8   8     | 51818181                        |
|       | १६२        | 8181818181815                         | 518181                          |
|       | १६२        | 8181818181815                         | २।४।                            |
| 30    | १६२        | 8181818181815                         | 31                              |
| ٠-    | १६२        | X   X   X   X   X   X   X   X   X   X |                                 |
|       | १६२        | 8181818181815                         |                                 |
|       | १६२        | 8181818181815                         |                                 |
|       | १६२        | RIRIRIRIRIRIS                         |                                 |
|       | 147        | 8181818181815                         |                                 |
| 84    | १६२        | 8181818181815                         |                                 |
|       | १६२        | 8181818181815                         |                                 |
|       | १६२        | 8181818181815                         |                                 |

ईतु प्रमत्तगुणस्यानस्यास्यानानंतरमपूर्व्यंकरणगुणस्यानस्वरूपप्रतिपादनार्त्यंमाणि मृंदण-गापासत्रमं पेळवपरः।

अनैतरनेराशिकलभ्यं प्रागुक्तमुत्तरभनं भवति तथानुकृशयन्यञ्चसंदृष्या प्ररूप्य अर्थसंदृष्टावव्यामोहेना- १५ नयेत् ॥४९॥ एवसप्रमत्तगुकस्यानं व्याख्यायः अनन्तरमयूर्वकरणगुणस्यानमाह—

विशेषार्थ—यह अंक संदृष्टि 'त्येक पद्' इत्यादि करण सूत्रकी वासना सूचित करनेके लिए है कि क्यो पदमें से एक हीन किया और उसका आधा किया। प्रत्येक समयमें एक सौ वासन परिणास तो होते ही हैं। उसमें आगे आगे चार-चारको वृद्धि होती है। पहलें में वृद्धि होती ही है। इस तरह पुरुष्ट होती नहीं है। दूसरे समयमें एक चार बहुत है ती होते हैं। इस तरह पुरुष्ट एक एक चय बहुते-बहुते सोलहबंसे पन्द्रह चारकी वृद्धि होती है। इस तरह प्रत्येक स्थानमें औसतन साढ़े सात चयकी वृद्धि होते हैं। यही औसत लानेके लिए उसरेक जिन स्थानों में सोहे सात चयकी वृद्धि होते हैं। यही औसत लानेके लिए उसरेक जिन स्थानों में देनेले सर्वत्र कार्क सावेक प्रयान में प्रत्य हा चारों है। विशेष अपक स्थान संविध्य स्थान स्थानों से देनेले सर्वत्र कार्क सत्य होती है। बता उसरेक स्थान स्थान

इस तरह जब एक स्थानमें साहे सात चय तो सोछह स्थानोंमें कितने चय, इस प्रकार जैराशिक करने पर छब्पराशि ४८० सो पूर्वोक उत्तर धन है। इसी तरह अनुकृष्टिमें भी ३० अंकसंदृष्टिके द्वारा क्यन करके अर्थसंदृष्टिमें भी यथार्थ रूपसे छाना चाहिए ॥४९॥

१. म पदिनेदेयप्पृतवर्र्यवयगलेलु वरेयनकुमदनके । २. म<sup>°</sup>यमर्मा । ३. म<sup>°</sup>प्यदे । ४. म लब्बमुपेत्वृत्ते । ५. म<sup>°</sup>त्दुर्व ।

अंतोम्रहुत्तकालं गमिऊण अधापव त्तकरणं । पडिसमयं सुद्धांतो अपुन्वकरणं समक्षियह ॥५०॥

अंतभ्मेंहुत्तैकालं गमियत्वाऽषः प्रवृत्तकरणं तं प्रतिसमयं शुद्धणलपूर्व्यकरणं समाध्ययि ॥ इतंतम्मूहृत्तेकालायाममप्प परारे पेळव लक्षणप्यः प्रवृत्तकरणमं कळिपि विशुद्धसंयतनागि <sup>५</sup> प्रतिसमयनंतगुणविज्ञाद्विबद्धियदं बद्धमाननप्यशुक्वकरणं गुणस्यानमनदं समाध्ययसुर्गु ॥

एदम्बि गुणद्वाणे विसरिससमयद्वियेहि जीवेहि ।

पुरुवमपत्ता जम्हा होंति यपुरुवा हु परिणामा ॥५१॥

एतस्मिन् गुणस्थाने विसद्गसमयस्थितेजीवैः पूथ्वेमप्राप्ताः यस्माःद्वशंत्यपृथ्वीः खब्ध परि-णामाः ॥ ई युप्वेकरणगुणस्थानवोज् विसद्गयाग्यपृत्तरोत्तरसर्यगळोळं स्थितजीवर्गाळ्वं पूर्वेनुर्ये १० समयंगळोळ पोहूँव विद्याद्विपरिणामंगळे समाश्र्यिसस्यदृद्ववाद्वरो दु कारणादिमपूर्वीः करणाः परिणामा योगस्तत्वपृथेकरणं गुणस्थानमे विद्यानिक्तियायं लक्षणं पेळल्टवटदः ॥

> भिण्णसमयद्विएहि दु जीवेहि ण होदि सव्वदा सरिसो । करणेहि एक्कसमयद्विएहि सरिसो विसरिसो य ॥५२॥

भिन्नसमयस्थितैजीवैनं भवति सञ्बंदा सद्शः । करणैरेकसमयस्थितैस्सदृशो विसदृशस्य ॥

५ एवमस्तर्मृहर्वकालायामं प्रायुक्तलकाणमधःप्रवृत्तकरणे यमयित्वा विशुद्धसंयतो भूत्वा प्रतिसमयमननत-गुणविशुद्धिबृद्धपा वर्धमानः अपूर्वकरणगुणस्यानं समाप्रयति ॥५०॥

यस्मात् कारणात् एतिस्मत् अपूर्वकरणगुणस्याने विस्वदृशेषु उत्तरोत्तरेषु समयेषु स्थितंश्रीवं पूर्वपूर्व-समयेष्वश्राता एव विश्वविद्यिरिणामाः प्राध्यन्ते तस्मात् कारणात् अपूर्वा. करणाः परिणामा यस्मिन् तदपूर्वकरण-गुणस्थानमिति निरुक्त्या स्रताणमुक्तम् ॥५१॥

यबाभ्र प्रवृत्तकरणे भिन्नसमयस्थितानां जीवानां परिणामसंस्थाविशुद्धिमादृश्यं संभवति तथाऽस्मिन्न-

इस प्रकार अप्रमत्त गुणस्थानको बहकर अपूर्वकरण परिणाम पूर्वक अपूर्वकरण गुण-स्थानको कहते हें — इस प्रकार अन्तर्गृहुत काल प्रमाण पूर्वोक्त लक्षणवाले अख्र प्रवृत्तकरणको करके विशुद्ध संयमी होकर प्रतिसमय अनन्त गुणी विशुद्धिसै यर्धमान होता हुआ अपूर्वकरण गुणस्थानको प्राप्त होता है। ॥५०॥

जिस कारणसे इस अपूर्वकरण गुणस्थानमें विसदृश अर्थात् असमान उत्तरोचर समयोमें स्थित जीविंके द्वारा जो पूर्व-पूर्व समयोमें नहीं प्राप्त हुए ऐसे विशुद्ध परिणास प्राप्त किये जाते हैं। इस कारणसे जिसमें अपूर्व करण अर्थात् परिणास हो वह अपूर्वकरण गुण-स्थान है। यह निरुक्ति द्वारा अपूर्वकरणका उक्षण कहा है। ॥१॥

जैसे अध्य प्रहत्तकरणमें भिन्न-भिन्न समयोंमें स्थित जीवोंके परिणामोंकी संख्या और विशुद्धिमें समानवा पाई जाती है उस प्रकार इस अपूर्वकरण गुणस्थानमें सर्वेदा किसी भी जीवके समानवा नहीं पाई जाती। वथा एक समयमें स्थित करण अर्थात् परिणामोंके मध्यमें विवक्षित एक परिणामकी अपैवासे समानवा और नावा परिणामोंकी अपेका असमानवा जीवोंके अभ प्रष्ट्चकरणकी वरह यहाँ भी होती है। सो नियम नहीं है ऐसा जानना।।१९॥

१. म<sup>°</sup>ननपू<sup>°</sup>।

एंतकःप्रकृतकरणबोळु निम्नसम्बद्धिस्यतंष्ठ्यय केलतु बोवंगळ्ये परिणामसंद्याविद्यद्विः साव्यं संभविद्युपु मेते द्वयुव्यंकरण गुणस्थानवोळु सव्यंकालवोळमो दु जीवकत्तमपद्धे तस्साव्यं संभविद्युद्धे इल्ल । एकसमयस्थितंगळ्य करणारिणामंगळिटं सादृश्यपु वैसावृश्यपुमयःप्रवृत-करणवेते दृष्टिक्यं नियममिस्लवे संभवमृटे वरिवृतु ॥

> अंतोम्रहुत्तमेत्ते पडिसमयमसंख्लोगशरिणामा । कमउद्धा पुन्वगुणे अणुकद्दी णत्थि णियमेण ॥५३॥

जंतर्ममूह्णमात्रे प्रतिसमयसारंच्यातलोकपरिणामाः । क्रममुद्धा अपूर्व्यपुणे अनुकृष्टिर्गास्ति तियमे ।। अतर्ममूहसामात्रमण अपूर्वकरणकालबील प्रतिसमयं क्रमदिव्छ वर्षावेद वेण्डियदसंख्यात-कोकमात्रपरिणामंगळप्यतु । अस्ति नियमिद्वसमुकृष्टिविधानमिह्लिलिट्यक्सदृष्टिपूर्वकर्म्य-संबृष्टियिदं रचनाक्रमम् तीरत्यदृष्टुम्बदेते ने त्रिकालगोचरनात्रावीससंबिधयपूर्वकरणिद्युद्धि । परिणामंगळु सर्वपुमधःप्रवृत्तकरणपरिणामंगळं नोडलसंख्यातलोकगुणितंगळोळवरं ते दोडेययः प्रवृत्तकरणकालवरससम्बाविद्धिवर्षिणामंगळायपुर्वकरणकालप्रयमसम्बर्गेळ प्रत्येक भोदो चु परिणामनकसंख्यातलोकविकत्योर्थन्त्रपर्वाच्याक्ष्यसम्बर्गम्यस्य ।

पूर्वकरणगुगस्याने सर्वदा सर्वकालेऽपि कस्यापि बीवस्य तस्साद्ध्यं न संभवति । एकसमयस्वितकरणपरिणामानां मध्ये विविधितकपरिणामापेक्षया साद्क्यं नानापरिणामापेक्षया बैसाद्क्यं च जीवानामधःअवृत्तकरणेवदशापि नियमो नास्त्रीति जातव्यम् ॥५२॥

त जन्तर्मृहृतंमात्रे अपूर्वकरणकाले प्रतिसमयं क्रमशः वयवृद्धाः असंक्यातलोकमात्राः परिणामाः सन्ति तत्र नियमे अनुकृष्टिविधानं नारितः । अत्राप्ति अंकसंदृष्टपर्यवृद्धाः संक्याक्रमो दस्यते तद्यया-निकाल-गोचरानानोवसंबन्ध्यपूर्वकरणविद्युद्धिरिणामाः सर्वेऽपि अक्षःप्रवृत्तकरणवरिणामेन्यः असंक्यातलोकपृणिताः सन्ति । कृतः अध्यप्तृत्तकरणकार्णवराससययविद्युद्धिरिणामानां अपूर्वकरणकार्यसमययये प्रतिकस्केत-परिणामस्य असंस्थातकोक्षिकस्योरपत्तिसंभवात् । अपूर्वकरणस्य समस्त्रपरिणाममनं ≔ a× ≡ a तसंदृतिः

विशेषार्थ—इस अपूर्वकरण गुणस्थानमें उत्तरके समय वाले जीवोंके और नीचेके समय वाले जीवोंके परिणाम कभी भी समान नहीं होते । किन्तु एक ही समयमें रहनेवाले जीवोंके परिणाम समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं । अतः जैसे अधःप्रचुत्तकरणमें भिन्न-भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें समानता पायी जाती है वैसा यहाँ नहीं है। तथा एकसमयवर्ती जीवोंमें जैसे अधःप्रवृत्तकरणमें समानता और असमानता है वैसे यहाँ भी है। ॥६२॥

अन्तर्गुहुर्तमात्र अपूर्वकरणके कालमें प्रतिसमय कमसे एक-एक चय बहुते हुए असंख्यातलोक मात्र परिणास होते हैं। इसमें नियससे अनुकृष्टि विधान नहीं है। यहाँ भी अंकसंबृष्टि और अपूर्वकरण स्वाक्ष कम दिख्याते हैं— त्रिकालवर्ती नाना जीव सम्बन्धी अपूर्वकरण रूप विश्वाहर्तियात लोक पुर्वकरण रूप विश्वाहर्तियात स्वाक्ष मुंजित हैं क्योंकि असंस्थात लोक गुणित हैं क्योंकि अधामवृत्तकरण कालके चरम समयवर्ती विशुद्धिपरिणामीके अपूर्वकरण

१. म 'चित्तमसं । २. म 'युमंकं । ३. व 'करणत्वादत्रापि नियमोऽस्तो । ४. व 'कालसमय'।

संबृहि ८। संक्येयकपुराळिनितक्कं १। बंकसंबृहि ४। इल्लि स्वकंद्रे संखेग आजिवे वस्यमेंबी सुत्रेष्ठविंदं समस्त्यपरियामयनमं≡ a ≅ a । ४०९६। पदक्रतियिदम् संखेयकपुर्गाळवं भागिमुन्तिरख ≅ a ≅ a ॥ ४०९६

२ १ १ । १ । १ । ८ । ८ । ४ लब्बं प्रचयमक्कं २ १ १ । २ १ १ । १ ६ व्येक वदाःर्यप्तचयगुणी-

गम्छउत्तरधनमेंबी सुत्राभिप्रार्थावर्द चयवनां ते दोडे २ ९ ९ । ९ २ अंक संबृष्टि ४४८ । चयवण-होणं बच्चं पदमिबने होवि बादि परिमाणमें वो सुत्रेष्टीवर्द चयधनमं समस्तपनदोळु घोषिसिकळडु पदीवर्द भागिमुतिरळु प्रयससन्यर्शतित्रकाळगोचरनानाजीवसंबंध्यपूर्व्वकरणपरिणामप्रमाणं

 वक्कुं २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ भ्राविक्य व्यवे उद्धे पिडसमयवर्ण तु भावाणमें वी सूत्रविवं प्रथमसमयविद्युद्धिरण्णामपुंजदोळों दु वयमं कृड्चिरल् द्वितीयसमयवित्तनानाजीवसंबंधियपुर्खं-

४०९६। कालोऽन्तर्महूर्तः २ ९ ९ तस्तंदृष्टिः ८। संस्यातरूपणि ९ तस्तंदृष्टिः ४। तद्वनं ≡ a ≡ a। ४०९६। = a। ≡a ४०९६ = a। ≡a

पदकविसंक्षेण भाजिदे २ ९ १ × २ १ १, १ । ८ । ८ । ४ पचयो होदि २ १ १ । २ १ १६

व्यक्रपदार्थन्तवयनुणो गच्छत्वयमनं भवति २ १ १ । २ १ १ । १ । ४४८ तच्य समस्तमने सोमयित्या येथे पदेन भक्ते प्रथमसम्बर्गतिककालयोचरनानाजीवसंबन्ध्यपूर्वकरणपरिणामपुत्रप्रमाणं भवति

= a1 = a1 ₹ **9 1 9** 1 **7** 

२ १ १ । २ १ १ । १ । २ ४५६ अत्रैकचये युते द्वितीयसमयवर्तिनामाजीवसंबन्ध्यपूर्वकरणपरिणाम-

करण परिणामपुंत्रप्रमाणमन्त्र २११।२१९।१।२ ४७२ हेर्नु तृतीयादि समयंगळीळू एकेकवयमृद्धिक्रमीवर्ग् परिणामपुंत्रप्रमाणं तरत्यहुबुद्द् । व्येक्षपदं क्याग्यस्तं तसाध्यं तद्वनं अवेदं वी सुत्रोक्तकर्मिदं रूपोनगच्छमात्रं क्यांगळं प्रयससमयपरिणामपुंत्रप्रमाणक्यं पुषंकरणकासमयक्यरमब्दिनिकाळणीकरनावात्रसंबिध्वयाद्वपरिणामपंत्रप्रमाणक्यः

२ १ १ । २ १ १ । २ । ९६८ इवरोळो दु चयमं कळयुत्तिरलु द्विबरमसमयवर्तिनानाजीव-

पुञ्जबमाणं मत्रति । २९९। २९९। १। २४७२। एवं तृतीयादिसमयेषु एकैकचयवृद्धिकमेण परिचामपुञ्जबमायेषु आनीतेषु वरमसमयथनं रूपोनगच्छनात्रचययुत्त्रवससमयधनमात्रं भवति

२ ११। २११। १। १। ५६८ अत्रैकचये अपनीते तु हिचरमसमयवर्तिनानाजीवसंबिधिविशुद्ध- १५

परिणामपुक्षप्रमाणं भवति २ ९ १ । २ ९ १ । २ ५५२ अस्मिन्नपूर्वकरणगुणस्थाने पूर्वोत्तर-

होता है। इसमें एक चय घटाने पर द्विचरम समयवर्ती नाना जीवसम्बन्धी विशुद्ध परिणाम
पुंज ५५२ होता है। इसी प्रकार एक-एक चय घटाने पर आठों गच्छोंका प्रमाण जानना।
पुंज ५५२ होता है। इसी प्रकार एक-एक चय घटाने पर आठों गच्छोंका प्रमाण जानना।
दें — जिकालवर्ती नाना जीव सम्बन्धी अपूर्वकरणके सब ही परिणाम अध्यप्रकृतकरणके परिणामांसे असंस्थात लोक गुने हैं, वर्बोंकि अध्यप्रकृतकरणके कालके अन्य समय सम्बन्धी जो
विशुद्धता रूप परिणाम हैं उनका अपूर्व करण कालके प्रथम समयमें प्रत्येक एक-एक परिणामके असंस्थात लोक प्रमाण भेदोंकी उत्पत्तिका सद्भाव है। अतः अपूर्वकरणके सर्वपरिणाम रूप
स्थायन असंस्थात लोक आसंस्थात लोक से गुणा करने पर जितन प्रमाण होता है उतना २५
है। उसे सर्वधन जानो। उसका काल अन्तर्शहूत है इसके जिने समय उतना गच्छ जानो।
प्रवक्ति संख्या कालि इसका काल अन्तर्शहूत है इसके जिने समय उतना गच्छ जानो।

१. स सर्वोत्तर°।

## बुदू । आपूर्वंकरणद अर्त्थसंदृष्टिगळघु :---

。 इवपूर्व्वकरणकालप्रयमादिसमयंगळोळ्येच्च परिणामविग्यासरचने । इत्लि प्रयमसमयं मोदल्यों इ चरमसमय्यय्यंतमबस्थितंगळप्पसंख्यातलोकवार ॐ a ≅ a

इत्तिल प्रथमसमय मीदत्योड्ड चरमसमयपय्यतमबास्यतगळप्पसस्यातलाकवार क्र∃ः ११११ २२२२

a a a a

१५ षट्स्यानपतितंगळप जवन्यमध्यमोत्कुब्टभेवभिननंगळप परिणामस्यानंगळने प्रतिसमयं प्रति-

समयपरिणामानां सर्वकालेऽपि सादृश्यामावात् अनुकृष्टिरचना नास्ति । अत्र अपूर्वकरणकाले प्रयमादिचरम-

समयवर्यन्तिस्वतानां असक्ष्यातकोकवार — व व व व व पद्स्वानपतितज्ञपन्यमध्यभोत्कृष्टभे र-

 परिणामस्थानं विशुद्व्यविभागप्रतिच्छेदप्रमाणावधारणात्यंमीयल्पबहुत्वं पेळल्पडुगु मदे ते दोडे ।

इल्लि प्रयमसमयवित्त सर्वेज्ञघन्यपरिगामविश्वद्वियधःप्रवृतकरणवरमधमयेखंडोत्कृष्ट्यिग्रुद्धियं-नोडलनंतगुणविभागप्रतिच्छेदास्मिकेवादोडलपूर्वकरणपरिणामविश्वद्विगळिनितं नोडलिवु
स्तोक इदं नोडलु प्रयमसमयोत्कृष्ट्यरिणामविश्वद्वियतगुणमर्व नोडलु द्वितोयसमयदोलु ज्ञच्यपरिणामविश्वद्वियनंतगुणमसंस्थातलोकभाशवद्यनानंगळनंतरिति यदवकुत्वर्यस्मुयगमसंद्यपुररिरं अदं नोडलतुद्कृष्ट्यरिणामविश्वद्वियनंतगुणमिनुकृष्टमं नोडलु ज्ञघन्यं ज्ञघन्यमं नोडलुकृष्टविश्वद्वियानमनंतगुणितमित्वह्यातिर्यवसपूर्वकरणकालचरमसम्योत्कृष्टपरिणामविश्वद्वियन्धर्यं
क्षयन्योत्कृष्ट्वाष्ट्यरुवामवनंतगुणितमिरतस्यज्ञं।।

## वनंतर्रामतप्पपूर्वकरणपरिणामकार्ध्यविशेषप्रतिपादनार्त्यमी गाथाद्वयमं पेळदपरु--

भिन्नपरिणामस्वानाम प्रतिसमयं प्रतिवरिणामस्वानं च वितुद्धयांत्रभागप्रतिच्छेदप्रमाणावधारणायं अल्वबहुत्व- १० 
मुच्यते । तद्यवा-प्रयमसम्पर्यतिसर्वज्ञयन्यपरिणामविद्युद्धिः असः प्रवृतकरणचरमसमय वरस्वकोत्कृष्टविद्युद्वितोत्रम्तत्वगुणाविभागप्रतिच्छेदारिणकान्यपूर्वकरणपरिणामविद्युद्धितः स्त्रोकः । तदः प्रयमसम्योत्कृष्टपरिणामविवृद्धिरानत्वगुणा । ततो द्वितोयनम्यज्ञयन्यरिणामविद्युद्धिरानत्वगुणा असंख्यात्रणोकमात्रयस्यमानािक्
अन्तरियत्वेत नस्योतस्ययम्युनमात् । ततस्यदुरुकृष्टरिणामविद्युद्धिरानत्वगुणा प्रवृत्कृष्टण्डण्यस्य अवस्यादुकृष्टं
च विद्युद्धिरामां अनस्तपुणं अनस्तपुणामिन्यहित्यस्या अयुवकृष्टणकास्यसम्यतिकृष्टरिणामविद्युद्धिरपर्यः १५
जयन्योत्कृष्टविद्युद्धस्यकृत्वं ज्ञातस्य ॥५३॥ एवविषस्याप्यंकरणपरिणामस्य कार्यावद्येवं गावाद्येवाहः—

उनका प्रतिसमय और प्रत्येक परिणाम स्थानके प्रति विशुद्धिके अविभाग प्रतिच्छेदोंका प्रमाण अवधारण करनेके लिए अल्पबहुत्व कहते हैं---जो इस प्रकार है---

प्रथम समयवर्ती सबसे जघन्य परिणाम विशुद्धि अधःप्रशुक्तकरणके अन्तिम समय सम्बन्धी अनिम सण्डकी उत्तृष्ट विस्नाद्विस यद्यपि अनन्तगुणै अविभाग प्रतिन्देदीको िन्ने २० हुए हैं। तथापि अपूर्वकरणके अन्य परिणामाँकी विशुद्धि स्तोक है। उससे प्रयम समयवर्ती उत्कृत्य परिणाम विशुद्धि अनन्तगुणी है। उससे द्वितीय समयवर्ती जघन्य परिणाम विशुद्धि अनन्तगुणी है। क्योंकि प्रथम समयसम्बन्धी उत्कृष्ट विशुद्धिसे असंस्थात छोडमात्र पर्यथानोका अन्तराल देकर वह द्वितीय समयवर्ती जचन्य विशुद्धि उत्पर्तन होती है। उससे उसी द्वितीय समयकी उत्कृष्ट परिणामविशुद्धि अनन्तगुणी है। इस तरह उत्कृष्टसे जघन्य २५ और जघन्यसे उत्कृष्ट विशुद्धिशान अनन्तगुणे हैं। इस प्रकार सपंकी गतिकी तरह अपूर्व-करणके चरम समयवर्ती उत्कृष्ट परिणामविशुद्धि पर्यन्त जघन्य और उत्कृष्ट विशुद्धिका अल्यवहुत्व जानना ॥५३॥

आगे इस प्रकारके अपूर्वकरण परिणामोंका विशेष कार्य दो गाथाओंसे कहते है-

१. म<sup>°</sup>य चरम २ २ २ २ २ १ खं०।

٠,

# तारिसपरिणामद्विय-जीवा हु जिणेहि गल्दितिमिरेहिं। मोहस्सपुट्यकरणा खवणुवसमण्डजया मणिया।।५४।।

ताबृत्राविरिवामस्वितजीवाः कलु जिनैगांक्षितितिमिरेमोहस्यापुर्व्वरणाः क्षरणोपन्नामनोद्यता भिणताः ॥ अंतप् पुर्व्वात्तरसम्बेबिकक्षणंगळप्यप्रवृत्वेकरणपरिणामंगळोळु स्थितपर्योरणेत्रगळप्य ५ जीवेगळु अपूर्वकरणरिवृत् गिलितझानावरणादिकामतिमिररप्य जिनस्याळवं पेळरपट्टरः। आ अपूर्वकरणरिवरः चेरित्रमोहोत्तरमस्य सप्योपन्नामनेष्ठाकरप्य । अपूर्वकरणप्रथमसमयं मोबरगो द्वारामनावर्यस्य स्वर्वेतिस्यान्तर्य बरम् गुणश्रीणगुणसंक्रवस्थितिखंडनानुभागसंडनलक्षणाय-स्यक्षजनस्यमं प्रवित्तिमुर्ग बुदस्य ॥

णिहापयले णहे सदि आऊ उवसमंति उवसमया ।

स्वयं हुक्के स्वया णियमेण स्वरंति मोहं तु ॥५५॥ निक्षप्रकले नथ्टे सत्यापुषि उपसम्यरंपुषशक्काः ॥ स्वर्का डीकमानाः क्षपकाः नियमेन क्षययन्ति मोहं पुतः॥ इस्टियपूर्वकरणागुणस्यानदोळ विद्यमानापूर्णयं प्रयमनापदोळ निवा-

ताद्वीषु पूर्वोत्तरसमयविकाशणेषु अपूर्वकरणारीणानेषु स्थिताः परिणता जीवा अपूर्वकरणा इति
मण्डितामावरणादिकर्मतिविभर्गेकर्मभणिताः । ते च अपूर्वकरणाः सर्वेगेप प्रयमसमयमादि कृत्वा चारिकमोहतीय-१५ कर्मणः अपयोगवामनोषुका भवन्ति पुणयोणिगुणसंक्रमणस्वितिखण्डानुभागसण्डनलकाणानि चत्वायावस्यकानि कर्मनीत्ययः ॥५४॥

अत्र अपूर्वकरणगुणस्थाने विद्यमानायुष्कस्य प्रथमभागे निदाप्रचलाहये बन्धतो व्युच्छिन्ने सति उपशम-

पूर्व समय और उत्तर समयमें इस प्रकार विलक्षणताको लिये हुए अपूर्वकरण परिणामोंमें स्थित अर्थोत् उन परिणाम रूप परिणत जीवोंको, जिनका जानावरणादि रूप अन्यकार
२० दूर हो गया है उन जिन भगवानने अपूर्वकरण कहा है। वे सभी अपूर्वकरण जीव प्रथम
समयसे ही चारित्र मोहनीय कर्मको क्षय करनेमें या उसका उपनाम करने पर तत्पर होते हैं।
अर्थात् गुणश्रेणी निजेरा, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन, अनुभागखण्डन रूप चार आवश्यकोंको
करते हैं।।९४।।

विशेषार्थ—पह हे बाँधे हुए सत्ता रूप कर्म परमाणु द्रव्यमें से जो द्रव्य गुणश्रेणिमें २५ दिया उसकी गुणश्रेणिके कालमें प्रति समय असंस्थात गुणा अनुक्रम लिये जो पंक्तिबद्ध निर्जरा होती है वह गुणश्रेणिनिजरा है। प्रतिसमय गुणकारके अनुक्रमसे विवश्चित प्रकृतिके परमाणु अन्य प्रकृति रूप परिणमन करे वह गुण संक्रमण है। पृथेबद्ध सत्तारूप कर्मप्रकृतियों- की स्थितिको घटाना स्थितिखण्डन है। पृथेबद्ध सत्तारूप अप्रशन्त कर्म प्रकृतियोंके अनुभागकों प्रदाना सो अनुभाग खण्डन है। ये चार कार्य अपूर्वकरणमें अवस्थ होते हैं।।५५१।

इस अपर्वेकरण गुणस्थानके प्रथम भागमें निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियोंके बन्ध-की खुन्छित्ति मनुष्य आयुके विद्यमान होते होती है। अर्थात् उपस्य अणि पर आरोहण करनेदाले अपूर्वेकरण जीवका प्रथम भागमें मरण नहीं होता, ऐसा आगम है। इस तरह् वहि वे अपूर्वेकरण गुणस्थानवर्ती मनुष्य उपसम श्रीण पर आरोहण करते हैं तब नियमसे

१. म<sup>थ</sup>वनिर्रु। २. तरप्प । ३. म<sup>थ</sup>मोहनीय<sup>°</sup>।

प्रबल्गिळरड् बंबींबरं म्युन्छिनंगळापुनिरल् बंते बुँ देने दोडे उपसमभेष्यारोहणकाऽपूर्वंकरणेगे प्रयमभागवीळ् मरणमिस्ले बागममुंट बृंदर्य। वा वपूर्वकरणगुणस्थानवित्तगळ् उपशमभेष्या-स्डरुगळादोडे बारित्रमोहनीयमनियमिदवभुषत्रमिमुबरः। क्षपकर्षेष्यास्टराणुनिद्दं क्षपकर तच्बारित्रमोहनीयमं नियमिदवं क्षपियमुबरः। क्षपकर्षेणयोळेस्लियं मरणं नियमिदवमिस्लः॥

अनंतरमिनवृत्तिकरणगुणस्थानस्वरूपप्ररूपणात्थं गाथाद्वयमं पैळवपर ।

एक्कम्मि कालसमये संठाणादीहि जह णिवट्टीति । ण णिवट्टीत तहीचिय परिणामेहि मिहो जे हु ॥५६॥

पुरुस्सिन् कालसमये संस्थानादिभियंथा निवर्तन्ते । न निवर्तन्ते तथैव च परिणार्मीमधो ये खलु ॥ अनिवृत्तिकरणकालकोलु वो चु समयबीलु वर्तमानरप्त विकालगोचरनानालीक्षालु एंतु संस्थानकणवेशावितानतानालीक्षालु एंतु संस्थानकणवेशावितानतानालीक्षालु १० सेव्यानकणवेशावितानालीक्षालु १० सेव्यानकणवेशावितानालीक्षालिक स्वरूपमाणिन

श्रेथ्यारोहकापूर्वरूपस्य प्रवमभागे मरणं नास्तीति आगमीश्र्तीत्वर्षः। ते अपूर्वकरणगुणस्थानवत्तिनः उपरामर्थणमारोहन्ति तदा चारिकाोहृतीयं नियमेत उपरामर्थानः। वपरूपिमारह्मयाणाः वपरूपः तप्त्वारिकामोहृतीयं नियमेत शप्तपन्ति । वपरूपस्थेष्यां वर्षत्र मरणं नियमेत नास्ति ॥५५॥ अवानिवृत्तिकरण-गुणस्थानस्वरूपं गायाद्वयेन प्रस्थाति—

ये अनिवृत्तिकरणकाले एकस्मिन् समये वर्तमानास्त्रकालगोचरा नानाबीवा यदा संस्थानवर्णवयोब-गाहनज्ञानोपयोगादिभिः परस्वरं भिद्यन्ते तथा विगृद्धिपरिणामैनं भिद्यन्ते स्रसु-स्फूटं ॥५६॥

चारित्रमोहनीयका उपराम करते हैं। तथा श्वपक श्रेणि पर आरोइण करनेवाळे श्वपक नियम-से चारित्र मोहनीयका श्वपण करते हैं। श्वपक श्रेणिमें तो सर्वत्र नियमसे मरण नहीं होता। उपराम श्रेणिमें अपूर्वकरणके प्रथम भागमें मरण नहीं है किन्तु द्वितीयादि भागोंमें मरण सम्भव है।।५५॥

आगे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानका स्वरूप दो गाथाओंसे कहते हैं-

१. म<sup>°</sup>देनेने । २, म<sup>°</sup>गलाद रे । ३. म<sup>°</sup>वॉदॉट्र ।

# होंति यणियद्विणो ते पहिसमयं जस्सि एक्कपरिणामा । विमलयर-झाणहुतवहसिहाहि णिइड्ड-कम्मवणा ॥५७॥

भवस्त्विनिब्त्यस्ते प्रतिसमयं यस्मावेकपरिणामा । विमल्तरप्यानृष्टुतवह्रित्वाभिनिवंग्य-कमंबताः ॥ वा जोवण्यानृत्तिकरणर वितु सम्यक्कागरियत्पष्ट्वच । ववं तेने न विद्यते निवृत्तिः ५ विद्यतिणामाभिन्तत्वं येषां तेऽनिवृत्तयः य वितु निक्क्ष्याययविव्यागृवां वृ कारणविद्यमायेल्ला विद्योग्यनिवृत्तिकरणकालप्रयव्यसमयं मोदल्गो वृ समयं समयंप्रति वस्तानक्गळुमन्योन्यमेका-वृत्तपरिणामरे ययार । वद कारणविद्यमितवृत्तिगळे वितृ ताल्ययंसरियत्वद्यं ।

सत्तमपृश्केरणकाल वरससमयविति विद्वाद्विवरिणामंगळ् अवन्यमेष्यमोत्कृष्ट सेरिभन्नंगळ् लांस्थातलोकमावंगिळ स्तिबक्ष्मेयेल्य से बेहलसं लांकलाव्य वर्द्धस्थानंगळनंतिरित अनिवृत्तिः र करणवयसमयवेळ् होनाधिकभावरिहतंगळप्य विद्वाद्विवरिणामंगळनुवन्तवं नोकल्य हितोयसमयवेळ् विद्वाद्विपरिणामंगळन्ननंतगुणंगळप्यु । इंतु पत्र्वप्यक्षेसमयवित्विद्वाद्विरिणा-मंगळत्तिवं जोवंगळूत्तरोत्तरसमयवित्तगळ् विद्वाद्विवरिणामंगळस्यनेतानंतगुणितकमीवं वदं वदं-मानंगळाणि नवेषत्र । एवितिवियोव प्रवचनवोळ् प्रतिधातिसमित्यस्यक्ष्मं । आ अनिवृत्तिकरण-परिणामंगळन्ळ जीवंगळ् विस्वलत्यस्यानहत्ववृत्व विद्वाद्विर्योव्यस्यस्यक्षमंत्रनरे द्विर्दियं चारित्र-रेभ मोहोरपामनव्यणकाममित्रतिकरणपरिणामकाय्यं सुष्टिसस्यट ।

ते जोवा अनिवृत्तिकरणा इति सम्यन्तातक्याः । न विद्यते निवृत्तिः विद्युद्धिपरिवामभेदो येषा ते 
अनिवृत्त्त्व इति निकक्तराध्ययणात् । ते सर्वेप्ति अनिवृत्तिकरणा जोवाः तरकार्यसमसम्मयमिदि कृत्वा प्रतिसमयसमन्तरगुणविद्युद्धिया वर्षमानेन होनाधिकभावरहिनेन विद्युद्धिपरिवामम प्रवर्तमानाः चन्ति यतः, ततः 
प्रवस्तमयमयितिजीविद्युद्धिपरिवामम्या द्वितीयसमयवर्तिजीविद्युद्धिपरिवामा अनन्तनाना पविन्तः । एवं 
वृत्युव्ध्वसमयवर्तिवद्युद्धिपरिवामम्या जीवानामृत्तात्तरसमयवर्तिविद्युद्धिपरिवामा अनन्तानन्तपृण्वितक्रमण 
वर्षमाना भूत्वा गच्छन्ति इत्यत्यं विद्योषः प्रवचने प्रतिवादितः प्रत्येवन्यः । तदनिवृत्तिकरण्यापरिवाममुत्रजीवाः 
विमञ्जरस्यानहृत्यवृद्धिवाभिर्तिरंग्यकमंत्रना सर्वातः । अनेन चारित्रमोहस्य उपवाननं क्षपणं च अनिवृत्तिकरण-

जीवोंके उत्तरोत्तर समयवर्ती विशुद्ध परिणाम अविभागी प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा कमसे अनन्तगुण अनन्तगुणे बढ़ते हुए होते हैं।

र्भ सारांत्र यह है कि अनिवृत्तिकरणमें एक समयवर्शा जीवाँके परिणामोंमें समानता है। तथा जगर समयवर्शयों के अन्तरगुणी विश्वदा बद्दती हुई है। उसका उदाहरण—जैसे जिनको अनिवृत्तिकरण आरम्भ किये पाँचवाँ समय हुआ उन त्रिकाळवर्ता अनेक जीवाँके विश्वद्व परिणाम समान ही होते हैं। होत अधिक कभी भी नहीं होते। वे विश्वद्व परिणाम जिन जीवांको अनिवृत्तिकरण आरम्भ किये चौधा समय हुआ है उनके विश्वद्व परिणामांसि ३० अनन्तगणे विश्वद्व है। इनसे जिनको अनिवृत्तिकरण आरम्भ किये छठा समय छुशा है उनके अनन्तगणे विश्वद्व हिएलाम होते हैं। ऐसे हो आगे भी सर्वत्र जानता। वे अनिवृत्तिकरण परिणामवाळे जीव विस्तरा ध्यानकपी अभिनकी उनालासे कमक्षी वनको जठानेवाळ होते हैं। इससे यह सुचित किया है कि अनिवृत्तिकरण परिणामों कार्य चारित्र मोहका उपशमन और क्षायण करान है। अश्व

बनंतरं सुक्मसोपरापगुणस्थानस्वरूपप्ररूपणात्यंनी सूत्रमं पेळवपर— धुवकोसुंभयवर्थं होदि जहा सुहुमरायसंजुत्तं । एवं सहस्रकसाओं सहस्रमग्रामोत्ति णाटको ॥५८॥।

एवं सुहुमकसाओ सुहुमसरागोत्ति णादच्वो ॥५८।।

षोतकोसुभवस्त्रं भवति यथा मुक्सरागसंयुक्तं । एवं मुक्सरवायः सुक्सराग इति झातव्यः ॥ एतोगळ्योतकोसुभवस्त्रं सुक्मरागसंयुक्तं अक्कुमते ग्रंदणसूत्रवि वेळव प्रकारविदं सूक्स-कृष्टिगतलोभकवायं सुक्मसांवरोयनेवितरियल्यकुगुं ॥

अनंतरं सूक्ष्मकृष्टिगतस्वस्वरूपिनरूपणास्यं ई गायाद्वयमं पेळदपर---

पुञ्वापुञ्वप्फड्टयवादरसुहुमगयकिद्वियणुभागा । हीणकमाणंतगुणेणवराद् वरं च हेट्टस्स ॥५९॥

पूर्वापूर्वस्यद्वेकबाबरसूक्ष्मगतकृष्टच्युमागाः होनकताः अनंतगुणेनावराहरस्वाधस्तनस्य ॥ १० भुननमनिवृत्तिकरणगुणस्थानबोळसंसारावस्थयोळसंभवमनुळळ कम्मैशक्तिसमूहरूप-पूर्वस्यद्वेकं गळ्गे (उ।व्वं।ना) अनिवृत्तिकरणपरिणासंगीळव क्रियमाणंगळप्य तवनंतेक-

9

परिणामकार्यमिति सुचितं ॥५७॥ अय सुदमसापरायगुणस्यानस्वरूपमाह-

यथा घोतकोसुम्भवस्त्रं सूक्षमरागसंयुक्तं भवति तथायतनसूत्रोक्तप्रकारेण सूक्ष्मकृष्टिगतकोभक्तयायः १५ सूक्ष्मसांपराय इति ज्ञातन्यः ॥५८॥ अय सूक्ष्मकृष्टिगतस्तरूपं गाबाद्वयेन निरूपयति—

पूर्वं अनिवृत्तिकरणस्याने संसारावस्यायां संभवत्कर्मशक्तिसमूहरूपस्पर्घकाना (उ । व ९ । ना ) अनि-ज । व । १

आगे सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं-

जैसे कुमुम्भसे रंगा हुआ वस्त्र सम्बक् रूपसे घोनेपर भी सूक्ष्म छाल रंगसे युक्त होता २० है उसी प्रकार आगेके सूत्रमें कहे विधानके अनुसार सूक्ष्म कृष्टिको प्राप्त लोभकषायसे युक्त जीवको सूक्ष्म साम्पराय जानना ॥५८॥

विज्ञेषार्थ—राग अर्थात् यथास्यात चारित्रको रोकनेवाला कषाय रंग, उसके साथ जो हो वह सराग अर्थात् विशृद्धि परिणाम । सूक्ष्म अर्थात् सूक्ष्मकृष्टि अनुभागोदयसे सह-चरित सराग जिसका है वह सुक्ष्म सराग अर्थात् सुक्ष्म साम्पराय है ॥५८॥

पूर्व अर्थात् अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें अथवा संसार अवस्थामें होनेवाले कर्मकी शिक्त समूह रूप पूर्वस्थिक, अनिवृत्तिकरण परिणामीके द्वारा किये उनके अनन्तवें भाग प्रमाण अपूर्व स्थाक, उन्हीं परिणामीके द्वारा को गयी वारकृष्टि और उन्हीं वहारा की गयी कर्मशिकता सूक्ष्म सण्डक्ष मूक्ष्मकृष्टि इनका अनुभाग यथाक्रम अपने उन्हुष्टसे अपना जयस्य और उत्परके जयस्यसे नीचेका उन्हुष्ट क्रससे अनन्त गुणा होन है।।(९६।)

विशेषार्थ—इन पूर्व स्पर्धक आदिका स्वरूप यहाँ कहते हैं जैसा पं. टोडरमलजीने लिखा है—कर्मग्रकृतिरूप परिणत परमाणुओंमें जो फल देनेकी शक्ति है उसको अनुमाग कहते हैं। उस अनुमागका ऐसा कोई केवल्झान गम्य अंश जिसका दूसरा माग नहीं हो सकता

१. म पेल्द। २. म <sup>°</sup>यमें दितरिं। ३, म <sup>°</sup>गलोडने।

उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। एक परमाणुमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उनके समुहका नाम वर्ग है। जिन परमाणुओंमें परस्पर समान गणनाको लिये अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उनके समहका नाम वर्गणा है। अन्य परमाणुओंसे जिनमें थोड़े अविभाग प्रतिच्छेद पाये जाते हैं उनके समूहका नाम जघन्य वर्ग है। उस परमाणुके समान जिन परमाणुकों में ५ अविभाग प्रतिच्छेद पाये जागँ उनके समूहका नाम जघन्य वर्गणा है। जघन्य वर्गसे एक अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें अधिक पाया जाये ऐसे परमाणुओं के समृष्टका नाम दूसरी वर्गणा हैं। इस प्रकार जहाँ तक एक एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक लिये हुए वर्गणा पायी जाये उन सबके समहका नाम जघन्य स्पर्धक है। इससे उपर जघन्य वर्गणाके वर्गोंमें जितने अवि-भाग प्रतिच्छेद थे उनसे दने जिस वर्गणाके वर्गमें अविभाग प्रतिच्छेद हों वहाँसे दूसरा १० स्पर्धक प्रारम्भ होता है। वहाँ भी पर्वोक्त प्रकार एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद बढनेके क्रमको लिये बगोंके समह रूप जितनी वर्गणा होती है उनके समहका नाम द्वितीय स्पर्धक है। प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके वर्गोंमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद थे उनसे तिगने अविभाग प्रतिच्छेद जिस वर्गणाके वर्गोंमें पाये जायें वहाँसे तीसरा स्पर्धक प्रारम्भ होता है। उसमें भी पर्वोक्त क्रम जानना । सारांत्र यह है कि जहाँ तक वर्गणाओं के वर्गों में क्रमसे एक-एक १५ अविभाग प्रतिच्छेद बहता है वहाँ तक वही स्पर्धक कहा जाता है। और जहाँसे एक साथ अनेक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं वहाँसे नवीन अन्य स्पर्धकका आरम्भ होता है। सो चतुर्थ आदि स्पर्धकोंकी प्रथम बर्गणाके वर्गमें अविभागी प्रतिच्छेद प्रथम स्पर्धकके प्रथम वर्गणाके वर्गमें जितने थे उनसे चौगुणे, पाँचगुणे आदि कमसे जानना । तथा अपनी-अपनी दितीयादि वर्गणाके वर्गमें अपनी-अपनी प्रथम वर्गणाके वर्गसे एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद २० कमसे बढ़ता जानना । ऐसे स्पर्धकोंके समहका नाम प्रथम गणहानि है । इस प्रथम गण-हानिकी प्रथम बर्गणामें जितने परमाणरूप बर्ग होते हैं उनसे एक एक चय प्रमाण घटते हुए द्वितीयादि वर्गणाओंके वर्ग जानने । इस क्रमसे जहाँ प्रथम गण हानिको वर्गणाके वर्गोंसे आधे वर्ग जिस वर्गणामें होते हैं वहांसे दूसरी गणहानि आरम्भ होती है। इस क्रमसे जितनी गुणहानियाँ सब कर्म परमाणुओंकी पायी जाती हैं उनके समृहका नाम नाना गण-२५ हानि है।

इन वर्गणादिमें परमाणुओंका प्रमाण लानेके लिए द्रव्य, स्थिति, गुणहानि, दो गुणहानि, नानागुणहानि, अन्यान्या-स्यस्ताधि ये छह जानना। उसमें से सर्व कम परमाणुओंका
प्रमाण किंचित उन ह्यर्थ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। उसे सर्व द्रव्य जानो।
तथा नाना गुणहानि गुणहानि आधामको गुणा करने पर जो सर्व द्रव्यमें वर्गणाओंका
प्रमाण होता है बह यहाँ स्थिति जानना। एक गुणहानिमें अनन्त गृणित अनन्त प्रमाण
बगणा पायी जाती हे सो गुणहानि आधाम जानना। उसको हुना करने पर जो प्रमाण हो
वह दो गुणहानि है। सर्व द्रव्यमें जो अनन्त गृणहानियों होती हैं उनका नाम नाना गुणहानि
होति है। क्योंकि होके गुणाकार रूप परता-परता द्रव्य जिसमें पाया जाये वह गुणहानि
हे और अनेक गुणहानि नाना गुणहानि है। नाना गुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर
प्रस्परमें गुणा करने पर जो प्रमाण हो। वह अन्योन्यान्यन्त राशि है। एक कम अन्योग्याभ्यस्त राशिका भागा सहैश्वमें देनेपर जो प्रमाण आवे उतना हो अन्तको गुणहानिके
द्रव्यका प्रमाण है। उससे दुनानुना प्रथम गुणहानि पर्यन्त द्रव्यका प्रमाण है।

तथा 'दिबहुगुणभाजिदे पढमा' इस सुत्रके अनुसार साधिक ढेढ गुणहानि आयामका भाग सर्थ हुटबर्म देनेपर जो प्रमाण हो वही प्रथम गुणहानिकी प्रथम वर्गणाके परमाणुओंका २५ प्रमाण है। उसमें दो गुणहानिसे भाग देनेपर चयका प्रमाण आता है। सो द्वितीयादि वर्गणाओं एक-एक चय घटता परमाणुओंका प्रमाण जानना। इस कससे प्रथम गुणहानिकी प्रथम वर्गणा से जिस वर्गणामें परमाणुओं का प्रमाण आचा हो वह दितीय गुणहानिकी प्रथम वर्गणा है। उससे पहले जितनी वर्गणा हुई वे सब प्रथम गुणहानि सम्बन्धी जानना। दितीय गुणहानि सम्बन्धी जानना। दितीय गुणहानि सम्बन्धी जानना। दितीय गुणहानि सम्बन्धी जानना। दितीय गुणहानि सर्वाची जानना। दितीय गुणहानि क्षा प्रमाण जानना। तथा वर्ह हुटबर्ग अनन- नाना गुणहानि देवी है। उसमें प्रथम गुणहानि काना-आघा जानना। इस तरह क्रमसे सर्व हुटबर्ग अनन- नाना गुणहानि है। उसमें प्रथम गुणहानि की प्रथम वर्गणासे अंकर अनन्त गुणहानिकी अनन्त वर्गणा पर्यन्त जो बर्गणा है उनके वर्गोम अविभाग प्रतिन्छेदांका प्रमाण पूर्वोक्त प्रकार क्रमसे यहता-बढ़ता जानना। इसे अविभाग प्रतिन्छेदांका प्रमाण पूर्वोक्त प्रकार के क्रमसे वर्दान-बढ़ता जानना। इसे अंक संवृद्धि द्वारा स्पष्ट करते हैं—सर्व हुटबर्ग अनन्त हुए, स्थिति ४०, गुणहानि आयाम ८, ६९ दी गुणहानि १६, नाना गुणहानि ५५ अन्दी-वाध्यस्त राशि २२। एक कम अन्योन्याध्यस्त राशि २२। एक कम अन्योन्याध्यस्त राशि २२। एक कम अन्योन्याध्यस्त राशि क्षा

राशि ११ का भाग सर्वद्रव्य ३१०० को देने पर १०० प्राप्त हुए वह अन्तिम गुणहानिका द्रव्य है। उससे दूना-दूना प्रथम गुणहानि पर्यन्त द्रव्य जानना १६००,४००,४००,१००,१००। साधिक ढेड्र गुण हानिका भाग सर्वद्रव्यमें देनेपर २५६ आवे। सो प्रथम गुणहानिकी प्रयम वर्गणामें वर्गोंका प्रमाण है। इसको हो गुणहानि १६ से भाग देनेपर सोक्ट आवे। सो चयका भू प्रमाण है। सो द्वितीयादि वर्गणाओंमें इतना-हतना घटता वर्ग जानना। इस तरह प्रथम गुणहानिमें आठ वर्गणा है। उनमें द्रव्य और चयका प्रमाण पूर्वमे आधा-आधा जानना। इस प्रकार सर्व द्रव्यमें क्रमसे आधी-आधा जानना। इस प्रकार सर्व द्रव्यमें क्रमसे आधी-आधी पाँच गणहानियाँ होती हैं। इनकी रचना—

|    | प्रथम गुणहानि | द्वितीय गुणहानि | तृतीय गुणहानि | चतुर्थ गुणहानि | पंचम गुणहानि |
|----|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| १० | 888           | હર              | ३६            | १८             | 9            |
|    | १६०           | ৫০              | 80            | २०             | १०           |
|    | १७६           | 44              | 88            | २२             | ११           |
| १५ | १९२           | ९६              | 8<            | २४             | १२           |
|    | २०८           | १०४             | <b>વર</b>     | २६             | १३           |
|    | २२४           | ११२             | ५६            | २८             | १४           |
|    | २४०           | १२०             | Ę٥            | ३०             | १५           |
|    | २५६           | १२८             | <b>Ę</b> 8    | ३२             | १६           |
|    | 8500          | 600             | 800           | 200            | 800          |

चार-चार वर्गणाका समूह एक-एक स्पर्यक । एक-एक गुणहानिमें दो-दो स्पर्यक है। सो प्रथम गुणहानिक प्रथम स्पर्यक है। सो प्रथम गुणहानिक प्रथम स्पर्यक की प्रथम वर्गणाके कार्मि आठ-आठ अविभाग प्रतिच्छेद पाये जाते हैं। दूसरी वर्गणाके कार्मि नी-ती, तीसरीकों स्पर-स और चौथीकीमें स्पर-द स्पर्यक जाना। तथा प्रथम गुणहानिक दितीय स्पर्यक प्रथम वर्गणाके वर्गोंमें सोस्ट-सोख्ड, दूसरीकोंमें सतरह-सतरह, तीसरीकोंमें अठारह-अठारह, चौथीकीमें उन्नीस-उन्नीस अविभाग प्रतिच्छेद हैं। तथा दितीय गुणहानिके प्रथम स्पर्यक की प्रथम वर्गणाके वर्गोंमें चौथीस-चौथीस, आगे एक-एक अधिक। इसी प्रकार अन्तिम गुणहानिके अन्तिम स्पर्यक की अन्तिम वर्गणा पर्यन्त जानता।

अंक संदृष्टि अपेक्षा अविभाग प्रतिच्छेदोंकी रचनाका यन्त्र

| प्रथम गुणहानि |           |           | द्वितीय गुणहानि   तृत |            | तृतीय र              | रतीय गुणहानि   <b>चतु</b> र्थम् |           | गुणहानि   पंचम गुणहानि |          | <b>णहानि</b> | • |
|---------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|----------------------|---------------------------------|-----------|------------------------|----------|--------------|---|
|               | प्र. स्प. | द्वि. स्प | प्र. स्प.             | द्धिः स्प. | प्र. <del>१</del> प. | द्वि. स्प.                      | त्र. स्प. | द्धिः स्प.             | प्र.स्प. | द्धि. स्प∙   |   |
| ₹•            | ११        | १९        |                       |            |                      | ५१                              |           |                        | ৩५       | ૮ર           |   |
|               |           |           |                       |            |                      |                                 |           | ६६।६६                  |          | ८२।८२        |   |
|               | { વાવા    |           |                       |            |                      |                                 |           | ६५।६५।                 |          |              |   |
|               | ( 8       | १७        | २५                    |            | ४१                   | 1                               | 49        | ६५                     | ૭રૂ      | < ۲          |   |
| ۲۹.           |           |           |                       |            |                      |                                 |           | ६४।६४।<br>६४।६४        |          | C0 C0        |   |
|               | ( 616     | 14114     | 70170                 | 47147      | 00100                | 00100                           | 74174     | 40140                  | JOSIOS   | colco        |   |

क्रमविननुभागंगळु क्रमंगळप्युच्च ।

स्वोत्कृष्टात्स्वज्ञधन्यमुपरितनज्ञधन्यबिदमघस्तनोत्कृष्टंगेळुमनंतगुणहीन-

ई प्रकारविदमनिवृत्तिकरणपरिणामकृतसूक्ष्मकृष्टिगतलोभमनुळ्ळ जीवं।

स्वोत्कृष्टात् स्वजघन्यः उपरितनजघन्यादघस्तनोत्कृष्टश्चेति अनन्तगुणहीनक्रमा भवन्ति ॥

इस प्रकार अंक संदृष्टिके द्वारा जैसा कहा वैसाही पूर्वोक्त यथार्थ कथन समझ छेना चाहिए।

इसके पश्चात् अनिवृत्तिकरण परिणामोके द्वारा ही कृष्टि की जाती है। अनुभागका कृष करना अर्थात घटानेको कृष्टि कहते है। सो संज्वलन क्रोध-मान-माया लोभका अनुभाग घटाकर स्थल खण्ड करना बादर कृष्टि है। उत्कृष्ट बादरकृष्टिमें भी जघन्य अपूर्व स्पर्धकसे २० भी अनुभाग अनन्तगणा घटता हुआ होता है। चारों कपायोंकी बारह संप्रह कुष्टि होती हैं। और एक-एक संप्रह कृष्टिमें अनन्त-अनन्त अन्तर कृष्टि होती है। उनमें लोभकी प्रथम संप्रह-की प्रथम कृष्टिसे छेकर कोधकी तृतीय संप्रहकी अन्तकृष्टि पर्यन्त क्रमसे अनन्तगना अनन्त-गना अनुभाग है। उस कोधकी तृतीय कृष्टिकी अन्तिम कृष्टिसे अपूर्व स्पर्धककी प्रथम वर्गणामें अनन्तराणा अनुभाग है। सो स्पर्धकों में तो पूर्वीक्त प्रकार अनुभागका क्रम था। २५ यहाँ अनन्तगणा घटता हुआ अनुभागका अनुक्रम हुआ। यही स्पर्धक और कृष्टिमें विशेष जानना । किन्तु वहाँ परमाणओंका प्रमाण लोभको प्रथम संप्रहकी जघन्य कृष्टिमें यथा-सम्भव बहुत है। उससे कोधकी तृतीय संप्रहकी अन्तिम कृष्टि पर्यन्त चय कमसे घटता हुआ है। यह अपूर्व स्पर्धक बादरकृष्टि स्पक श्रेणीमें ही होती है, उपशम श्रेणीमें नहीं होती। तथा अनियत्तिकरण परिणामोंके द्वारा ही कषायोंके सर्व परमाण संक्रम आदि विधानपर्वक 30 एक लोभरूप परिणमा कर बादर कृष्टिगत लोभरूप करके पीछे उनको सुक्ष्म कृष्टिरूप परिणमाता है। इस प्रकार अनिविचिकरणमें की गयी जो सत्तामें सक्ष्म कृष्टि, सो जब उदयहप होती है तब सहम साम्पराय गणस्थान होता है।।५९॥

१. म<sup>°</sup>गलोयूमनंत<sup>°</sup>।

अणुलोहं वेदंतो जीवो उवसामगो व खवगो वा । सो सहससांपराओ जहखाएणुणओ किंचि ॥६०॥

अणुलोभं वेदयमानी जीव उवश्यमकः अपको वा । स सूक्ष्मसांपरायो यथाख्यातेनोनकः किंचित् ॥ अतिवृत्तिकरणवरमसमयस्थितजीवननंतरसमयदोळु सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानमं ५ पोद्दि सुक्षमकुष्टियत्तिकोभकवायोदयमनुत्रविद्युवयानमञ्जे अपकृते नेणु सुक्ष्मसांपरायने वित्तु परमागामदोळ प्रवासानाव नातने सामायिकन्छेदोषस्थापनसंयमंगळ विश्वद्वियं नोवलनंत्रगुण-विश्वद्वित्त सुक्ष्मतांपरायने विद्युद्धि सुक्षमतांपरायने स्वास्त्र स्वस्त्रायन्तिक स्वास्त्र सामायिकन्त्रवायन्त्र स्वस्त्रायन्त्र स्वस्त्र स्वस्त्रायन्त्र स्वस्त्रायन्त्र स्वस्त्र स्वस्ति स्वस्त्र स्वस्ति स्वस

सूक्ष्मः सूक्ष्मकृष्टिगतस्सांपरायो लोभकवायो यस्यासौ सूक्ष्मसांपरायः एवितन्वर्थसंज्ञीयदं

व्यपदेशिसल्पट्टं ॥

80

वनंतरमुपवांतकवायगुषस्यानस्वरूपिनदृरंशार्यमी सूत्रावतारं— कदकफलजुदजलं वा सरए सरवाणियं व णिम्मलए । सयलोवसंतमोहो उवसंतकषायवो होदि ॥६१॥

कतकफलयुतजलवत् शरदि सरः पानीयविन्नम्मैले सकलोपशान्तमोहः उपशान्तकषायो भवति ॥

१५ ऐंतु कतकफल्रबूर्णयुर्त जलं प्रसन्नं मेणभ्रकलंकरितमप्प शरकालबोज् सरःपानीयं प्रसन्नं अते साकत्यीबरमुपशांतमोहनीयमनुळ्ळपुपशांतकषायनकः। उपशांताः साकत्येनीयया-श्र्योग्याः कृताः कषायनोकषायाः येनासावुपशांतकषायः एवितु साडिब निरक्तियिबसत्यंतप्रसन्न-चित्तते सचिवतप्टडसः।

सनिवृत्तिकरणवरमसम्बागन्तरं सूत्रमधांतरायगुणस्वानं त्राप्य मूत्रमङ्कांट्यग्रलोभं अनुभवन् उपधामकः 
२० व्यक्तं वा सूत्रमधांतराय इत्यावधावते । स एव सामायिककोशस्यावनसंयमांतद्वाद्विदोऽतिविद्याद्विद्यमसायराय-संयमसंत्रमः व्याक्ष्यात्वारित्तंत्रवात् किंबिकोनो भवति । सूत्रमः इत्येत्वतः संत्राराजे कोभकवायो यस्यासी सूत्रमधांतराय इत्यन्वर्यमानस्वत् ॥६०॥ अवीत्रधान्तकथायगुणस्वानस्वरूपं निर्मित्वाति—

यद्या कतकफलजूर्णपूर्व जलं प्रसन्नं जबवा अभ्रकलंकरहितशरकाले सर.पानीयं प्रसन्नं तद्या साकत्येन उपशान्तमोहनीयः उपशान्तकथायो भवति । उपशान्ता.—साकत्येन उदयायोग्याः कृताः कृपायनोक्ष्याया येन

२५ अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयके अन्तर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानको प्राप्त करके सूक्ष्मकृष्टिको प्राप्त लोभके उदयको भोगनेवाला उपप्रमक अथवा अपक जीव सूक्ष्म साम्पराय कहा जाता है। वही जीव सामाणिक और छेद्रीपस्थापना संयमकी विश्वद्विसे अतिविश्वद्व सूक्ष्म साम्पराय संयमसे सम्पन्न हुआ यथाक्ष्यात चारित्रसे सम्पन्न जीवसे कुछ होन होता है। जिसका साम्पराय अयौत् लोभक्याय सूक्ष्म अर्थोत् सूक्ष्मकृष्टिको प्राप्त है वह स्क्षम३० साम्पराय है। इस प्रकार यह नाम सार्थक है। शिला

आगे उपशान्त कषाय गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं-

जैसे कतकफड़के चूर्णसे युक्त बल निर्मल होता है अथवा मेघपटलसे रहित शरत् ऋतुमें जैसे सरोवरका बल अरस्से निर्मल होता है वैसे ही पूर्णरीतिसे मोहको उपशान्त करनेवाला उपशान्त कषाय होता है। जिसने कथाय नोकपायोंको उपशान्त अर्थीत् पूर्णकपसे

٠,

बनंतरं क्षोणकषायगुणस्थान निवर्वेज्ञार्यमिवं पेळवपरु— णिस्सेसखीणमोहो फल्हिहामलभायणुदयसमचिचो । स्रीणकसाओ भण्णदि णिग्गंथो वीयरायेहिं ॥६२॥

निःशेवक्षीणमोहः स्फटिकामलभाजनोवकसमिबन्तः। श्लीणकषायो भण्यते निर्प्रयो बीतरागैः॥

निःशेषक्षीणाः प्रकृतिस्थिरयनुभागप्रदेशसत्त्वरहिता मोहप्रकृतयो यस्यासौ क्षोणकषायः एंबी निरुक्त्याभवर्षिदं निरवशेषमोहग्रकृतितत्वरहितन्त्य क्षोणकषाय नदुकारणदिदं स्कटिक-भाजनीदकसदृशस्य प्रसन्निवत्तनुं क्षोणकषायर्नीदतु वीतरागसर्व्यवर्षिदं पेळल्यट्टनातने पर-मार्त्यवर्दं निर्गयनकृतुं। उपशांतकषायनुं ययाल्यातचारित्रसाधारण्यविदं निर्गययनीदतु प्रवचन-वोळु प्रायतनादं॥

अनंतरं सयोगकेवलिगुणस्यानकथननिमत्तमो सुत्रमं पेळदपरु द्वितयमं-

असौ उपशास्तकथायः इति निरुक्तया अत्यस्तप्रसन्नितता सूचिता ॥६१॥ अव क्षीणकषायगुणस्थान-स्वरूपमाह---

निरुचेवक्षीण:-प्रकृतिस्वरानुनाणप्रदेशरहिता मोहप्रकृतयो सस्याधौ नि.सेवसीणमोहः (कवायः) इति निरुचेवेयमोहप्रकृतिसत्वराहृतः क्षीणज्ञायः। तदः कारणात् स्कटिकप्रवन्नीस्वरुप्रकृतिसत्वराहृतः क्षीण- १५ क्याय इति बोतरामवर्धक्षेत्रभेष्णदे त एव परमार्थेन निर्फन्यो भवति। उपचान्तकयायोऽपि यद्याक्यातचारित्र-साधारव्येन निर्फन्य इति प्रवचने प्रतिवाद्यते (प्रतिवादितो जातः) ॥६२॥ अस सयोगकेविकनृणस्थानं गायाद्येन कव्यति—

उद्यक्ते अयोग्य कर दिया है वह उपशान्त कपाय है। इस निरुक्तिसे उसका अत्यन्त प्रसन्न चित्तपना सृचित किया है।।६१।।

आगे क्षीणकषाय गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं-

जिसकी मोहनीय कर्मकी प्रकृतियाँ निरुशेष क्षीण अर्थीन् प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशसे रहित हो गर्थी हैं वह निःगेष क्षीणमोह आर्थोन् समस्त मोहनीय कर्मप्रकृतियाँसे रहित जीन सीणकषाय है। इसी कारणसे झीणकषाय स्कटिकके पाने रखे हुए स्वच्छ जलके समान प्रमम्बिच होता है, ऐसा बीतराग सर्थेज कहते हैं। वहीं परमायसे निर्मन्य होता २५ है। उपशान्तकषाय भी यथास्थात चारित्रके होनेसे निर्मन्य है ऐसा आगममें कहा है।

विशेषार्थ—स्हमसाम्परायक्षपकके अन्तिम समयमें चारित्रमोहकी प्रकृति स्थिति, अनुमान और प्रदेशींका बन्ध, उदय, उदीरणा तथा सत्ताके खुन्छिनन होनेपर उसके अनन्तर समयमें चारित्र मोहका भी पूर्ण करनी बिना, होनेपर जीव क्षीणक्षपा होनो हो। उसका चिन्न अर्थात् भावमन विशुद्ध परिणाम अति निर्मेष्ठ पन्निर्मेष्ठ पन्निर्मेष्ठ चलके समान ३० होता है। अर्थात् जैसे वह जल कल्लुखित नहीं होता उसी प्रकृत रावाहणात चारित्रसे पित्रित्र क्षीणक्षपायका विशुद्ध परिणाम भी किसी भी कारणसे कल्लुखित नहीं होता। वहीं परमार्थसे निर्मेन्य है क्योंकि धसके कोई भी अन्तरंग और वहिरंग परिमह नहीं होता। विश्वा

आगे सयोग केवलि गुणस्थानको दो गाथाओंसे कहते हैं-

### केवलणाणदिवायरकिरणकलावप्पणासियण्णाणो । णवकेवललवधगगमसज्जिषयपरमप्पववएसी ॥६३॥

केवलज्ञानदिवाकर-किरणकलापप्रणाजिताज्ञानः । नवकेवललब्ध्यद्गम-सुजनितपरमात्म-स्वयवेजः ॥

केवलज्ञानदिवाकरस्य किरणकलापाः अर्स्थप्रकाशनपटवो दिव्यध्वनिविशेषास्तैः प्रणाशितं विनेवजनाजानान्धकारं वेनामी केवलजानविवाकरिकरणकलापप्रणाशिताज्ञानः एवितिवरिवे सयोगभद्रारकंगे भव्यलोकोपकारकत्वलक्षणपरार्थसंपत्प्रणीतमादृद् । नवानां केवललब्धीनां क्षाविकसम्बन्धवन्त्रारित्रज्ञानदर्शनदानलाभ गोगोपभोगवीर्ध्यलक्षणानामदयेन प्रादवर्भविन सर्जानतो वस्तुवत्या विहितः परमात्मेति व्यवदेशो यस्यासौ नवकेवललब्ध्युद्गमसुजनितपरमात्मव्यपदेशः । १० एदित् भगववहंत्परमेष्ठिगलनंतज्ञानादिलक्षणस्वात्यंसंपत् प्रविश्वतमाप्तु ॥

असहायणाणदंसणसहियो इति केवली ह जोगेण । जुत्तोत्ति सजोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥६४॥

असह।यज्ञानदर्शनसहितः इति केवली खल योगेन युक्त इति सयोगो जिनोऽनादिनिधनार्षे उक्तः । योगेन सह युक्त इति सयोगः असहायज्ञानदर्शनसहितः केवली । सधीगश्चासी केवली च १५ सयोगकेवली । घातिकम्मीनम्मलको जिनः, सयोगकेवली चासौ जिनश्च सयोगकेवलिजिनः एंदित अनाविनिधनार्धागमबोळ प्रतिपावितनारं ॥

तदनंतरमयोगकेवलिगणस्याननिकपणात्र्यंमिदं पेळदपर-

केवलज्ञानदिवाकरस्य किरणकलापा:-अर्थप्रकाशनपटवो दिव्यध्वनिविशेषा: तै: प्रणाशितं विनेयजना-ज्ञानान्धकारं येनासौ केवलज्ञानदिवाकरिकरणकलापप्रणाशिताञ्चानः । अनेन सयोगभट्टारकस्य भग्यलोकोपकार-२० कत्वलक्षणपरार्थसंपतप्रणीता । नवानां केवललब्धोनां क्षायिकसम्यक्तवचारित्रज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्थ-लक्षणाना उदयेन प्रादर्भावेन सुजनित:-वस्तुवस्या विहित: परमात्मेति व्यपदेशो यस्यासौ नवकेवललब्ध्यदगम-सजनितपरमात्मव्यपदेशः इति भगवदर्दृत्परमेष्ट्रिनोऽनन्तज्ञानादिलक्षणस्यार्थसंपत प्रदर्शिता ॥६३॥

योगेन सह यक्त इति सयोगः असहायज्ञानदर्शनसहित इति केवली सयोगश्यासी केवली च सयोग-केवली । चातिकर्मनिर्मलको जिन:, सयोगकेवली चासौ जिनदव सयोगकेवलिजिन:, इत्यनादिनिधनार्घागमे २५ उन्तः प्रतिपादितः ॥६४॥ अषायोगकेवलिगुणस्यानं निरूपयति --

जिनने केवल्ज्ञानरूपी सर्थके किरण समृह रूप जो पदार्थोंको प्रकाशित करनेमें प्रवीण दिव्यध्वनिके विशेष, उनके द्वारों शिष्य जनोंको अज्ञानान्धकार नष्ट कर दिया है। इससे सयोग केवली भगवानके भव्यजीवोंका उपकार करने रूप परार्थ सम्पदा कही है। तथा क्षायिक सम्यक्त्व, श्रायिक चारित्र, कैवलज्ञान, केवल दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, ३० वीर्य इन नौ केवळळविधयोंके प्रकट होनेसे जिन्होंने वास्तवमें प्रमात्मा नामको प्राप्त किया है। इससे भगवान अर्हन्त परमेष्टीके अनन्तज्ञानादिरूप स्वार्थ सम्पदा दिखाई है।।६३॥

योगसे यक्त होनेसे सयोग और असहाय ज्ञानदर्शनसे सहित होनेसे केवली, इस तरह मयोग और केवली होनेसे सयोग केवली हैं और घातिकमाँको निर्मल करनेसे जिन हैं। इस तरह अनादि निधन आगममें उन्हें सयोगकेवली जिन कहा है ॥६४॥ 34

आगे अयोग केवलि गुणस्थान कहते हैं-

۶.

सीलेसि संपत्ती निरुद्धणिस्सेसआसओ जीवी।

कम्मरयविष्यमुक्को गयजोगो केवली होदि ॥६५॥ शैलेंस संप्राप्तो निरुद्धनि:शेषालवो जोवः । कमैरजो विप्रमुक्तो गतयोगः केवली अवति ॥

शलास सम्राप्ता । नरहाना:शवालवा जावः । कम त्या । वस्त्रपुत्ता सत्यागः केवला भवातः ।। जण्डावशासहस्रशीकाधिपरवर्म प्राप्तनुं निरुद्धनिःशोवास्त्रवनुमण्ड्विरिवं नृतनवह्यध्यानाकम्मरः जोविप्रमुक्तं मनोवाक्ताव्योगरहितनण्ड्वारिवं अयोगनुर्वेषितु । न विद्यते योगो यस्यासौ अयोगः स वासौ केवली बायोगकेवली एवितु भगववहृत्यरमेण्डिजीवं पैळळ्यटू ॥

एवंविवनप्य पदिनाल्कुगुणस्यानंगळोळु स्वायुर्वेज्जितकस्मँगळगे गुणश्रेणिनिज्जंरातत्काल-

विशेषनिवर्देशार्थं गायाद्वयावतारं।

सम्प्रचप्पत्तीए सावयविरदे अणंतकम्मंसे ।

दंसणमोहक्खवगे कसायउवसामगे य उवसंते ॥६६॥

सम्यक्त्वोत्पत्तौ श्रावकविरतयोरनंतकम्मात्रे । वर्शनमोहक्षपके कवायोपशमके चोपशान्ते ॥

खबगे य खीणमोहे जिणेसु दव्या असंखगुणिदकमा। तिव्यवरीया काला संखेजजगुणक्कमा होति ॥६७॥

क्षपके च क्षीणमोहे जिनवोद्रांच्याण्यसंस्थातगुणितक्रमाणि । तद्विपरीताः कालाः संस्येय-गुणकमा भवन्ति ॥ प्रयमोपश्चाससम्बस्त्वोत्पत्तियोऽक्रकरणत्रयपरिणामचरमसमययोऽक्रवस्तान- १५ विश्वद्विविशिष्टमिण्याविष्टिगायुर्वेज्जितकानावरणाविकरमंगरनावृत्यो द्व गणश्चीणितिक्यंराद्वय्यवेदं

बस्टादश्वसहस्रवीक्षाधिपरयं संप्राप्तः, निरुद्धनिरश्चेषास्त्रवात् नृतनबच्यमानकमंरजीविप्रमुक्तः, मनो-वाक्कायोगरिहित्वस्रविगः, न विद्यते योगी बस्यासी अयोगः स चासी केवळी च अयोगकेवळी हति मनवत्यरमेटिळीवः किंदितः ॥६५॥ एवंविषवतुर्दशकृष्यानेवृ स्वावृर्वज्ञकरमणं युगर्वेणनिर्जरा तत्कारु-विशेषं च गायाद्येनाहः—

प्रयमोपशमसम्यक्शोरवतौ करणत्रयपरिणामचरमसमये वर्तमानविशृद्धिविश्वष्टमिष्यादृष्टेः आयुर्वीजत-ज्ञानावरणादिकर्मणा यद्गुणश्रोणिनर्जराद्वस्यं ततः असंयतसम्यस्त्रृष्टिगुणस्यानगुणश्रोणिनर्जराद्वव्यमसंस्थातगुणम् ।

जो जठारह हजार शीलोंके स्वामीपनेको प्राप्त हैं, समस्त आख्नवेंके रुक जानेसे जो नवीन वण्यमान कर्मरजसे सर्वथा रहित हैं, तथा मनोयोग, वचनयोग और काययोगसे रहित होनेसे अयोग हैं। इस तरह जिनके योग नहीं है तथा केवली भी हैं वे अयोगकेवली २५ भगवान परोमी हैं ॥६५॥

इस प्रकारके चौदह गुणस्थानोंमें अपनी आयुके सिवाय शेष कर्मोंकी गुणश्रेणिनिर्जरा

और उसका कालविशेष दो गाथाओंसे कहते हैं-

प्रयमोपशम सन्यवस्वकी उरविष्के समय होनेवाले तीन करणरूप परिणामोंके अन्तिम समयमें वर्तमान विशुद्धिसे विशिष्ट मिध्यादृष्टिके आयुको छोड़कर ज्ञानावरण आदि कमें का जो गुणश्रीणरूप निजराका दृश्य असंस्थात गुणा है। उससे असंयत सम्यदृष्टि गुणस्वानकी गुणश्रीणरूप निजराका दृश्य असंस्थात गुणा है। उससे दशसंयतका गुणश्रीणरूप पितराका दृश्य असंस्थात गुणा है। उससे सक्छ संयमोके गुणश्रीणित्यं वा इत्य असंस्थात गुणा है। उससे सक्छ संयमोके गुणश्रीणित्यं वा दृश्य असंस्थात गुणा है। उससे अनन्तानुबन्धीकपायके विसंयोजकका गुणश्रीणित्यं त्राहा दृश्य असंस्थात गुणा है।

१. म<sup>°</sup>मदं नोहल<sup>°</sup>।

नोडलसंयतसभ्ययदृष्टिगुणस्थानगुणश्रेषिनिकाराद्वव्यससंस्थातगुणसरं नोडलु बेशसंयतनगुणश्रेषि-निकाराद्वयमसंस्थातगुणसरं नोडलु सकलसंयतनगुणश्रेषिनिकाराद्वयमसंस्थातगुणसर्व नोडलु-नंतानुबंषिकस्यायिससंयोजकन गुणश्रेषिनिकाराद्वय्यसंस्थातगुणसर्व नोजलनंताद्व्वयिकसंस्थातन् ककन गुणश्रेषिनिकाराद्वय्यससंस्थातगुणसरं नोडलु द्वानंनोहस्यकन गुणश्रेषिनिकाराद्वय्यससंस्थात-गुणसर्व नोडल्कवायोपश्रमकत्रयद गुणश्रेषिनिकाराद्वय्यससंस्थातगुणमर्व नोडलु स्थापनकेविकाराद्वय्यसस्थातगुणमर्व नोडलु-श्रोषक्षयायन गुणश्रेषिनिकाराद्वय्यसस्यातगुणग्रदं नोडलु स्वस्थानकेविकारगुणश्रीकाराद्वय्यसस्यातगुणमर्व नोडलु-क्षणक्षयायन गुणश्रेषिनिकाराद्वय्यसस्यातगुणग्रदं नोडलु- स्वस्थानकेविकारगुणश्रीकाराद्वय-इय्यसस्यातगुणम्वं नोडस्समुद्यातकेबलिकिनन गुणश्रीष्मिकाराद्वयससंस्थातगुणमितेकारद्वा-स्थानंगळोळु गुणश्रीष्मिकाराद्वयस्यस्य प्रतिस्थानमस्य स्यानंगळोळ प्रतिस्थानम्बन्धियातगुण्यात्वे निकाराद्वयस्य प्रतिस्वयप्रमाणम् तुटे दोड- अनाविसंसारनिवंयनव्यस्यस्यस्य प्रतिस्वान्यस्यस्य विकारमस्यानमान्निप्रार्थिव प्रमाणकजीवप्रदेशंगळोळु जानावरणादिमुश्रीसरङ्गितसस्यव्ययं विवारम्यस्यान्वस्यस्य विकारम्यस्यान्वस्यस्य

स a १२ वरणादिकम्मांगळगेळवकं पसलो दु ज्ञानावरणीयकमंद्रव्यमिनितवकु ७ मिदं देशघ

ततः देशसंयतस्य गुणयेणिनियंराद्रण्यं असंस्थातगुणम् । ततः सक्कसंयतस्य गुणयेणिनियंराद्रण्यं असंस्थात१५ गुणम् । वतीअग्रतातृविण्यकवायिक्संयोजकस्य गुणयेणिनियंराद्रण्यं असंस्थातगुणम् । ततो दर्शनयोद्द्रशयकस्य
गुणयेणिनियंराद्रथ्यमसंस्थातगुणम् । ततः क्षायोपयाककयस्य गुणयेणिनियंराद्रश्यमसंस्थातगुणम् । ततः व्यवातकयस्य गुणयेणिनियंराद्रश्यमसंस्थातगुणम् । ततः व्यवातकयस्य गुणयेणिनियंराद्रश्यमसंस्थातगुणम् ।
ततः सीणकवायस्य गुणयेणिनियंराद्रश्यमसंस्थातगुणम् । ततः स्वरक्षसस्य गुणयेणिनियंराद्रश्यमसंस्थातगुणम् ।
ततः स्वर्णवायस्य गुणयेणिनियंराद्रश्यमसंस्थातगुणम् ।
ततः स्वर्णवायस्य गुणयेणिनियंराद्रश्यमसंस्थातगुणम् ।
निर्वराद्रश्यस्य प्रतिस्थानमसंस्थातगुणिवत्समृतस्य गुणयेणिनियंराद्रश्यमसंस्थातगुण स्र्येणस्य स्वानेषु गुणयेणिनिवर्णवायस्य प्रतिस्थानमसंस्थातगुणिवत्समृतस्य । तद्गुणयेणिनियंराद्रश्यमणे उच्यते । तद्यया अनारिसंसारनिवरणवायस्य प्रतिस्थानमसंस्थातगुणिवत्समृतस्य । तद्गुणयेणिनियंराद्रश्यमणे (म. ३ १२-) हरसायुर्वजितमसर्भाया
सभित्रभ्यस्य द ते ज्ञानावरणोयस्येवावत् (स. ७ । १२-) हर देवणातिवर्षवितिवासायायं जिनदृश्यमतेन

उससे दर्शनमोहके क्षय करनेवालेके गुणश्रेणिनजराका द्रव्य असंस्थात गुणा है। उससे २५ करायों का उपप्रम करनेवाले अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती जीवों के गुणश्रेणिनजेंदाका द्रव्य असंस्थात गुणा है। उससे उपप्रान्तकपाय गुणस्थानवर्ती जीवों के गुणश्रेणिनजेंदाका द्रव्य असंस्थात गुणा है। उससे अपकरणिवाले अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती जीवके गुणश्रेणिनजेंदाका द्रव्य असंस्थात गुणा है। उससे स्रोणकथाय गुणस्थानवर्ती जीवके गुणश्रेणिनजेंदाका द्रव्य असंस्थात गुणा है। उससे स्रोणकथाय गुणस्थानवर्ती जीवके गुणश्रेणिनजेंदाका द्रव्य असंस्थात गुणा है। उससे स्थान करते हुए स्वस्थान केवली जिनके ३० गुणश्रेणिनजेंदाका द्रव्य असंस्थात गुणा है। इस प्रकार स्थाह स्थानोंभे गुणश्रेणिनजेंदा द्रव्यको प्रदेश स्थानमें असंस्थातगुणा-असंस्थातगुणा कहा। अब उस गुणश्रेणि निजेंदा द्रव्यका प्रदेश स्थानमें असंस्थातगुणा-असंस्थातगुणा कहा। अब उस गुणश्रेणि निजेंदा द्रव्यका प्रदेश स्थानमें असंस्थातगुणा-असंस्थातगुणा कहा। अब उस गुणश्रेण निजेंदा द्रव्यका प्रदेश स्थानमें असंस्थातगुणा-असंस्थातगुणा कहा। अब उस गुणश्रेण निजेंदा द्रव्यका प्रदेश स्थानमें असंस्थातगुणा-असंस्थातगुण कहा। अब उस गुणश्रेण निजेंदा प्रव्यक्त प्रस्थान स्थान करते है। वह इस प्रकार है — अतादि संसारका कारण जी वस्य, अस वन्यकी परस्थाक अस्य स्थान स्थान

सर्वेद्यातिशक्तिष्ठक्कव्यविभागनिमित्तमाणि जिनवृष्टानंतभागहार । स । मिर्वार भागिति सर्व्य-प्रातिकेवरुक्षानावरणीयकर्भकेकभागमं कोट्टु शेषबहुभागमित्रं ७ स गृणकार ऋणैकरू १ पमवज्ञे गेट्यु भाज्यभागहारानंतगळनपर्वात्तासिवोद्याप्य मितिज्ञानावरणीयं श्वत्रातावरणीयमविष्ठानावरणीयं मनःपर्ययक्षानावरणीयमे बो नास्कक्कं पसुर्गे गेट्योडों दु स ३ १२-मतिज्ञानावरणीयद्रव्यमिनितककु ७ । ४ इवनपकर्यं भागहार्दिवं भागिति बंदेकभागद्रव्यमं ५ स ३ १२-७ । ४ ओ पत्यासंस्थातविंदं भागिति बंदेकभागद्रव्यमं ७ । ४ ओ । प मत्तमसंस्थातलोक-स ३ १२-॥ १ २ ओ पत्यासंस्थातविंदं भागिति बंदेकभागद्रव्यमं ७ । ४ ओ । प मत्तमसंस्थातलोक-स ३ १२-

स्व। १२–१ स्व। १२–। स

भक्तेरुमाग ७। स सर्वपातिकेवलज्ञानावरणस्य दस्त्वा शेषहरूमागे ७। स गुणकारे ऋणेकरूपमवज्ञाय माञ्यभागहारभूतावनन्तावयवर्य देशपातिनां मतिश्रृताविमनःपर्ययज्ञानावरणानां चतुर्णा स a । १२ –

चतुर्भिर्भक्तवा दत्ते मितिज्ञातावरणस्यैतावत् ७।४। इदमपकर्षणभागहारेण भक्तवा बहुभागमिदं — १०

स a । १२-उ ७ । ४ उ तर्षव तिष्ठतीति मस्वा देपैकमानमिर्द ७ । ४ उ पत्यासंस्थातेन भक्तवा बहुमाग-

कुछ कम डेढ़. गुणहानि आयामसे समयप्रबद्धको गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है, इतना है। इसमें आयुक्तमंका भी थोड़ा-सा द्रव्य है। इसिल्ए उसमें कुछ कम करनेपर शेष सब द्रव्य सात कमोंका है। इसिल्ए उस द्रव्य सातका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण झानावरण कमंका द्रव्य होता है। इसिल्ए उस द्रव्य सातका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण करनेके लिए जिन १५ भगवान्के द्वारा देखे गये अनन्तका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण तो सर्वधाती केवलझाना-वरणका द्रव्य है। अवशेष बहुभाग प्रमाण मतिज्ञानावरण आदि देश घाति प्रकृतियोका द्रव्य है। इस देशघाति द्रव्यको मति, श्रुत, अविध और नेपर एक भागप्रमाण मतिझानावरणका प्रकृतियों में विभाग करनेके लिए चारसे भाग देनेपर एक भागप्रमाण मतिझानावरणका द्रव्य होता है। इस मतिझानावरण द्रव्य में अपकर्षण भागहारका भाग देकर बहुभाग तो २० वैसे ही स्वित रहता है ऐसा जानकर एक भागका प्रहण कथा।

विशेषार्थ—यहाँ मितिक्कानावरणके द्रव्यको वदाहरणके रूपमें खिया है इसिछिए केवल वसीके द्रव्यका प्रहण किया है। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंका भी जानना। तथा जैसे अन्नकी राशिमें-से चार भाग करके किसी कार्यक खिए एक भाग प्रहण करके शेष बहुभाग सेसे ही रख देते हैं वैसे ही मितिक्कानावरणके द्रव्यमें अपकर्षण भागहारका भाग देकर एक भागको २५ अन्य रूप पिणमानेके खिए प्रहण किया और शेष बहुभाग द्रव्य जैसे पहले अपनी स्थितिके समय सम्बन्धी निषेकोंमें स्थित था वैसे ही रहा। विवक्षित भागहारका भाग देनेपर एक

धणमागच्छिदि एंददयाविलसमयप्रमाणिदं लेडिसिदोडे मध्यमधनमे बुदक्क १। ४ जो। प≡वार तं रुक्तण अद्भाण अद्भेण णिसेयभागहारेण मन्त्रिमधणमबहरिदेपचय'' में द् रूपोनावलियर्द्धीववं ब्रीनसप्त निषेककारवित्रं सध्यमधनसं भागिसिदोडे प्रचयमक्तमी ७।४। नो । प≅a।४। १६-४ प्रचयराशियं बोगुणगुणहाणिणा गुणिवे आदिणिसेयमें दु द्विगुणगुणहानियिव गुणियिसिबोडे स a १२१६ ५ उदयाविजयमनिवेकनक्क १४।ओप ≡ a।४।१६+४ मिबरोळों दुचयमंकळेयुत्तिरलु-स a १२-१६-१ दयाविलिद्वितीयनिषेकद्रव्यमक्कू १।४। जो प ≡ ०४। १६ ४ मित्दयाविल्चरमसमय-स व । १२-प मिदं ७।४। च। प a उपरितनस्थितौ देयमित्येकत्र संस्थापयेत । शेथैकमागमिदं ७।४। उ। प स व।१२- ≡ व पुनरसंख्यातलोकेन भक्त्या बहुभागमिदं ७ । ४ । उ । प ⇒ ० गणश्रेण्यायामे देशमित्येकत्र संस्थापयेत् । शेर्षकभागमिदं ७ । ४ । उ । प ≅ a उदयावल्या दीयते इत्यदयावल्या भक्ते मध्यवनमागच्छति , ७ । ४ । उप ≅ a । ४ । पुनः रूपन्युनावत्यर्थेनानेन निषेक्तभागहारेण भक्ते प्रचयो भवति ७।४। उप ≅ ३।४। १६ ४ अयं दोगुणहान्या गुणितः उदयाविलप्रयमिषिकः सावा१२-।१६। \_\_\_\_

भागके विना शेष सब भागको बहुभाग कहते हैं। सो अपकर्षण भागहारका भाग देकर बहुभागको बैसे ही रखकर एक भागको ब्रह्म कर उसे किस-किस तरह परिणमाया, यह अगो कहते हैं।

स्यात् ७।४।उ।प ≅ a।४। १६-४ अत्रैकचये अपनीते उदयावलिद्वितीयनिषेकः स्यात

उस एक भागकी पत्यके असंस्थातवें भागसे भाग देकर बहुभागको तो उत्परकी स्थितिमें देना है इसलिए एक जगह स्थापित करके अथ एक भागमें असंस्थात ओकका भाग देकर उसका बहुभाग तो गुणभीणआवाममें देना है सो एक जगह स्थापित करके अथ एक भागको उदयावलोंमें दिया जाता है। उदयावलोंमें दिया हुआ हुव्य बर्तमान समयसे लेकर

पर्धांतमों वो द चयमं कळेपुत्तं पोगल रूपोनावलिमात्रवयंगळं उदयावलिप्रवसनिवेकवोळ

स व १२-१६-४ कळेपुत्तिरत्तच्चरमनिषेकप्रमाणमन्कु १।४ औष ≅०।४।१६+४ मिल्लि मेलण गुण-

श्रीणिनिरुर्जराद्रव्यमसंख्यातलोकबहुभागमं १।४ अ।।प ≡ व सम्पर्वत्योत्पत्तिय गुणश्रोण्या-

यानमंत्रमुंहर्त्तमात्रसमयंगळोळ प्रतिसमयमसंख्यातगुणितकमदिवं निवेकरचने माउल्पडगमडे तेने-गुणश्रीणप्रथमसमयदोळ यावतावत्त्रमाणमो दु १ द्वितीयसमयदोळदं नोडलसंस्यातगृणित-शेलाकेगळ ४ नास्कितसंख्यातगुणशलाकाकमदि गुणश्रीणचरमसमयदोळतद्योग्यासंख्यातगुण-शलाकेगळक्क मवनके संबृष्टि ६४ मो प्रयमादिसमयशलाकेगळल्लमं कडिवोडे संबृष्टि ८९।

एवमुदयावलिबरमनिषे स्पर्यन्तमे कैक वये अपनीते रूपोनावलिमात्रवयेष 8-38 8 € ± b1 £ 1 8 1 6

जदयाविल प्रथमिये केप अपनीतीय तच्वरमिये कप्रमाण भवति ७।४। उ।प ⊞ । ४।१६-

इत. परं गुणश्रोणिनिजंराद्रव्यमसंस्थातलोक्तबहुमागमात्रं ७।४।उ।प ⊞ a सम्यक्त्वोस्पत्ति- १०

गुणक्षेण्यायामान्तर्गृहर्तमात्रसमयेष प्रतिसमयमसंख्यातगणितक्रमेण निषेकरचना क्रियते तद्यवा-गणश्रेण्यायाम-प्रथमसमये यावद् द्रव्यं निक्षिप्यते तत्त्रमाणं शलाका एका १, द्वितीयसमये ततोऽसंख्यातगुणितशलाकाश्चतस्र ४। एउमसंस्थातगणितशलाकाक्रमेण गणश्रीणवरमसमये तद्योग्यासंस्थातगणितशलाकाः स्यः. तत्संदृष्टि. ६४।

एक आवली प्रभाण कालमें पहले जो आवलीके निषेक थे उनके साथ अपना फल देकर खिर जाता है। सो आवरीके प्रथम आदि समयमें कितना-कितना द्रव्य उदयमें आता है यह आगे १५ कहते हैं-एक समय सम्बन्धी जितना द्रव्यका प्रमाण होता है उसका नाम निपेक है। उदयावलीमें दिये गये दृश्यको उदयावली कालके समयोंके प्रमाणसे भाग देनेपर मध्यके समय सम्बन्धी द्रव्यरूप मध्य धनका प्रमाण आता है। उसको एक कम आबलीके आधे प्रमाणसे हीन निषक भागहार अर्थात् गुणहानि आयामके प्रमाणसे दना जो दो गणहानिका प्रमाण-उससे भाग देनेपर एक चयका प्रमाण होता है। इस चयको दो गुणहानिसे गुणा करनेपर उदयावलीके प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम निषेकका प्रमाण आता है। उसमें एक चय घटानेपर उदयावलीके द्वितीय समय सम्बन्धी द्वितीय निषेकका प्रमाण आता है। इसी तरह कमसे उदयावलीके अन्तिम निषेक पर्यन्त एक-एक चय घटानेपर एक कम आवली प्रमाण चय उदयावळीके प्रथम निषेकमें-से कम होनेपर उदयावळीके अन्तिम निषेकका प्रमाण होता है।

"प्रक्षेपयोगोद्धृतमिर्घापडः प्रक्षेपकाचां गुगको भवेत्सः" एंबी न्यार्वादवं प्रक्षेपशलाकायोग-

स ० १र्ड ≆ २

राशियदं ८५। मिर्आपडराशियं भागिति १।४ओ प ≡ ०।८५ दी राशिप्रक्षेपकंगळगे

गुणकमक्कुमें दु तंतन्म प्रमाणक्के संदृष्टिगळप्य गुणकारंगळी दु नाल्कु पविनारस्वतः नाल्कुगळि

स a १२ ≡ a १

गुणियिसिदोडे प्रथमनिषेक ७।४ जो प ≡ ०।८५ मिर्द नोडल द्वितीयनिषेकमसंख्यातगुणं---

सa१२≡a४

५ ७ । ४ । ओ प≡a ८५ इंतसंख्यातगृणितक्रमॉवदं नडदु गुणश्रेणिचरमनिषेकेसव्यॉत्कृष्टमिदु

\_\_ n\_\_ r = 92 = a £V

७ । ४ ओ प ≔ ०८५ इल्लि मेलुपरितनस्यितिद्वव्यमिदु ७ । ४ । ओ । प ० इदं नानागुणहानि-०

एताः प्रयमादिवमयवर्षशासाकाभिमिन्नितास्त्रदा संदृष्टिः ८५ । अनेन शलाकायोगेन मिश्रपिण्डराशि भनत्वा

स a।१२ − । ⊞ a सa।१२ − । ⊞ a।१ ७ ।४ । च।प ≅ a।८५ संदृष्टिगणकारेण एकेन गणिते प्रथमनिषेकः ७ ।४ । उप ≅ a।८५

·

₹ a l १२-1 ≡ a l ¥

चतुर्भिर्गुणिते द्वितीयनिषेतः ७।४।उ।प। ≅ ।।८५ पोडबर्भिर्गुणिते तृतीयनिषेतः

# a l {2- ≡ a l {4} # a l {2-1 ≡ a l {4}

कता (२० = ठा ६६ १० ७।४। तापा ≡ ठा८५ चतुषष्ट्या गुणिते चरमनिषेक ७।४। तपा ≡ ठा८५ एवम-ठ

विशेषार्थ — उक्त कथनको अंकसंदृष्टिसे स्पष्ट करते हैं — जैसे उदयावलीमें दिये हुए द्रव्यका प्रमाण दो सी, गच्छ आनलीका प्रमाण आठ। एक-एक गुणहानिमें जो निषेकोंका प्रमाण सो गुणहानि आयाम। उसका प्रमाण आठ, उसको दूना करने पर दो गुणहानिका प्रमाण सो उहा हो से विशेष अवश्व प्रमाण गच्छ आठका भाग हेनेपर पचीस १५ आये सो मध्यपनका प्रमाण हुआ। इसको एक कम आवलोंका आया साढ़े तीन, उसे निषेकहार सोलहमें पटानेपर साढ़े बारह रहे, उससे भाग देनेपर दो आये। बही चयका प्रमाण जानना। इसको दो गुणहानि सोलहमें गुणा करनेपर बत्तीस आये, यही प्रमम निषेकका प्रमाण है। इसमें एक-एक चय घटानेपर डितीय आदि निषेकोंका तीस आदि प्रमाण होता है। इस तरह एक कम आवली प्रमाण चयके हुए चीटह. उन्हें प्रथम निषेक

गळ प्रयमप्रयमनिवकंगळोळ्डांड्रकम्माणि मुंदे त्रिकोणरचनाविशेषमं माळ्पल्छि पेळवपेनिल्छ प्रयोजनिमिल्कण्युवीर गुणव्येनिनच्डेराड्रव्यं पेळल्यट्टुडु । श्रावकादि पेतु स्यानंगळुमसंस्थात-गणितक्रममाय प्रकारमे ते बोडे —

गुणश्रीणानिजराह्वधानिमत्तमागि पुगुवपक्वंणभागहारगळ्गो विश्वद्विनिवंबनस्वमंटप्युर्वारवं तत्तिद्विग्वद्वधनुगुणमागियपक्वंणभागहारगळसंस्थातगुणहोनंगळागि पुगळसंस्थातगुणतक्वमितिद्व-यम्कुमप्युर्वारवं गुणश्रेष्यायामकालगळ् मत्ते तद्विपरीतंगळवं ते दोहे समुद्रधातिननं मोवलागि विश्वद्वीमस्यादृष्टिगुणश्रेष्यायामकालगळ्तं संस्थातगुणगळकमित्वं अप्युत्तु । समुद्रधातीननगुण-श्रेष्यायामकालमंतस्तुरुत्तमं २ १ नोडल् स्वस्थानिज-गुणश्रेष्यामाकालं संस्थातगुणगित्व-नुपांस्थायसं संस्थातगुणितकमित्वं अल्ललिल गणश्रेष्यायामकालगळ्यारियस्थवत्वः ।

स्त्र । १२-। पा संक्षातनृष्यिकभेण गुणश्रीणद्वव्यं दर्सभवति । इतोऽसे उपरितनस्थितद्वयमिदं ७।४।उ।प । ठ

नानागुणहानिषु प्रवमप्रधमितवेषेषु अर्थार्थक्रमेण अद्ये त्रिकोणरचनाविष्ठेयः करिष्यते, अत्र प्रयोजनाभावाज्ञ इतः । तत्तर्गुणश्रीणिनवर्षात्रव्यं आवकादिरक्षयानेण्यसंस्थातगुणितं कयं जातं ? इति चेत् तीर्नासम्प्रविद्याप्त कर्षणभागहाराणां विद्युद्धिनिवर्णननेल्यतं संस्थातुणश्रीरत्वाचार्षात्रकः पूर्वस्थात्वाच्यान्त्रकः । त्राच्यान्यम्पत्रकाराण्यान्त्रकार्यस्य संस्थात्वाच्यान्त्रकार्यस्य संस्थात्वाच्यान्त्रकार्यस्य संस्थात्वाच्यान्यक्ष्यायाम्बकाराः क्रमेण अवति । समुद्रचार्विवन्त्रवर्षयेन्ताः संस्थानावनगुणश्रेष्यायामकाराः , भू

२२ में घटाने पर शेष अठारह अन्तिम निषेकका प्रमाण होता है। इन सब २२, २०, २८, २६, २४, २२, २०, १८ को जोड़नेपर दो सौ सर्वद्रव्यका प्रमाण होता है। इसी तरह अर्थसंदृष्टिसे भी पूर्वोक्त यथार्थ स्वरूपको जानना।

्गणकंणी निर्जराका हव्य असंस्थात लोक बहु माग मात्र है। सो सम्यक्तवको उत्पत्ति-के समय होनेबाले करणोंक काल सम्बन्धी गुणकंणी आयाम अन्त्यमुंहाके समयोंमें पति समय असंस्थात गुणित कमसे निर्केत स्वना को जाती है। जो इस प्रकार है—इस गुणकंणी आयामके प्रथम समयमें जितना हव्य दिया उसका प्रमाण एक शलाका है। दूसरे समयमें उससे असंस्थात गुणी शलाका ४ है। इस तरह असंस्थात गुणित शलाका के कससे गुणकंणी-के अनितम समयमें उसके योग्य असंस्थात गुणित शलाका होती हैं। उनकी संदृष्टि १४ है। इनमें प्रथम आदि समय सम्बन्धी सब शलाकाओंको मिलानेपर उसकी संदृष्टि १५ है।

विशेपार्थ—इस कथनको अंकसंवृष्टिसे स्पष्ट करते हैं—जैसे गुणश्रेणीमें दिये हुए दिवका प्रमाण छह सी अस्सी है। गुणश्रेणी आयामका प्रमाण चार, असंस्थातका प्रमाण चार। प्रथम समय सम्बन्धी इत्यको शलाका एक, दूसरे समय सम्बन्धी इत्यकी शलाका उससे असंस्थात गुणी शलाका है। वोषे समय सम्बन्धी उससे असंस्थात गुणी शलाका है। वोषे समय सम्बन्धी उससे असंस्थात गुणी शलाका चौसठ ६४। इनका जोड़ पचासी होता है। ३० इससे सबके द्रव्य छह सौ अस्सीमें भाग देनेपर आठ आते हैं। इस आठको अपनी-अपनी शलाकार्स गुणा करें। आठको एकसे गुणा करनेपर प्रयम समय सम्बन्धी निपंकका प्रमाण

रे. म पत्त शाप्त ओ प ≅ a ८५ स्या।

पर्यवसानबोळ् बहुबारं संस्थातगुणितमाबोळं विश्वद्धसिष्यावृष्टिगुणश्रीण-आधामकाळ-मंता-मेंहुसंमात्रमेयक्कुमदाँ (दिषकभागदेकं दोडे जधन्यांतम्मेहुतं माविळप्रमाणं २ सज्यंतः स्तोकं मेळे समयोत्तराविकाळल्ळं मध्ययांतम्मेहूतं गळागुत्तं योगि समयोत्तमृहृतं के उच्छवासाळ् ३ ७ ७ ३ ब्राल्टियो कुंख्याके संस्थातानिभेषाळो हु निमेक्कं संस्थाताविकाळ् २ १ इंतागृत्तं १ विरक्ष सरमांतम्मेहुतं संस्थाताविक्यक्कुं २ १ ३ मादियते सुद्धे विडक्षिके स्वसंगुद्धे ठाणा एंडु जययाविक्यंतमहृतंबसम्बन्नायमां तंडु २ १ १। बरमांतम्मुहृताविक्य गुणकारदोळो हु रूपे

# कळेंबु २ १ १ वृद्धियिवं भागिसुबुबु बृद्धियों वे समयप्रमाणमध्युवरिवं भागिसि बंबं लब्बमनितेयक्कुं

संस्थातगुणः । एवं प्रश्नावानुष्ट्यां नग्तव्यां । पर्यवसाने बहुवारं संस्थातगुणातत्वेऽि विशुद्धीमध्यादृष्टिगुण-श्रेण्यायामकालोऽन्तर्मृहुर्तमात्र एव नाधिकः । कुतः ? जवन्योऽन्तर्मृहुर्तः आवलिप्रमाणः सर्वतः स्तोकः, १० वर्षारसम्योत्तराविष्ठप्रभृतयः सर्वेऽिय मध्यमान्तर्मृहुर्ती भूत्वा चरमस्य समयोनमृहुर्तस्योज्ङ्वासाः ३७७३। एकोज्ङ्वनास्य संस्थातावस्यः २ १ तदा चरमान्तर्मृहुर्तस्य संस्थातावस्योऽमुः २ १ १ काविश्रमानान्तर्मृहुर्तस्य

बात्मवमाणमेककषं संत्याय २ १, वरमान्तर्मृहृतिकिशृंगकारस्योपर्यपनीय २ १ १ वृद्धया एकसमयेन आठ ८ होता है। चारसे गुणा करनेपर द्वितीय समय सम्बन्धी निपेकका प्रमाण वत्तीस २६ होता है। सोळहसे गुणा करनेपर तीवसरे समय सम्बन्धी निपेकका प्रमाण एक सौ अट्टाईस १५ १२८ होता है। वौसठसे गुणा करनेपर अन्तिम समय सम्बन्धी निपेकका प्रमाण पाँच सौ बारह ५१२ होता है। इस तरह सच समयोंमें ८,३२,१२८,५१२ सब मिळकर ६८० छह सौ अस्सी ट्रस्पकी निजरा होती है। इस प्रकार यहाँ सम्बन्धन्वकी उत्पत्तिस्व को करण हैं उनके गणनेणी आयाममें बराहरण देकर कथन किया इसी तरह अन्यत्र भी जानना।

इससे आगे जो उत्पर को स्थितिमें दिया दृष्य है वह विवक्षित मितज्ञानावरणको २० स्थितिके जो पहले निषेक ये उनमें कमसे देना चाहिए। उन निषेकोंके पूर्व दृष्यमें इसको भी कमसे मिला देना चाहिए। सो नाना गुणहानिमें पहले-पहले निषेकमें आधा-आधा देना, तथा द्वितीयादि निषेकोंमें कमसे एक-एक चय होने देना। इसमें त्रिकोण रचना होती हैं उसका विशेष कपन आगे करेंगे। यहाँ प्रयोजन नहीं होने से नहीं किया।

शंका—पहले कहा था कि वह गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्य श्रावक आदि दस स्थानोंमें २५ असंख्यात गुणा-असंख्यात गुणा होता है ? सो कैसे होता है ?

समाधान—इस गुणश्रेणी द्रव्य ठातेमें कारणभूत जो अवकर्षण भागहार है उत्तरोत्तर अधिक विशुद्धि होनेसे उस भागहारमें असंस्थात गुणा होनपना है। इमल्पि उस गुणश्रेणी-द्रव्यके कमसे आमंख्यात गुणापना सिद्ध है। अर्थोन माक्कादि दस स्थानों में विशुद्धता अधिक श्रीक है। इससे जो पूर्वस्थानमें अवकर्षण भागहारका प्रमाण या उसके असंस्थातवें भाग ३० अपकर्षण भागहारका प्रमाण आगेके स्थानमें होता है। सो जितना भागहार कम होता जाता है उतना ही लब्धराशिका प्रमाण बहुता जाता है। इससे गुणश्रेणिका द्रव्य जो लब्धराशिक्य है वह भी कमसे असंस्थात गुणा होता है। हिन्तु गुणश्रणी आधामका काल उससे विपरित है, अर्थोन समुद्धात गत केविल जिनसे लेकर विशुद्धानध्यादृष्टि पर्यन्त गुणश्रेणी आधामका काल कमसे संस्थात गुणा है। वह इस प्रकार है—समुद्धात १९ गत केविल जिनका गुणश्रेणी आधामकाल अन्तर्भृद्धते हैं। उनसे स्दस्थान केविलिजनका

99 ( 299

् ९ रूबसंजुबै ठाणा त्रो दुरूपं कुडुत्तिरलु १ स्वानविकस्पंगळवकुमदरिदमंतर्सहर्संगळ संस्थातमागुर्तः संस्थाताबल्डिप्रमाणंगळवकुमप्युवरिदं ॥

अनंतर्रामतु कमैगळगं जीवंगळगं गुणस्यानाश्रितमप्य स्वरूपमं तत्तरकमीनर्जराकालप्रमाण-मुमं पेळ्डु निक्जीर्णकर्मरप्य निद्धपरमेष्टिगळ स्वरूपमं मतांतरविप्रतिपत्तिनिराकरणपूर्वकं निक्कियसत्वेडि मंदणगाषाद्वयमं पेळवषर ।

> अद्वविहकम्मवियला सीदीभृदा णिरंजणा णिच्चा । अद्रगणा किदकिच्चा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥६८॥

अब्दिविकलाः शीतीभूता निरंजना निर्दाः । अब्दुलुणाः कृतकृत्याः लोकाप्र-निवासिनः निद्धाः ॥ केश्लभुक्तगुणस्थानवस्तिगळे जावंगळोळवे बुदिस्ल । मत्तं सिद्धास्य

भनत्वा २३३ एकहो युने २ ११ जन्मान्तर्नृत्रीयिकत्वाना संह्यातायक्तिप्रमाणस्यात् ॥ ६७ ॥ १० १ १

अथैवं सकर्मजीवाना गुगस्यानाश्रितस्वरूपं तत्तत्कर्मनिर्जराद्रव्यकालायामग्रमाणं च प्ररूपः निर्जीर्गकर्मसिद्ध-परमेष्ठिना स्वरूपं मतान्तरविप्रतिपत्तिनिराकरणपूर्वकं गावाद्ययेनाह —

न केवलं उक्तमुणस्यानवर्तिन एव जीवाः सन्ति सिद्धाः अपि-स्वारमोपलव्धिलक्षणसिद्धिसंपन्नमुक्तजीवा

गुणक्षेणी आयामकाल संस्थात गुणा है। इसी प्रकार पश्चात् आनुपूर्वासे संस्थात गुणा-संस्थात गुणा ले जाना चाहिए। इस तरह अन्त तक अनेक बार संस्थातगुणा-संस्थातगुणा होनेपर भी १५ विगुद्ध मिथ्यादृष्टिके गुणवेणी आयामका काल अन्तर्गहूत मात्र ही है, अधिक नहीं है। वस्यों कि जरन्य अन्तर्गहूत आविष्ठमाण है वह समये छोटा है। इससे उस समय अविक आविष्ठसे छेकर सब समय अविक आविष्ठसे छेकर सब सम्य अविक आविष्ठसे छेकर सब सम्य अविक आविष्ठसे छेकर से स्थान अविक अविक आविष्ठसे छेकर से स्थान आविष्ठ है। एक सहत्रेष्ट्र तीन हजार सात्र सौ तिहत्तर २००३ उच्छास होते हैं। तथा एक उच्छाव समें संस्थात आविष्ठ होती हैं। अतः दो बार संस्थान गुणित आविष्ठ प्रमाण वस्त्र छत्वाहित है। 'आदी अन्ते २० सुद्धे वस्त्रिहें स्वसंग्र होणा' इस स्थाने अनुसार आविष्ठमात्र जयस्य अन्तर्गहुर्वको हो वार संस्थान गुणित आविष्ठ प्रमाण वस्त्र हत्वे हो भाग एक स्मयसे भाग देनेपर जो प्रमाण सो उतने ही अन्तर्गहुर्वे से इसे स्थान देनपर जो प्रमाण हो उसमें एक जोड़नेपर जो प्रमाण आवे उतने ही अन्तर्गहुर्वे से इहोते हैं जो संस्थात आविष्ठ प्रमाण है।।।।।

इस प्रकार कर्मसहित जीवोंके गुणस्थानोंके आश्रयसे होनेवाळे स्वरूपका और उस २५ उस कमेकी निजेताके द्रव्य तथा कालके आयामका प्रमाण कहकर अब सब कर्मोंको निर्जाण कर देनेवाळे सिद्ध परमेष्ठीके स्वरूपको अन्य मर्तोंके विवादका निराकरण करते हुए करने हैं—

.५०. केवल उक्त गुणस्थानवर्ती ही जीव नहीं हैं किन्तु सिद्ध भी हैं अर्थात स्वारमाकी

१. म संस्थातंगलागृत्तिरलु सं.।

संति सिद्धरुमोळरु सिद्धिरे बुदु स्वात्मोपलिब्यवर्ङ्गमर्वीरदं सिद्धिरस्त्येवामिति सिद्धाः एँबितु प्राप्तानंतज्ञानादिस्वरूपरे बुद्धयः ।

मस्त्यवर्णके तप्परे दोष्ठे अव्हविषकमंबिकलाः अंते बुबेने बुबे बोडे अनेकप्रकारोत्तरप्रकृति-गाँवभतंगळप्प ज्ञानावरणादिमूलप्रकृतिकमंगळे टु में टु गुणंगळ्गे प्रतिपक्षंगळवेंतेने इल्लियुपयोगि-५ गायासबद्वर्य ।

> मोहो लायियसम्मं केवळणाणं च केवळाळोयं । हर्णाद हु आवरणडुगं अणंतिविरियं हर्णोदं विग्यं तु ॥ सुहुमं च णामकम्मं हर्णोदं आऊ हर्णोदं अवगहणं । अगरुगल्डमं गोदं अञ्चाखाहं हर्णोदं वेयणियं ॥

एरिंतरप्रविधानित्यक्षकर्मप्रक्षपर्विद निष्यतिषद्मगागितोळ्गे बेळगुतिषं सिद्धमुक्तरेवृदर्यः। अदिरिदं संसारिकोवक्के दप्पडं मुक्तियिरुके व यानिकमतम्, सर्वदा कर्ममलंगीळ्दमस्पृष्टत्विदं सदा मुक्तने सरेवेदवरने ऐदितु पेळ्य सदाशिवमतमृत्यास्तमाप्तु ॥

मत्तं तत्परवर्गळे बोर्ड शीतीभूताः अते बुँदुमेने बुदे बोर्ड सहस्रशारोरागंतुकमानसादि-बिबिधसांसारिकटु खबेदनापरितापपरिक्षर्यादवं सुनिवंत्तं रॅबुदत्यं । इबरिदं मुक्तियोळात्मेणे १५ सख्राभावबे दित् पेळव सांस्थमतमपाकृतमाप्त्त ॥

अपि सन्ति । ते कथंभूताः ? बष्टविषकर्मविकला अनेकप्रकारोत्तरप्रकृतिगर्भाणा ज्ञानावरणाद्यष्टविषमूलप्रकृति-कर्मणां—

हत्यष्टगुणप्रतिपक्षाणां प्रवायेण विकलाः निष्पतिपक्षा मुक्ता हत्ययंः । अनेन संसारिजीवस्य मृक्ति-निस्तीति यात्रिकमतं, सर्वेदा कर्ममनेरस्पृष्टलेन वदा मुक्त एव सर्वेदेवर इति स्वाविवसतं च क्यास्तं। पुनः र कर्ममृताः ? वीतीनृताः सङ्क्यारोगमण्डुकमानसादिविवयसावारिक्टु-खवेदनावरितायपरिसयेण सुनिन्ता हत्ययंः । अनेन मुक्ती आरमनः मुख्ताभावं वदन् माक्यमतम्पाकृतं। पुनः कर्ममृताः ? निरंजनाः—त्रिमनवासव-क्यक्रमंत्रकृत्याख्यतानिन्वकानाः इत्ययंः । अनेन मुक्तारमनः पुनः कर्माखनसंतर्येण संवारोऽस्तीति वदन् वपळ्ळिक्सप सिद्धिसे सम्पन्न सुक्त जीव भी हैं। वे अनेक प्रकारकी उत्तर प्रकृतियोंको गर्भमं लिये ब्रालावरण आदि आठ मूळ प्रकृतियोंका, जो आठ गुणाँकी विरोधी है क्षय हो जानेसे २५ कर्मसे रहित हैं। कहा है—

भोहनीय कर्म आयिक सम्पन्धको पातता है। ज्ञानावरण केवलज्ञानको और दर्शनावरण केवलदर्शनको पातता है। अन्तराय कर्म अनन्तवीयंको पातता है। नामकर्म सुरुभाव गुणको पातता है। आयुक्तमं अवगाहन गुणको घातता है। गोत्रकर्म अगुरु-लपुदन गुणको घातता है। वेदनीय अल्याबाध गुणको पातता है।

इससे 'संसारी जीवकी मुक्ति नहीं है' ऐसा माननेवाला बाक्किकमत तथा 'सदा कमेमलसे अलूता होनेसे सदा मुक्त हो इंड्यर है' यह सदाशिवबादियोंका मत अपास्त किया। वे सिंद्ध शीतीभूत हैं अर्थात् जन्ममरणरूप सहज दुःख, रोगाहिरूप शारीरिक दुःख, सर्प आदिले होनेवाला आगन्तुक दुःख, अकुळतारूप मानसिक दुःख हत्यादि अनेक सावारिक दुःखाई वेदनाके सत्तारिक सत्तारिक क्षेत्र कर्यादि अनेक सावारिक दुःखाई वेदनाके सत्तारिक सत्तारिक क्षेत्र वेदनाके सत्तारिक क्षात्र होनेसे सुखदवरूप हैं। इससे मानारिक दुःखाँ हो वेदनाके सत्तारिक सत्तारिक सत्तारिक सत्तारिक सत्तारिक सत्तारिक सत्तारिक सत्तारिक स्वार्थ करिया होनेसे सुखदवरूप हैं। इससे स्वार्थ करिया होनेसे सुखदवरूप हैं। इससे स्वार्थ करिया होनेसे सुखदवरूप हैं। इससे स्वार्थ करिया होनेसे सुखदवरूप है। इससे स्वार्थ करिया होनेसे सुखदवरूप हो। इससे स्वार्थ करिया हो। इससे हो। इससे स्वार्थ करिया हो। इससे स्वार्थ करिया हो। इससे स्वार्थ करिया हो। इससे हो। इ

३५ १. म विदरिं।

मसवर्गळेंतपरे दोडे निरंतनाः अते बुदेने बुदे दोडे अभिनवास्त्रवस्पमप्य कर्ममळस्पाजन-वसणिवं निक्कांतरे बुदर्थमिवरियं मुक्तात्मपे युनः कम्मौजनसंसर्गिवर्वं संसारमृटेवितु पेळव मस्करीवर्जनं प्रत्यास्थातमाप्त्री ॥

मत्तमवर्गाळे तप्पर दोडे निश्वाः अंतेबुदेने बुदे दोडे एकलानु प्रतिसमयविवर्गिगळप्पर्य-पर्ध्यापंगीळवं परिणतरप्प सिद्धड उत्पादव्यपंगळ तस्मोळणाळपरागियं विशुद्धवेतस्यसामान्य-रूपद्रव्याकाराग्वयमाहास्त्यदर्गाण्यं सर्व्यकालम् 'प्रोध्यमनवर्णविवर्णयाण्यं तृत्यतेयं विद्वयर-रूपद्रव्यामिवर्गितं प्रतिकाणं विद्यारसगळप्पीवरयर्थायाळे एकसंतानवर्त्तिगळपरमास्यगळाणि नित्यं द्रव्यामित्रलं वित् पेळव बोद्धप्रस्थवस्ये प्रतिस्थुद्रमास्य ॥

मत्तमेंतप्परवर्गाळे बोर्ड अष्टगुणाः क्षायिकसम्यक्तवज्ञानवर्शनवीर्धसीवम्यावगाहाऽगुरुलपु-कत्व अव्यावायत्वमं वे ट्रे गुणेगळाळ्क्रविबद मित्रुण्ळभणवर्षार्तं तवनुसारिगळप्यनंतानंतगुणेगळः १० वर्तअव्यावायत्वमं वे ट्रे गुणेगळाळ्क्रविबद मित्रुण्याळप्यंतीच्छितियास्मेगे मुक्ति वे विवर् पेळव नैयायिकवैत्रीयिकामित्रायं अस्वमास्त् ॥

मत्तमवागंके तप्परे दोडे इतकुरयाः इतं निष्ठापितं इत्यं सकलकर्माक्षयतरकारणानुशना-विकं येत्ते इतकुरयाः ऍवितु पेक्टुर्वरिवमीक्वरं सवा मुक्तनादोडं जगन्निमांपणदोळ् कृतावर-त्वर्विवमक्रतकृत्यने यक्कमें वित पेळवेदवरसृष्टिवावाकतम् निराक्रतमाय्त ॥

मस्करीदर्शनं प्रत्याक्यातं । पूनः कयंभूताः ? नित्याः । यद्यपि प्रतिवसयवर्यर्थययाँ परिणतिख्या जरादस्ययो स्विस्मन् कुर्बन्तोऽपि विशुद्धवैतन्यसामान्यकपञ्च्याकारास्वयमाहारुम्यात् सर्वकालाधिताव्ययसात् ते निरयता न अहन्तीरस्यः । अनेन प्रतिवश्च निवस्ति वस्ति ति विश्व क्रियात् । यद्याप्ति प्रत्यात् । यद्याप्ति प्रत्याप्ति प्रत्यात् । यद्याप्ति प्रत्यात् । यद्याप्ति प्रत्यात् । यद्याप्ति प्रत्याप्ति प्रत्यात् । यद्याप्ति प्रत्याप्ति प्रत्यात् । यद्याप्ति प्रत्याप्ति प्रत्याप्ति । यद्याप्ति प्रत्याप्ति । यद्यापित प्रत्याप्ति । यद्याप्ति प्रत्याप्ति । यद्याप्ति । यद्याप्ति । यद्यापित । यद्यापित । यद्यापित्र । यद्यापित ।

मुक्तिमें आत्माक मुखका अभाव कहनेवाले सांस्यमतका निराकरण किया। वे सिद्ध निरंजन हैं अयीत नवीन आन्नवरूप कमेमल रूप अंजनसे रहित हैं। इससे मुक्तात्मा पुनः कमेमलके संसगंसे संसारमें लीट आते हैं ऐसा माननेवाला मरूरी मत खण्डित किया। वे सिद्ध निर्म हैं अर्थात् यर्पाप प्रतिसमय होनेवाली अर्थपयीयरूप परिणमन करनेवाले सिद्ध अपनेमें स्वारम्य होनेसे वे तिर्म अर्थपयीयरूप परिणमन करनेवाले सिद्ध अपनेमें स्वारम्य कर्याक्त्ययाल हैं फिर भी विद्युद्ध चैतन्य सामान्यरूप दृत्याकारके अन्वयके माहाल्यसे सदा अविनाशी होनेसे वे नित्यताको नहीं छोड़ते हैं। इससे प्रतिशण विनश्व एकसन्तानवर्षी चित्तक्षण ही परमार्थ सत् है नित्य दृत्य नहीं है ऐसा कहनेवाले बौद्ध निराकृत किये। तथा वे स्वस्थ क्ष्याच्या नामक आठ गुणीके सिद्ध हो ये गुण तो वरव्यक्षण हैं इससे उनमें वरदुमारी अनन्तानन्त गुणीका अन्वर्भाव होता है। इससे ज्ञानादि विशेष गुणीका अन्वर्भाव होता है।

१. संद्रव्य<sup>°</sup>।

मत्तमवर्गळं तप्परं दोडे लोकाप्रनिवासिनः लोक्यंते जोवावयः वदात्याः अस्मिनिति लोकः एवितप्प लोकत्रयसिनविद्याप्रवोळतनुवातर्भातदोळ निवासिगळ स्वस्तुगळ एत्तलानुं कम्मेलय-सेत्रवर्णाव मेर्गाण कमेलयानंतरमंतप्प गमनस्वाभाव्यत्ताण्यवर्गाळप्रवृवरंतिप्रदोडं लोका-प्रवर्ताणवसूर्ण्वनमनसहकारि धम्मास्तिकायाभाववर्ताणवर्माल्यदं नेर्गाणसत्वरस्लव इंतो लोकाय-१ निवासित्यमे युक्तमवर्गकं दोडेऽन्यया लोकालोकितमागाभावं प्रसंगिमुगुमिवरिदमारांगे उज्य-गमनस्वाभाव्यवर्त्ताणवं मुक्तावस्य योळिल्यु विश्वमाभावविदं मेळे मेळे योपने वि वेळव मंडलिमतं प्रस्यस्तामात्व ।

सदसिव संखो मक्किड बुद्धो णह्याह्यो य वैसेसी। ईसर-मंडलिदंसणविद्सणहु क्यं एदं ॥६९॥

सवाधिवसांस्थमस्करोबुद्धनैयायिकवैद्येषिकेश्वरमङ्गिद्दानिबृद्वणार्थं कृतमेतिद्विभेषणं ॥
 श्रीमायासुत्रविदं पृथ्वींक्तविद्येषणंग्रज्यदाहरणोल्ळेखनं तोरत्यद दृद ।

सवाजिवः सवाज्ञम्मां सांख्यो मुक्तं सुखोजिह्नतम् । मस्करो किल मुक्तानां मन्यते पुनरागितम् ॥ क्षणिकं निर्मुणं चैव बुढो यौगडच मन्यते । कृतदृत्यं त्यमीजानो मंडलो चोध्वंगामिनम् ॥ एदित् ॥

निवासिनः स्थास्तवः। यद्यपि कर्मक्षयन्त्रेशदुर्धेत्र कर्मक्षयानन्तरं तथागमनस्वाभाष्यात् ते गर्च्छन्ति तथापि क्षोकायतः जञ्ज्यममनसङ्गिरपमिस्किशयाभाषान्त तदुर्पार स्तरीदं कोकाप्रनिवासिस्यमेव युक्तं तथा, अन्यया कोकानोकिषिमामामावः प्रसाणवे । अनेन प्रात्मतः जञ्ज्वंगमनस्वाभाष्यात् मुक्तावस्यायां वर्षावस्यायां वर्षावस्यायां

सदाशिवसास्यमस्करिबृद्धनैयायिकवैशेषिकेश्वरमण्डलिदरानिबृद्षणार्थं कृतमेतिदृशेषणं ।

इत्याचार्य नेमिचम्द्र विरचितायां गोम्मटलारापरनाम पञ्चसग्रवृत्ती जीवतत्त्वप्रदीपिकास्थाया जीवकाण्डे विश्वतिप्ररूपणानु गुणस्थातप्ररूपणा नाम प्रथमोऽधिकार: ॥१॥

जाना आत्माकी मुक्ति है ऐसा कहनेवाले नैयायिक वैशेषिकों अपिप्रायका निराकरण किया। तथा वे सिद्ध कृतकृत्य हैं अर्थान कहोंने सकल कमोंका क्षय और उनके कारणादिर का अजुग्राक्षर सब कृत्य पूर्ण कर लिया है। इससे ईरेकर सदा मुक्त होकर भी जानाके वनानेमें लगा रहनेसे अकत्रकृत्य है ऐसा इंट्रवर-सृष्टिशादियोंका अभिप्राय निराकृत किया। वे सिद्ध लोकाप्रनिवासी हैं। असमें जीवादि पदार्थ देखे जाये वह लोक है। इस प्रकार तीनों लोकोंक अपभाग तजुनातवल्यके अन्तमें वे निवास करते हैं। यद्यपि वे जिस स्थानमें कर्मों का अय करते हैं कर्मों का सब करने के बाद इस क्षेत्रके जगर ही जानेका उनका स्वभाव कर्मों का अय करते हैं कर्मों को अवेत्रकानमें सहायक प्रमासिकायका अभाव होनेसे उनसे अर्थ उत्तर हो जानेका अपना होनेसे उनसे अर्थ अर्थ करने के स्थापन होने विश्व स्थापन होने से उनसे अर्थ अर्थ करने के अपनाम स्थापन करना हो युक्त है। अन्य या लोक और अल्डोकके विभागका अभाव प्राप्त होने हो। अर्थ सर्वदा करर-करर जाता हैं ऐसा माननेवाल माण्डलिक मतका निराकरण किया।।इंटा।

आगे श्री माधवचन्द्र त्रैविद्यदेव 'अष्टाविधकमीविकला' इत्यादि सात विशेषणोंका

प्रयोजन कहे हैं--

इंतु भगवबहुँत्यरमेश्वरचारबरणाराँववडंद्ववंदनानंबित-गुण्यपुंजायमान-ओमद्रायराजगुर-भूमंडलाचार्यमहावादवादीश्वररायवाबिपितामहत्तकलिब्द्वज्जनचक्रवित्त्वोमचभयपुरिसिद्धातचक -वर्ति श्रोपायपंक्रमरजोरंजितललाटपट्टं श्रोमत्केशवण्य विरचित गोम्मटसारकर्नाटकवृत्तिजीवतत्व प्रवीपिकयोळ् जोवकांडविञ्जतिप्ररूपंगळोळ्प्रयमोहिष्टगुणस्थानप्ररूग्य महाधिकारं निरू-पितसाटनु ॥

सदाशिवमत, सांख्यमत, मस्करी, बौद्धमत, नैयायिकमत, वैशेषिक मत, ईस्वरवादी, और माण्डलिकमतको दोषयुक्त बतलानेके लिए इक्त विशेषण कहते हैं। कहा है—

सदाशिव मतवादी ईश्वरको सदा कर्मसे रहित मानता है। सौक्य मुक्त जीवको सुखसे रहित मानता है। मस्करी मुक्कीं मुक्तः संसारमें आगमन मानता है। बौद्ध क्षणिक और भीग मुक्तास्माको निर्मुण मानते है। ईश्वरदादी ईश्वरको कृतकृत्य नहीं मानते। और १० मण्डळीमत आत्माको सदा उभ्वयामी मानता है।।६९॥

इत प्रकार आवार्य नेमिचन्द्र विरिचित गोम्मटसार अपर नाम पंजसंग्रहकी भगवान् अर्हन्त देव परमेदराके मुन्दर चाणकमाजीकी वन्द्रनामे प्राप्त पुष्यके पुंतन्तकच राजपुर भूनणकाचार्य महाचारी श्री अभयनन्द्री सिद्धारन चकरतीके चाणकमाजीको पृक्ति शोमित कडाटवार्व श्री केशवर्षणीके हारा रचित गोम्मटसार कर्णाटकक्की जांवतच्य प्रदीपिकाको अनुसारिणो संन्हतरीका तथा उसको अनुसारिणो पं. टोटरमण्डरचित सम्मय्त्रामणिन्द्रका नामक भाषाटोकाको असुसारिणो हिन्दी माणा टोकाम जीवकाणककी बीस महत्वराणों मेंने गुणस्थान प्रकरणणा नामक प्रथम सहा अधिकार सम्पर्ण हुआ 1118

### त्रथ जीवसमासप्ररूपणा ॥ २ ॥

#### नमः सिद्धेभ्यः । श्रीवीतरागाय नमः ॥

इंतु गुणस्थानलक्षणसंख्यादिप्रकपणानंतरं जीवसमासप्ररूपणमं प्रारंभिसुत्तं निरुक्तिपूर्व्यः कसाणि सामान्यविदं तल्लक्षणमं पेळदपं ।

जेहि अणेया जीवा जोयंते वहुविहा वि तन्जादी।

ते पुण संगहिदत्था जीवसमासात्ति विण्णेया ॥७०॥

यैरनेके जीवा ज्ञायंते बहुविद्या अपि तज्जातयस्ते पुनः संगृहीतार्था जीवसमासा इति विजेशाः ॥

आनुत्रु केलत् सद्भापरिणामस्वरूपंगळप्प धर्ममंगीळद् जोवंगळलेकगळ् पलवादोडं बहुविधं-१॰ गळु बहुप्रकारंगळावोडं तज्जातिगळु विवक्षितसामान्यकोडोकरणाँवयमैकध्यमानीतंगळरियल्पडुबु वा धर्मगळु संगृहोतात्यंगळंतकर्मीवतस्यक्तिगळजीवसमासे गळेंबरियल्पडुबुबु ।

जीवाः समस्यंते संगृहांते येयेंबु वा ते जीवसमासा इति । एवितु निर्ध्यंचनसङ्खावमृंटपु-वरिवमिवरिव समस्तसंसारिजीवसंग्रहत्रयोजनमप्प जोवसमासम्बयणं प्रारंभिसल्यटुदे वितरि-यस्पटुदु । जयवा येथैम्मॅजींवा अगेया अजेया अपि कुतो बहुविधत्वात् । न च नानासम्यसस्यः

जित्वा घातीनि कर्माणि लब्ध्वानन्तचतुष्ट्यम् ।

विश्वं येन समहिष्टमजितं तं नमाम्यहं ॥ १ ॥

एवं गुणस्थानस्रक्षणसंख्यादिप्ररूपणानन्तरं जीवसमासप्ररूपणामारचयन् निरुक्तिपूर्वकं सामान्येन तत्त्रक्षणमाह्न---

यै: सद्वयरिणामधर्मैः जीवाः, अनेके-बहबोऽपि, बहुविधाः-बहुयकारा अपि तज्ज्ञातयः विवित्ततं
२० सामान्यकोडीकरणादेकेवानीताः, ज्ञायन्ते ते धर्माः संगृहोतार्धाः अन्तर्भवितव्यवत्यः औवसमासा इति
विज्ञेषाः । जीवाः समस्यन्ते-संगृहान्ते यैः, येषु वा ते ओवसमासा इति निर्वचनात् । अनेन समस्तर्सतारि-

इस प्रकार गुणस्थानका लक्षण संख्या आदि कहनेके बाद जीव समासकी प्ररूपणाको रचते हए निरुक्तिपूर्वक सामान्यसे उसका लक्षण कहते है—

समान पर्यायरूप जिन धर्मीके द्वारा अनेक जीन और बहुत प्रकारकी भी उनकी २५ जातियाँ अर्थात् विवक्षित सामान्य अर्मके द्वारा इक्ट्रा करनेसे एकत्र किये गये जीव समृह् जाने जाते हैं, व्यक्तियोंको अन्तभूत करनेवाले उन धर्मीको जीव समास जानना। जिनमें या जिनके द्वारा जीव 'समस्यन्ते' अर्थात् संगृहीत किये जाते हैं वे जीव समास हैं ऐसी उसकी निकक्ति हैं। इससे यह जानना कि समास साराजीवांको संगृहक प्रयोजनसे जीव समासका

14

१.णज्जते मु.। २. व देकदेशनीता।

सामस्येव केवकत्रानव्यतिरेके व गम्यन्तेऽत्यस्या ज्ञातुमशक्ता अपि तज्जातपः सैव ज्ञातिपर्धेवां ते तज्जातपः संगृहीतावार्यः सम्यक् सामस्येन गृहीता सम्बंक्ताः क्षांबेक्टाः अर्थे व्यक्तयो येक्त संगृहीतावार्यः सम्यक् सामस्येन गृहीता सम्बंक्ताः क्षांबेक्टाः अर्था तज्जात्यस्तात्व ताः ज्ञात्यस्य तज्जात्वस्य तज्जात्वस्य तज्जात्वस्य सम्बंक्ष्यः सम्बंक्ष्यः सम्बंक्ष्यः व्यक्तिया यक्तिमत्यः संगृहीतात्वा त्रं सामस्येन गृहीता प्रकोक्टिताः क्षेत्रवेक्ष्यः व्यक्ष्यः यक्तियात्वा स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः सम्बंक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्षयः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्षयः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्षयः स्वक्ष्यः स्वक्षयः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्षयः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्षयः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्षयः स्वक्ष्यः स्वक्षः स्वक्षयः स्वक्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स्वक्ष्यः स

बनंतरं जोवसमासोत्पत्तिनबन्धनतस्थ्रलप्रणयनार्त्यमिवं पेळवपर । तसचदुजुगाणमज्झे अविरुद्धेहि जुदजादिणामकम्मुदए । जीवसमासा होति हु तन्भवसारिच्छसामण्णा ॥७१॥

त्रसचतुर्वगलानां मध्येऽविरद्वेर्युतजातिनामकर्मोवये जीवसमासा भवति तद्भवसादृश्य-सामान्याः ॥ त्रतस्यावरंगळ् वावरसुरुनंगळ् पर्धानापर्धातगळ् प्रत्येकसाचारणंगळ् एंबी नाल्क् युगलंगळनामकरम् प्रकृतिगळोळगे यथासं-वसविषद्धप्रकृतिगळोडने कृडिवेकेंद्रियादि जातिनाम

जीवसंबहुम्योजनं जीवसमास्त्ररूपणं प्रारम्बमिति जातस्यं। अथवा येथंमँ श्रीवा अयेया अहेया अपि कुतः? बहुतियस्यात् न च नामास्य्यस्वरः सामस्यने केवज्ञातस्य तिर्देश गम्पन्ते अत्यस्या आपि १५ त्रज्ञातस्य तिर्देश ते स्वतंत्रया त्राप्त्रर्थना अपि १५ त्रज्ञातस्य तिष्ठ त्राप्त्रस्य अपि १५ त्रज्ञातस्य तिष्ठ त्राप्त्रस्य त्राप्ति त्राप्त्रस्य त्राप्त्रस्य त्राप्ति त्राप्त्रस्य त्राप्ति त्राप्त्रस्य त्राप्ति त्राप्त्रस्य त्राप्ति त्राप्ति त्राप्ति त्राप्ति त्राप्त्रस्य त्राप्ति त्

त्रसस्थावरी बादरसूक्मी पर्यासायपीसी प्रत्येकसाधारणाविति चत्वारि युगळानि नामकमंप्रकृतीनां तन्मच्ये यथासंत्रवमविरुद्धप्रकृतिभिः सह मिलितस्य एकेन्द्रियादिजातिनामकमंगः उदये सति प्रादुर्भुताः

कथन प्रारम्भ किया है। अथवा जीव 'अणेव' अधीन अजेव हैं उन्हें जानना सम्भव नहीं है क्योंकि संसारी जीविक बहुत प्रकार है। तथा केवरखानके बिना नाना आस्ता कर पर्यक्तियों २५ को पूरी तरहसे नहीं जाना जा सकता। इसकिए यद्यपि समस्त पर्यायरूपसे जीवोंको जानना अस्तरक है किर भी समस्त रूपसे व्यक्तियों के अपनेमें समाविक करनेवाओं जो उनकी जातियों हैं वे ही जीवसमास हैं। अथवा समस्त रूपसे व्यक्तियोंको अपनेमें गीमत करनेवाओं वे जातियों विशेषसे रहित नहीं है क्योंकि कहा है— विशेषसे सून्य सामान्य गयेको सीगकी जातियों हैं हो हो हो हो स्वयक्तियों के प्रतास करहे अस्तरक करनेवाओं जातियों हो। इस स्वयक्तियों सुर्य सामान्य गयेको सीगकी करह अस्तरक अस्तरमें गीमत करनेवाओं जातिके द्वारा ३० वहुत प्रकारके भी जीव जाने जाते हैं। उन्हें जीवसमास जानना 1001

आगे जीवसमासकी उत्पत्तिके कारणोंको लिये हुए उसका रुक्षण कहते हैं—

त्रस स्थावर, बादर सुस्म, पर्याप्त-अपर्याप्त, प्रत्येक-साधारण ये चार युगल हैं। इन नामकर्मकी प्रकृतियोंमें से यथासम्भव अविरुद्ध प्रकृतियोंके साथ मिलित एकेन्द्रिय आदि कम्मे दुवयमुंटापुत्तिरस् बाहुअमूंतगळ्प तद्दभवसादृश्यसामान्यरूप जोवयम्मेगळ् जोवसमासंगळे हु-वक्कं । तद्दभवसायान्यमं बुदुते विवक्षितद्वयपत्तपर्यायास्त्रिकालगोक्षरा भवंति । विद्यन्तेऽस्मि-न्निति तद्दभवं । सामान्यम्ब्वतासामान्याम्ययः । ठब्व्यतासामान्यमं बुदु नानाकालवोळेकव्यक्ति पत्तान्ययम्ब्वतासामान्यमक्कं । डव्याव्यतपर्यायमन्ययमं बुदु । स्यासकोशकुशुलघटकपालवि पर्यायायाळेकपिणननन्तान्वताकारसम्बद्धः इत्यमविद्यपलिससस्यद्व ।

साब्दयसामान्यंगिकत्रप्यसामान्यंगळेबृबत्यं। एककालबोळ् नानाव्यक्तिगतान्वयं तिर्यं-स्सामान्यं। सद्ग्रपरिणामंगळप्य खंडमुंडग्रबलशाबलेयाविविविषय्यक्तिगळोळु गोरवादियंतते, पृष्विकायिकादि विविध जोबंगळोळेकॅप्रियरवादि धम्मगळु सद्ग्रपरिणामरूपगळ् जोवसमासंगळ-

पुर्वे बुद्द खलु तात्परमें।

् सत्तमा चतुर्यगलंगळोळ् एकंडियजातिनामकम्मंदोडने त्रसनामकम्मंदायं विरुद्धं ठोव-कमांदयमविरुद्धं, द्वांदियावि जातिनाम कम्मंचतुष्ट्यतोडने स्थावरसूक्ष्मसावारणनाम कम्मंगळूदयं विरुद्धमितर कम्मोंदयमविरुद्धमन्ते त्रसनाम कम्मेंदीडने स्थावरमूक्ष्मसावारण नामकमांद्रायं विरुद्धं होवकमंदियमविरुद्धं स्थावरनामकमंदीडने असनामकमंदियमीव विरुद्धं होवकमंदियमविर्द्धावर-

तद्भवसादृष्यनामान्यरूपजीवषर्मा जीवसमासा भवन्ति । तद्भवसामान्यं नाम ते विवक्षितद्रव्यगतपर्यायास्त्र-१५ कालगोचरा भवन्ति–विद्यन्ते अस्मिन्ति तद्भवं सामान्यं–ऊदर्ध्वतासामान्यमित्यर्थः । तच्च नानाकाले एकव्यक्तिगतान्वयरूपं भवति । द्रव्याश्रितपर्यायोऽन्वयः । स्यासकोशकृशलघटकपालिकादिष मदिव अन्विता-कारद्रव्यं तेनोपलक्यते । साद्व्यसामान्यानि तिर्यकसामान्यानीत्वर्यः । एककाले नानाव्यक्तिगतोऽन्ययस्तियक-सामान्यं सदशपरिणामाः खण्डमण्डशवलशावलेयादिविविधव्यक्तिष गोत्वादिवत । तथा पश्चित्रीकायिकादि-विविधजीवेष एकेन्द्रियत्वादिवर्माः सद्शपरिणामस्या जीवसमासा भवन्तीति खल तात्वर्ये । पुनः तेषु चतुर्व यग्छेष एकेन्द्रियजातिनामकर्मणा सह त्रसनामकर्मोदयो विरुद्धः । द्वीन्द्रियादिजातिनामकर्मचत्रृष्ट्येन सह स्थावर-सुक्षमसाधारणनामकर्मोदयो विरुद्धः इतरकर्मोदयः अविरुद्धः । तथा त्रसनामकर्मणा सह स्थावरसुक्ष्मसाधारण-... नामकर्मोदयो विरुद्ध: शेवकर्मोदयः अविरुद्ध: । स्थावरनामकर्मणा सह त्रमनामकर्मोदय एक एव विरुद्ध: जातिनाम कर्मका उदय होनेपर प्रकट हुए तद्भव सादृश्य सामान्य रूप जीवधर्म जीव समास होते हैं । जिसमें विवक्षित दृष्यगत त्रिकालवर्ती पर्याय होती हैं उसे तद्भव सामान्य कहते हैं। उसीका नाम ऊर्ध्वता सामान्य है। वह नाना समयोंमें एक व्यक्तिमें विद्यमान अन्वय रूप होता है। एक द्रव्यके आश्रित पर्यायोंको अन्वय कहते हैं। जैसे स्थास. कोश. कुमूल, घट, कपाल आदि पर्यायोंमें मिट्टी अन्वित आकारको लिये हुए द्रव्य है। अर्थान् स्थास आदि सब पर्यायोंमें मिट्टी अनस्यूत रहती है। साइइय सामान्य तिर्यक सामान्य हो कहते हैं एक कालमें नाना व्यक्तियोंमें पाया जानेवाला अन्वय तिर्वकु सामान्य है अर्थात नाना न्यक्तियोंमें जो सदृश परिणाम होता है वह तिर्यक सामान्य है। जैसे खण्डी, मुण्डी, चित-कबरी, काली, घौली आदि गायोंमें गायपना समान धर्म है। उसी प्रकार पृथिवीकायिक आदि विविध जीवोंमें एकेन्द्रियपना आदि सद्श परिणामरूप धर्म जीवसमास हैं। यह उक्त कथनका तात्पर्य है। उक्त चार युगलोंमें एकेन्द्रिय जाति नाम कर्मके साथ त्रस नाम कर्मका उदय विरुद्ध है। इसी तरह द्वीन्द्रिय जाति नाम कर्म, तेडन्द्रिय जाति नाम कर्म, चतुरिन्द्रिय जाति नाम कर्म और पंचेन्द्रिय जाति नाम कर्मके साथ स्थावर, सक्ष्म और साधारण नाम

,,

34

नामकमंबीडने सक्ष्मनामकमोंदयमों वे विद्यं शेषप्रकृतिगळदयमविद्यं । सक्ष्मनामकमंबीडने जसबादरप्रत्येकनामकर्मगळदयं विरुद्धं द्वेषकर्मोदयमविरुद्धं। पर्याप्तनामकर्मदोडनऽपरर्याप्रनाम-कर्मोदयमो वे विरुद्धमृत्रिदेल्ला कर्मोदयमविरुद्धमपर्ध्याप्तनामकर्मोदयदोडने पर्ध्याप्तनामकर्मो-बयमो हे बिरुद्रमिलहेल्ला कर्मोहयमविरुद्धं । प्रत्येकतरीरनामकर्मोहयहोडने साधारणतारीरनाम-कसोंड्यं विकृतं क्रेक्कमोंड्यमविकृतं । साधारणकारीरनासकर्मंडोडने प्रत्येककारीरनामकर्मोत्यं विरुद्धं । त्रसनामकर्मोदयमं विरुद्धीमतविरुद्धप्रकृत्युदयजनितसदशपरिणामधर्मगळ जीवसमास-ਜਨ ਰਿਜ ਦੇ ਇਸਲਪੰਧਨਾਪਕ ।।

अनंतरं संक्षेपींददं जीवसमासस्थानप्ररूपणनिमित्तमी सत्रावतारं।

बादरसहमेइंदिय बिदिचदुरिंदिय असण्णिसण्णी य पज्जनापज्जना एवं ते चोहसा होति ॥७२॥

बादरसक्ष्मैकेंद्रियदित्रिचतुरिद्रियाऽसंज्ञी संज्ञिनक्च । पर्यामापर्यामा एवं ते चतुर्देश भवन्ति ॥ एकॅद्रियक्क बादरसुक्ष्मभेददिवसेरडु भेदमप्युचु । द्वीद्रिय-श्रीद्रिय-चतुरिद्रियंगळे द विकल-त्रयक्ते सर मेदमप्पव । पंचेद्वियक्तसंज्ञिसंज्ञिगळं वरड भेदमप्पूच । इंती येळं जीवभेदक्कं प्रत्येकं पर्याप्तापर्याप्त भेदसंभवदिदमा जीवसमासंगळ संक्षेपदिदं पदिनाल्कप्यूवे दितु कातव्यमक्कु ॥

शेषकर्मोदयः अविरुद्धः । बादरनामकर्मणा सह सूक्ष्मनामकर्मोदयो विरुद्धः, शेषप्रकुत्युदयः अविरुद्धः । सूक्ष्म- १५ नामकर्मणा सह त्रसवादरप्रत्येकनामकर्मोदयो विरुद्धः शेषकर्मोदयः अविरुद्धः । पर्याप्तनामकर्मणा सह अपर्याप्त-नामकर्मोदयो विरुद्धः शेषसर्वकर्मोदयः अविरुद्धः । अपर्यासनामकर्मोदयेन सह पर्यासनामकर्मोदयो विरुद्धः शेषसर्वकमोदयः अविकद्धः । प्रत्येकशरीरनामकमोदयेन सह साधारणशरीरनामकमोदयो विकद्धः शेषकमोदयः अविरुद्धः । साधारणवारीरनामकर्मणा प्रत्येकवारीरनामकर्मोदयः त्रसनामकर्मोदयस्य विरुद्धः । एवसविरुद्ध-प्रकृत्यदयजनित्तसदशपरिणामधर्माः जीवसमासा इति जातन्या भवन्ति ॥७१॥ अथ संक्षेपेण जीवसमासस्थानानि ১० प्रस्पयति---

एकेन्द्रियस्य बादरसङ्माविति हो, विकलन्नयस्य हीन्द्रियन्नीन्द्रियन्त्र्रिन्द्रिया इति त्रयः, पञ्चेन्द्रियस्य असंज्ञिसंज्ञिनाविति हो । एवं सप्तजीवभेदाः प्रत्येकं पर्याप्तापर्याप्ताम्यां गुणिताः संक्षेपेण चतुर्दशजीवसमासा

कर्मका उदय विरुद्ध है। अन्य कर्मों हा उदय अर्थात त्रस. बादर और प्रत्येक नाम कर्मका उदय अविरुद्ध है। तथा त्रसनाम कर्मके साथ स्थावर, सदम और साधारण नाम कर्मका २५ उदय विरुद्ध है, शेष कर्मका उदय अविरुद्ध है। स्थावर नाम कर्मके साथ एक त्रस नाम कर्मका उदय ही विरुद्ध है, शेष कर्मीका उदय अविरुद्ध है। बादर नाम कर्मके साथ सूक्ष्म नाम कर्मका उदय विरुद्ध है, शेष कर्मीका उदय अविरुद्ध है। सुक्ष्म नाम कर्मके साथ त्रस. बादर, और प्रत्येक नाम कर्मका उदय विरुद्ध है, शेष कर्मीका उदय अविरुद्ध है। पर्याप्त नाम कर्मके साथ अपर्याप्त नाम कर्मका उदय विरुद्ध है, शेष सब कर्मीका उदय अविरुद्ध है। ३० अपर्याप्र नाम कर्मके उदयके साथ पर्याप्त नाम कर्मका उदय विरुद्ध है। शेष सब कर्मीका उदय अविरुद्ध है। प्रत्येक शरीर नाम कर्मके उद्यके साथ साधारण शरीर नाम कर्मका उदय विरुद्ध है शेष कर्मीका उदय अविरुद्ध है। साधारण शरीर नाम कर्मके साथ प्रत्येक शरीर नाम कर्मका उदय और त्रसनाम कर्मका उदय विरुद्ध है। इस प्रकार अविरुद्ध प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न हए सदश परिणाम रूप धर्मको जीवसमास जानना चाहिए।।७१।।

तदनंतरं विस्तरजीवसमासप्ररूपणार्थमी गाथासत्रमं पेळदपर ।

भू आउ तेउ वाऊ णिच्चचदुःगदिणिगोदधृलिदरा । पत्तेयपदिटिठदरा तस पण पुण्णा अपुण्णदमा ॥७३॥

भू अप्रेजोवायवो नित्यवतुर्गीतिनिगोवस्यूलेतराः । प्रत्येकप्रतिष्ठितेतरौ त्रसपञ्चपूर्ण्णा-५ पुर्णोद्वकाः ॥

सूकायिका कायिक नेजस्कायिक नायुकायिक गण्डू वनस्पतिकायिकंगळोळु निस्पतिगोव-साधारणवृत्तींशिनागेवसाधारणमेंवितियार जीवभेदेगळो प्रत्येक वावरसुक्तिविक्तयिव हावस् भेदंगळपुत्र । प्रत्येकदारीर वनस्पतिकायिकक प्रतिष्ठिताऽप्रतिष्ठितभेवित केन्द्र भेदंगळपुत्र । ह्राँद्वियात्रींद्वियात्रीरिद्याते वो विकलेद्वियक मूट भेदंगळ पुत्रेवीत्वयक्ति सिक्तायेवित्यन्ति नीवित्य स्वाप्तिक्रेवीय-१० भेर्डु भेदंगळपुत्र । इंतु त्रसक्वेद्ध भेदंगळपुत्रिवतेल्यम् कृष्टियो दुर्गुवित्यन्त् जीवसमानंगळपुत्र । इवक्केल्लं प्रत्येक पर्याप्तकं निक्त्यप्त्राक्तं क्रक्यप्ययोक्तकं वित्तु मूट विकत्यमुळ्ळवरिट गूर्गरदं गुणियिसिवोडे विदत्तरीदं जीवसमानंगळ समर्पवातात्रकेवीभेदोगळपुत्र ॥५०॥

तदनंतरमी सप्तपंचाशञ्जीवभेदंगळगवांतरिवशेषप्रदर्शनात्यं स्थानाद्यधिकारचतुष्टयमं पेळवयं ।

१५ मदन्ति ॥७२॥ अय विस्तरजीवसमासान प्ररूपयति --

भूकायिकारकायिकतेवस्कायिकवावृक्षयिकाः वनस्यतिकायिकेषु नित्यनियोदसाधारणवनुर्गतिनियोद-साचारणाविति यद्वेदाः । प्रत्येकं वादरप्रक्षमविति द्वादस । प्रत्येकसरोरवनस्यतिकायिकस्य प्रतिष्ठिताप्रति-ष्ठिताविति द्वो । द्वीद्यवनित्ययवनुरितिस्या हित त्रयः । यञ्चीन्द्रयस्य वसीक्षात्रिणञ्चीन्द्रयाविति द्वो एवं सर्वे पित्रकारकोनविद्यातिवीवसमासा भवन्ति । एते सर्वेऽपि प्रत्येकं पर्यासकाः निवृत्यवर्णासका व्यध्यपर्यासकाञ्च २० भवन्तीति विस्तरतो बीवसमासा समयञ्चाश्वद्येदा भवन्ति ॥७३॥ व्यथ्या ससपञ्चाशव्यत्रीवभेदाना अवान्तर-विवेशपर्यनार्थस्यान्ति

आगे संक्षेपसे जीवसमासोंके स्थान कहते हैं-

एकेन्द्रियके बादर और सुरुम दो भेद, बिकलत्रयके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय ये तीन भेद, पंचेन्द्रियके सींझ और असाझी ये दो भेद, इस तरह ये सात जीवभेद हुए। प्रत्येक २५ भेदको पर्याप्त और अपयोक्षसे गुणा करने पर संक्षेपसे चौदह जीयसमास होते हैं।।७२।।

आगे विस्तारसे जीवसमासोंको कहते हैं-

पृथ्वीकायिक, अथकायिक, तेजनकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिकों में नित्य निगोद साधारण तथा चतुर्गीत निगोद साधारण ये छह भेद हुए। प्रत्येकके बादर और सुरुम भेद होनेसे वारह हुए। प्रत्येक द्रारोर वनस्पतिकायिकके सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित ये दो भेद हैं। दोहिन्द्र तेडिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ये तीन विकल्प्त्रय हैं। पंचेन्द्रियके असीक्ष पंचेन्द्रिय और सींज पंचेन्द्रिय ये दो भेद, ये सव मिलकर उन्नीस जीवसमास होते हैं। इन सबमें भी प्रत्येक पर्यात, निकृत्यायाप्रक और लब्ब्ययाग्रिक होते हैं। इस प्रकार विस्तारसे जीव-समासके सचावन भेद होते हैं॥७३॥

आगे इन सत्तावन जीव भेटोंके अवान्तर भेद बतलानेके लिए चार अधिकार  $^{84}$  कहते हैं—

ę۰

# ठाणेहि वि बोणीहि वि देहोगाहणकुलाण मेदेहि । जीवसमासा सच्चे पह्नविदच्या जहाकमसो ॥७४॥

स्थानैरिप योनिभिरिप देहावगाहनकुलानां भेदैर्जीवसमासा सर्वे प्ररूपियतव्याः यथा कम्रजः ॥

स्थानंगळिवम् योनिगळिवम् वेहावगाहनंगळिवम् कुलंगळ भेवंगळिवमुस्लग जीवसमासंगळु व्याक्रमदिवं प्रवक्तपरिपाट्यनितिक्रमदिवं प्रस्पायितव्यंगळक्कं ॥

अनंतरं यथोद्देशस्तवा निव्देशः एंबो न्यायदिदं प्रयमोहिष्टजीवसमासस्यानाधिकारब प्रकृषणात्थेमो गाया जनष्ट्यमं पेळवपं।

> सामण्ण जीव तसथावरेसु इगिवियलसयल चरिमदुगे । इंदियकाये चरिमस्स य दुतिचदपणगमेदजुदे ॥७५॥

सामान्यजोवस्त्रसस्यावरयोरेके विकल सकले चरमद्विके इंद्विये कार्ये घरमस्य च द्वित्रचतु.पंचभे द्युते ॥ एंदितस्लिपुपयोगक्कश्रवमुळ्ळ सामान्यजोवने।ळु ब्रब्यास्थिकतयविषय-मागि माइल्यडन्तिर्लोड् जोवसमासस्यानमक्कं।

संयहनयगृहीनार्यभेरकञ्चवहारनविविवक्षेत्रेळ संसारिजीवक्के प्रथमभेरंगळप त्रसस्या-वरंगळ दंगी करिसल्पट्ट वेरडु जीवसमासस्यानंगळक्कुं। मनसम्यप्रकारिवर्ड व्यवहारिवर्क्षयोळे १५ केंद्रिय-विकर्लेद्रिय-सक्लेद्रिय-सक्लेपळप्य मुरुजीवभेर्वगळोळि चिक्रतंगळ मुरुजीवसमासस्यानं गळपुष्ठितु मुबेल्ळेडेयोळ प्रकारांतर गळिंदं व्यवहारनयविक्ययियस्पड्यु परं से दोडे—एकेंद्रिय-विकर्लेद्रियंगळ कडेय सक्लेंद्रियक्कसंत्रि संज्ञिभेदड्यमागुसिरल् नाल्कु जीवसमासस्यानंगळपुर्व

स्थानरित योनिभिरित देहाबगाहनेरित कुछानां मेदैरांव सर्वे ते जीवसमासाः, ययाक्रमं-प्रवक्तपरि-पाट्यनिक्रमोण प्ररूपितव्या भवन्ति ॥७४॥ अब यथोड्यन्तवा निर्देश इति न्यायेन प्रबमीहिष्टनीयसमास- २० स्थानाथिकारं गाथाचनुष्टयेनाह्-

तत्रोपयोगलक्षणसामान्यजीवे द्रथ्याविकतयेन विषयीकृते जीवसमासस्वानमेकं, संबहनवगृहीतार्यभेदरू-व्यवहारनविवक्षायां संसारिजीवस्य प्रथममेदौ त्रसस्यावराविषकृतौ इति जीवसमासस्वाने दे । पुनरस्यप्रकारेण व्यवहारनयविवक्षायाः णकेन्द्रियविककोन्द्रियजीवानिषकृत्यः जीवसमासस्यानानि त्रीण । एवमग्रेऽनि सर्वत्र

स्थानों के द्वारा, योनियों के द्वारा, झरीरकां अवगाहना के द्वारा और कुळों के भेदीं के २५ द्वारा वे सब ही जीवसमास आगमको परिपार्टीका उल्लेयन न करके प्ररूपण करने के योग्य हैं।।अधा

आगे 'उदेशके अनुसार निर्देश होता है' इस न्यायके अनुसार प्रथम कहे जीवसमास स्थानाधिकारको चार गाथाओंसे कहते हैं—

हार्गाधिक नयसे उपयोग लक्षणसे युक्त सामान्य जीवको महण करनेपर जीव समास- ३० का स्थान एक है। संमहनयसे गृहीत अर्थका भेद करनेवाले ज्यवहारनयकी विवक्षासे संसारी जीवके प्रथम दो भेद जस और स्थावर अधिकृत होनेसे जीवसमासके स्थान दो हैं। पुन: अन्य प्रकारसे ज्यवहारनयकी विवक्षा होनेपर एकेट्रिय, विकलेट्रिय और सक्रिटेट्रिय जीवोको अधिकृत करके जीवसमासके स्थान तीन हैं। इसी प्रकार आगे भी सर्वत्र प्रका-

₹0

हांगे एकद्वित्रिचतुःपींचद्रियभेदद्दिः पंचजीवसमासस्यानंगळप्युवंसे पृथिव्यप्तेजीवायुवनस्यति-वड जीवसमासस्थानंगळप्पवंते पथिवयम् जीवायुवनस्पतिकायिकंगळेवित् विकलेंडियसकलेंडियंगळे दे रहींवत पंत्रस्थावरकायंगळं कडेय त्रमकायद स्वानगळपुर्वते पंचस्थावरकायंगळ् विकलेडियमसिज्ञसित्रपंचीहयमे वितु मृदं असकायसेवंगळ् कृडि येंदु जीवसमासस्थानंगळप्यु । बहुंगे पंचस्थावरकायंगळुं डिजिबनुर्पचेडियमे वी नाल्कु त्रसकायंग्लीमतो भत्त जीवसमासस्थानंगळप्यवहंगे पंचस्थावरकायंगळं हित्रिचत्रिरिंद्रयंगळं संज्ञिपंचेंद्रियमुमसंज्ञिपंचेंदियमु मेंदितु पंचत्रसकार्यगळ् दितु पत्तुं जीवसमासस्यानंगलपुतु ॥

> पणजुगले तससहिए तसस्स द्तिचदुरपंचमेदजुदे । छद्द्गपचेयम्मि य तसस्स वियचद्रपणग-मेदजुदे ॥७६॥

पंचयुगले त्रससहिते त्रसस्य द्वित्त्रचतुःपंचभेदयुते । षडद्विकप्रत्येके च त्रसस्य त्रिचतुः पंचकभेवपुते ॥ अंते पंचस्यावरकार्यगळु प्रत्येकं बादरसूक्तभेवींववं द्विप्रकारमणुदरिद पत् स्यावरकार्यगळ् त्रसकारमुमित एकावशजीवसमासस्यानगळप्यवदंगे पत्तं स्थावरकार्यगळ प्रकारास्त्र रैव्यंबद्वार् नयविवक्षा जातव्या । तद्यथा-एकेन्द्रियविकलेन्द्रियौ तथा अस्त्यस्य सकलेन्द्रियस्य अस्ति-संजिभेदौ च मिलित्वा जीवसमासस्यानानि चरवारि । तथा एकदित्रिचतःपञ्चेन्द्रियभेदजीवसमासस्यानानि पञ्च । <sup>१५</sup> तथा पथिन्यसेओवायवनस्पतित्रसकायिकभेदात् जीवसमासस्यानानि षट्। तथा पृथिव्यसेजावायुवनस्पति-कायिका, पद्म अन्त्यस्य च त्रसकायस्य विकलेन्द्रियसकलेन्द्रियौ दाविति मिलित्वा जीवसमासस्यानानि सप्त । तथा स्थावरकायाः पञ्च विकलेन्द्रियामंत्रिसंत्रिपञ्चेन्द्रियाश्च त्रयो मिलित्वा जोवसमासस्थानान्यशौ । तथा स्यावरकायाः पञ्च द्वित्रिचतः पञ्चेन्द्रियाश्च चत्वारः मिलित्वा जीवसमासस्यानानि नव । तथा स्थावरकायाः पञ्च दित्रि बतरिन्द्रियासंज्ञिनंज्ञिपञ्चेन्द्रियाश्च पञ्च मिलित्वा जीवसमासस्थानानि दश ॥७५॥

तया स्थावरकायाः पञ्चापि बादरसङ्माः त्रसकायश्चेति जीवसमासस्यानान्येकादशः। तथा स्थावरकायाः दश विकलेन्द्रियसकलेन्द्रियो चेति जीवसमासस्थानानि द्वादश । तथा स्थावरकाया दश त्रमकायस्य विकला-रान्तरसे नयविवक्षा जानना । वह इस प्रकार है-एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, तथा अन्तिम सकलेन्द्रियके असंजी और संज्ञी भेद सिलकर जीवसमासके स्थान चार है। तथा एकेन्द्रिय. दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौडन्द्रिय और पंचेन्द्रियके भेदसे जीवसमासके स्थान पाँच है। तथा २५ प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रसकायिकके भेदसे जीवसमासके स्थान छह हैं। तथा पृथिबीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायु-कायिक, बनस्पतिकायिक पाँच और अन्तिम त्रसकायके विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय ये दो भेद मिलकर जीवसमासके स्थान सात हैं। तथा स्थावरकाय पाँच और विकलेन्द्रिय, असंज्ञि-पंचेन्द्रिय और संक्षि पंचेन्द्रिय भेद मिलकर जीवसमासके स्थान आठ हैं। तथा स्थावर ३० काय पाँच, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये चार मिलकर जीवसमासके स्थान नी हैं। तथा स्थावरकाय पाँच और दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंक्रिपंचेन्द्रिय, और संज्ञिपंचेन्द्रिय ये पाँच मिलकर जीवसमासके स्थान इस होते हैं ॥७५॥

तथा स्थावर काय पाँचों भी बादर और सुक्ष्म तथा त्रसकाय मिलकर जीव समासके स्थान ग्यारह होते हैं। तथा स्थावरकाय दस और विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय ये मिलकर जीव-

३५ १. म<sup>े</sup>लुक्कमि<sup>°</sup>।

विकलें विवसकलें विवसे वर्षित से रहे त्रसकायमुमित् द्वादशजीवसमासस्थानंगळप्पर्वावते स्यावरकायंगळं त्रसकायद विकलाऽसंज्ञिसंज्ञिपंचेंद्रियभेदंगळमर्शवत त्रयोदशकोवसमासस्यानं-गळप्यबंते पत्तं स्थावरकायंगळं त्रसकायद द्वित्रिचतःपंचेवियंगळं ब नात्कृ मित चतदुर्देश जीव-समासस्थानंगळप्यवहंगे पत्तं स्थावरकायंगळं त्रसकायव द्वित्रिवतारद्वियंगळमसंत्रितंत्वायं द्वित्रवतारद्वियंगळमसंत्रितंत्वायं में बर्द्धानत पंचवशाबीवसमासस्यानंगळप्युवंत पृथिव्यमे जोवायुकायिकंगळं साधारणवनस्पतिय निस्यानगोदस्तरर्गतिनिगोदंगळींमतारकां बादरसुक्ष्मभेदद्विं पन्नेरडं भेदंगळं प्रत्येकवनस्पतियु-मित स्थावरकायत्रधोदशभेदगैळं त्रसकायद् विकलासंज्ञिसंज्ञिभेदत्रयमुमित् बोडश जीवसमास-स्थानगळ्यवी प्रकारदिहं स्थावरकायंगळ्यदिसरं त्रसकायद द्वित्रिचतःपंचेद्वियभेदंगळोळ्नात्क मिन्त सप्तवज्ञजीवसमासस्थानंगळप्यवंते त्रयोदशस्थावरकायंगळ त्रसकायद द्वित्रवर्तारद्वियासंज्ञि-संज्ञिपंचेद्रियंगळे बय्द् मितंष्टादश जीवसमासस्थानंगळपूर्व ॥

सगजगरुम्मि तसस्स य पणभंगजुदेस होति उणवीसा ।

एयादणवीसोनि य इगिबितिगुणिदे हवे ठाणा ॥७७॥

सप्तयुगले त्रसस्य च पंचकयतेषु भवन्त्येकान्नविश्वतिः । एकाछेकान्नविश्वतिपर्यतं एक-हित्रिभिर्पुणिते भवेयुः स्थानानि ॥ अहंगे पृथिव्यप्तेजोवायुनित्यचतुर्गतिनिगोदसाधारणवनस्पति-

सजिसंजिपञ्चेन्द्रियास्त्रयः इति जीवसमासस्थानानि त्रयोदशः। तथा स्थावरकाया दसः त्रसकायस्य द्वित्रिचतः- १५ पञ्चीन्द्रयाश्चरवारव्वेति जीवसमासस्थानानि चतुर्दशः। तथा स्थावरकाया दशः त्रसकायस्य द्वित्रिचतुरिन्द्रिया-संजिसंजिपञ्जेन्द्रियाः पञ्ज चेति जीवसमासस्थानानि एञ्चद्रज्ञ । तथा पथिन्यप्तेजोबायकायिकाः साधारणवनस्पते-नित्यनिगोदनसर्गतिनिगोदौ चेति वहपि बादराः सध्माश्च प्रत्येकवनस्पतिदचेति स्थावरकायास्त्रयोदश त्रसकायस्य विकलामंत्रिमंत्रितस्त्रयद्वेति जोवसमासम्बानानि बोद्रज्ञ । तथा स्वावरकायास्त्रयोदका त्रसकायस्य दित्रिवतः-पञ्चेन्द्रियाञ्चन्त्रारुचेति जीवसमासस्यानानि समद्वा । तदा स्वादरकायास्त्रगोद्दा त्रसकायस्य दित्रिचन- २० रिन्दियामंत्रिमंत्रिपकेन्द्रियाः एक बेति जीवनमामस्यानास्यहराद्वा ।।७६।।

तया प्रविज्यप्तेजोवायनित्यचतर्गतिनिगोदाः षडिप बादगः सक्ष्मास्च प्रत्येकवनस्पते प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितौ दित्रिचतरिन्दियासंजिसंजिपञ्चेन्द्रियारचेति जीवसमासस्यानान्येकाश्रविशतिः । एवमकानि सामान्यजीवरूपैक-

समासके स्थान बारह हैं। तथा स्थावरकाय दस और त्रसकायके विकलेन्द्रिय, असंब्रि पंचेन्द्रिय, संज्ञिपंचेन्द्रिय ये तीन मिलकर जीवसमासके स्थान तेरह होते हैं। स्थावरकाय दस २५ और त्रसकायके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये चार भेद मिलकर जीव-समासके स्थान चौदह है। स्थावरकाय दस और त्रसकायके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुइन्द्रिय, असंज्ञिपंचेन्द्रिय, संज्ञिपंचेन्द्रिय ये पाँच भेद मिलकर जीवसमासके स्थान पन्द्रह है। तथा पृथिवीकायिक, अष्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, साधारण वनस्पतिके नित्यनिगोद, चतुर्गतिनिगोद् ये छह भी बादर और सुक्ष्म तथा प्रत्येक बनस्पति ये स्थावरकाय तेरह और ३० त्रसकायके विकलंग्द्रिय, असंक्षि, संज्ञि ये तीन भेद मिलकर जीवसमासके स्थान सोलह हैं। स्थावरकाय तेरह और त्रसकायके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये चार भेद मिलकर जीवसमासके स्थान सतरह होते हैं। तथा स्थावरकाय तेरह और त्रसकायके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंक्षिपंचेन्द्रिय, संक्षिपंचेन्द्रिय ये पाँच भेद मिलकर जीवसमासके स्थान अठारह होते हैं ॥७६॥

तथा प्रथिवीकाय, अप्काय, तेजकाय, वायकाय, नित्यनिगोद, चतुर्गतिनिगोद ये

कायंग्रजे वितारं प्रत्येकं बादरमुक्ममेबीददं यन्तेरङ् भेदंगज् प्रत्येकवनस्पतियप्रतिष्ठिताप्रति-ष्ठितभेदंगळेर्ड्डमित् स्वायरकायिकवतुर्वहात्रेदंगज् नतकायव विजयत्तिरिवयंग्रज्ञसिक्तार्वात् पंचेत्रियंग्रज्ञमे बर्ज्डमित् एकान्गविज्ञतिकोवसमासस्यानंगळपूर्वेत् पेळस्यूह सामान्यजीवस्येक-स्वानाविग्रज्ञकान्तर्यकातिन्मेदस्यानंगज्जे स्वार्थिक सर्वार्थिक मूर्तरदं गुणियिसस्यहृतपुत्रु । ५ यथाक्रसमेकान्तर्यवक्षात्रिनेदस्यानंगज्जम्यात्रिज्ञवस्यानंगज्ज्ञसमयेवात्रत् भेदस्यानंगज्जमपुत्रु ।

सामण्णेण तिपंती पढमा विदिया अपुण्णमे इदरे ।

पज्जने लद्धियपज्जनेऽपदमा हवे पंती ।।७८॥

सामान्येन त्रिपङ्क्तः प्रयमा द्वितीयाऽपूर्णके इतरे। पर्याप्त करूप्यपर्याप्तेऽप्रयमा भवेत्पङ्किः।।
इन्त पेळल्पट्टेकाद्येकोत्तरमागेकान्नविद्यतिविकल्पस्यानंगळन्न् वं विकागळाणि केळकेळ्ये तिर्द्यं१० ककागि स्थापितल्पडुवर्वतु स्थापितल्पट्ट मूर्व पंक्तिगळोळ्यवसर्यक्ति पर्याप्तादिविवसेयं माइदे
सामान्याळापरिवं गृणियितल्पट्टुडु । तदबस्यास्वरूपदिविक्तिकक्तुं । दितीयपंक्ति पर्याप्तभेवसप्प पर्याप्तिवर्व्यपर्याप्तमेवेरङ् भेवविवं गृणियित्तल्पडुजुद् । अत्रथमा ल्तीयपंक्तिपर्याप्तमेवत्यपर्याप्तमेवत्यपर्याप्तमेवत्रवर्याद्वाप्तस्य मुख्यपर्याप्तमेवत्यपर्याप्तमेवत्यवर्याप्तमेवत्यपर्याप्तमेवत्यपर्याप्तमेवत्यपर्याप्तमेवत्यपर्याप्तमेवत्यपर्याप्तिवे ग्रीप्तिस्वल्युक्तिया एविवरिवं पारिकोध्यन्यायविवं रातीय१५ पंक्ति मृहोतस्याप्त्यु । इल्लि सामान्यप्रथमयंक्तिय युति । युत्त । १ श्रुप्ति १९ । क्रोप २० । दले

स्थानादीनि एकोनिबर्रातमेदस्थानपर्यन्तानि एकेन द्वास्या त्रिभिर्मुणितानि यथाक्रमं एकोनिबर्रातमेदस्थानानि अस्टात्रिशर्पमेदस्थानानि ससम्ब्राशर्पमेदस्थानानि च भवन्ति ॥७०॥ अय एक-द्वित्रिगुणकारकारणं प्ररूपाति— प्राप्तकेत्रालेकोत्तरैकाप्रविद्यातिविकरूपस्थानानां तिस्यः यङक्योऽपायः कर्तव्याः। ताम प्रयमा पर्शकः

त्रापुक्तकार्वकारास्त्रात्वात्वाताव्यवस्थ्यस्यामा (तकः २५ स्वायः १ स्वयः १ पापु अन्य २०००) । पापु अन्य २००० । पर्यातादिविद्यासाहृत्वा सामान्यात्वापेन गुण्यिवस्था । दिशोषा पृष्टांकद्वार्ट्यम् वयस्य । द्वितोयपृष्टांकर्तवार्यस्य प्राप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थय । द्वितोयपृत्तिवार्यस्य स्वर्कत्वार्यस्य । द्वितोयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयप्तिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्थयपतिकस्य

छहां बादर और सूक्ष्म, प्रत्येक बनस्पतिके सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेद, दोइन्द्रिय, तइन्द्रिय, चतुर्पिन्द्रय, अमंद्भिपेनेन्द्रिय, संक्षिपेनेन्द्रिय, यं सब मिलकर जीवसमासके स्थान उन्नीस होते है। इन प्रकार सामान्य जीवरूप एक स्थानसे उन्नीस भेद पर्यन्त स्थानोको एक, दो २५ और तोनसे गुणा करनेपर यथाकम उन्नीस भेदस्थान, अङ्गीस भेदस्थान और सत्तावन भेदस्थान हाते है ॥७०॥

आगे एक दो और तीनसे गुणकार करनेका कारण कहते हैं-

पहले कहे पकसे लेकर उन्मौस भेदस्थानोंकी तीन पंक्तियों नोचे-नोचे करनी चाहिए। उनमें-से पहली पंक्तिको तो पर्याप्त-अपर्याप्त आदिकी विवक्षा न करके सामान्य आलापसे । गुणा करना चाहिए। और अपर्याप्त भेदसे गुणा करना चाहिए। और अप्रयाप्त भेदसे गुणा करना चाहिए। और अप्रयाप्त भेदरें से त्याप्त करना चाहिए। स्वर्ष पर्याप्त निहस्यपर्याप्त अप्त तान भेदोंसे गुणा करना चाहिए। यद्यपि दूसरी और तीसरी होनों ही पंक्तियाँ अप्रयम हैं फिर भी द्वितीयाका नाम लिया है इसलिए अप्रयम से पारिशेष्ट न्यापसे तीसरी का हो प्रदृष्ण किया है। इन तीनों पंक्तियों के समस्त भेदोंका जोड़ लानेके लिए 'गुंडभूमिजोगदले पदगुणि है। इन तीनों पंक्तियों के समस्त भेदोंका जोड़ लानेके लिए 'गुंडभूमिजोगदले पदगुणि है।

३५ १. म प्रसक्तिसुत्तिरस्तु।

۶.

१०। पद गुणिबं १०। १९। रूज्यधनं १९०। द्वितीयपंक्ति यृति । आदिमुख २। भूमि ३८। जोग४०। बळे २०। पदगुणिबं २०।१९। पदमणं भवनि ३८०॥ तृतीयपंक्तियृति मुख ३। भूमि ५७।जोग६०।बळे ३०।पद गुणिबं ३०।१९।पदवणं होदि ५७०॥

तदनंतरमेकेंद्रियविकलत्रयजीवसमासस्थानंगळवेरसु पंचेंद्रियगतजीवसमासस्थानविशेष-

प्ररूपणारथं गाथासूत्रद्वयमं वेळदपरः ।

इगिवण्णं इगिविगले असण्णि-सण्णिगय-जलथलखगाणं । गन्भभवे सम्प्रन्थे दुतिगं भोगथलखचरगे दो हो ॥७९॥

एकपंचाशदेकविकले असंजिसंज्ञिगतज्ञःस्यलखगानां गर्भभवे सम्मूच्छिमे हो त्रयो भोगस्यलसचरके हो हो ।

अज्बवमलेच्छमणुए तिदु भोगकुभोगभृमिजे दोहो।

सुरणिरए दोहो इदि जीवसमासा हु अडणउदी ॥८०॥

आर्ट्यस्रेंस्छम् पुष्पे त्रयो हो भोगकुभोगभूमिजे हो हो । सुनारके हो हो इति जीवसमासाः खत्वपानवृतिः ॥

सप्तयुगलंगळप्पेकेंद्रियंगळ्ये चतुर्दंश जीवसमासंगळ्ं विकलेंद्रियदित्रिवतुर्रित्रियंगळम्र्रित्तु पदिनेळु जीवसमासस्थानंगळपर्याप्तनिवृत्यपर्याप्तलब्यपर्याप्तमं च मूर्व भेदंगळिटं गुणिविसस्प- १५ ट्टोडेकपंचाशत्संख्या समन्वितंगळमुगमंगळे वितु प्रपंचिसस्पट्द्विक्ल ।

मत्तं कम्मंभूमियोळु पंचेडियतिस्यैवरप्पकलवरस्यलचरस्याचरंगळगे प्रत्येकमसंत्रिसंत्रि विकल्पदिदं षट्स्थानंगळणुवा षट्स्थानंगळ्यां प्रत्येक गर्क्सकरोळु पर्य्यातनिर्वृत्यपर्य्यात्र में दि-

भूमि १९ जोग २० दके १० पदगुणि दे १० । १९ । लब्बबृतिः १९० । द्वितीयमङ्कोः मृह २ भूमि ३८ जोग ४० दके २० पदगुणि दे २० । १९ पृतिः ३८० । तृतीयमङ्कोः मृह ३ भूमी ५७ जोग ६० दले ३० पदगुणि दे २० २० ४ १९ पृति ५७० । । ७८ । अर्थकेन्द्रियिकल्डवभीवसमासिम्प्रितपञ्चेन्द्रियगतकोवसमासस्यान् विशेषान् नालाक्ष्योत्राह्न

एकेन्द्रियसप्तपुनलहिनिबनुरिन्द्रियाः पर्योच्तिन्द्र्ययां परस्कानम्बन्धाः इत्येकेन्द्रियोषकलेन्द्रियेषु एकपञ्चालत् । तिर्गमतो कर्मभूमिजलस्यलखचरालयोधीप प्रत्येकससीक्षणिको भूत्वा पर्, ते च गर्भजेषु पर्योचनिन्द्रप्ययन्ति संमुख्तियेषु च पर्योचनिनृत्यपर्योचलक्षम्यपर्योचा इति विशत् । भोगभूमिसीनार्गजस्यल- २५

पदधनं होदि' इस करण सूत्रके अनुसार प्रथम पंक्तिका मुख १, मूमि १९, होनोंको जोड़ने-पर २०, आधा करनेपर १०, और उसको पद १९ से गुणा करनेपर १९.४ १० = १९० भेद होते हैं। दूसरी पंक्तिका मुख २, मूमि ३८, जोड़नेपर ४०, आधा करनेपर २०, उसमें पदसे गुणा करनेपर २० ४ १९ = ३८० सर्वथन होता है। तीसरी पंक्तिका मुख ३, मूमि ५७, जोड़ ६०, आधा ३० को पदसे गुणा करनेपर १९.४ २० = ५७० सर्वथन होता है। १।७८।।

आगे एकेन्द्रिय और विकर्तन्द्रय जीवसमासोंके साथ पंचेन्द्रियगत जीवसमासोंके

भेदोंको दो गायाओंसे कहते हैं--

एकेन्द्रियके सात युगल और टोइन्ट्रिय, तेइन्ट्रिय, चौइन्ट्रिय ये सतरह पर्याप्त, निवृत्य-पर्याप्त और ल्डस्थ्यर्याप्त होते हैं अतः एवेन्ट्रिय और विकलेन्ट्रियोके इन्यावन जीवसमासों-के स्थान होते हैं। तिर्यंच गतिमें पंचेन्ट्रिय कर्ममुमिया तिर्यंच जलवर, थलचर और नम- तरेडरेड्र बहिल संस्विच्छमरोज् यथ्यांत्र निब् त्याययांत्र लब्ध्यययांत्र रेडितु मूह मूर्ड अवंगळुमें वि-मतैवेडु संबविसुगुमें दु गुणियसङ्ग कम्ममूमिजतियंवर जीवसमासस्थानंगळम्बस्याङ्ग । भोग-भूमिजतिययंवस्थलवरहं त्वारहमप्य संज्ञिगळगव्यंज्ञह गळ्योयेयय्यांत्रनिब्द्यायय्यांत्र रेवेरडेरड् भेवंगळित्ं भोगभूमियोज् तिर्यवस्यां नाल्कुजेवसमासस्यानंगळ् इंतु तिर्य्यगातियोज्ञ्यंवेडिय-

कामंत्रूमित्रमतुष्ठपराध्यांबंडजराय गञ्जंजराज्यो पर्ययोगितवृंत्यपर्याप्तरे बेरडेजपुषु । संमू-च्छिमर्गे स्टब्स्यपर्याप्रमेयवकुमग्यविकत्यमित्स्युक्तरायां मूरे जीवसमासस्यानंगळू । म्लेक्स्यं स्टब्स्यक्याप्त्रमेयविकत्यमित्स्यकुमायविकत्यमित्स्यकुमायविक्रमायविक्रयाम् स्टब्स्यकुमायविक्रयाम् । स्टब्स्यक्याप्त्रमेव वेरडेरडे वेर भेरमाळ्तु । भोगन्नूमित्रकर् कुभोगन्नूमित्रक्रमें वी मनुष्यगञ्जेबरमाज्यो पर्याप्तिव वेर्यास्यक्याप्त्रमेव वेरडेरडे वेर भेर्याळ्तु भोगन्नूमित्रक्यम् वात्रक्यमायविक्रमेव समासस्यानंगळ्यु वेवरीळं नारकरोजे ई योपयविक्रमें पर्याप्तिव विक्रयप्ति रेवरडेरडे जीव-समासस्यानंगळपुषित्र जनुष्ठानिकराजे ई योपयविक्रमें पर्याप्तिक्याण्याप्ति सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य स्वान्त्रक्यम् कुक्तिक्रमायविक्रमेव क्षित्रमायविक्रमेव सम्बन्धस्य स्वान्त्रक्यम् एक्स्यवान्त्रक्याप्तिक्यम् सम्बन्धस्य स्वान्त्रक्यम् स्वान्त्रस्य स्वान्त्रक्यमित्रस्य स्वान्त्रस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य स्वान्त्रस्य सम्बन्धस्य स्वान्त्रस्य स्वान्त्रस्य स्वान्त्रस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य स्वान्त्रस्य सम्बन्धस्य स्वान्त्रस्य सम्बन्धस्य सम्वनस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्यस्य सम्बन्धस्य सम्

चर होते हैं तथा तीनों भी असंजी और संजी होनेसे छह भेद हुए। उनमें जो गर्भज होते हैं वे पर्योग्त, निवृत्यपर्याग्त होते हैं। असे सम्मूर्णन होते हैं वे पर्योग्त, निवृत्यपर्याग्त और उज्ज्यपर्याग्त होते हैं। इस तरह ६×२ = १२ और ६×२ = १८ सब तीस होते हैं। भोग-भूमिज तिर्यंव संज्ञी तथा गर्भज हो होते हैं। तथा यलवर और नभवर हो होते हैं और १ पर्योग्त, निवृत्यपर्योग्त हो होते हैं और १ पर्योग्त, निवृत्यपर्योग्त हो होते हैं अतः वार भेद होनेसे तिर्यंव पर्योग्द्रवके चीतीस भेद हुए। कर्मभूमिम मनुष्योगिक आर्थज्यव्यक्ति मार्भज्ञ हो होते हैं अतः वार भेद होते हैं। स्वर्यायां और सम्मूर्ण्यनों में केवल लख्यपर्याग्त हो होते हैं। मेर होते हैं। स्वर्यायां स्वर्याग्त मंत्रज्ञीं पर्योग्त और निवृत्यपर्याग्तक हो होते हैं। सेवर्य निवृत्यपर्याग्तक हो होते हैं। हेवां वेश आरे सार्याग्त की स्वर्याग्त होते होते हैं। हेवां वेश श्रीर विवर्यपर्याग्तक हो होनेसे चार भेद होते हैं। इस तरह वारों गत्र सम्भव्यं परिनृत्योगें जीवसमासस्थान से भेद होते हैं। इस तरह वारों गत्र सम्भव्यं परिनृत्योगें जीवसमासस्थान २४+२+४=४० होते हैं। इस तरह वारों गत्र क्षित्रव्यं और स्वर्याग्त के १ स्थान मिला देनेपर सम

इल्जि जोविववतिय स्वावरंगळ जोवसमासंगळनात्वत्तेरहु ४२। तिर्घ्यंज पंचेत्रियंगळ जीवसमासंगळमूबत्तनात्कु २४। विकलत्रयंगळोळो सत्तु ९ जीवसमासंगळु। वेवरोळु जीवसमा-संगळेरहु २। नारकरोळु जीवसमासगळेरहु २। मुख्यरोळु बॉमलु ९। जीवसमासंगळि-वेल्जमुं कृडि तॉमलेंटु जीवसमासंगळपुतु । इंतु पेळल्यटु जीवसमासस्यानंगळु संसारिजीवसंबंधि-गळयणुत्र ।

अक्तान्तर्सार्वाधगळल्के दोडे विशुद्ध बैतन्यनिष्ठसानवर्शनोपयोगयुक्तरोळू त्रसस्यावरादि-भेदगळिल्ले ते दोडे "संसारिणः त्रसस्यावराः" एंबो सूत्रत्रमाणवत्तीणदं । इंतु जोवसमासंगळने स्थानाधिकारीवर्देव ॥

देवानां द्वौ २, नारकाणां द्वौ, २, मनुष्पाणां नव ९ । सर्वीण मिलिरवा अच्छानवतिः ९८ । अपूनि संसारिणामेव न मुक्ताना विजयुर्वतन्यनिष्ठज्ञानदर्शनोपयोगयुक्तरवेन तेषां त्रकस्यावरसेदामावात् संसारिणस्वसस्यावरा इति १० सत्रसद्यावान ॥७९ । ८०॥ अवोषकेत्यो विशयकोवसमासक्षकम्यराजायीक्तं नाषासुत्रत्रयमाह—

> सुद्दबरकुअलतेवा णिण्यबदुणविषियोदब्र्णिदरा । परिदृदरपञ्चपत्तिवर्षम्वतिषुण्या अपुण्यदुगा ॥१॥ इगिविषके इगिवोदी अस्पिणसण्यिपयज्ञवस्वत्राणं । गरुभमवे सम्मुच्छे दुतिगतिभोगयक्खेचरे हो ।।।२॥ कज्ञसत्भिद्धिगयको मठेच्छभोगतियकुचरस्वपत्तीसत्तवे ॥॥॥ सर्वागरये दो हो इनि जीवसमासा ह स्वदिव्यास्तियं ॥॥॥

मृत्रादिक्षपृथ्वीकायिकः वायाणादिक्यवरपृथ्वीकायिकः अकायिकः तेजस्कायिकः वायुकायिकः नित्रानिगोदः इतरनिगोदः परनामजुर्यतिविगोदरवेति सप्तापिकः नित्रानिगोदः इतरनिगोदः परनामजुर्यतिविगोदरवेति सप्तापिकः मूलं वित श्वापि प्रत्येवनस्वरत्यती निगोदरायीरेः प्रतिविद्यापविद्यिवर्गेदाद्य । द्वीष्ट्रस्वर्यान्त्रियक्षप्रतिन्त्रभति २० विक्रकेनिद्याप्तरम् । एतेषु सार्ववर्यवर्षामञ्जयस्वर्यानि । पञ्चीकनित्रयस्वर्यानि स्वर्यानितः । पञ्चीकनित्रयस्वर्यानितः । पञ्चीकनित्रयस्वर्यानितः । पञ्चीकर्यस्वर्यानितः । पञ्चीकर्यस्वर्यमानित्रयस्वर्यानितः । पञ्चीकर्यस्वर्यमानित्रयस्वर्यमानित्रयस्वर्यमानित्रस्वर्यमानित्रयस्वर्यमानित्रयस्वर्यमानित्रस्वर्यानितः ।

स्थान ९८ होते हैं यह गाया सूत्रका तात्तर्य है। पृथक-पृथक विवक्षा करनेपर स्थावरोंके वयालीस ४२, विकलेन्द्रियोंके नी ९, तियंच पंचेन्द्रियोंके चौतीस ३४, देवोंके हो २, नारिक्योंके हो २ और सनुष्योंके नी ९, सब मिलकर जंठानवे ९८ होते हैं। ये जीवसमासस्थान संसारी २५ जीवोंके होते हैं, सुक जीवोंके नहीं होते । क्योंक क्षेत्र होते होते हैं, सुक जीव विशुद्ध चैतन्यनिष्ठ हानो-प्योग और दश्नोपयोगसे सुक होते हैं उनके प्रसन्धावर भेद नहीं हैं। तत्त्वार्थसूत्रमें संसारी जीवोंके ही त्रस-स्थावर येद कहे हैं। १८९८ ।।

आगे उक्त जीवसमासके भेदोंसे बिशेष कथन करनेवाले अन्य आचार्योंके द्वारा कहे हुए तीन गाथास्त्रोंको कहते हैं—

तिही आदि रूप युद्ध पृथ्वीकायिक, पाषाण आदि रूप खर पृथ्वीकायिक, अथ्कायिक, तेजस्कायिक, बायुकायिक, नित्यनियोद, इत्तरिनोचे या चतुर्गति नियोद ये सातों भी स्थूळ और सूक्सके भेदसे चौदह होते हैं। तृण, बल्लो, गुल्म, दुख और मुक्क ये पाँचों भी प्रत्येक बनस्पति नियोद स्परीरोसे प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित होनेके भेदसे दस हैं। १५

१. अथ प्रकारान्तरेण जीवसमासस्थानानि वक्तुमुक्तं गायात्रयम् ।

## अनंतरं योनिप्ररूपणेयोळ्यन्नमाकारयोनिनिर्देशाः व गाषाद्यमं पेळ्यपर । संखावत्तयजोणी क्रम्मण्णयवंसपत्तजोणी य ।

तत्थ य संखावत्ते णियमाद विवज्जदे गव्भी ॥८१॥

इांखावर्तकयोतिः कम्मीन्नतयोतिर्वशपत्रयोतिरच । तत्र च शंखावर्ते नियमाद्विषर्वर्यते ५ गर्भः॥

शंखावर्त्तयोनियं कम्मीन्नतयोनियं वंशपत्रयोनियुमेदिताकारयोनि त्रिविधमक्कः । यौति मिश्रीभवत्यौदारिकादिनोकर्म्मवर्गणापुदगलैस्सह संबध्यते जीवो यस्यां सा योनिः यंदित जीवोत्पत्तिस्थानका योनित्वं निरुक्तिसिद्धमन्ता त्रिप्रकारमप्प योनिगळोळगे शंखावर्त्तयोनियोळ गर्भ नियमदिवं विविज्जिसल्पड्युं विपद्यते विनश्यते येदित् मेणन्वयं माडल्पडवृद् ॥

) तस्सम्म् छिमेषु पर्याप्तनिर्वत्यपर्याप्तलब्ध्यपर्याप्तभेदादशदश । उत्कृष्टमध्यमजधन्यभोगभूमीनां संज्ञिस्यलचरख-चराविति वटस पर्याप्तनिवस्यपर्यासभेदाददादश । भनुष्येष आर्यसण्डले संगष्टिमे लब्ध्यपर्यास एकः । तदगर्भले म्लेच्छलण्डजे उत्कृष्ट्रमध्यमज्ञधन्यमोगभमिजेष कुभोगभमिजे एवं षटस्, तथा दशविषभावनाष्ट्रविधव्यन्तर-पञ्चविष्रज्योतिष्कपटलापेक्षत्रिषष्टिविषवैमानिकभेदात षडशीतिसुरेष प्रस्तारापेक्षयैकास्र रञ्चाषाद्विषनारकेष च पर्याप्तनिवस्यपर्याप्तभेदात द्वयशीरयप्रद्विशतं मिलिस्वा सर्वे षडिवकचतुःशती जीवसमासा भवस्ति ॥१॥२॥३॥ १५ इति जीवसमामाना स्थानाधिकारः समाप्तः । अय योनित्ररूपणायाः प्रचममाकारयोनिभेदानाह—

शंखावतंयोनिः कर्मोन्नतयोनिः वंशपत्रयोनिश्चेति आकारयोनिस्त्रिविधा भवति । यौति मिश्रीभवति बौदारिकादिनोकर्मवर्गणा पदगलैः सह संबद्घयते जीवो यस्यां सा योनिः--जीवोत्पिलस्थानं । तित्रविषयोनिय डांखावर्तग्रीनी गर्भी नियमेत विवर्जने विपत्तते विनरगति वा ११/१॥

हो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ये तीन विकलेन्द्रिय है। इन एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय सम्बन्धी २७ भेटों में पर्याप्तक. निवृत्यपर्याप्तक और लब्ध्यपर्याप्तकके भेदसे इन्यासी ८१ होते है। पंचेन्द्रियोंमें कम्भूमिज तिर्यंच संज्ञी और असंज्ञीके भेदसे यक्त जलचर, थलवर और नभचर ये लहीं गर्भज पर्योप्त और निवृत्त्यपर्याप्तके भेदसे बारह हाँते हैं। और ये सम्मलन पर्याप्त. निवत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्तके भेदसे अठारह होते हैं। उत्कृष्टभोगभूमि, मध्यम भोगभूमि और जधन्य भोगभिमिके वियेच संज्ञी ही होते हैं तथा थलचर और नभचर होते हैं। इन २५ छहके पर्याप्त और निवृत्त्यपर्याप्तके भेदसे बारह होते हैं। मनुष्योंमें आर्यखण्डमें जन्मे सम्मूर्छन जन्मवारों में रुब्ध्यपर्याप्तकरूप एक स्थान होता है। आर्यखण्डमें उत्पन्न गर्भज मनुष्योंमें तथा म्लेच्छ खण्डमें, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भोगम्मि तथा कुभोगभिममें जन्मे मनुष्य गर्भज ही होते हैं। इस तरह ये छह प्रकारके मनुष्य हुए। तथा दश प्रकारके भवन-बासी. आठ प्रकारके व्यन्तर, पाँच प्रकारके व्योतिष्क, पटलोंकी अपेक्षा तेरसठ प्रकारके वैमानिक इस तरह ये सब (१०+८+५+६३=८६) छियासी प्रकारके देव हुए। प्रस्तारोंकी अपेक्षा उनचास प्रकारके नारकी, ये सब मिलकर (६+८६+४९ = १४१) एक सौ इकतालीस हुए। ये सब पर्याप्त और निवृत्त्यपर्याप्तके भेदसे दो सी बारह होते हैं। इनमें पर्वके सब भेद एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियके इक्यासी, पंचेन्द्रिय तियंचके बयालीस, सम्मूलन मन्द्रयका एक. गभज मनुष्य देव नारिकयोंके दो सौ वयासी मिलकर चार सौ छह जीवसमास होते हैं।

इस प्रकार जीवसमासोंका स्थानाधिकार समाप्त हुआ। आगे योनिप्रकृपणामें पहुछ आकारयोनिके भेद कहते हैं-

#### कुम्मुण्णयजोणीये तित्थयरा दुविहचक्कदट्टी य । रामा वि य जायंते सेसाए सेसगजणो दु ॥८२॥

कूम्मोन्नतयोनौ तीत्यंकरा द्विविधवकवित्तनस्य । रामा विष च जायन्ते त्रेषे शेषकजनस्तु ॥ कूम्मोलतयोनियोळु तीत्यंकरस्रं सकलवकवित्तगळुं अर्द्धवकवित्तगळुं प्रतिवासुदेवक्कंळुं वलदेवस्थाळुं पुददुवर । विष शब्दविदमुमितरजनगळुं पुददुवरु । शेषवंशपत्रयोनियोळु पिक्क-कनगळे युददुवरु, तीर्यंकरादिगळ्युदृव ॥ जनंतरं जन्मभेद निर्देशदूर्वकमागि गुणयोनिनिर्देशायं किळ्युरु ।

> जम्मं खलु संग्रुच्छणगव्यववादा दु होदि तज्जोणी । सन्चित्तसीदसंबृडसेदरमिस्सा य पत्तेयं ॥८३॥

जन्म खल्ज संमूच्छंनगर्भोपपादास्तु भवन्ति तद्योनयः । सच्चित्तरातिसंवृतसेतर्रामश्रादच<sup>१०</sup> प्रत्येकम् ॥

सन्मूच्छंनगर्भोपपादंगळु संसारिजोवंगळगे जन्मभेदंगळप्युवु । सं समन्तान्मूच्छंनं जायमात-

कूमींत्रतयोगी तीर्थेड्डगः सरूलबक्रनितनः वर्धवक्रमतिनः प्रतिवासुरेवा बरूदेवाध्रोरायन्ते स्रिपण्टाप्रेतरजनाः । शेपवंत्रपत्रयोगी शेपजना एवीत्पवन्ते न तीर्थेड्डरादयः ॥८२॥ अब जन्ममेदनिर्देशपूर्वकं गुणयोगीनिर्दिशति —

तम्मूछंनगर्भोपपादाः संसारिजीवाना जन्मभेदा भवन्ति । सं समन्तात्, मूछंनं जायमानजीवानुपाहरूणा जोवोपकारकाणा सरीराकारपरिणमनयोम्पपुद्गलस्कन्याना समुच्छुयणं सम्मूर्छनं । जायमानजीवेन शुक्रशोचित-

इंखावर्तयोनि, कुर्मोन्नतयोनि, वंशपत्रयोनि इस प्रकार तीन आकारयोनियाँ होती हैं। योनि अर्थोनि भिन्नरूप होना। जिसमें जीव औदारिक आदि नोकर्म वर्गणारूप पुद्गारुंकि साथ सम्बद्ध होता है वह योनि अर्थात् जीवकी उत्पत्तिका स्थान है। इन तीन प्रकारकी रे॰ योनियों में से खंबावर्त्योनिमें गर्भ नियमसे नहीं ठहरता अथवा रहे तो नष्ट हो जाता है। चक्रवर्तों को महिषी कीरत्न आदि किन्हीं क्षियों में इस प्रकारकी योनि होती है।। देश।

कूर्मोन्नतयोनिमें तीर्थंकर, सकल्यकवर्ती, अर्धयकवर्ती, प्रतिवासुदेव, और बल्देव उत्पन्न होते हैं। अपि शब्दसे अन्य जन इसमें पैदा नहीं होते। शेष वंशपत्रयोनिमें शेष जन ही पैदा होते हैं, तीर्थंकर आदि पैदा नहीं होते ॥८२॥

आगे जन्मके भेद कहते हुए गुणयोनिका कथन करते हैं-

सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद वे संसारी जीवोंके जन्मके भेद है। 'सं' अर्थान् समस्त रूपसे 'मूर्छन' अर्थात् उत्पन्न होनेवाले जीवके उपकारी झरीराकार रूपसे परिणमने योग्य पुद्रगल रूक्त्योंके स्वयं एकत्र होनेको सम्मूर्छन कहते हैं। उत्पन्न होनेवाले जीवके हारा रज और वीयेरूप पिण्डका 'गरण' अर्थात् झरीररूपसे महण करना गर्भ है। उपपादन अर्थान् ३० संपुर सच्या, उष्ट्र आदि सुलके आकारवाले उत्पत्तिस्थानोंमें लघु अन्तर्युह्नते कालमें ही जीवका उत्पन्न होना उपपाद है।

विशेषार्थ—संसारी जीवोंके जन्मका अर्थ है पूर्वभवके शरीरको छोड़कर उत्तरभवके शरीरको प्रहण करना। यद्यपि परमार्थसे तो विष्रहगतिके प्रथम समयमें ही उत्तरभवकी ٠,

जीवानुप्राहकजीवोपकारकशरोराकारपरिणमनेन पुदगलस्कंघानां समुच्छुयणं संमूच्छंनं। जायमान-जोवेन शुक्तक्रोजितरूपस्य पिडस्य गरणं झरोरतयोपादानं गर्भः। उपपादनं संपुटशस्योष्ट्रकाविषु लघुनांतर्म्यूहर्तेनेव जीवस्य जननमुप्पादः। एदिंतु निरुक्तिसिद्धंगळप्पदरयोनिगळमत्ते सच्चित्त-शीतसंवृतंगळुं सेतरंगळुं मिर्ध्रगळुमें हु नवविषमप्युवुत्तं।

सम्मूच्छंनादिगळ्गे प्रत्येकं ययासंभवमागि संभविमुबुबु । चित्तेन चेतनेन सह बतात इति सचित्ताः । प्राच्यंतरप्रदेशपरिगृहोतपुद्वगक्तकंषा इत्यत्यः । तद्विपरोता बचित्ताः । तदुभगात्मकाः पुद्रगका मिश्याः । प्राद्वमुंतशीतस्पर्वाः पुद्रगकाः शोताः । बभिध्यक्तीष्णस्पर्वाः पुद्रगका उच्याः । तदुभगात्मकाः पुद्रगकाः मिश्राः । दुक्पकक्ष्यो गुप्राकारपुद्रगकस्कंषः संवृतः । प्रकटाकार उप-क्रमणीयः पुद्रगकस्कोगे विवतः । तदभगात्मको मिश्रः ।।

वनंतरं सन्मच्छंनादिगळगे स्वामिनिवृदेशमं माडिदपर ।

रूपीपण्डस्य गरणं-बरीरतया उपादानं मर्भः । उपपादनं संपूर्वश्योप्ट्रेमुबाकारादिषु छपुनान्तर्गृहर्तनेव जीवस्य जननं उपपादः । इति निरुक्तिस्रिद्धसंमूष्टिमादिमिस्तवोनयः जीवस्रयौरसङ्गाधाराः ययासंसर्व सिक्तवीत-संवृताः सेतरा मिश्रवस्वति नवविषा मवन्ति । तासु संमूर्णनादय एव प्रत्येकं यद्यासंसर्व संभवन्ति । जित्तेन वेतनेन सह वर्तते इति सिक्ताः प्राय्यत्त्रप्रवैद्यपिरमृहीतपुद्वस्यस्य । इत्यर्थः । तद्विपरीता अपिताः । रै<sup>द</sup> तदुस्यास्यका मिश्राः । प्रादुर्युत्वतीतस्याः पुर्वस्यः विता. । अस्त्रियः । प्रकृत्यास्य पुर्वस्याः वर्षस्य । प्रवृत्यास्य प्रावृत्यस्य । प्रकृत्यास्य । प्रकृत्यास्य । प्रकृत्यास्य । प्रवृत्यस्य । इत्यर्थस्य । इत्यन्यस्य । प्रवृत्यस्य । प्रकृत्यास्य । प्रकृत्यास्य । प्रकृत्यास्य । प्रकृत्यास्य । प्रवृत्यस्य । प्रकृत्यास्य । प्रकृत्यास्य । प्रकृत्यास्य । प्रकृत्यास्य । प्रकृत्यास्य । प्रकृत्यास्य । प्रवृत्यस्य । प्रकृत्यास्य । प्रकृत्यस्य । प्रकृत्यस्य । प्रकृत्यास्य । प्रकृत्यस्य । प्रकृति । प्रकृत्यस्य । प्

प्रथम पर्योय प्रकट होनेरूप जन्म हो जाता है। क्यों कि पूर्वपर्योयक विनाश और उत्तरपर्यायक का उत्पाद एक ही काल्में होता है। तथापि सम्मूर्छन आदि रूपसे पुद्राज िषण्डका प्रहण उ उस प्रथम पर्योवमें नहीं होता। इसलिए उसके सभीप शरीरप्रहणके प्रथम समयमें पर्योवका उत्पाद ही जन्मके सभीप होनेसे उपवारते जन्म कहा जाता है। अथवा ऋजुगतिकी अपेका उत्तरभवके प्रथम समयमें ही सम्मूर्छन आदि रूपसे शरीरप्रहणसे विशिष्ट उसकी प्रथम पर्योवका उत्याद और पूर्वभवको चरम पर्योवका विनाश एक साथ होता है इसलिए जन्मका ळक्षण मुख्य ही है।

२५ इस प्रकार जीवके शरीरप्रहणके आधाररूप योनियाँ यथासम्भव सचित्त, शीत, संवृत, अचित्त, उप्पा, निवृत, और सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, संवृतविवृतके भेदसे नी प्रकारकी होती हैं। उनमें सम्मूच्छेन आदि हो प्रत्येक यथायोग्य उत्पन्न होते हैं। चित्त अर्थान् चेतनके साथ जो रहें वे साचित्त हैं अयोग्न प्राणीके अन्त-प्रदेश हारा परिपृष्टीत पुद्राख-स्कृत्य उसका अर्थ हैं। उससे विपरीतको अचित्त कहते हैं। जान पुद्राखोंमें ३० शीतरप्रत प्रकट है वे शीत हैं। जिन पुद्राखोंमें उष्णस्पर्श प्रकट है वे उष्ण हैं। उमयदूर पुद्राख सिप्र हैं। जो पुद्राख-स्कृत्य देखनेमें नहीं आता, जिसका आकार गुप्त है वह संवृत है। जो पुद्राख-स्कृत्य देखनेमें नहीं आता, जिसका आकार गुप्त है वह संवृत है। जो पुद्राख-स्कृत्य प्रकट आकारको छिये हैं, देखनेमें आता है वह विवृत्त है। उमयास्मक पुद्राखस्कृत्य सम्ब्रह था। दशा

आगे सम्मूर्छन आदि जन्मोंके स्वामी बतलाते हैं-

३५ १. व °द्रादिमुखाकारयोर्ज ।

#### पोतजरायुज अंहजजीवाणं गन्भदेवणिरयाणं । उववादं सेसाणं सम्मुच्छणयं तु णिहिट्टं ॥८४॥

पोतजरायुजाब्दजजीवानां गर्भैः । देवनारकाणामुपपादः शेवाणां संस्कृष्टनं तु निर्हृष्टं ॥ किंकिस्परिवरणमंतरेण परिपूर्णावयवो योनिनिर्मममात्रेले व परिस्पंवविसामध्येपितः पोतः । जालब्दगाणिपरिवरणं विस्ततमांवशोणितं वरायुज्ञाः । जुक्कशोणित-परिवरणम्पाताकाठिन्यं नव्यत्वकृत्वविद्यां परिसंग्रहन्त्रमं । तिसम् जाता अंद्रज्ञाः । पृष्टितो पोतावि-जीवरण्ये । ग्रास्त्रमं प्रतिक्षान्त्रमं परिवरणम्पात्वकाठिन्यं नव्यत्वक्षस्त्रभं परिसंग्रहन्त्रमं । गर्नाकर्षे जन्ममिद्यस्त्रमं प्रतिकर्णये । गर्नाकर्णये । विद्यानिकर्णयाद्ये जन्ममिद्यस्त्रमं । विद्यानिकर्णये । श्रेवं । वृक्षस्त्रम् प्रविद्यान्त्रम् । विद्यानिकर्णये ।

अनंतरं सचित्तावियोनिभेदंगळ्गे संमुच्छंनाविजन्मभेदंगळोळू संभवासंभवमं तोरत्वेडि १० गाथासूत्रत्रयावतारं—

> उववादे अञ्चित्तं गब्मे मिस्सं तु होदि संग्रुच्छे । सञ्चित्तं अञ्चित्तं मिस्सं च य होदि जोणी हु ॥८५॥

उपपावेऽचित्तं गर्भे मिश्रस्तु भवति संमूच्छंने। सचित्तोऽचित्तो मिश्रस्य भवति योनिः खलु ॥ देवनारकसंबंधियप्पुपपाद जन्मभेददोळचितमे योनियक्कुः। गर्भजन्मदोळु सचित्तचित्त- <sup>१५</sup>

किचित्सरिवरणमन्तरेण परिपूर्णवयवो योनिनिर्गममात्रेणै वरिस्यन्दादिसामध्येतितः योतः । बालव-त्य्राणिपरिवरणं विततमासशोणितं वरायुः, तस्मिन् बातो वरायुवः । शुक्रयोणितपरिवरणं वपात्तकाठिन्यं नवरवक्तपुशं परिमण्डकमण्डं तस्मिन् वातोऽकवः । एषा जीवानौ गर्भ एव जन्म । चतुर्णिकायदेवाना नारकाणा च पर्मादिमवानामुपपार एव जन्म । उक्तजीविन्यः योषणा करिद्विषवतुरिन्दियाणा केवांवित्यच्चित्रयाणा कर्ण्यपर्धासम्भाष्टाणा च संमूर्ण्यनमेव वस्मीत प्रवचने निरिष्टं-किचित्रं ।।८४।। अय सवित्तादियोनिन्यानां २० सम्बन्धारिकनमन्देषु संमवासंत्रयं गावापयेण निरिवरति—

झरीरपर किसी भी प्रकारका किंचित् भी आवरण न हो, झरीरके अवयव सम्पूर्ण हों, और योनिसे निकलते ही चलने-फिरने लगे, ऐसे जीवको पोत कहते हैं। रुपिर और मांसका विस्ताररूप जो प्राणीके झरीरके चारों और जालकी तरह आवरण होता है वह जरायु है। उससे जो जीव पेदा होता है वह जरायु है। रज और वीर्षका जो आवरण २५ नसके चलके तरह कठोरताको लिये हुए गोलाकार होता है उसे अण्डा कहते हैं उससे जिसका जन्म हो वह जीव अण्डज है। दन पोत, जरायुज और अण्डज जीवोंका गर्भजन्म ही होता है। चार निकायके देवोंका और पर्मा आदि नरकों में पैदा होनेवाले नारिकयोंका जपपाद जन्म हो तही है। उक्त जीवोंसे शेष एकेन्द्रिय, दोहन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जावोंका, किन्दी पंचीन्द्रियोंका, और लब्ब्यपर्याप्रक मनुष्योंका सम्मूर्छन हो जन्म होता है। इक्त आरे स्वावाद सम्मूर्णन हो जन्म होता है ३० ऐसा आगममें कहा है। एशा

आगे सचित्त आदि योनिभेदोंका सम्मूर्छन आदि जन्मके भेदोंमें होना यान होना तीन गाथाओंसे कहते हैं—

१. क शेषंगलो उक्त जीवंगल्गेरगामि उल्लिदेल्लाओवं °।

١.

मिश्रमे पुद्रगलस्कंषं योनियक्कं। संमूच्छंनजम्मदोळु तु मत्ते सवितमुमवित्तम् तदुभयात्मकमु-भेती त्रिविषयोनिगळकः॥

उववादे सीदुसणं सेसे सीदुसणिमस्सयं होदि ।

उववादेयक्लेस य संउहवियलेस विउलं तु ॥८६॥

उपपादे झोतोष्णी होवें शीतोष्णित्यकः स्विति । उपपादे एकाले च संवृती विकलेषु विवृत्तं तु ॥ उपपादे नम्बत्ते होतामुक्तम्प्रस्य योगिनातः । शेषपानेनम्पर्के संस्कृतेन्त्रम्य । स्वित्तं होतामुक्तम् स्वतं योगिनात्वः । शेषपानेनम्पर्कानं मिक्रमुक्तं स्वतं स्वतं होतात्वन्तः । शेक्रमाधिकराजेह्न्यामीनायकः मृत्यावक्रमस्योज्येक्षाविकराजेह्न्या । स्वतं योगिनायकः । विकलिद्वियंगळोळः विवृत्तयोगिनयेवम् । ।

गब्भजजीवाणं पुण मिस्सं णियमेण होदि जोणी हु ।

सम्मुच्छणपंच्यक्खे वियलं वा विउडजोणी हु ॥८७॥

गभंजजीवानां पुनिषयो नियमेन भवति योनिः खन्न । संमूच्छनपंचाले विकलवद्विवृत्तो योनिः खन्न ॥ गर्कमजनीवराज्ञे मत्ते संवृतविवृत्तर्गाञ्चदं निषयोनिय यश्कुं । सम्मूच्छनजपंचेद्वियं-गळोळ विकलिद्वियदोळनान्ते विवृत्तयोनियवक् ॥

देवनारफसंबन्धपुणादवन्ममेदे अवित्तैव योतिः स्वात् । वर्भवन्मित सवित्तावित्तीमध्र एव पूर्वलस्कन्यो १५ योतिः स्यात् । संमूर्वनबन्मित तु पुन. सवित्ता अविता उबया चैति विविधा योतिर्मवति ॥८५॥

उपपारबम्मिन योतीरणे हे योनी स्थाता । येव गर्भकम्मिन संबुद्धनवस्मिन च प्रत्येक शोता उण्णा मित्रा चैति तिस्रो योनयः स्युः । ( तेजस्कायिकेषु उच्चैय योतिः स्थात् ) उपपारवेषु एकेन्द्रियेषु च सक्तैय योनिः स्थात् । विक्रोतिस्येषु विवृत्येव योनिः स्थात् ॥८६॥

गर्भजजीवाना पुनः संवृतविवृतास्था मिश्रा एव योनिः स्यात् । समूर्छनजपञ्चेन्द्रियेषु विकलेन्द्रियव-

२० देव नारकी सम्बन्धी वषपाद जन्मभैदमें अचित्त हो योनि होती है। गमेजन्ममें सिवन और अचित्तका मिल ही पुद्गाल-म्बन्धस्य योनि होती है। अथीन् माताके उदरमें रज और वीर्य अचित्त होता है और उसका मिल्रण गिवन आत्माके साथ होनेसे मिल्रब्स सिवाचित्त योनि होती है। सम्मृब्ध जन्ममें सिवत, अचित और सिचाचित्त तीन प्रकारको बोनियाँ होती हैं। क्योंकि गर्म और उपारसे रहित प्रदेशोंमें कही सचित्त, कहीं २५ अचित और कही सचित्त हुंदालक्ष्मभ्य वोद्योंकी वहांचि सम्मृब्ध है। ८५॥

उपपाद जन्ममें शीत और उष्ण वे दो योनि होती हैं। क्योंकि रत्नप्रभासे लेकर घूम-प्रभाक तीन चतुर्थ भाग पर्यन्त बिलोंमें उष्ण स्पन्न ही होता है। और घूमप्रभाके चतुर्थ भाग-से लेकर महातमाश्रभा पर्यन्त बिलोंमें शीत स्पन्न ही होता है। शेष गर्भजन्म और सम्पूर्णन जम्में से प्रत्येक्ष शीत, उष्ण और सिम्न तीनों योनियाँ होती हैं। किन्तु तेजकाविक जीनोंमें उष्ण ही योनि होती है। उपपाद जन्मवालोंमें और पर्केटिन्योंमें संवृत हो योनि होती है। तथा विकलेटिन्योंमें बिज्रत ही योनि होती है। USII

गर्भज जीवोंके संवृत और विष्ठतके मिश्ररूप योगि होती है क्योंकि पुरुषके शरीरसे निकड़ा बीयें विष्ठतरूप और स्त्रीका रज संवृतरूप होनेसे दोनोंके मेळसे मित्र योगि होती है। सम्मूछन पंचेन्द्रयोंमें विकडोन्द्रयोंकी तरह विष्ठत हो योगि होती है ॥८.॥

३५ १. व विकलत्रयेषु ।

₹0

तबेनंतरं पर्व्वोक्तगुणयोग्यपसंहारपरस्सरमागि योनिप्रभेदसंख्योहिश्यमं पेळहपं । सामण्णेण य एवं णव जोणीओ हवंति वित्थारे ।

सक्बाण चढरसीढी जोणीओ होति णियमेण ।।८८।।

सामान्येनैवं नवयोनयो भवन्ति विस्तारे । लक्षाणां बतरजीतियोंनयो भवन्ति नियमेन ॥ यितुक्तप्रकारदिदं सामान्यदि संक्षेपिवनो भक्त योनिगळण्पव । विस्तरदोळ बतुरश्चीतिलक्ष- ५ योनिगळप्पव नियमदिवं ॥

अनंतरमा योनिगळ बिस्तरसंख्याविषयमं तोरत्वेडि मुद्रण सुत्रावतारं । णिच्चिदरधाउसत्तय तस्दस वियलिदिएस छच्चेव ।

सरणिरयविरियचउरी चोइस मणुए सयसहस्सा ॥८९॥

नित्येतरघातसम्बंत तर दश विकलेंद्रियेष वट चैव । सुरणिरयतित्यंक्चत्वारि मनुष्ये १० चतर्दशशतसहस्राणि ॥

द्विवतैव योनिः स्यात ॥८७॥ अथ योनिप्रभेदसंस्योद्देशपरस्सरमपसंहारमाह--

एवं-उक्तप्रकारेण, सामान्येन-संक्षेपेण, नव योनयो भवन्ति । विस्तरेण तु चतुरक्षीतिलक्षयोनयो भवन्ति नियमेन ॥८८॥ अब तामां योनीना विस्तरमंख्यां दर्शयति-

नित्यनिगोदेतरनिगोदपथिवीकायिकाप्कायादिकतेजस्कायिकवायकायिकेष एतेष घटस अपि स्थानेष १५ प्रत्येकं सप्त सप्त लक्ष योगयो भवन्ति । ( मिलित्या दावत्वारिकास्त्रवाणि भवन्ति ) । तहव प्रत्येकवनस्पति-कायिकेष दशलक्ष योनयो भवन्ति । विकलेन्द्रियक्ष्पद्वित्रचतुरिन्द्रियेषु प्रत्येकं हे हे एक्ष योनयो भवन्ति, (मिलित्वा पट) । सूरेप नारकेष् तिर्यंग्यञ्चेन्द्रियेष च प्रत्येकं चतुश्चनुर्लक्ष योनयो भवन्ति । ( मिलित्वा द्वादशलक्षाणि ) । मन्ष्येष चतर्दशलक्षयोनयो भवन्ति । एवं समस्तसंसारिजीवाना योनयः सर्वा मिलिस्वा चतरशीतिलक्षसंख्या प्रतिपत्तकार ॥८९॥ अस मत्याश्ययेण जस्म माद्यादयेताह-

आगे योनिके प्रभेदोंकी संख्याका निर्देश करते हुए कथनका उपसंहार करते हैं-उक्त प्रकारसे संक्षेपसे नौ योनियाँ होती हैं। विस्तारसे तो चौरासी लाख योनियाँ नियमसे होती हैं ॥८८॥

आगे उन योनियोंकी विस्तारसे संख्या कहते हैं-

नित्यनिगोद, इतरनिगोद, पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक इन २५ छहों स्थानों में-से प्रत्येकमें सात-सात लाख योनियाँ होती हैं। सब मिलकर बयालीस लाख होती हैं। तरु अर्थात प्रत्येक वनस्पतिकायिकों में दस लाख योनियाँ होती हैं। विकलेन्द्रिय रूप दोइन्टिय, तेइन्टिय, चौडन्टियोंमें प्रत्येकमें दो-दो लाख योनियाँ होती हैं। सब मिलकर विकलेन्द्रियोंमें लह लाख योनियाँ होती हैं। देवोंमें, नारिकयोंमें और तिर्यंच पंचेन्द्रियोंमें से प्रत्येकमें चार-चार लाख योनियाँ होती हैं। सब मिळकर बारह लाख योनि होती हैं। मनुष्योंमें चौदह लाख योनियाँ होती हैं। इस प्रकार समस्त संसारी जीवोंकी सब योनियाँ मिलकर चौरासी लाख होती हैं।।८९।।

आगे दो गाथाओंसे गतिके आश्रयसे जन्मका कथन करते हैं-

म तदनन्तरं योनिप्रभेदसंख्योददेवापरःसरमागियपसंहारमं पेल्दपं ।

₹.

निस्पनिराभिराकोळं इतरनिर्भाद्गेत्रहोळं पृथ्वीकायिकंग्रकोळं अथ्वायिकंग्रकोळं तेवास्कायि-कंग्रको ळंबायुकायिकंग्रकोळमिन्तु बारेबेयोळं सप्त सप्त छल योनिगळपुत्रु । तरगळोळ् प्रत्येक-बनस्पतिगळोळ् वश्वक्षयोनिगळपुत्रु । विक्लेडियंगळप्य डिश्रिबर्तुरिश्चर्यंगळोळ् प्रत्येकमेरडेरड् छक्षयोनिगळागळेत्वेरोळार छल्वयोनिगळपुत्रु । सुररोळ नारकरोळे तिर्प्यवर्षेचेडियंगळोळे ५ प्रत्येकं नास्कु नास्कु छक्षयोनिगळपुत्रु । मुख्यरोळ् चतुर्दशक्रयोनिगळपुत्रु विन्तु समस्त-संसारिकोबंगळ योनिगळनितं कहि चतरशोतिकक्षसंख्याळ प्रतिवराक्यंगळपुत्रु ।।

अनंतरं गत्याद्याश्चर्यादवं जन्मावधारणनिमित्तमागि गाथाद्वयमं पेळदपर ।

उववादा सुरणिरया गब्भजसम्मुच्छिमा हु णरतिरिया ।

सम्मच्छिमा मणस्साऽवज्जना एयवियलक्सा ॥९०॥

उपवादकाः मुरतारकाः गभंजसंस्तृष्टियाः सन् नरितर्यञ्जः। संसृष्टिया मनुष्या अपर्यामा एकविकलाकाः ॥ उपवादकर सुरत नारकरप्पतः । गर्भजतः संसृष्टियतः सन् स्कृत्यामा प्रवासंभवं मनुष्यतः तिरियंकरान्द्रेयप्पतः । केवलं संसृष्टियते लब्ध्यपर्यामकसनुष्यसेकांद्रयंगञ्ज विक्लिद्वियोजनम्बर्तः ॥

> पंचक्खतिरिक्खाओ गव्भजसंग्रुच्छिमा तिरिक्खाणं । भोगग्रमा गव्भभवा णरपुण्णा गव्भजा चेव ॥९१॥

पंचरिवतियञ्जी गर्भजनंत्रमुं छक्षास्तिरहचां। भोगभोना गर्भज्ञा नरपूर्णा गर्भजादचेव।। पंचरिवतियञ्जे गर्भज्ञादचेव।। पंचरिवतियदेव गर्भज्ञादेव।। पंचरिवतियदेव गर्भज्ञादेव।। पंचरिवतियदेव गर्भज्ञादेव । तस्विवत्यदेव । नरप्यविक्राविवाज्ञेज्ञ छ्वयवर्ध्वाप्रकत्य-संभवाने नर्भज्ञाद्याप्रकालक्ष्यादेव । वस्त्रविक्राविवाज्ञेज्ञ छ्वयवर्ध्वाप्रकत्य-संभवाने नर्भज्ञेच पेज्ञच्चे विक्राविवाज्ञेज्ञ छ्वयवर्ध्वाप्रकत्य-संभवाने नर्भज्ञेच पेज्ञच्चे विक्राविवाज्ञेज्ञ छ्वयवर्ध्वाप्रकत्य-संभवाने नर्भज्ञेच पेज्ञच्चे विक्राविवाज्ञेज्ञ छ्वयवर्ध्वाप्रकाले ।

उववादग्वमजेसुं य लिद्धअपज्जनगा ण णियमेण । णरसंग्रच्छिमजीवा लिद्धअपज्जनगा चेव ॥९२॥

उपपादराभंजेषु च लब्ध्वपर्याप्रका न नियमेन । नरसंम्च्छिमजीवा लब्ध्यपर्याप्रका एव ॥

उपपादनाः सुरा नारकाश्च भवन्ति । गर्भजाः संमृष्टिमाश्च अनु रफुटं यवासंभवं भनुष्याः तियञ्च एव भवन्ति । केवकर्समृष्टिमा एव रुकस्पर्यासकमनुष्या एकेन्द्रिया विकलेन्द्रियाश्च भवन्ति ॥९०॥

पंचेन्द्रियतिर्पञ्चो गर्भवाः समृष्टिमाञ्च भवन्ति । तिर्पत्नु भोगभूमिञा गर्भभवा एव । नरपर्याप्तका गर्भजा एव भवन्ति ॥९१॥ जयोपपादिकादिष् उच्च्यपर्याप्तकत्वस्य संभवागंभवं क्ययति—

देव और नारकी उपपाद जन्मवाले होते हैं। गर्भजन्म और सम्मूलंन जन्मवाले यथासम्भव मृतुष्य और तिर्येच ही होते हैं। लब्ध्यपर्याप्तक मृतुष्य, एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय केवल सम्मूलन ही होते हैं॥९०॥

 पंचेन्द्रिय तिर्थंच गर्भज और सम्मूर्छन होते हैं। तिर्थंचोंमें भोगभूमि या तिर्थंच गर्भज ही होते हैं। तथा पर्याप्तक मनुष्य गर्भज ही होते हैं। १९॥

आगे औपपादिक आदिमें उच्च्यपर्याप्तकपनेका होना और न होना बतलाते हैं---

वपपाद जन्मवालोंमें लब्ध्यपर्याप्तक नियमसे नहीं होते। तथा सम्मूर्छन मनुष्य लब्ध्य-पर्याप्त ही होते हैं ॥९२॥

ęų

जीपपाविकरोळं मध्येवरोळम् स्वक्रक्यमासकरनिवर्माद्दिमस्ड १ संसूच्छिपपतुच्यत् स्वस्य-पर्मातकरेकपदः ॥

अनंतरं नरकादिगतिगळोळ वेदावघारणनिमित्तं वैळद्यं---

णेरहया खलु संढा जरतिरिष्ट तिष्णि होति संहुच्छा । संढा सुरमोगभ्रमा पुरिसित्धीवेदमा चेव ।।९३।।

नारकाः खलु षण्डा नरतिरहिब त्रयो भवन्ति संमूच्छिमाः । षण्डाः सुरभोगभौमाः पुरुष-स्त्रीवेवकार्श्वेष ॥

नारकरिनवर थंडर । मनुष्यतिर्ध्यकराळीळु स्त्रीपृष्ठपुंतकवेदत्रयोवयमुमुंद्र । संमूच्छ-मृतिर्ध्यमनुष्यरेक्कर बेदरेपप्यर । बा संसूच्छममनुष्यर स्त्रीजनयोत्ताळीळ तक्कास्तनमुक्द बर्चगळीळ ककर्वात्व पडीबट्टिक्य-मृत्रपुरीषाद्यशुक्तियानंगळीळ पुटदुवर । सुरह सोमसूमि- १० जर पुत्रवरशेवेदिनियतोवयरे नियमदिवष्यर । इंतु त्रिप्रकारमप्योग्यिक्कारं जीवसमासंगळने पेळल्पट्टुदु ॥

जनंतरं शरोरावगाहृनाथयिदं बीवसमासंग्रं पेळवातंमीदकोळनेवरं सर्व्वक्यम्योत्कृष्ट-शरीरावगाहृनस्वामिनिर्देशात्यंमिदं पेळवपं ।

> सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्य जादस्स तदियसमयम्मि । अंगुरुअसंखभागं जहण्णप्तुक्कस्सयं मच्छे ॥९४॥

सुक्ष्मनिगोबापर्ध्याप्रकस्य जातस्य ततीयसमये । अङगुलाऽसंख्यभागं जघन्यमुत्कृष्टकं मत्स्ये ॥

औपपादिकेषु गर्भजेषु च स्टब्यपर्यासका नियमेन न सन्ति । संमूर्डिममनुष्या स्टब्यपर्यासा एव भवन्ति ॥९२॥ अप नरकादिगतिष वेदानवद्यारयति—

नारकाः सर्वेऽपि सन् नियमेन बच्धाः-द्रश्यतो भावतस्य नर्नुसङ्ग्वेदा एव भवन्ति । मनुष्पविर्यंतु २० स्त्रीपुंतर्पुत्रस्वदेत्रस्य स्थात् । संसूष्टिमानुष्पास्तु स्त्रीयोनित-स्कास्तनस्थान्त् स्थात्ति । संसूष्टिमानुष्पास्तु स्त्रीयोनित-स्कास्तनस्थान्त् स्त्रात्ति स्त्राति स्त्राति स्त्रात्ति स्त्राति स्त्रा

आगे नरकाटि गतियोंमें वेदोंका निर्णय करते हैं-

नारकी सब ही नियमसे—ब्रन्थरूपसे और भावरूपसे भी नपुंसक वेदवाले ही होते हैं। मनुष्य और तिर्यवॉमें स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद तीनों होते हैं। सम्मूर्जन तिर्यव और सम्मूर्जन मनुष्य म्ह्रीकवेदवाले ही होते हैं। वे सम्मूर्जन मनुष्य स्त्रीको योगि, काँख, सस्ताके मुख्यें तथा चक्रवतींकी पृहरानीके सिवाय मृत्र, विष्टा आदि अनुचि स्थानोंमें स्त्रमन्त्री होते हैं। दे व तथा भोगमृमिया नियमसे पुरुषवेद और स्त्रीवेदके नियत उदयवाले होते हैं। १३

इस प्रकार जीवसमासोंमें तीन प्रकारको योनियोंका अधिकार कहा। आगो अरीरको अबगाहनाके आश्रयसे जीवसमासोंको कहनेका भाव सनमें रखकर प्रथम सबसे जघन्य और उकुष्ट अवगाहनाके स्वामियोंको कहते हैं— मुक्मिनगोवकक्रयप्ययांप्रकन तद्भवदोज् ऋतुगितीयंव पृट्टिव तृतीयसमयवोज् धनगणुका-संख्यातिकभागमात्रप्रदेशादगाहमनुक्जशरीरं सर्वादगाहिवकृत्यंग्रजं नोहत्वयम्यमण्डु । स्वयं-भूरमणसमुक्रमध्यवित महासत्यवीज्ञकृष्टावगाहिगजेल्कां नोहत्सर्थोत्कृष्टावगाहमनुक्ज शरीरा निक् भूरमणसमुक्रमध्यति महासत्यवीज्ञकृष्टावगाहिगजेल्कां शोत्रत्यात्रिकृष्टावगाहमनुक्ज शरीरा निक् संकुपुत्तन्तृतीयसमयवोज्ञ सर्व्यवप्रत्यमण्डु तद्वितीयसमयवोज्ञ सम्बद्धात्रसम्बद्धात्र । तृतीयसमयवोज्ञ भूते कोणापनयनांव्य वृत्तत्वविदमा प्रवपद्वितीयसमयगंत्रज्ञ स्वचाहमुक्तं नेहकृत्यवाद्वात्रस्य संभविष्ठपु-मं वित्रु तृतीयसम्बदोज्ञ सर्व्यवप्रयम्प शरीरावगाहनमं पुरदुष्ट्यं । सर्व्यवप्रयम्परावाद्वात्त्रस्य स्वप्रत्यात्रम्य स्वप्रत्यात्रस्य स्वप्रत्यात्रस्य स्वप्रत्यस्य स्वप्रस्य स्वप्रत्यस्य स्वप्रस्य स्वप्रत्यस्य स्वप्रत्यस्य स्वप्रस्य स्वप्रत्यस्य स्वप्रत्यस्य स्वप्रत्यस्य स्वप्रत्यस्य स्वप्रत्यस्य स्वप्रत्यस्य स्वप्रत्यस्य स्वप्रस्य स्वप्रत्यस्य स्वप्रत्यस्य स्वप्रस्य स्वप्रस्य स्वप्रत्यस्य स्वप्रद्यस्य स्वप्रस्य स्व

मूश्मिनिगोरकव्यपर्याप्तकस्य तङ्गवे ऋनुगरवोरानस्य तृतीयमस्य घनाद्गुलासंख्यातैकभागमात्र-प्रदेशावगाहिविशिष्टरारीर सर्वावगाहिविकल्पेस्यो उपनयं भवति स्वयमुरमणसमुद्रमण्यवित्तहासस्ये उत्कृष्टा-बगाहेस्य सर्वेच्य सर्वोत्कष्टावगाहिविशिष्टं यरीरं भवति । तृतुतन्तृतीयसम्ये एव नवंत्रकस्यावगाहतं कथं सम्बद्धे १ ति वेच् तृत्वयसमस्य निगोदबीवशारेस्थायनक्ष्युरस्यान् हितीयसम्ये सम्बनुरस्यान् तृतीय-सम्ये कोणायनवनेन बृत्तवात् तर्वेच तदवशाहत्वस्यान्यसम्याव्या । तहि ऋनुगरयोगनसम्येच कथमुक्तं विवहरातौ योगवृद्धिकृत्वस्य तदवशाहत्वद्विस्यमङ्गत् । तस्येवअपनावशाहे प्रचारत्वसम्या प्रमाहा रा पर्यास्याः

जो सुक्ष्म निगोदिया उज्ज्यपयीप्रक जीव उस भवमें ऋजुगतिसे उत्पन्न हुआ है, चसका तीसरे समयमें पर्नागुळके असंस्थानवें भागमात्र प्रदेशीको अबगाहनासे विशिष्ट प्ररीर समस्य अबगाहनाके विकल्सीसे जप्यय होता है। स्वयम्बूरमण समुद्रके मध्यवर्ती २० महामत्स्यके समस्य उच्छट अबगाहनाओंसे सर्वीच्छ अवगाहनासे विशिष्ट शुरीर होता है।

शंका—इस्पन्त होनेके तीसरे समयमें ही सबसे जयन्य अवगाहना केसे होती है ? समाधान—जन्म लेनेके प्रवम समयमें निगोदिया जीवका शरीर आयत्वतुरस्त अर्थान् लम्या अधिक चौड़ा कम होता है। दूसरे समयमें समयतुरस्त अर्थात् समान लम्या चौड़ा चौकोर होता है। तीसरे समयमें कोने दूस हो जानेसे गोल आकार होता है। उसी २५ समय लसकी अवगाहनाका प्रमाण अदन होता है।

श्रंका—वो ऋजुगतिसे क्लन्न हुए जीवके ही जघन्य अवगाहना क्यों कही ? समाघान—विश्रहगतिमें योगकी बृद्धिसे युक्त होनेसे उसको अवगाहनामें वृद्धिका प्रसंग आता है।

जयन्य अवगाइनाका प्रमाण छानेके लिए घनांगुळके भागहार उन्नीस पत्यके ३० असंस्थातव भाग, नी आवळीका असंस्थातवाँ भाग, वाईस एक अधिक आवळीका असंस्थातवाँ भाग, और नीस्थात है अर्थात् घनांगुळमें इतनी-इतनो बार इन राज्ञियोंसे भाग देना है। और गुणकार बाईस आवळीके असंस्थातय भाग हैं अर्थात् बाईस बार आवळीके असंस्थातवें भागसे गुणा करना है।

१. म<sup>°</sup>कापत्यसं<sup>°</sup>।

रूपवारंगळोभनु । मसं गुणकारंगळावस्थसंस्थातैकभागमात्रंगळढाविज्ञतिप्रमितंगळक्कुमवके ६।८।२२

संदृष्टि प १९८८/८।२९। अनंतरॉमद्रियाश्यर्योदवमु-कृष्टावगाहंगळ प्रमाण तत्स्वामिनिर्दृश निमित्तमी क क त्रम

> साहिय सहस्समेक्कं बारं कोस्र्णमेक्कमेकं च । जोबणसहस्सदीहं पम्मे वियले महामच्छे ॥९५॥

साधिकसहस्रमेकं द्वादानकोशोनमेकं च । यं जनसहस्रदेध्यं पद्में विकले महामत्स्ये ॥
एकंद्वियंगळोळु स्वयंभूरमणंद्वीरमध्यवत्तिस्वयंप्रभाषकापरभागस्थितकोशेम्भरपप्रदोळु
साधिकसहस्रयोजनायाममुमेकयोजनव्यासमुमुक्छागाहमक्कु मिदक्के "वासो तिगुणो परिहो"
एंदु व्यासमुं १ त्रिणणं माडलु ११३। परिधियककुं "व्यासयतुर्त्याहतस्तु क्षेत्रफल" में दु १०
व्यासचतुर्त्यांगोदंदं ४ परिचियं गुणिसिदोडे क्षेत्रफलमक्कुं ४ क्षेत्रफलं वेदगुणं खातफलं

त्तेकामा एकाप्रविशति । आवस्यमस्यार्तकमामा नव । रूपाधिकावस्यसंख्यार्तकमाना द्वाविशति सख्याता नव । गुणकारास्तु आवस्यमस्यार्तकभागा द्वाविशति । सर्वृष्टिः ६४८१२२

> पारेशाटाशाटाश्चार a a a ॥९४॥ अर्थेन्टियाश्रयेणी-

लाप्टावगाहाना प्रमाणं तत्स्वामिनश्च निर्देशति-

एकेन्द्रियेषुस्वयभूरमणद्वीपमध्यवितस्वयत्रभाचलापरभागस्यितक्षेत्रीत्पन्तपर्धे साधिकसहस्रयोजनायामैक-योजनव्यासोत्कृष्टावगाहो भवति अस्य च व्यास (यो०) १। त्रिगुण १।३ परिषिः। अयं च व्यास-

विशेषार्थ—इन सब भागहारोंको परस्परमें गुणा करनेसे तो सब भागहारोंका प्रमाण २० आ जायेगा। और बाईस जगह आवळीके असंख्यातव भागोंको रखकर परस्पर गुणा करनेसे गुणकाका प्रमाण आ जायेगा। घनांगुठमें भागहारका भाग देकर और गुणकारसे गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे उतना हो जयन्य अवगाहनाक प्रदेशोंका परिमाण जानता ॥९४॥ आगे इन्द्रियोंके आध्यसे उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण और उसके स्वाभियोंका

कथन करते हैं--

एकेन्द्रियोमें स्वयम्भूरमण द्वीपके मध्यवतीं स्वयंत्रभाचळके अपर भागमें जो कर्मभूमि-रूप क्षेत्र है, उस क्षेत्रमें उत्पन्न हुए कमलमें कुछ अधिक एक हजार योजन लम्बा और एक योजन चौड़ा उक्तृष्ट अवगाह है अर्थात् वह कमल इतना लम्बा-चौड़ा है। उसका क्षेत्रफल करते हैं—

कमछ गोछाकार है। और गोछाकारका क्षेत्रफछ छानेके छिए व्याससे तीन गुनी हू० परिषि होती है। परिषिको व्यासके चतुर्यांत्रसे गुणा करनेपर प्रवरक्ष क्षेत्रफछ होता है। और उसे जैंचाईसे गुणा करनेपर चनक्षेत्रफछ या खातफछ होता है। वहीं यहाँ हुए है। सो कंसळका व्यास एक योजन, दक्षको तीनसे गुणा करनेपर परिषि तीन योजन होती है।

१. म "णसमुद्रम"।

भवति सव्वत्रमेवा क्षेत्रफलमं वेदियिवं गुणियिसिदोडं खातफलमक्क् गुणियिसिकोडं धनफलमेळ न्तैवत्तयोजनप्रमाणक्कं ७५० । होंद्रियंगळोळ तत्त्वयंभूरमणसमुद्रवित्त शंखदोळ हादरायोजनायामम् पंचचतत्याँशप्रमितोत्सेधम् ४ चतुर्योजनम्खव्यासम् ४। मुक्तृष्टाव-५ गाहमक्कृमिदक्के :---

ब्यासं ताबत्कृत्वा बदनदलोनं मुखार्धवर्गयुतं । द्विगुणं चतुर्विभक्तं पंचगुणं नाभिसहितफलं ।। एंदु व्यासमं १२। तावत्कृत्वा अनितने माडि १२।१२ वदन ४। दल २। ऊनं १४२ मु४। अर्द्ध २। वर्मा ।४। युतं १४६ । हिगुणं १४६।२। क्तुब्विभक्तं ४ पंचगुणं ४ १० इदनपर्वोत्तिस गुणिसिद घनफलयोजनंगळ् ३६५ अप्पृतु । त्रींद्रियंगळोळु स्वयंभूरमणद्वीपापरभागः

वर्तिकम्मंभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रदोळ्रस्हबृद्दिवकजीवनोळ्योजनत्रिचतुर्भागंगळायामम्

चतुर्थ्या १ हत १।३।१ क्षेत्रफल। तच्च बेघेन १००० चतुर्भिरपर्वतितेन गुणितं योजनात्मक खातफल-मेतावद्भवति ७५०। द्वीन्द्रियेषु तत्स्वयंभूरमणसमुद्रवितशङ्खे द्वादशयोजनायामयोजनपञ्चचतुर्याशोत्सेध ५ चतुर्यो-

जनम्खन्यासोत्कृष्टावगाहो भवति । अस्य च न्यासः १२ तावद्गृणित १४४ वदन ४ दल २ ऊन १४२ मुखा-१५ र्डवर्ग४ युत १४६ द्विगुण २९२ चतुर्भिर्भनत ७३ पञ्चगुण ३६५ शङ्खखातफल । त्रीन्द्रियेषु स्वयभूर-मणद्वीपापरभागवर्तिकर्मभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रे रक्तवृश्चिकजीवे योजनश्चित्रभागायाम ३ तदब्रेत्विच ३ उत्कृष्टावगाहोऽस्ति । अस्य च भुजकोटिवधात् प्रजायते क्षेत्रफल ३ ३ तच्च वेधगुण ٤¥

उसको ज्यासके चौथे भाग एक योजनके चतुर्थाहासे गुणा करनेपर प्रतर क्षेत्रफल १४२४ है पौन योजन होता है। उसे कमलके वेघ एक हजार योजनसे गुणा करनेपर साढ़ेसात सौ २० (७५०) योजन स्नातफळ होता है। दोइन्द्रियोंमें उस स्वयम्भूरमण समुद्रवर्ती शंस्त्रमें वारह योजन लम्बा, पाँच योजनके चार भाग प्रमाण ऊँचा, मुखर्मे चार योजनका व्यासवाला अवगाह है अर्थात् वह शंख इतना लम्या-ऊँचा है। इसका खातफल लानेके लिए न्यासको व्याससे गुणा करके, उसमें मुखके आचे प्रमाणको घटाकर, उसमें मुखके आचेका वर्ग जोड़-कर उसको दोसे गुणा करो, चारका भाग दो फिर पाँचसे गुणा करो तो शंसका स्नातफल २५ आता है। सो शंसके व्यास बारह योजनको बारहसे गुणा करनेपर १२×१२ = १४४ (एक सौ चवालीस) होते हैं। उसमें मुखका आधा प्रमाण दो घटानेपर एक सौ वयालीस रहे। इसमें मुखके आचे प्रमाणका वर्ग चार जोड़नेपर एक सौ छियाछीस हुए। इसको दूना करने-पर दो सौ बानवे हुए। इसमें चारका भाग देनेपर तिहत्तर रहे। तिहत्तरमें पाँचसे गुणा करनेपर तीन सौ पैंसठ योजन प्रमाण शंखका क्षेत्रफल होता है। तेइन्द्रियोंमें स्वयम्भ्रसण-३० द्वीपके अपर भागमें कर्मभूमिसे सम्बन्धित क्षेत्रमें जो रक्त विच्छ है उसका अवगाह एक

व्यासमुं ४८ तबर्डोत्सेचमुं ४८८२ मुन्कृष्टाव्याहमक्कुमित्ल भूजकोदिवपारप्रकायते क्षेत्रफलमें विदु ११३ ४१३२ क्षेत्रफलमिर्व वेदपुणं खादफलं होदि सम्बत्य । एंदा क्षेत्रफलमुं ४१३२ वेदेपियं गुणियिनुत्ति-१९ २७ १९३२१६४ धनफलमक्कुं ८१९२ चतुरिदियंगळोळु स्वयंभूरमणद्वीपापरभागकरमंभूमिप्रति-१

बद्धक्षेत्रवित्तिभ्रमरनोळेकयोजनायामम् १। तस्त्रवतुर्मागच्यासम् ४ मर्द्धयोजनोत्सेवम् २ मुक्त-२ राज्यसम्बद्धानिकानं अञ्चलेतीत्रार्थसम्बद्धाने सम्बद्धाने अञ्चलकार्यसम्बद्धाने सम्बद्धाने

ष्टाबगाहमक्कुमित्लयुं भुजकोटोत्यादित्त्रजानीत धनफलं ८ ज्यष्टमभागयोजन प्रमाणमक्कुं। पंचेक्वि संग्रकोज् स्वयंभूरमणसपुत्रमध्यर्वात्महामत्त्ययोज् सहुत्वयोजनायामयुं पंचाजाद्वाजनायामयुं पंचाजाद्विजतयोजनोत्त्रोत्पपुत्रकुष्टाव्याहमस्कुमित्लि भुजकोटोत्यादि सुत्रानीतयान्यकः । १२५००००००। सासिर्दाहन्त्रेवन्तुलसयोजनंत्रयक्कुं। ई पद्मादिगज्ञो प्रदेशोक्कृतयन्त्रकंगज् ययाक्रमदिवं संस्थातयनांगुलंगज्ञ्यो प्रकारंगाज्ञिदिष्युंद्व।

३ ३ धनफल भवति २७। चतुरिन्द्रियेषु स्वयंभूरमणद्वीपापरभागकर्मभूमिप्रतिवद्धक्षेत्र- १० ४। ३२। ६४ ८१९२ ४१८२ वितिश्रमरे एक्योजनायामतित्वचतुर्माणव्यास ३ अथंयोजनोत्सेष १ उत्कृष्टावगाहोऽस्ति । अस्य च

४ २ २ भूजकोटीत्यादिनानीत्वनकल ३ योजनव्यष्टमभागो भवति । पञ्चेन्द्रयेषु स्वयंभूरमणसमृद्रमध्यवति-

महामत्स्ये सहस्रयोजनायामपञ्चगतयोजनव्यामपञ्चागदर्ग्रहे शतयोजनोत्सेषोत्कृष्टाबगाहोऽस्ति । अस्य च भूज-कोटोत्यादिनानीतचनफलं १२५००००० सार्थद्वादशकोटियोजनमात्र भर्वात । एतान्युक्तवनफलानि प्रदेशी- १५

योजनका तीन चौथा भाग है प्रमाण लम्बा, लम्बाईके आठवें भाग ईर चौड़ा और चौड़ाईसे आधा है है जैंचा है। यह क्षेत्र आधा लुएस लभाई लिये बोकोर है। इसलिए इसका प्रतर क्षेत्रफल सुन क्षेत्र लायत चतुरस्त लभाई लिये बोता है। लम्बाई-चौड़ाईसे-से एकका नाम सुन और एकका नाम कोटि है। इनका वथ अर्थात गुणा करनेसे प्रतर क्षेत्रफल होता है। सो यहाँ लम्बाई है, चौड़ाई है: इनका परस्पर्स गुणा करने पर है×ई- च हैट २० हुआ। इसको जैंबाई है से गुणा करनेपर सत्ताईस योजनका इक्यासी सी बानवेबाँ भाग प्रमाण टहेंदे, रक्तिकच्छा घनलेश्वरफल होता है। चतुरिन्द्रयोंमें स्वयम्भ्रमण्डीपके परले भाग प्रमाण टहेंदे, रक्तिकच्छा घनलेश्वरफल होता है। चतुरिन्द्रयोंमें स्वयम्भ्रमण्डीपके एसले भाग प्रमाण टहेंदे, रक्तिकच्छा घनलेश लम्बा, पीन योजन बीहा और आधा योजन उँवा है। अरका चक्छ अवचाह एक योजन लम्बा, पीन योजन और आधा योजन उँवा है। 'भुजकोटिबय' के अनुसार एक योजन, पीन योजन और आधा योजन उँवा है। 'भुजकोटिबय' के अनुसार एक योजन, पीन योजन और आधा योजनका २५ अरका स्वाप्त क्षेत्रफल होता है। पचेन्द्रियोंमें स्वयम्भ्रमण समुद्रके मन्यवर्ती महामत्स्य-का अर्थाह एक इजार योजन लम्बा, पीन योजन चौड़ा और दो सी पचास योजन उँवा है। 'भुजकोटि' इत्यादिके अनुसार १००० ४९०० ४९०० ४९०० तीनीको परस्पर्स गुणा करने- पर सादे वारह करोड़ १९४०००००० योजन प्रमाण चनफल होता है। हम उक्त पनफलोको

एकॅडियक्के ब्रद्धःसंस्थातगुणितघनांगुल्मक्कुं ६११११ । इंग्नियक्के त्रिसंस्थातगुणितघनांगुल्म मक्कुं ६१११ । त्रॉडिययक्के एकसंस्थातगुणितघनांगुल्मक्कुं ६१। चतुर्गिडियक्के दिसंस्थात-गणितघनांगुलमक्कं ६९१ । पंजेडियक्के पंजसंस्थातगणितघनांगुलमक्कं ६१११११ ॥

अनंतरं पर्व्याप्तकद्वीद्वियादिगळ जधन्यावगाहश्रमाणमं तत्स्वामिनिर्देशमुमं माडत्वेडि मुंदण ५ सूत्रमं पेळवेपर।

> वितिचपपुण्णजहण्णं अणुंधरीकुंथुकाणमच्छीसु। सिच्छयमच्छे विंदंगुलसंख संखगुणिदकमा ॥९६॥

हित्रिचतुःपञ्चपूर्णंजधन्यमनुंधरीकुंयुकाणमक्षिकामु । सिक्थकमत्स्ये वृंदाङ्गुलसंख्या संख्य-गुणितक्रमाणि ॥

 द्वित्रचतुःपंचेद्वियपय्वीतकरोळु यथासंख्यमनुधरीकृयुकाणमक्षिका सिक्यकमत्त्यमे वी जीव-गळोळु जधन्यावगाहमनुळळ शरीरावष्टव्यप्रदेशंगळु वृंदांगुळसंख्यातीकभागं मोदळागिसंख्यात-

पुणित कममन्त्रुं ११३१।१२२११२। इवरायाम व्यासोत्सेधंगळेमगुपदेशैमिल्लिल्ल सूत्रोपदिष्ट-धनफलमने पेळवेप ॥

१५ क्वानि तदैकेन्द्रियस्य चतुस्सक्यावगुणितपनारुगुलमान ६१३३३। ड्रीन्ट्यस्य त्रिमस्यावगुणितपनाङ्गुलमान ६१३३ शेन्ट्रियस्य एकमस्यावगुणितपनारुगुलमान ६३। चतुर्गिन्द्रसस्य दिसस्यावगुणितपनाङ्गुलमान ६३३। पञ्चेन्द्रसस्य पञ्चसंस्यावगुणितपनारुगुलमान भवति ६९३५३३।॥६५॥ अय वर्षामकद्वोन्द्रियादोता जपन्या-बगाहुसमणे तस्वामिनिदेश चाहु—

द्विजिबनु पञ्चीन्यपर्यातिकेषु चवानंत्र्यं अनुषराहु-एकाणशीयकातित्र्यकास्त्यजीवेषु जयस्यावगाह्-रे॰ विशिष्ठारीरावष्ठभ्यप्रदेशमाणं कृत्याहुनुस्त्रस्थातिकमामार्गर कृत्या मस्यातगृषिरक्रमेण भवति । ६६ ६ स ६ च ६ व एणानियानी व्यासायानोत्त्रेषानामुग्येयो नास्ति इत्तरुख-५ १९ १ १ १ १ १ १ १ १

प्रदेशरूप करनेपर एकेन्द्रियके चार वार संख्यात गुणित घनागुळप्रमाण, दोइन्द्रियके तीन सर संख्यात गुणित घनागुळ प्रमाण, त्रीन्द्रियके एक बार संख्यात गुणित घनांगुळ प्रमाण, २५ चतुरिन्द्रियके दो बार संख्यातगुणित घनांगुळ प्रमाण, पंत्रीन्द्रियके पाँच बार संख्यात गुणित घनागुळ प्रमाण प्रदेशोंका उत्कृष्ट अवगाह होता है।।एथ।

आगे पर्याप्त दोइन्द्रिय आदिके जघन्य अवगाहना प्रमाण और उसके स्वामियोंका निर्देश करते हैं—

पर्वाप्त दोइन्द्रियोमें अनुन्वरी, तेइन्द्रियोमें कुन्यु, चौइन्द्रियोमें काणमक्षिका और रे॰ पंचेन्द्रियोमें तन्द्रुक्तमस्यकी जपन्य अवनाहनासे विशिष्ट प्ररीरके द्वारा रोके गये क्षेत्रके प्रदेशीका प्रमाण पर्वागुलके संस्थातवें मागसे लेकर कमसे संस्थात गुणा जानना। सो दोइन्द्रियोमें चार बार, तेइन्द्रियोमें तीन बार, चौइन्द्रियोमें दो बार और पंचेन्द्रियोमें एक बार संस्थातसे भाजित घनांगुल मात्र जयन्य अबराइनाके प्रदेशींका प्रमाण होता है। इन

१. म<sup>°</sup>ल्दपं। २. म मिल्लि । ३. म पेल्देव ।

अनंतरं सर्व्यज्ञचन्यशरीरावगाहं मोदलोंङुकुष्टशरीरावगाहपर्यंतमप्प शरीरावगाहन-विकत्यंगळने स्वास्थरपद्महत्वगुणकारक्रमश्रदर्शनात्यंमागि मृंदण गावापंचकमं निरूपिसिदपह ।

#### सुद्रुमणिवाते आभृवाते आपुणि पदिद्विदं इदरं । वितिचपमाइन्साणं एयाराणं तिसेदीय ॥९७॥

सुक्ष्मनिवाते आभूवाते आपुनिप्रतिष्ठितमितरं । द्वित्रिचतु-पञ्चाद्यानामेकादशानां त्रिष्ठे णयः ॥ इत्कि नामेकदेशो नाम्नि प्रवर्तते एंबी लघुकरणन्यायमनाश्रयिति नि । वा । ते । एंदिरयादि वर्णने गाँळदं निगोदवायुकायिकतेजस्कायिकादिजीवंगळ पेळल्यटट्व ।

निगोववायुतेजोऽस्भूकाधिकंगळे बीवच्डुं सुक्ष्मंगळ्प्रयमकोष्ठदोळु मत्तं वायुतेजोऽप्यूच्यी-काधिकंगळुं निगोवमुं प्रतिष्ठितप्रत्येकमुमं दी बादरबङ्जीवंगळु तिष्यंक्काणि मुनिनंते क्रमींद द्वितीयकोष्ठदोळु पुनरक्तता सामर्च्योददिमवु बादरंगळेंदरिवृदु ॥ मत्तमप्रतिष्ठित प्रत्येकद्विष्ठिचतुः- १० पंचेद्वियमं दी पंचजीवसमासंगळ बादरंगलेयप्यविव । ततीयकोषदोळ ई पेळल्पद पदिनां जीव-

मेवोत्तः ॥१६॥ अय सर्वजधन्यावगाहनादीना उत्कृष्टावगाहनपर्यन्ताना शरीरावगाहनविकल्पाना स्वास्प-

लावहुत्तगुणकारान् गावाण्यकेन प्रदर्भवि—
अत्र नामेकदेवो नामिन प्रवर्शन इति उत्पुकरणन्यायमाश्रित्य निवेद्यादिवर्णैनिगोदवायुकायिकारयो
जीवा गृह्यने । निगोदवायुनेवीक्कृत्वीक्कृत्विमानः पञ्च मुदमाः प्रथमकोष्टे अवन्ति । पुन वायुनेकोपुण्यीः १५
कारिकिनिगोदयिविष्टिनप्रत्येकनामान यद् वादरास्तियंत्रशास्त्रन् क्रमेष द्वितीयकोष्टे अवन्ति । पुनस्कतातामस्यान्
गृतं वादरा एविति जातव्य । पुनस्कतिधाप्रत्येकदिवननु पञ्चिद्धवनामानः पञ्चवादरास्तृतीयकोष्टे अवन्ति ।
एतेपु पोत्रसम् आधाना मूक्सिनिगोदादीना एकादशानामये तिस्त पद्कत्यः कर्तव्याः । तत्रकैकपद्कते कोष्टवं
यद्य जातव्याम ।

सबकी चौड़ाई, उम्बाई और ऊँचाईका कथन आजकल यहाँ प्राप्त नहीं है। इसलिए घनफल २० ही कहा है अथीत् घनफल करनेपर जो प्रदेशीका प्रमाण होता है उसे कहा है IRE( आगो सबसे जपन्य अया जाते के स्टब्स ठक्का अवाचाना पर्यन्त प्रमित्त अयाहना-

के विकल्पोंको उनके स्वामी, अल्पबहुत्व तथा गुणकारोंको पाँच गाथाओंसे कहते हैं-

यहाँ 'नामका एकदेश सन्पूर्ण नाममें प्रवर्षित होता है' इस ल्युकरणके न्यायको आश्रय कर के 'नि' 'वा' इत्यादि वर्णों के द्वारा निगोदिया, वायुकायिक आदि जीवों का प्रहण २५ होता है। सो यहाँ अवसाहनाके भेद जानने के लिए एक यन्त्र बनाओ। उसके प्रथम कोठेमें निगोद, वायुकायिक, तेजरूकायिक, अक्षायिक, प्रथिकाशिक एषि वांकों को स्थापित करो। पुतः दूसरे कोठेमें वायुकायिक, तेजरूकायिक, तेजरूकायिक, अप्रविक्षत पूर्णकायिक, निगोद, प्रतिष्ठित प्रयोक नामक छह वादर जीवोंको पहलेकी तरह तिर्यक् रूपसे स्थापित करो। पहले कोठेमें जो नाम थे वे ही नाम दूसरे कोठेमें होनेसे यह जान लेना चाहिए कि ये जीव जो दूसरे ३० कोठेमें लिखे गये हैं, वादर हो हैं। पुतः तीसरे कोठेमें अप्रतिष्ठित प्रयोक, दोइन्द्रिय, वेदिन्द्रय, जोविष्ठित प्रयोक, पेचिन्द्रय नामक पाँच वादर जीवोंको लिखो। इन सोलहमें से आध सूक्पनिगोद आदि ग्यारहकी आगे तीन पंकियों करनी चाहिए। वनमें से एक-एक पंकिक दो-दो कोठे

१. म दिवु।

समासंगळोळमें मोदल सुक्रमनियोदादि पंत्रों दजीवसमासंगळमंदे मुख्वंक्तियागि तियंत्रविधिसल्यदु-ववल्लि बो डो ड पंक्तिय कोन्नह्रयमुमरियल्पडगुं ॥

अपदिद्विदयत्तेयं वितिष्ववतिचिव अपदिद्विदं सयलं।

तिचि अपरिकटं च य सयलं बादालगणिदकमा ॥९८॥

अप्रतिभितप्रत्येको द्वित्रिचतःपञ्जप्रिचतृद्वचप्रतिष्ठिताः सकलः। त्रिचतृद्वचंप्रतिष्ठिताश्च सकलो डाचत्वारिशदगणितकमाः ॥

मत्तमा पंक्तित्रयद मंदे दशमकोष्ठदोळऽप्रतिष्ठित प्रत्येकम् द्वित्रचतःपंचेंब्रियजीवंगळ -बरदंजीवसमासंगळबादरंगळेयप्युर्वाल्ल बळिक्कं पन्नोदनय कोष्ठदोळ त्रिचतुर्द्वोद्वियंगळुमप्रतिष्ठित-प्रत्येकमं सकलेंडियममेंबीयम्द जीवसमासंगळवादरंगळेयप्पव । मृदण पन्नेरडनेय कोष्ठदोळ १० त्रिचतहर्चप्रतिष्ठितस्कलेंद्रियगळेबीयय्द् जीवसमासंगळ्बादरंगळेयप्पुवी चतुःषष्टिजीवसमासंग ळ्यगाहनविकल्पंगळोळ्परितनपंक्तिगत द्वाचत्वारिशक्जीवसमासंगळवगाहनविकल्पंगळ गणित-कसंगळ्यती मामध्यीद्रहमें केळगणपंकि द्रयगतदाविशतिजीवसमासंगळवगाहनविकस्पंगळिषक क्रमंगळप्यवंतल्लदेयं सेढिगया अहिया तत्येक्कृप्पडिभागो एंद्रं सुवितमाय्तु ॥

पुनस्तत्पड्नितत्रयस्याग्रे दशमकौष्ठे अर्प्रातिष्ठितप्रत्येकद्वित्रचत् पञ्चेन्द्रयनामानः पञ्चवादरा भवन् 🖰 १५ तद्ये एकादशे कोष्ठे त्रिचतुर्द्वीन्द्रियाप्रतिष्ठितप्रत्येकसकलेन्द्रियनामान पञ्च वादरा भवन्ति । तद्ये द्वादशे कोष्ठे . त्रिचतर्द्वपप्रतिधितसकल्डेन्द्रियनामान पञ्चवादरा भवन्ति । ण्तेष चतुःर्याष्ट्रजीवसमासावगाहनविकल्पेष उपरितन-पड क्तिगतहा बस्वारिश्जीक्समासावगाहमविक स्पा गणितकमा भवन्ति । तदन्ये त 'सेक्षिगया अहिया तस्येक-पडिभागो' इति सचित जातम ॥९८॥

जानने चाहिए। अर्थात पहले कहे तीसरे कोठके आगे दो कोठे करो। बनमें जैसे पहले D. और दसरे कोठेमें कमसे पाँच सूक्ष्म और छह बाहर लिखे थे वैसे ही यहाँ भी लिखना। उन होनों कोठोंके नीचे एक पंक्तिमें दो कोठे और बनाओ। उनमें भी उसी प्रकार पाँच सुक्ष्म और छह बादर छिखो। उनके भी नीचे दो कोठे और बनाओ। उनमें भी उसी तरह पाँच सक्ष्म छह वादर लिखो। इस तरह सक्ष्म निगोद आदि ग्यारह स्थानोंकी दो-दो कोठोंकी तीन पंक्तियाँ हुई । इस प्रकार ऊपरकी पंक्तिमें पाँच कोटे, और उन पाँच कोटोंमें-से अन्तके २५ दो कोठोंके नीचे दो कोठे और फिर उनके भी नीचे दो कोठे, इस तरह सब मिलकर नी कोठे हुए ॥९७॥

पनः उन तीन पंक्तियोंके आगे दसमें कोटेमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक, दोइन्टिय, तेइन्टिय, चतरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय नामक पाँच बादर होते हैं। उसके आगे ग्यारहवें कोठेमें शीन्त्रिय. चौडन्दिय. दोडन्दिय. अप्रतिष्ठित प्रत्येक, पंचेन्द्रिय ये पाँच बादर लिखो। उसके आगे 3. बारहवें कोठेमें त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, पंचेन्द्रिय ये पाँच बाहर लिसो। इन चौसठ जीवसमासको अवगाहनाके विकल्पोंमें से ऊपरकी पंक्तिके आठ कोठोंमें स्थापित बवालीस जीवसमास अवगाहनाके विकल्प गुणितकम हैं अथीत कमसे पूर्वस्थानको विवक्षित गुणकारसे गुणा करनेपर आगेका अवगाहना विकल्प आता है। इन वयाछीस स्थानोंसे अतिरिक्त जो नीचेकी दो पंक्तियोंमें स्थापित बाईस स्थान हैं वे एक प्रतिभाग अधिक ३५ हैं। अर्थीत् पूर्वस्थानको सम्भावित भागहारका भाग देकर एक भागको उस पूर्वस्थानमें जोडनेपर आगेका स्थान होता है ॥९८॥

#### अवरमप्युष्णं पढमं सोलं पुण पढमविदिय तदियोली । पुष्णिदरपुष्णयाणं जहण्णसुक्तस्समुक्स्सं ॥९९॥

अवरमपूर्णं प्रथमं बोडल पुनः प्रथमद्वितीयतृतीयपंक्तयः पूर्णेतरपूर्णानां जघन्यमुक्तृष्ट-

मुत्कृष्टम् ॥

मोदल मुदं कोष्टंगळा पदिनारं जीवसमासंगळ्गे अपर्ध्यासक्तवस्यावगाहनंगळे दियत्य- ५ इच्च । ससं मेगळिं प्रवसद्वितीयतृतीयपित्तगळोळमी देरि पित्तयोळमरेदेरद्वं कोर्डगळोळ यवाक्तमं पर्ध्याप्ताप्य्यास्रण्डेक्वयप्र्यान्तसक्तमं ब मूर्रप्रकारस्य जीवंगळ्गे जयस्यमुक्त्रप्रमुक्तप्रकृत्यस्य वगाहनसक्कुं । प्रवस्यित्तयोळ सुक्तगळेट्च वादरंगळार्धावतु पन्नो दक्कुं । ययांत्रजीवसमासंग्र्यं ज्ञायावाहस्यानंगळपुवतं द्वितीयपंत्तिगतपन्नो दुमपर्याप्तजीवसमासंग्रन्त्रज्ञावाहस्यानंगळपुवतं द्वितीयपंत्रजीवसमासंग्रन्त्रज्ञावाहस्यानंगळपुवतं स्वाप्त्रज्ञावाहस्यानंगळपुवतं स्वाप्त्रज्ञावाहस्यानंगळपुवतं स्वाप्त्रप्रमुक्तियानं स्वाप्त्रज्ञावाहस्यानंगळपुव एवितीविभागं १० ज्ञात्यसमक्ष्त्रः।

> पुण्णज्ञहण्णं तत्तो वरं अपुण्णस्स पुण्णउक्कस्सं । बीप्ण्णज्ञहण्णोत्तियसंखं संखं गुणं तत्तो ॥१००॥

पूर्णजयन्यं ततो वरमपूर्णस्य पूर्णोत्कृष्टं । इंडियपूर्णं जयन्यपर्यतमसंख्यं संख्यं गुणं ततः ॥ अल्लि बट्किं पत्तनेय कोष्ठापतपर्याप्तपंजनीवसमासंख्येग जयन्यावागृहस्यानगळपूर्वाल्यः १५ तत्यन्तों त्येय कोष्ठ्यतापर्य्यात्त पंजनीवसमासंगञ्जपेयुन्कृष्टावगाहृस्त्यानंगळपुर्वाल्य प्रेवणपेनेरङ-नेय कोष्ठ्यतापर्याप्ताचनाव्यात्कृष्टावगाहृतस्यानंगळपुत्रक्षि शत्रमकोष्ठाताबादपर्यानं

स्पमकोष्ठत्रयातपोडराजीवसमासाना अपर्याप्तवपन्यावगाहा इति जातच्या । पुनर्श्यार प्रथमद्वितीय-तृतीयपर्श्वतपु एकंकस्या पह्नती हो हो कोछी यथाक्रम पर्याप्तपर्याप्तवक्ष्यस्यामा इति त्रिष्यक्षण्वासा अपन्यमुक्तकृष्टमुक्तक्ष वावगाहत त्यात् । प्रथमपङ्कती मूरुमा पञ्च बदरा- पहिल्यासाना पर्याप्तजीवसमासाना २० अपन्यावगाहतानि सन्ति । तथा दिवीसपङ्कितस्यतदेकारसाप्याप्तिविसमासानामुक्तकृष्टावगाहतस्यानानि सन्ति । तथा दिवीसपङ्कितस्यतदेकारसाप्याप्तिविसमासानामुक्तकृष्टावगाहतस्याप्ताप्ति सन्ति । तथा तृतीयपङ्कितगर्वकारसप्याप्ति जीवनसासानामुक्तकृष्टावगाहतस्थानानि सन्तित्ययं विभागो जातव्यः ॥९९॥

तदग्रे दशमे कोष्ठे पर्याप्तकपञ्चजीवसमासाना जधन्यावगाहनस्थानानि भवन्ति । ततस्तदग्रे एकादशे कोष्ठे अपर्याप्तकपञ्चजीवसमासानामकःष्टावगाहनस्थानानि भवन्ति । तदग्रे द्वादश्चे कोष्ठे पर्याप्तकपञ्चजीवन

पहले तीन कोठोंमें स्थापित सोलह जीवसमास अपयीप जीवोंकी जघन्य-अवगाहना- २५ रूप जानना । आगे उपरसे पहली, दूसरी, तीसरी पंक्तिमें एक-एक पंक्तिके दो-दो कोठे हैं। वे कससे पर्याप्त, अपर्याप्त, और पयीप्त जीवोंकी जघन्य-अक्ट्राष्ट अवगाहनाके हैं। अथान अपरसे प्रथम पंक्तिके दो कोठोंके ग्यारह स्थान पर्याप्त जीवोंकी जघन्य अवगाहनाके हैं। उससे नोचेकी दूसरी पंक्तिक दोनों कोठोंके ग्यारह स्थान अपर्याप्त जीवोंकी उक्तष्ट अवगाहनाके हैं। उससे नोचेकी पंक्तिक दोनों कोठोंके ग्यारह स्थान अपर्याप्त जीवोंकी उक्तष्ट अवगाहनाके हैं। उससे नीचेकी पंक्तिक दोनों कोठोंके ग्यारह स्थान अपर्याप्त जीवोंकी उक्तष्ट ३० अवगाहनाके हैं। इससे नीचेकी पंक्तिक दोनों कोठोंके ग्यारह स्थान अपर्याप्त जीवोंकी उक्तष्ट ३० अवगाहनाके हैं। इससे नीचेकी पंक्तिक दोनों कोठोंके ग्यारह स्थान अपर्याप्त जीवोंकी उक्तष्ट ३० अवगाहनाके हैं। इससे नीचेकी पंक्तिक दोनों कोठोंके ग्यारह स्थान अपर्याप्त जीवोंकी उक्तष्ट ३० अवगाहनाके हैं। इससे नीचेकी पंक्तिक दोनों कोठोंके ग्यारह स्थान अपर्याप्त जीवोंकी उक्तष्ट ३० अवगाहनाके हैं। इससे नीचेकी पंक्तिक दोनों कोठोंके ग्यारह स्थान अपर्याप्त जीवोंकी उक्तष्ट ३० अवगाहनाकि है। इससे नीचेकी पंक्तिक दोनों कोठोंके ग्यारह स्थान अपर्याप्त जीवोंकी उक्तष्ट ३० अवगाहनाकि है। इससे नीचेकी पंक्तिक दोनों कोठोंके ग्यारह स्थान अपर्याप्त जीवोंकी उक्तष्ट ३० अवगाहनाकि है।

उससे आगे दसर्वे कोठेमें पर्याप्तक पाँच जोबसमासीके जवन्य अवगाहनास्यान हैं। उससे आगे ग्यारहर्वे कोठेमें अग्याप्तक पाँच जोबसमासीके उत्कृष्ट अवगाहना स्थान हैं। उससे आगे बारहर्वे कोठेमें पर्याप्तक पाँच जोबसमासीके उत्कृष्ट अवगाहनास्थान हैं।

१. म मेगणिदं।

प्तर्हीद्रियज्ञधन्यावगाहनस्यानयवैतीमप्यतो भतुं स्थानगळोळसंस्थातगुणितकमावगाहनस्यानगळ-पुर्वाल्ळवं मुंबे बावरपर्य्याम सक्लेद्रियपर्यंतिमद्ं पिश्चिह जोवसमा संगळोज्संस्थातगुणितकम-में वित निरुष्वियसल्पङ्कु ॥

> सुहुमेदरगुणगारा आवलिपन्ला असंसभागो दु। सङ्गणे सेहिगया अहिया तत्थेक्क पहिभागो ॥१०१॥

सुस्मेतरपुणकारा जावलियल्यासंख्यभागास्तु । स्वस्थाने श्रीणगताः अधिकास्तप्रैकः प्रति-भागकृतः ॥ इल्लि सूश्रमणीवगळवगाहृत्यानंगळावत्यसख्येयभागपृणित्गन् । सत्तं बादर जीव-गळवगाहृतस्थानंगळ् पत्यासंख्यातभागपृणितंगज् स्वस्थानदोळपुर्वोदतसंख्यातगुणकारविभागं काणत्यवग् ॥

अनंतरं द्वितीय तृतीयपंक्तिगतंगळप्यवगाहनस्यानंगळिक क्रमंगळपुर्वील्ल सूर्रभनिगोदा-पर्याप्रोतकुष्टावगाहनस्यानादिगळुत्तरोत्तरंगळ्युर्वपूर्वावगाहनस्यानंगळं नोडळावव्यसंख्यातैकभागखं-डितैकभागमात्राधिकंगळपुर्वेबुदत्वं । अधिकागमनानिमत्तं भागद्वारः प्रतिभागद्वार एंबो गणितो-

समामाना उत्क्रष्टावगाहनस्थानानि भवन्ति । तत्र दशमकोष्टगतवादरप्ययोगदीन्द्रयवपस्यावगाहनपर्यन्तानि एकान्निवादयवपस्यावगाहनपर्यन्तानि एकान्निवादयवपस्यावगण्याकमाणि । तदये वादरपर्यासमकलेन्द्रियपर्यन्तानि वयोदश तु मैश्यात-१५ वणितकमानीति ज्ञातवस्याति ॥१०॥

त्रत्र सुरभजीबात्रपाहर्मानानि आवन्यसन्येयभागपुणितानि । बादग्जीवावगाहृतस्यानानि गन्या-स्थातमागपुणितानि च स्वस्याने मन्तीयस्थानामुणावगान्यानागां ष्टप्यः । अयननार्वतीयप्रवृतीयपर्यक्तातानि अवगाहत्स्यानात्रीति विक्वकमाणि स्यु । तत्र मुस्पनिगोदयम्मीगनृष्टावगाव्यस्यानादीनि उत्तरोदानाणि पूर्वपूर्वावगाहतस्यानादावस्यसंस्थानेकमागसण्टितकमागमागाविकानीरपर्यः । अधिकायमनानिमित्तं भागहार

२० वनमें प्रथम कोठेके प्रथम स्थानसे लेकर दसवे कोठेके बाहर पर्याप्तक दोइन्द्रियकी जयन्य अबगाइना पर्यन्त वनतीस अबगाइनाएँ क्रमसे असंस्थातगुणी-असंस्थातगुणी है। उससे आगे बाइर पर्याप्तक पंचित्रियकी चकुष्ट अबगाइना पर्यन्त तेरह स्थान क्रमसे संस्थातगुणित संस्थातगुणित जानना ॥१००॥

बहाँ ऊपर जो उनतीस स्थान असंस्थात गुणे कहे हैं उनमें से जो सुद्धम जोबों के अवगाहना स्थान है वे आवरीक असंस्थातव भागसे गुणिक हैं। अर्थात पहले स्थानको आवरीके असंस्थातव भागसे गुणिक रने पर आगेका स्थान होता है। तथा जो वाहर जीबों के अवगाहना स्थान है वे परवके असंस्थातव मागसे गुणिक है। अर्थात पूर्वस्थानको परवले असंस्थातव मागसे गुणि करनेपर उससे आगेका स्थान होता है। इस तरह स्वस्थानमें गुणकार है। उनमें इस प्रकार असंस्थातके गुणकारका विभाग देखना चाहिए। नीचेकी इसरी गुणकारको उनके अवगाहना स्थान उत्तरीत अधिक अधिक हैं। अर्थात सुद्धमान सिंगा स्थान उत्तरीत अधिक अधिक हैं। अर्थात सुद्धमान स्थानको अवलीके असंस्थातव भागमात्र अधिक है। अर्थात पूर्व अवगाहना के आवसी आवाटीके असंस्थातव भागमात्र अधिक है। अर्थात पूर्व अवगाहना स्थानको आवलीके असंस्थातव भागमात्र अधिक है। अर्थात पूर्व अवगाहना स्थानको आवलीके असंस्थातव भागमात्र तो प्रमाण आवे उसे पूर्वस्थानमें जोड़नेपर उत्तरस्थानका प्रमाण होता है। यहाँ अधिकका प्रमाण लाकेके लिए भागहार और भागहारका भागहार है। वहाँ अधिकका प्रमाण लाकेके लिए भागहार और भागहारका भागहार है।

क्तिपिदमाबल्यसंस्थेयभागमात्र व मित्रु परमगुरूपदेशगुरम्यं प्रतिभागहारं ज्ञातक्य मिल्लि येळल्य-ट्टबगाहनस्थानंगळ्ये गुणकारविष्यानमं येळ्यसदेतेनः—सुक्ष्मनियोदकक्ष्यपर्याप्तकन जघन्याव-गाहनस्थानमेकान्नविज्ञातिवारयन्यासंस्थातेकभागंगळ्यमुं ब्रोभनुवारावस्यसंस्थातभागंगळ्यमुं द्वाविज्ञातिवारस्थायिकावस्यसंस्थातभागंगळ्यमु मोभनुवारसंस्थातरूथार्गळवं भागिसत्यट्ट द्वाविज्ञातिवारावस्यसंस्थातभागंगळिवं गुणिसल्यट्ट धनांगुळप्रमाणमादिभूतमागि स्थापिति

्र प १९८८/९८८/२२१३१९ दी राज्ञियं नोडे सूक्ष्मापर्ध्याप्त वायुकायिकजीवनज्ञचन्त्रमवगाहनस्थान-२ २ ३ ६८।२२१८।

मावल्यसंख्येय भागगुणित पारेश्टाटाश्टारशश्र मिदनपर्वात्तसिदोडे गुणकारभूताबल्यसंख्यात १०

६१८ २२

भागहारमूनंग ज्ञागहांब : यसंब्यात भागंग हो भतरो को दं सरिवें वपवीत्तासि प १९।८।८।२२।१।९ ० ० ० वो राशियं नोडे सुरुमापर्याप्ततेजस्कायिकन जावन्यावगाहनमावल्यसंख्येयभागगणित

प्रतिभागहार स नावत्यमध्येयभाग ८ परमगुरूपदेशागतो ज्ञातव्य । अत्रोक्तावगाहनस्यानाना गुणकार-

विधानमुच्यते त्याया-मुश्चिनमोदकश्यरप्रांतिकस्य अघन्यावनाहतस्यानभेकाश्रविद्यातिवाररप्यासस्येमभागनव- १५ वाराजप्यतस्येमभागद्वविज्ञातिवारस्याधिकावित्यसंस्येमभागनववारत्तंस्थातभक्तप्रविद्यातिवारावन्यमस्येमभाग -६ । ८ । २२

a गुणिनवना हुन्त्रमाणनारिभूत सम्बाज्य प । १९ । ८ । ९ । २ । १ । ९ ॥ ९ अतः मूल्मारयातवायुकायिकa a ६ । ८ । २२ । ८

а а - -जीवस्य जवन्यमवगाहतस्यानमावस्यसभ्ययभागगृणितं प । १९ । ८ । ९ । ८ । २ । १ । ९ अम्प २०

गुणाकारभृतावल्यमस्यातेन भागहारभूतावल्यसंख्यातभागेषु नवस्वेकः सद्श इत्यपवर्तित ।

विशेषार्थ—तीचे दिया यत्र उक्त कथनके अनुसार जीवोंकी अवगाहनाका है। जगरको पंक्तिमें लिखे क्यालीस स्थान गुणकाररूप हैं। इनमें पहले और चौथे कोठों सहम जाब हैं वे प्रवेश्यानसे उत्तरस्थान आवलीके असंस्थावते मामसे गृणित हैं। तथा तूसरे, तीसरे, सातवें कोठों बादर जीच हैं वे तसवें कोठेंके अपिशित प्रयेक और वेन्द्री, ये २५ कमसे पत्यके असंस्थातवें सात्र के असे वेन्द्री, ये २५ कमसे पत्यके असंस्थातवें साग् गृणित हैं। दसवें कोठेंके तेन्द्रीसे लेकर आगेके सब स्थान संस्थात गृणे हैं। नीचेकी दोनों पंक्तिके चार कोठोंके स्थान आवलीके असंस्थानवें भाग अधिक हैं।

१. **स** कपल्यसं.।

६।८।२२।८

६।८।२२

पार्थाटारराश्र मिवनपर्वात्तिस प १९।८।७।८।२२।३।९ दी राज्ञियं नोडे सुक्ष्मापर्याप्ताa a 8

**६**1८1२२1

a ----प । १९ । ८ । ८ । ८ । २२ । १ । ९ । अतः सूक्ष्माप्रयक्षितेबस्कायिकस्य जयन्याथगाहनमावल्यसंख्येयभाग-

|            | a .        |                |                |                     |                        |              |                 |               |
|------------|------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| ٩          | सक्ष       | अपर्याप्त      | अपर्याप्तकी    | पर्याप्तकी          | पर्याप्तकी             | पर्याप्तकी   | अपर्याप्तकी     | पर्याप्तकी    |
|            | निगोद      | जघन्य          | जघन्य          | ज. अव.              | जघ. अव                 | जघन्य        | <b>उत्कृष्ट</b> | उत्कृष्ट      |
|            | श्वार      | अवगाहना        | अवगाहना        | स् निगो.            | बाद्र वात              | अवगाहना      | अवगा-           | अवगाहना       |
|            | ते ३ अप्४. | बादर वात       |                | १७,वात १८           | २२, तेज २३             | अप्रतिष्ठिः  | तेन्द्री ५५,    | तेन्द्री ६०,  |
|            | पृथ्वी ५े  | ६, तेज ७       | प्रत्येक १२,   | तेज १९.             | अप २४                  | प्रत्येक ५०  | चोइन्द्री ५६    | चौइन्द्री ६१, |
| <b>t</b> • |            |                | बेन्द्री १३,   | artr an             | प्रश्ली २५             | वेन्द्री ५१  | वेन्द्री ५७,    | वेन्द्री ६२,  |
| •          |            | ९, नि. १०,     |                | प्रध्वी २१.         | निगोद २६.              | तेन्द्री ५२  | अप्रति. ५८      | अप्र.प्रत्यक  |
|            | अवगाहना    | प्रति प्रत्येक | चौन्द्री (५    |                     | प्रति. प्रत्येक        | चौइन्द्री५३, | पंचेन्द्री ५९   | ६३, पचन्द्रा  |
|            |            | 88             | पंचेन्द्रिय १६ |                     | २७                     | पंचे ५४      |                 | <b>Ę8</b>     |
|            | १          | २              | 3              | 8                   | ٥                      | १०           | 88              | १२            |
| १५         |            |                |                | सू. नि.२८,          | अपर्याप्तकी            |              |                 |               |
| • •        |            |                |                | वात २९,             | उत्कृष्ट               |              |                 | l             |
|            |            |                |                | तेज ३०,             | अवगाहना                |              | j<br>I          | -             |
|            |            |                |                | अपू३१,              | बाद्र वात              |              | İ               |               |
|            |            |                |                | <b>પ્ર</b> થ્વી રર, |                        |              |                 | 1             |
| २०         |            |                |                | अपर्याप्तकी         | अप्३५,                 | 1            |                 |               |
|            |            |                |                | <b>चत्कृष्ट</b>     | पृथ्वी ३६,             |              |                 |               |
|            |            | ļ              |                | अवगाहना             | निगोद ३७               |              |                 | i             |
|            |            |                |                |                     | प्रति. प्रत्येक        |              |                 |               |
|            |            | 1              |                | ۹                   | ₹ <b>८</b>             | 1            |                 |               |
| २५         |            |                | ļ              |                     |                        |              |                 |               |
|            |            |                |                | पर्याप्तकी          | पर्याप्तकी             |              |                 |               |
|            |            |                |                | बत्कृष्ट            | इत्कु अव,              |              | ,               |               |
|            |            |                |                |                     | वादर वात<br>४४, तेज४५, |              |                 | }             |
| ₹•         |            |                |                | वात ४०              |                        |              |                 | 1             |
| 4.         |            |                |                |                     |                        |              |                 | 1             |
|            |            |                |                | तेज ४१,             |                        |              |                 |               |
|            |            |                |                |                     | निगोद ४८               |              |                 |               |
|            |            |                |                | पृथ्वा ४३           | प्रति. प्रत्येक<br>४९  |              |                 |               |
| 34         |            |                | 1              | Ę                   | ۹                      |              |                 | 1             |
|            |            |                |                |                     |                        | -            |                 | -             |

```
६१८ २२
                                                      व
प १९।८१६।८।२२।३।९ मिवं नोडं
प्कायिकज्ञचन्याबगाहनमाबस्यसंख्येयभागगणितमपर्वात्तत
                                                                  E12133
सक्ष्मापर्याप्रभकाधिकजघन्यावगाहनमावल्यसंख्येयभागगृणितमनपर्वात्तिस
                                                                  प १९।८।५।८।२२।१।९
दी राशियं नोडे सुक्ष्मात सुक्ष्मस्य को गुणकार आवत्यसंख्येयभाग एंदित स्वस्थानगुणकारंगळसूत्री-
क्तक्रमदिवं नडेव् परस्थानमप्प बादरवातकायिकन अपर्याप्रज्ञघन्यावगाहनं सक्ष्मादबादरस्य को
गुणकारः पत्यासंख्यातभागः एदित कतांतोपदिष्टवाक्यप्रमाणदिदं पत्यासंख्यातभागदिदं गणिसि
               ६।८।२२
               प १९।८।५।८।२२।७।९ मी राशियं नोडे बादरतेजस्कायिकापयाँप्रजयन्याव-
गाहं बादरादबादरस्य को गुणकारः पत्यासंख्येयभागः एवितु स्वस्थानदोळ सुत्रोक्तक्रमदिवं १०
      51213712
र्गाणत-प । १९ । ८ । ८ । ८ । २२ । १ । ९ मिदमपर्वाततं प । १९ । ८ । ७ । ८ । २२ । १ । ९ अतः
                                                        $16133
मध्मापर्यातात्कायिकस्य ज्ञावन्यावगाद्रनमावत्यसम्बेखभागगणितमपर्वतितं । प । १९ । ८ । ६ । ८ । २२ । ५ । ९ ।
अतः मध्मापर्यासभ सामितस्य जवन्यावगाहनमावत्यसंख्येयभागगणितमप्रवितं
                                                                                        24
51/132
प । १९ । ८ । ५ । ८ । २२ । ९ । ९ । अतः सदमात्सकमस्य गणकारः स्वस्थानभतमतीत्य परस्यानभतबादरा-
```

अय उक्त अवगाहना स्थानोंके गुणकारका विधान कहते हैं, जो इस प्रकार है-

स्वृद्धानिगोदिया छेञ्च्यपर्योप्तककी जयन्य अवगाहनाका स्थान वन्नीस वार पत्यके असंस्थानवं भागसे, नीवार आवळीक असंस्थानवं भागसे, नीवार आवळीक असंस्थानवं भागसे, और नीवार संस्थानके भागित लवा बाहुंस वार एक अधिक आवळीक उल्लेख्यानवं भागसे, और नीवार संस्थानके भागित वाचा बाहुंस वार आवळीक असंस्थानवं भागसो गृणित पर्वाप्त अवगाहना स्थान आवळीक असंस्थानवं भाग गृणित है। सो इसका गुणाकार आवळीका असंस्थानवं भाग और पहुछे जो आवळीक असंस्थानवं भागका भागहार नीवार कहा वा सो इसके एक बार आवळीक असंस्थानवं भागका रूप होनेसे होनोंका अपवर्शन करनेपर पहुछे जहां नीवार कहा वा सो इसके स्थानमें एक कार आवळीक असंस्थानवं भागका रूप होनेसे होनोंका अपवर्शन करनेपर पहुछे जहां नीवार कहा वा उसके स्थानमें एक कार करने आठ वार आवळीका असंस्थानवं भागका रूप

१. सिद्धान्तोपदिष्ट ।

#### **६ 1 ८ 1 २२**

पस्यासंस्थेयभागगुणितमपर्वात्तत प १९१८ । ५ । ८ । २२ । ९ । ५ मिती क्रमॉदरं स्वस्थान-

बीळं परस्थानदोळं बादरॉव बादरक्के पत्यासंत्येयभागगुणकारमक्कुमें दु बादरपंचेंद्रियापर्याप्त-जघन्यावगाहस्थानपर्यातं पत्यासंस्थयभागगुणितक्रममागृत्तिरतः बादरपंचेद्रियापर्य्यानगरस्यावगाहं ६ । ८ । २२

गुणितापर्वोत्तत- प ८ । ८ । ५ । ८ । २२ । १।९ भिदं नोडे मुंदण सूक्ष्मिनगोदपर्व्याप्तक जघन्याव-

\$16122 a \_\_\_

पर्याप्तवातकायिकस्य जनस्यावनाह पस्यानस्येवनानगुणितोऽनवित — ११८१८।५११८।६१९।६
 व व व

अतो वादरनेजस्मायिकापर्यातज्ञवन्यावमाहः सन्धाराध्येयभागपृणितो स्विति — ६।८।२२

६।८। ५५

प । १७ । ८ । ५ । ८ । २२ । १ । ९ । एव पत्यासंख्येयभागनुषितकसंण अग्रे नवस्थानानि नोत्या नवसी a a a

६१८।२२

बादरपञ्जीन्द्रयापर्याप्तज स्थाप्रगाहोऽय । प । ८ । ८ । ५ । ८ । २ । १ । १ । अतः मूःमिनगोदपर्यागकजन-

गुणकार और भागहारमें समानता देख होनोंका अपवर्तन करना। इससे सुक्त अपवर्गत तेजस्

रे कांपिककी जपन्य अवनाहना आवलीके अमंख्यानवे भाग गूणित है। वहाँ भी पूर्वोक्त
प्रकारसे अपवर्तन करने पर आहवारकी जगह सात वार आवलीके संख्यातवे भागका
भागहार होता है। इससे सुक्ष्म अपवर्गत अपवर्गत अवन्याहना स्थान आवलीक असंख्यातवे भाग गूणित है। वहीं भी पूर्वेन्त अपवर्गत करना। इससे सुक्ष्म अपवर्गत
प्रविवोकांपिकका जयन्य अवगाहना स्थान आवलीके असंख्यातवे भागग गुणित है। वहीं भी
र्प्यवेत्त अपवर्गत करना। इस तरह वहीं आवलीक असंख्यातवे भागका भागहार तो पौत
वार रहा अन्य सब गुणकार और भागहार जैसे पहले सुक्ष्मनियादियाकी अवगाहनामें
बतलाये ये देसे ही। रहे। वहीं तक तो सुक्ससे सुरुभका गूणकार हुआ अतः इसे स्वस्थान
गुणकार कहते हैं। सार्ग सुक्ससे वादरका गूणकार कहते हैं सार परस्थान गुणकार जाना।
इस सुक्ससे सुक्षका गुणकारकर स्वस्थानका उल्लंघन करके परस्थान मुन वाहर

१त सून्यत सून्यता गुम्कार १९ त्राहर १ त्यावा उल्लंखन करक परियान मूत याहर १ अपयोत मुझ्क प्रवाद अवगाहनासे पर्यं अपयोत मुझ्क प्रविश्व का यिक्स अपयान अवगाहनासे पर्यं अर्थादान माना मानाहार था उसमें से एक वार कम करना। इससे बादर ते बाम्कायिक अपयोगकी ज्ञचन्य अवगाहनाका स्थान पर्यं के असंस्थातवें भाग गुणा है। यहाँ भी पूर्ववन अपवर्तन एरके एक कम करता। इसी तरह एन्यके असंस्थातवें भाग गुणा है। यहाँ भी पूर्ववन जो स्थानों को छे जानेपर नवस १ स्थान बादर पंचेत्रिय अपयोत्की ज्ञचन्य अवगाहनामें ग्याह स्थानों है।

```
गाहं परस्थानको बाबरात्सूक्ष्मस्य को गुणकार आवल्यसंख्येयभागः एंदी राद्वांतोपविष्टवाक्ष्योप-
६।८।२२
देर्बावदमानावन्यसंख्येयभागगुणित— प८।८।४।८।२२।१।९ मिर्व नोडं सुक्ष्मनिगोदा-
```

व व व पर्ध्यामोत्कृष्टावगाहं विशेषाधिमक्कुं तद्विशेषप्रमाणमुं सूक्ष्मिनगोवपर्ध्यामज्ञचन्यावगाहनिमर्व ६।८।२२

a प ८। ८। ४। ८। २२। १९ मावन्यसंख्यातभागींददं लीडिसिदेकभाग प ८।८४।८। २२। १।९।८ a a b a a ६।८। २१

इदं नोडें सूक्ष्मिनगोदपर्य्याप्रकोत्क्रष्टावगाहं विशेषाधिकमक्कुमा विशेषमुं पूर्व्वोक्तसूक्ष्मिनगोदा-

£12122

मुश्मिनगोदापर्यात्रोत्कृष्टावनाहो विशेषाधिक तिहिशेषप्रमाणं तु मूर्ध्मिनगोदपर्याप्तज्ञचन्यावनाहस्यावल्यसस्येय-६। ८। २२।

असंस्थातवें भागोंका अपवर्तन होनेसे आठ बार पल्यके असंस्थातवें भागका भागहार रहता है। अन्य भागहार गुणकार पूर्ववन् जानना। इससे सुरुमनिगीन पर्योपकका जयन्य अवगाहना स्पान परस्थानरुप है सो आवळीके असंस्थातवें भाग गुणा है। पहने अवळीके असंस्थातवें भाग गुणा है। पहने अवळीके असंस्थातवें भाग गुणा है। पहने अवळीके असंस्थातवें भागा गुणा है। पहने अवळीके असंस्थातवें भागा अपवर्तन करना। इससे सुक्ष्मनिगीन अपयोप्तका उन्कृष्ट अवगाह विशेष अधिक है। विशेषका अमाण सुक्ष्म- १५५ निगीन पर्यापके अववर्तन करना। इससे सुक्ष्मनिगीन पर्यापके असंस्थातवें भागका भाग हेनेपर एक भाग भाष्ट है। इसको उसी सुक्ष्मनिगीन पर्यापके जयन्य अवगाहस्थानमें समच्छेद विधानके हारा भिजकर राष्ट्रिका अपवर्तन करनेपर सुक्ष्मनिगीन अपयोपका उन्कृष्ट अवगाहना होती है। सो पूर्व राक्षिम बार पर सुक्ष्मनिगीन अपयोपका उन्कृष्ट अवगाहना होती है। सो पूर्व राक्षिम बार है अवल्योके असंस्थातवें भागका भागहार है और बाईस बार ही आवलीके असंस्थातवें भागका गुणकार है सो इनमें एक बारका एक अपवर्तन करनेपर वाईम बार ही जगह गुणकार भागहार इक्कीस वार ही रहे। इसी तरह अपवर्तन करनेपर वाईम बार ही वह । इसी तरह अपवर्तन करके अवल्योक असंस्थातवें भागके गणकार और एक अपिक आवळीके असंस्थातवें भागके भागहार के अपवर्त वें सान है गणकार और एक अपिक आवळीके असंस्थातवें भागका गणकार और एक अपिक आवळीके असंस्थातवें भागका गणकार और एक अपिक आवळीके असंस्थातवें भागका गणकार की एक वार कम कर देना। आगो

# 305 E121788 पर्धाप्रोत्रकृष्टावगाहनम्मावत्यसंख्येय भागींवरं संहितैकभागमक्कू प ८ । ८ । ४ । ८ । २ १ ९ ९ ८ **६**16130 मिनितरिंदमम्यधिकमें बुदत्यै। इदं कृडियपर्वात्ततं प ८।८।३।८।१९।१९ इदं नोडे सक्ष्मवायकायिकपर्ध्याप्रजघन्यावगाहमावत्यसंख्येयभागगृणितमपर्वत्तित प ८।८।३।८२०।१९ भिदं तोडे सक्ष्मबायकायिकापर्यामोत्कष्टाबगाहनं विशेषाधिकमा विशेषम् मृनिनंतेयावत्यसंख्येय-812188 ५ भागमं तंदु कृडियपवर्तिसि दी राशियं प ८। ८। ३। ८। १९। १९ नोडे तदघस्तन सुक्ष्मवायु-\$12178 वर्वोक्तमध्यतिगोदावर्याम् कोत्कश्रवगादस्यावत्यमं क्ष्येयभागभक्तिभागमात्रं प । ८ । ८ । ४ । ८ । २१ । १९ । ८ \$16120 इमं मेलियित्वापवर्तितः प । ८ । ८ । ४ । ८ । २० । ९ । ९ अतः सदमवायकायिकपर्यातज्ञचन्यावगाह

आवल्यसंस्थेयभागगणितोऽपर्वतितः —य । ८ । ८ । ३ । ८ । २० । ९ । ९ अतः सद्भवायकायिकापर्याप्तो-स्कृष्टावगाहन विशेषाधिक । विशेषोऽत्रावस्यसंख्येयभक्तपूर्वराशिमात्र त मेलयित्वा अपवर्तयेत---98 1513

£12170

प । ८ । ८ । ३ । ८ । १९ । १ । ९ अतस्तदधस्तनसुक्षमवायुकायिकपर्याप्तोत्कृष्टावगाहन विशेषाधिक

सुक्मिनगोर अपर्याप्तकी चल्कृष्ट अवगाहनासे सुक्ष्मिनगोर पर्याप्तकी उल्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। यहाँ विशेषका प्रमाण पूर्वोक्त सूक्ष्मिनिगोद अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना-के आवलीके असंख्यातचें मागसे भाग देनेपर एक माग मात्र है। इसको पूर्व अवगाहनामें जोड पूर्ववत् अपवर्तन करना । इससे सूक्ष्मवायुकायिक पर्याप्तका जघन्य अवगाह आवलीके असंस्थातवें भाग गुणा है। सो अपवर्तन करनेपर पहले चार बार आवलीके असंस्थातवें भागका भागथा। सो तीन बार ही रहा। इससे सृक्ष्मवायुकायिक अपर्याप्तका स्टब्ह् अवगाह विशेष अधिक है। विशेषका प्रमाण पूर्व राशिको आवलीके असंख्यातवें भागसे भाग देनेपर एक भाग मात्र है। उसे जोड़कर अपवर्तन करना। इससे नीचे सूक्ष्म वायुकायिक काधिकपर्व्याप्रोत्कष्टावगाहनं विशेषाधिकमक्कमा विशेषमं मंतिनंते यावल्यसंख्येयभातमं तंत्र £16186

कृडिपर्वोत्ततमिवं प । ८ । ३ । ८ । ३ । ८ । १८ । १ । ९ नोडं मुक्त्मतेजस्कायिकपर्व्याप्रजधस्यावगा-

812182

हनमावल्यसंख्येयभागगणितमपर्वोत्ततमिदी पर्वा८।८।२।८।१८।१।९ प्रकारदिवं पोणि £12183

सक्ष्मभमिकायिकपर्याद्रोत्कृष्टावगाहं विशेषाधिकमागियपर्वात्तत प । २ । ८ । ८ । १२ । १ । १ महं नोडं बादरवायकाविकपर्व्याप्तज्ञघत्यावगाहं सक्ष्मादबादरस्य को गुणकारः पत्यासंख्येयभागः गंबी

\$12182 आवल्यसरूपेयभागभन्तप्रवर्गाशनाधिकमित्यर्थ । प । ८ । ८ । ३ । ८ । १८ । ९ । ९ अतः सध्मतेनस्कायिक-512182

पर्याम जधन्यात्र गाहनमावन्यसम्बेयभागः जिल्लामपवर्तितः प । ८ । ८ । २ । ८ । १८ । १ । १ एव हे हे

आवत्यमध्यंगभागभन्तस्वस्वपूर्वराश्यधिके एकैक स्वस्वपूर्वराशित आवत्यसस्येयभागगृणितमित्यष्टावगाहनान्य-

पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। सो ही पूर्वराशिको आवलीके असंख्यातवें भागमे भाग देकर एक भाग अधिक जानना। यहाँ भी अपवर्तन करना। इससे सुक्ष्म तेजस्- १० कायिक पर्याप्तककी जबन्य अवगाहना आवर्डाके असंख्यातवे भाग गणित है। यहाँ अपवर्तन करनेपर आवलीके असंख्यातवें भागका भागहार तीन बारकी जगह दो बार रहा। इससे सक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्तकी चत्क्रष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे सक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है । इससे सुक्ष्म अपकायिक पर्याप्तक-की जघन्य अवगाहना आवलीके असंस्थातवें भाग गुणित है। इससे सद्भा अपकायिक अपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे सक्स अपकायिक पर्याप्तकी उत्काष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे सक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना आवलीके असंख्यातवें भाग गणित है। इससे सहम पृथ्वीकायिक अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे स्ट्रम पृथ्वीकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इस तरह दो-दो ता आवलीके असंख्यातवे भागसे भाजित पूर्वराशि प्रमाण विशेष अधिक हैं और एक-एक अपनी-अपनी पूर्वराशिसे आवलीके असंख्यातवें भाग गणा जानना। इस तरह आठ अवगाहनास्थानोंको उल्लंघ कर आठवाँ सुध्म पृथिवीकायिक पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। सी पर्वोक्त प्रकारसे अपवर्तन करनेसे बारह बार आवलीके असंख्यातवें भागसे गणित तथा आठ बार २३

५ प्रतिष्ठितपर्व्याप्तनावनाहनं पत्यासंख्येयभागगुणितमपर्वात्तत प१।१।९ मिदं नोडे

अतः वदिरविश्वकायकप्रयासभावन्यावगाहन् परम्यानत्वात्तन्यानन्ययमागगुण्यसप्रवानतः— ६। ८। १२

प । ७।८ । १२। १ । ९ इतोऽसे हे डे प्रास्थितभागभन्तैर्कभागाधिकः पर्कक वस्थानंस्थातन्।णितांमित ठ ठ ६

सप्तरभावगाहनान्यतील्य सप्तरशं बादरपर्योप्तप्रतिधितोत्कृष्टावगाहनमधिकमपर्यातत प । २। १ अत ठ

६ १० बादराप्रतिध्तिप्रत्येकपर्यासजधन्यावगाहनं पत्यासरूयेयभागगृणितमपर्वाततः प । १ । ९ ॥ ९ अतः बादरद्रीन्द्रिय-

सो बादर वायुकायिक पर्याप्तकी जयन्य अवगाहनासे बादर वायुकायिक अपर्याप्तकी उक्कष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर वायुकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर तेजस्कायिक पर्याप्तकी जयन्य अवगाहना परुपके बाबरद्वीवियपस्यीमञ्जयन्यावगाहनं पत्थासंख्यातेकभागगृणित १ सिवं नोडे त्रिबतुःपंबीविय-६। त्रि व । ६ ए ६ ६। त्रि व । ६ ए ६ एस्यामज्ञयन्यावगाहनंगळु प्रत्येकं यूर्ख्यूर्ख्यमं नोडल् संख्यातगृणितंगळु १।८।७।१ श६ मिवं नोडे बाबरत्रीविद्यापस्यामोत्कृष्टावगाहनं संख्यातगृण १।५ मिवं नोडे बाबर चर्तुरिवियापस्यामिन् कृष्टावगाहनं संख्यातगृण १।४ मिवं नोडे द्वीवियापस्यामान्कृष्टावगाहनं संख्यातगृण १।२ मिवं नोडलप्रतिष्ठितप्रत्येकापस्यामोत्कृष्टावगाहनं संख्यातगुण १ २ मिवं नोडे सक्लेवियापस्याप्तान्ते कृष्टावगाहनं संख्यातगुण ११ मिवं नोडे त्रीवियपस्यामोत्कृष्टावगाहनं संख्यातगुण १ १ मिवंनय वित्तमुत्तिरल् गुणकारबाहृत्यांवव संख्यातग्रनमं स्रागमाणमञ्कु ६।१ मिवं नोडे चतुर्विविय-

पर्याप्तभारत्यावसाहन पत्यागस्ययाममार्गाणनमपर्यात्त ६ अत विश्वतु पञ्चीन्द्रयपर्याप्तभावसाहनानि प्रत्येक १९ पूर्वपूर्वन सस्यातस्यातम्। वि ६ । य ६ । य ६ अत बादरवीन्द्रियापर्यातीत्कृष्टावसाहन १८ १० १६ संस्थातस्य ६ अत बादरविन्द्रियापर्यातीत्कृष्टावसाहन संस्थातस्य ६ अत बीन्द्रयापर्यातीत्कृष्टावसाहन संस्थातस्य ६ अत बीन्द्रयापर्यातीत्कृष्टावसाहन संस्थातस्य ६ अत बीन्द्रयापर्यातीत्कृष्टावसाहन संस्थातस्य ६ अत सक्केन्द्रिया १३ पर्याप्तीन्कृष्टावसाहन संस्थातस्य ६ अत सक्केन्द्रिया १३ पर्याप्तीन्कृष्टावसाहनं संस्थातस्य ६ १३ इदसपर्यात्ते १९ ११ एकारत्याहन्यासंस्थातस्य १९ इदसपर्यात्ते १९ ११ एकारत्याहन्यासंस्थातस्याद्वान्त्रमाणं भवति ६ १, अतक्षप्तरिन्द्रयपर्याप्तकोन्कृष्टावसाहन संस्थातम्य सम्बत्यात्यण

असंख्यातवें भाग गुणा है। उससे बादर तेजरकायिक अपयोतकी उत्कृष्ट अबगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर तेजरकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर तेजरकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर अफायिक अपयोतकी जमन्य अबगाहना निशेष अधिक है। उससे बादर अफायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर प्रध्वीका विकार पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर प्रध्वीका विशेष अधिक है। उससे बादर प्रध्वीका विशेष अधिक है। उससे बादर प्रध्वीका उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर प्रध्वीका उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर मिगोद पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे मान गुणा है। उससे मान गुणा है। उससे मान गुणा है। उससे प्रदिश्चित प्रयोग्नकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे मान विशेष अधिक है। उससे मान विशेष अधिक है। उससे प्रतिष्ठित प्रयोग्नकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे प्रतिष्ठित प्रयोग्नक उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इस तरह सतरह अवगाहना स्थानोंको उत्कृष्ट प्रवाहना विशेष अधिक है। इस तरह सतरह अवगाहना विशेष अधिक हो। इत्कृष्ट अधिक प्रयोग्नकी उत्कृष्ट अधिक प्रवाहना विशेष अधिक हो। इस तरह सतरह विषय प्रवाहना विशेष अधिक हो। इस तरह सतरह विषय प्रयोग्नकी उत्कृष्ट अधिक प्रयोग्नकी उत्कृष्ट अधिक हो। इससे प्रतिष्ठित प्रयोग्नकी उत्कृष्ट अधिक हो। इससे विषय प्रतिष्ठ प्रयोग्नकी उत्कृष्ट अधिक हो। इससे प्रतिष्ठ प्रयोग्नकी उत्कृष्ट विषय प्रवाहना विशेष अधिक हो। इससे विषय प्रवेष विषय प्रवेष अधिक हो।

पर्ध्यामीत्कृष्टाबगाहुनं संस्थातगुण । "६ १ ९ ९" मिर्च नोडे हींद्रियपद्धांमीत्कृष्टाबगाहुनं संस्थातगुण । ६ १ ९ ९ १ मिर्च नोडक्प्रतिद्वित - प्रत्येकपद्धांमीत्कृष्टाबगाहुनं संस्थातगुण ६ ९ १ ९ १ मिर्च नोडक्सकर्लेद्रियपद्धांमीत्कृष्टाबगाहुनं संस्थातगुणं ६ १ ९ १ ९ १ ३ । अनंतरं सुस्मिनगोदकष्ट्यपद्धां- प्रक्रकष्ट्याचाहुन्वितं मुंदण सुस्मिनगोदकष्ट्यपद्धां- प्रक्रकष्ट्याचाहुन्वितं मुंदण सुस्मिनगोदकष्ट्यपद्धां- प्रक्रकष्ट्याचाहुन्वितं मुंदण सुस्मिनगोदक्ष्यपद्धां- प्रक्रकष्ट्याचाहुन्वित्रक्ष्यपद्धां- प्रक्रकष्ट्याचाहुन्विक्रन्यप्रकारंग्रम् । अर्के दु मुंदण गाथानवक्सं चेळ्यपद्धाः-

अवरुवरि इतिपदेसे खुदे असंखेज्जभागन्तृहीए । आदी णिरंतरभदो एगेगपदेसपरिवर्ड्डी ॥१०२॥ अवरोपय्यंकप्रदेशसुदेऽसंख्यमाणब्रद्धरावितरंतरमत एकेकप्रदेशपरिवृद्धिः ॥

१० ६ १ १ अत् डीन्टियपयांत्वीकृष्टावनाहृत नस्थात्वन् ६ । १ । १ । १ । अतः अर्थातीकृत्यक्रियांतिहृष्टाः वगाहृत संस्थातमृत्र ६ १ । १ । १ । १ । १ । अतः सक्केन्द्रियस्यांतिहृष्टाःस्याह्न स्स्थातमृत्र भवति ६ १ १ १ १ १ । १० । १ । अतः सून्मिनगोदकः वर्षायंत्रकत्र सन्यादाह्नतां अत्रात्मभूभवाय्वांतिककृत्यः पर्याद्वक्तवस्यस्य मृत्रकार्यन्त्रस्य मृत्रस्य मृत्रकार्यन्त्रस्य मृत्रस्य मृत्यस्य मृत्रस्य मृत्यस्य मृत्रस्य मृत्यस्य मृत्रस्य मृत्रस्य मृत्रस्य मृत्रस्य मृत्रस्य मृत्यस्य मृत्यस्य मृत्रस्य मृत्रस्य मृत्रस्य मृत्यस्य मृत्रस्य मृत्यस्य मृत

१५ अवगाहना दो बार पल्यके असंस्थानवें भागसे और नौ बार संस्थानसे भाजित घनांगल प्रमाण होती है। उससे बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना पत्यके असंख्यातवें भागसे गणित है। यहाँ भी अपवर्तन करना। इससे वादर दोईन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना पहुँयके असंख्यातवें भाग गणित है। यहाँ भी अपवर्तन करनेपर पहुँयके असंख्यातवें भागका भागहार समाप्त होकर केवल नौ बार संख्यातसे भाजित धनांगल 🦡 प्रमाण अवगाहना रहती है। आगे तेन्द्री, चौन्द्री, पंचेन्द्री पर्शाप्तकी जघन्य अवगाहना प्रत्येक पूर्व-पूर्वसे संख्यातगणित-संख्यातगणित हैं। इससे तेन्द्री अपर्याप्तको उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातमुणी है। इससे चौन्द्री अपर्याप्तकां उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातम्या है। इससे दोइन्द्रिय अपर्याप्तकी ब्ल्कुष्ट अवगाहना संख्यातगुणा है। उससे अप्रतिष्ठित प्रत्येक अपर्याप्तकी उत्क्रष्ट अवगाइना संख्यान गुणा है। उससे पंचिन्द्रिय अपर्याप्तकी उत्क्रुष्ट २५ अवगाहना संख्यातगुणा है। इस तरह एक एक बार संख्यात गणकारको नौ बार संख्यातक भागहारमें से कम करनेपर पंचिन्द्रिय अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना एक बार संख्यातसे भाजित घनांगुल प्रमाण होती है। इससे तेइन्द्रिय अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गणा है। सो अपवर्तन करनेपर यहाँ गुणकारके संख्यातका प्रमाण भागहारके सख्यातके प्रमाणसे बहुत है। अतः तेइन्द्रिय पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संस्थात गणित घनांगल प्रमाण ३० होती है। उससे चौड़न्द्रिय पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गणा है। उससे दोड़न्द्रिय पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संस्थात गुणा है। उससे अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणा है। उससे पंचेन्द्रिय पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणा

सहमतिगोहरुब्ब्यप्योप्तककी जयन्य अवगाहनासे स्ट्रमवायुकायिक रुब्ब्यप्योप्तकी १५ जयन्य अवगाहनाका गणकार आवर्टीका असंस्थातवाँ माग कहा है। आगे उसकी उत्पत्ति-का कम और उन दोनोंकी मध्य अवगाहनाके भेदोंके प्रकार नी गाधाओंसे कहते हैं—

है। इस तरह कमसे अवगाहनास्थान जानना ॥१०१॥

E1 / 1 22 ...

सक्ष्मिनिगोदलब्ब्यपर्व्याप्तकनज्ञचन्यावगाहनमनिदं प । १९ । ८ । २२ । १ । ९ रुघसंद्र छ्टि-निमित्तमागि । ज एदित स्थापिति मत्तं दितीयावगाहनभेदनिमित्तमिदरोळ ओ द प्रदेशमं

प्रक्षेपिसुत्तिरलु सुक्ष्मनिगोदलब्ब्यपर्ध्याप्तन द्वितीयावगाहनविकल्पमक्कु । ज मितु प्रदेशोत्तरक्रमदिवं सक्ष्मवायुकायिकापर्याप्तकन जवन्यावगाहनं सुक्षमिनगोदलब्ध्यपर्याप्तकन जवन्यावगाहमं नोडला-वल्यसंख्येयभागगणितमक्कमेरनेवरं नडवव । अल्लियसंख्यातभागवद्भियं संख्यातभागवद्भिय संख्यातगणवद्धियमसंख्यातगणवद्धियमं दित् चतुःस्थानगतवृद्धिगळ नडुबे नडुवेयऽवक्तव्य भागवृद्धि-गिलदमं बर्द्धमानावगाहनस्थानंगळवृटदव प्रकारमं ते दोड सर्ख्वजधन्यावगाहनमिद् । ज । मत्तमी राशियनी राशियदमें भागिसि बंद लब्धमों व रूपद्रदना जघन्यदोळकडि स्थापिसिंदडे द्वितीय

विकल्पस्यानमसंख्यातभागवद्विगे मोदलक्कं। ज। ज। मतमाजघन्यावगाहनमने तंनर्द्धीदेदं २ १०

516133 मुक्ष्मानिगोदल्यस्यायमात्रनाम् प । १९ । ८ । ९ । ८ । ३ ९ लघमदष्ट्या

ज इति कृत्वा सम्बाप्य पर्नाहतीयावगाहनभेदनिश्मत्तमत्रैकप्रदेशे यते सध्मनिगोदछव्ध्यपर्यासकस्य द्वितीयाव-

गाहनविकल्पो भवति । ज । छन श्रदेशोत्तरक्रमेण तावदगनतब्य यावत्मक्षमवायकायिकपर्याप्तकजधन्यावगाहन मुश्मिनिगोदलक्ष्यपर्यागकज्ञचन्यावमाहनाद आयल्यमस्येयभागगणित भवति । तत्र असस्यातभागवृद्धि . गरुपातभागवृद्धिः सरुपातगणवृद्धिः असरुपातगणवृद्धिः इति चतुः स्थानगतवृद्धिभर्मस्ये मध्ये अवक्तव्यभाग-वीद्रश्च । वर्धमानावगाद्रभ्यानाना व्यवस्थिकार अध्यते—मुद्रज्ञाद्रशाद्रभीद्र ( ज ) अस्मिन अनेतेव

सक्ष्मिनिगोदलब्ध्यपूर्याप्रकर्का जबन्य अवगाहना पहले कही है। लघ्संदृष्टिके लिए उसके स्थानमें 'ज' अक्षर स्थापित किया; क्योंकि यह सबसे जवन्य है। अवगाहनाका दुसरा भेद लानेके लिए इस जघन्य अवगाहनामें एक प्रदेश जोडनेपर सक्ष्मिनिगोदलब्ध्य-पर्याप्तका दूसरा भेद होता है। इस तरह ऋमसे एक-एक प्रदेश बढाते हुए तबतक जाना 20 चाहिए जबतक सक्ष्मवायकायिक अपर्याप्तकी जबन्य अवगाहना आवे। सो सक्ष्मानगोद-लब्ध्यपर्याप्रकर्की जघन्य अवगाहनासे आवलीके असंख्यातवें भाग गणित होती है। उसमें असंख्यातभागवृद्धि, सख्यातभागवृद्धि, संख्यातगणवृद्धि, असंख्यातगणवृद्धि इन चतःस्थान-गतबृद्धिके मध्य-मध्यमें अवक्तव्यभागबृद्धियाँसे वधुमान अवगाहन स्थानोंकी उत्पत्तिका प्रकार कहते हैं।

विशेषार्थ-सबसे जघन्य अवगाहना घनांगलके असंख्यातवें भाग मात्र है अतः उसके प्रदेश असंख्यात ही हैं अनन्त नहीं है। इससे अनन्त भागवृद्धि यहाँ नहीं होती। तथा उत्कृष्ट अवगाहन संख्यात घनांगुल मात्र है उसके प्रदेश भी असंख्यात हो है अनन्त नहीं है इसलिए जघन्यसे अनन्तगणबृद्धि भी नहीं होती। अतः असंख्यातभागवृद्धि आदि चार ही वृद्धियाँ यहाँ कही हैं। जहाँ-जहाँ संख्यात और असंख्यानका भागहार या गुणकार सम्भव नहीं है ऐसे प्रदेशोंकी बृद्धिको अवक्तव्य बृद्धि कहा है। यह बृद्धि उक्त चतुःस्थान बृद्धिके बीच-बीचमें होती है। उसीका कथन करते हैं-

١.

ज आर्गिसि ज बंद क्रथ्यमेरड रूपूगज्ञना जधन्यदोज्ज्क्इडि स्यापिसुस्तिरलु तृतीयावगाहनविकल्पमक्कु २

र ४ ज ज ज मिती जबन्यावगाहतम् यथायोग्य संस्थातासंस्थातराशिगाँ∞दं भागिसि बंद लब्यंगळ-कृष्तं नाल्डुं मप्दुं भोदलागि संस्थातासंस्थातकपुगलु जबन्यावगाहनदोळिधकमागुतं निरंतर-मेकैकप्रदेशचदिग्रकावगाहनस्थानंगळमस्यानंगळनडद्—

१२३४५ १<sup>° २</sup> जनजनजना००० जाज००० ज

> अवरोगाहणमाणे जहण्णपरिमिद-असंखरासिहिदे । अवरस्सुवरि उड्ढे जेद्दुपसंखेजजमागस्स । १०३॥

जध्य्यावगाहतमाने जध्य्यपरिमिताऽसंस्थराजि हृते । अवरस्योपरि वृद्धे ज्येष्ठमसंस्थेय

को देडेयोळकचन्यावगाहनदोळुँ जचन्यावगाहनमं जधन्यपरिमितासंख्यातराशियदं भागिसि ज १६ बंद लब्यमनपर्वाततमं कृडीतरला राशिय संस्थातभागवृद्धिय अवगाहनस्थानंग्रज्यवसानस्थान

भवतं स्रव्यमेकरूपं । तज्वपरयस्य उपरि युत्ते हितोयविकत्यस्थान अनन्यातभागन्यूपेरादिर्भवति । ज । ज । पुनस्तक्ष्वपरयावनाहृते एव तदर्थेन ज भवते स्वयः रूपद्रय तज्जपरम्यस्य उपरि युते नृतीयोऽवसाहृत्विकत्य

स्यात् । त्र । ज् । ज । ण्वमेव जवन्यावगाहन यथायोग्यामस्यातेभेक्तवा रुख्येष् त्रिचतु पश्चप्रभृति संस्थाता-१५ संस्थात् । स्व । ण्वमेव जवन्यावगाहनप्रवेषु निरस्तरवेषैकवरे रुप्रवृद्धियक्तावगाहनस्यानाय्यनस्यानायनीत्यः—

एकत्र जयन्यावसाहने जयन्यपरिमितासंस्थातराशिना भक्ते ज लब्ध अपवर्त्य युने सीतः ज समच्छेदेन १. १६

सबसे जयन्य अवगाहनाको इस जयन्य अवगाहना प्रमाण असल्यातका भाग देनेपर लक्ष्य एक आया। वसे जयन्य अवगाहनामें जोड़नेपर दूसरा अवगाहना भेद होता है। २० यह असंस्थातभागदृद्धिका आहि स्थान है। युनः इस जयन्य अवगाहनामें उस जयन्य अवगाहनासे आवे प्रमाणवाले असंस्थातसे भाग देनेपर लक्ष्य दो आया। इसे जयन्य अवगाहनामें जोड़नेपर तीसरा भेद होता है। यह असंस्थातभागदृद्धिका दूसरा स्थान है। इसी प्रकार कसले जयन्य अवगाहनामें जोड़नेपर तीसरा भेद होता है। यह असंस्थातभागदृद्धिका दूसरा स्थान है। इसी प्रकार कसले जयन्य अवगाहनामें जोड़नेपर तिस्रा असलाहनाहों यथायोग्य असंस्थातस्त्रों ओड़नेपर तिर-प्रमाण तीन, चार, पाँच आदि संस्थात-असल्यानस्योको जयन्य अवगाहनसँ जोड़नेपर तिर-प्रस्थानस्योको जयन्य अवगाहनसँ तो होनेपर तिर-

आगे जंबन्य अवगाहनामें जबन्यपरीतासंस्थात राशिसे भाग देनेपर जो रुज्य आवे बसे जबन्य अवगाहनामें जोड़नेपर असंस्थात भागवृद्धिस्प अवगाहना स्थानोंका

ज ज सुद्धे १६ वड्डिहिदे १६।१ रूपसंजुदे ठाणा १६।१ एंदिनितु स्थानविकल्पंगळप्पुत्र। तस्सवरि डगिपदेसे जुदे अवत्तव्यभागपारंभो।

तस्तुवार शागपवस खब जब पञ्चनागपारमा । बरसंखमबहिदवरे रूऊणे अवर उवरि जुदै ॥१०४॥

तस्योपरि एकप्रदेशे पुते अवत्तव्यभागप्रारंभः । वरस्थापहृतावरे रूपोनेवरोपरि पुते ॥ पुत्रित अनंस्थातभागवद्धिय चरमावगाहृतस्थानदोळोडू प्रदेशम् कृड्डितररुमवक्तव्यभाग-

वृद्धिप्रारंभावगाहनस्यानमक्कु ज मिल्लिबं मृदे प्रदेशोत्तरवृद्धि विदमवक्तस्यभागवृद्धिस्थानंगळनेष्ठे-१६

ज १६ अस्य जनस्यस्थोपरि यने सित ज अपवर्त्य ज स राशि असंख्यातभागवृद्धघवसाहनस्थानाना १६ १६

जनमानस्थान स्थान् एतानि । जा जा जा जा जा ००० ज जा ००० ज अमस्थातभाग- १० १६

वृद्धित्थानानि । तुआदी ज, अन्ते ज शुद्धे ज विद्धिहिर ज रूबसपुरे ज ठाणेत्येतावित भवन्ति ॥१०३॥ १६ १६। १ १६। १

प्राक्तनामस्यातभागवृद्धेरचरमावगाहनस्थाने तु एकप्रदेशे युते सति अवश्तव्यभागवद्विप्रारम्भाव-

गाहनस्थानं स्थात् ज तदये प्रदेशोत्तरवृद्धिकमेण अवनतव्यभागवृद्धिस्थानान्यसंख्यातान्यतीत्य एकत्र स्थाने १६

अन्तिम स्थान होता है। इन सब असंस्थात भागवृद्धिके स्थानोंकी संस्था 'आदी अंते सुद्धे बिहुदि सब संबुदे ठाणा' इस करण सुबके अनुसार असंस्थात भागवृद्धिकप अबगाहनाके १५ आदिस्थानके प्रदेशोंके परिमाणको अन्तिम स्थानके प्रदेश परिमाणमें से घटाकर उसमें एक्से भाग देनेपर उतने ही हो, उनमें एक जोड़नेपर जिवनी संस्था होती है उतने ही असंस्थात भागवृद्धिके स्थान जानना॥१०३॥

पूर्वोक्त असंख्यात भागवृद्धिके अन्तिम अवगाहना स्थानमें एक प्रदेश कोड्नेपर अवक्तव्य भागवृद्धिका प्रारम्भरूप अवगाहना स्थान होता है। उससे आगे क्रमसे एक-एक रि

> तन्बड्ढीए चरिमो तस्सुवरि रूबमंजुदे पढरा । संखेन्जमाग उड्ढो उबरिमदो रूबपन्विड्ढो ॥१०५॥

तद्बृद्धेश्चरमस्तस्योपरि रूपसंयुते प्रथमं । संख्यात भागवृद्धेरुपर्यंतो रूपपरिवृद्धिः ॥

तदक्तव्यभागवृद्धिय चरमावगाहनस्यानमक्कु ज ज०००० ज मो अवक्तव्यभाग-१६ १६ १५ ज ज ज

१ : २ं २ं वृद्धिस्थानविकल्पंगळेनितक्कुमें दोडे अबी ज अर्जे ज मुद्धे ज विद्वित्ति ज रूबसंजुदै १६ १५ १६ १६।१५।१ ज ज १५

एकबारमुत्कृष्टशस्यातभक्तजवन्यावगाहने एकप्रदेशोन ज नज्जवन्यावगाहनन्योपिन् युने सीर्त ज ॥१०८॥ १५

तरवनतथाभागवृद्येज्यन्मोधगाहनस्थान स्थातं ज्ञे ००० ज्ञाणने च अधननथ्यभाग १६ १६ १५ ज्ञाज ४

ि पूर्विस्थानविकत्या कवि वेदिन चेत् आसी ज अस्ती ज सुद्रश्चे व बह्विद्वद ज १६ १५ १६१५ १६१९५१ ज व

प्रदेश बढ़नेपर अथक्कय भागवृद्धिक स्थानींको ठॉघनेपर जघन्य अवगाहनामें एक वार उत्क्रुष्ट संस्थातसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे नसमें एक घटाकर उसे जघन्य अवगाहनामें जोडनेपर ॥१०४॥

ं उस अबकब्य भागबृद्धिका अनितम अवगाहन स्थान होता है। ये अबकब्य भाग-१५ बृद्धि स्थानिक भेद कितने हैं? यद जाननेके लिए पूर्वोक्त करणसूत्रके अनुसार अवक्तव्य भागबृद्धिके आदिस्थानके प्रदेशप्रमाणको उसके अतिसा स्थानको प्रदेशप्रमाणकों से घटाकर देशमें एकका भाग देकर और एक जोड़नेपर जो संस्था हो उतने ही अबक्तव्य भागबृद्धिके स्थान हैं। अब अबक्तव्य बृद्धिकी उदतीन अंकसंदृष्टिनके द्वारा स्थाट करते हैं—

जवन्य अवगाहना अङ्गालीस सी ४८००। इसके भागहारभूत परीतासंख्यातका २० प्रमाण सोलह १६। इससे जवन्य अवगाहनामें भाग देनेपर लब्ब तीन सी ३००। इतनी ज ठाणा १६१९ े ऐदिन्तिसक्तरूय भागवृद्धिस्थानिकल्पंगळपुविन्नाऽवक्तरूय भागवृद्धिगळगुरपत्तिय-नंकसंदिष्टिषिवं वित्रवं साज्येपदं ते बोडं —

जधन्यावगाहनक्कंकसंदृष्टि ४८०० इसके भागहारभूतपरिभितासंख्या जधन्यक्कंकसंदृष्टि १६ इदिर्दि जधन्यावगाहनमं भागिति बंदरुज्यसंस्थातभागवृद्धिय चरमावगाहनस्थानसक् ३०० मत्तमा जधन्यावगाहनस्कृष्टसंख्यातिदं भागिति बंद रुक्कं संख्यातभागवृद्धिय प्रयमाव-गाहनस्थानसक्कु ३२०॥ सौ बेरइंदरताळबोळ ३०१। ३०२। ३०३। ३०४। ३०५। ३०६। ३०६०। ३०८। ३०६। ३१०। ३११। ३१२। ३१३। ३१४। ३१५। ३१६। ३१०। ३१८। ३१८। इ१८। सी एकोर्जावशितस्थानविकत्यंगठाएर इ. भागहारंगार्ज्य १६१५। भागिति पृष्टिवुव्यक्रे बोडे मृत्रं मृत्रिप्सन् तल्लब्बंगळं नोडल्यिकमुं होनमुम्पपुर्वार्द् । जावाडे तप्य भागहारंगार्ज्य भागिति बंद एकंगळं दोडे अन्यभिनभागहारंगांज्यं भागिति बंद लब्बंगांज्यदिव्या भागहारंगांज्यं तपुर्वेदोडे १०

जयन्यावनाहरून ४८०० अस्य भागहारभूतपरिमितासस्यात १६ अनेन वषन्यावनाहने भक्ते त्रज्यसमंख्यात-भागवृद्देश्वरसावनाहर्तं स्थात् ३००। पुनस्तज्यस्यावनाहते उत्तृष्टसंख्यातेन भक्ते त्रज्य संख्यातभागवृद्धे प्रयमावनाहन् स्थात् । ३२०। एतद्दयान्तराजे ३०९। ३२२। १०२। ३०४। ३०५। ३०५। १००। ३०८। ३०९। ३१०। ३१९। २२१। ३२२। ३१२। ११२। ११४। ३१६। ३१८। ३१८। ३१८। १९९ एते १५ एकाव्यविवातस्यानिकस्या एतद्भागहारदया १६। १५। स्यतस्मक्तन्त्रथा न भवन्ति । कृत ? त्रियतिविव-स्यप्रविवातसम्बन्धाम्या तेषामिकहोनस्यात् । तहि कीद्यभागहारभक्तत्र्याः ? इति चेत् उच्यते-एतज्ययम्ये

जधन्य अवगाहना में बढ़नेपर असंस्थात भागवृद्धिको अन्तिम अवगाहना होतो है। पुता उस जघन्य अवगाहना होता है। इस संस्थात भागवृद्धिका प्रथम अवगाहना से वस्तुष्ट मंस्व्यात पर से भाग देनेपर तीन सी बीस ३२० प्राप्त हुए। इतनी वृद्धि होनेपर संस्थात भागवृद्धिका प्रथम अवगाहना स्थान ५१० होता है। इन दोनों तीन २० सी और तीन सी बीसके मध्यके २०१ । ३०२ । ३०४ । ३०४ । ३०६ । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३०० । ३००

जबन्य अबगाहनाके प्रमाण ४८०० में इस भागहार ३०१ से भाग देनेपर रूष्ट्री 'हारस्य हारो गुणकोत्ररात्री' भागहरका भागहार भाज्य रात्रिका गुणकार होता है इस सिन्न गणितके आश्यसे अइताजीस सौ को तीन सौ एकसे गुणा करके उसमें अइताजीस सौ-से भाग देनेपर तीन सौ एक ही आता है सौ वह अवस्तत्व भागहाहका प्रयम अवना

रूवमञुदे ज ठाणेत्येतावन्तो भवन्ति । इदानीमवन्तव्यवृद्दीना उत्पत्ति अ**ड्ड**मंदृष्टपा विशदयति तद्यया-१६११५

१. म एंदितनि । २. म गर्लेदरिवुद् ।

ई जयन्यराशिय ४८०० नी भागहारविदं ४८०० भागिसि बंद लब्धं ४८०० हारस्य हारो गुज-२०१ ३०१

कोंजराज्ञे : एंडी भिन्नगणिताश्रयविदं अवक्तव्यनागवृद्धिय प्रयमायगङ्गनिवकल्प ३०१ सत्यै-संदृष्टियोळमिते योजिसिलिनुटक्कु मी प्रकारविदं बरमावक्तव्यभागवृद्धिस्यानावसानं स्थानंगळुमे

तंबुकोळ्युर्दे । मत्तमा अवक्तव्यभागवृद्धिय चरमावगाहनस्यानवोळोडु रूपं निक्षेपिमुत्तिरत्संख्यात-भागवृद्धिय प्रथमावगाहनस्यानमञ्कुं च मेले अस्लिटसलेकैकप्रदेशपरिवृद्धिकमदिदमवगाहन-१५

> अवरहे अवरुवरि उड्ढे तव्वड्डि परिसमत्ती हु। रूवे तदवरि उड्ढे होदि अवत्तव्वपटमपदं ॥१०६॥

अवराद्वें अवरोपरि बृद्धे तद्वृद्धिपरिसमाप्तिः खल् । रूपे तदुपरि बृद्धे भवत्यवक्तव्यप्रथम-पर्व ॥ अधन्यावगाहनाद्वै ज जधन्यावगाहनद मेले पेचर्नीत्तरलु संस्थातभागवृद्धिचरमाव-

गाहनस्यानमक्कु ज ०००० ज मी संस्थातभागवृद्धिस्थानंगर्जेनितक्कुमें देंडे आदी ज अंते ज सुद्धे १५ २ १५ २

४८०० अनेन मामहारेण ४८०० वर्क सित छव्यं ४८०० हारस्य हारी गुणकोनराज्ञीरितिभिन्नगणिताप्रयेण ३०१ ३०१

त्यदनक्रमभागवृद्धोः प्रबमावगाहृतविकश्यः ३०१ स्यात् अर्थावृंद्यावय्येवमेव योजयितव्यः । अनेन क्रमेण चरमा-१९ वन्त्रमभागवृद्धिस्थानावसानस्थानान्यानेतव्यानि । युनस्तरवनन्यभागवृद्धेश्वरमावगाहृनस्थाने एकस्ये युते सति संस्थातभागवृद्धोः प्रबमावगाहृतस्थानः स्यात् । च । तदये एकैकप्रदेशपरिवृद्धिक्रमेणावगाहृनस्थानान्यमंत्यान् तानि गच्छन्ति ॥१०५॥

जघन्यावगाहनार्धे ज जघन्यावगाहनस्योपरि वृद्धे सति सस्यातभागवृद्धिचरमावगाहनस्थानं स्यात्

ज ० ० ० ज एतानि सस्यातभागवृद्धिस्थानानि कि  $^{\circ}$  रित चेत् आदी ज अन्ते ज सुद्ये ज १५—२ १५ २ २ १५ २ २ १५

२० हता विकल्प होता है। अब संबुद्धिमें भी इसी प्रकार लगाना चाहिए। इसी क्रमसे अन्तिम अवक्तव्य भागवृद्धिके अन्तिम स्थान एवंन्त लाना चाहिए। पुनः उस अवक्तव्य भागवृद्धिके अन्तिम अवगाहनास्थानमें एक जोड़नेपर संख्यात भागवृद्धिका प्रथम अवगाहना स्थान होता है। उससे आगे एक-एक प्रदेशबृद्धिके क्रमसे असंख्यात अवगाहना स्थान प्राप्त होते हैं ॥१०॥)

जयन्य अवगाहनाका आंधा जयन्य अवगाहनाके ऊपर बढ़ानेपर संख्यात भाग-वृद्धिका अन्तिम अवगाहना स्थान होता है। ये संख्यात भागवृद्धिके स्थान कितने हैं ? यह  $\overline{\chi}$ , म काँबूटु।  $\overline{\chi}$ , म वैत्यानगढ़ । ज १५। २ विद्वहिदे रूबसंबुदे ठाणा ज १५२ ऍवितु तंव रूक्य प्रमाशंगळणुवु। मसमा २१५। १९५१ संस्थातभागवृद्धिय जरमावगाहनस्थानदोळोडु रूपं येज्विसुत्तिरवक्तव्यभागवृद्धिय प्रथमावगाहन-स्थानं पुरदुर्णु ज मॉल्लदं मुंबे प्रदेशोत्तरवृद्धिकर्मादंदं अवक्तव्यभागवृद्धिस्थानंगळसंस्थातंगळन-इदोम्में। ज

रूऊणवरे अवरस्सुवर्ति संविड्डिर तदुक्कस्सं । तम्हि पदेसे उड्डे पदमा संखेजग्रगुणवर्ड्टा ॥१०७॥ रूपोनावरेज्वरस्योपरि संबद्धिते तहकूट्टं । तस्मिन प्रदेशे बृद्धे प्रवमा संख्यातगुणवृद्धिः ॥

रूपोनजधन्यावगाहनिमबु ज जधन्यावगाहनद मेले मेले संविद्धिसत्यद्वीत्तरलुमबत्तस्य भागवृद्धिय चरमोत्कृष्टावगाहनस्थानमस्त्रु ज मिल्लियवस्तव्यभागवृद्धिस्थानंगळेनितपुर्वे बीहे ज ज्ञाति अंते इत्यादि सुत्रोक्तकर्मावदं तंव लम्ब्यमिनितपुर्वु ज मत्तमा चरमावस्तव्य भागवृद्धिस्थान-

वड्डिहरं रुवसंबुदे टाणेरथेतावन्ति स्य. ज १५-२। संख्यातभागवृद्येश्वरमावगाहनस्थाने एकस्पै युते १०

सन्वनकथ्यभाषवृद्येः प्रवसावगाहनस्वानमुत्रखते ज एतदघे प्रदेशोत्तरवृद्धिकमेण अवकथ्यभागवृद्धिस्वानान्य-२ संस्थातान्यतीरवैकत्र ॥१०६॥ ज

रूपोनजप्रन्यावगाहने ज जपन्यावगाहनस्योपरि वर्षिते सति अवक्तव्यभागवृद्धे चरममुक्कष्टावगाहन-- १ – १ – स्यानं स्यात् ज । अत्रावक्तव्यभागवृद्धिस्यानानि कति ? इति चेत् आदौ, अन्ते, सुद्धे इत्यादिना छन्धानि

जाननेके लिए पूर्वोक्त करणस्त्रके अनुसार संस्थात भागवृद्धिके आदि स्थानके प्रदेश ११ प्रमाणको अन्तिम स्थानके प्रदेश परिमाणमें घटाकर एकसे भाग देकर एक जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतने ही संस्थात भागवृद्धिके स्थान हैं। संस्थात भागवृद्धिके अन्तिम अवगाहना स्थानमें एक प्रदेश जोड़नेपर अवक्तत्व भागवृद्धिका प्रथम अवगाहन स्थान उत्पन्न होता है। उसके आगे एक-एक प्रदेशको वृद्धिके क्रमसे अवक्तत्व भागवृद्धिके असंस्थात स्थानको उल्लेख करा।१०६॥

एक कम जघन्य अवगाहनाको जघन्य अवगाहनाके ऊपर बढ़ानेपर अवक्तव्य भाग-वृद्धिका अन्तिम व्यक्तष्ट अवगाहनस्थान होता है। यहाँ अवक्तव्यभागवृद्धिके कितने सब स्थान हुए यह जाननेके छिए पूर्वोक्त करणसुत्रके अनुसार आदि स्थानको अन्तिम स्थानमें दोळो दु प्रदेशमं कृड्तिरलु संख्यातगुणवृद्धिप्रथमावगाहनस्थानमक्कु ज् २ मतः परमेकैकप्रदेश-वृद्धिक्रमविदं संख्यातगुणवृद्धिस्थानंगळसंख्यातावगाहनविकल्पंगळनडेदो देडेयोळु ।—

> अवरे वरसंखगुणे तच्चरिमो तम्हि रूवसंजुत्ते । ओगाहणस्मि पटमा होदि अवत्तव्वगुणवहृदी ॥१०८॥

अवरे बरसंख्यातगुणे तच्चरमं तस्मिन् रूपसंयुक्ते । अवगाहने प्रथमं भवत्यवक्तव्यगुणबृद्धिः ॥ जघन्यावगाहनमनुत्कृष्टसंख्यातींदव गुणियिमुन्तिरत्तत्संख्यातगुणवृद्धिचरमावगाहनस्थान-मक्कु ज १५ मी संख्यातगुणबृद्धिस्थानंगर्ळनितक्कुमं वोडे मुन्निनंते आदी अते सुद्धे इत्यावि

सुत्रोक्तक्रमिवं लब्धविनतपुतु ज १५२ मुंदेयुमा संख्यातगुणवृद्धि चरमावगाहनदो छो दु रूपं

रु कृडुत्तिरक्षवत्तव्यगुणबृद्धिय प्रथमावनाहनस्थानमस्कू ज १५ मिल्ठदं मुंदेयुमेकैकप्रदेशोत्तरबृद्धि-क्रमीदिसमक्तव्यगुणबृद्धिस्थानंगळसंस्थातंगळनडेदो देडेयोळु ।—

एताबन्ति स्यु. व पुनः तन्त्ररमावकस्यभागवृद्धियानं एकप्रदेने युत्ते सति सध्यातगुणवृद्ये प्रयमाव-र गाहनस्यानं स्यात् व तदये एकैकप्रदेशवृद्धया संस्थातगुणवृद्येरकस्यातावगाहनस्यानानि नीत्वा एकव र स्थाते ॥१०७॥

जवन्यावगाहने उत्कृष्टसंस्थातेन गुणितं सस्यातगुणवृष्येश्वरमावगाहनस्यान स्थान् ज १५। एतानि १५ संस्थातगुणवृद्धिस्थानानि कवि ? इति चेन् प्रान्यन् आदी अन्तं सृद्येग्यादिना लब्धानि एताबन्ति स्यु ।

र्ज १५∼२ । अग्रे संख्यातगुणवृद्धिचरमावगाहने एकरूपयुते सत्ति अवक्तश्यगुणवृद्घे प्रथमावगाहनस्थान स्यात्

ज १५ । इतोऽग्रे एकैकप्रदेशबृद्ध्या अवक्तत्र्यगुणवृद्धिस्थानानि असंस्थातानि नीत्वा एकत्र ॥१०८॥

घटाकर शेषको एकसे भाग देकर एक जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतने ही अवक्तव्यभागवृद्धिके स्थात होते हैं। इस अवस्ववव्यभाग बृद्धिके अन्तिम स्थानमें एक प्रदेश जोड़नेपर संस्थातगुण-२० बृद्धिका प्रथम अवगाहना स्थान होता है। उसके आगे एक-एक प्रदेशकी बृद्धि होते संस्थात-गुण बृद्धिके असंस्थात अवगाहन स्थानोंके जानेपर ॥१००॥

जघन्य अवगाहनामें उत्कृष्ट संस्थावसे गुणा करनेपर संस्थातगुणहृद्धिका अनितम अवगाहन स्थान होता है। ये संस्थातगुणहृद्धिके स्थान कितने हैं, यह जाननेके लिए पूर्वमें कह रूपानुके करणमुनके क्ष्मार आवित्र स्थानको अनितम स्थानमें घटाकर उसमें एकसे भाग देकर वित्र स्थानमें पटाकर उसमें एकसे भाग देकर वित्र स्थानमें पर कोड़कर जितना हो उतने हैं। अगो संस्थानगुणहृद्धिक अनितम अवगाहना स्थानमें एक जोड़नेपर अवक्तवस्थाणहृद्धिका प्रथम अवगाहन स्थान होता है। इससे आगो एक-एक प्रदेशको हृद्धि करते हुए अवक्तवस्थाणवृद्धिक असंस्थात स्थान विताकर ॥१०८॥

१. म<sup>°</sup>लेतक्कु<sup>°</sup>।

### अवरपरित्तासंखेणवरं संगुणिय रूवपरिद्दीणे ।

तच्चरिमो हृबजुदे तम्मि अतंखेजजगुणपढमं ॥१०९॥

अवरपरीतासंख्येनावरं संगुण्य रूपपरिहीणे । तन्वरमं रूपयुते तस्मिन्नसंख्येयगुणप्रथमं ॥ जयन्यपरिमितासंख्यातीवरं जयन्यावगाहनराशियं गुणिसिवा रात्रि रूपपरिहोनमागकु

तबवस्तव्यगुणवृद्धिय चरमावगाहनस्यानमस्कु ज १६ मीयवस्तव्यगुणवृद्धिस्यानावगाहनंगर्छेनि- ५ तस्कुमं दोडे मुन्निनंते आदी अंते इत्याबि सूत्रोस्तक्रमदिद तदावगाहनविकल्पंगक्रिनितपुत्रु।

ज इल्लियवस्तव्यगुणवृद्धियनंकसंदृष्टियिवं तोरिवयेमवे तें वोडे—जयन्यावगाहनकके संवृष्टि १६ इवं रूपोनपरिमितासंस्यातींववं ३ गुणिसिबोडे ४८ इवरोळो दु रूपं कृत्रिबोडयवस्तव्यगुणवृद्धिय प्रयम-स्थानमम्बु ४९। मिटं जयन्यावगाहनींववं भागिसळ् लब्धः ४९ मिदवस्तव्यगुणवृद्धिय प्रयमस्थानगुण

कारमक्कुमिर्दारदं जघन्यावगाहनमं गुणिसलु १६ । ४९ इदवक्तव्यगुणवृद्धिय प्रथमावगाहनस्थानमक्कु १० १६

मपर्वात्त सिदोडिदु ४९ । अथवा अवक्तव्यगुणवृद्धिय प्रथमस्थानमं १६ ४ जघन्यावगाहिंददं भागिसि

जधन्यपरिमितामरूयातेन जधन्यावगाहन गुणयित्वा रूपे परिहीने तदवक्तव्यगुणबृद्धेश्चरमावगाहन-

स्थान स्यात् ज १६ एतानि अवक्तस्यगुणवृद्धजवगाहस्थानानि कति ? इति चेत् प्राग्वत् आदी अन्जेत्यादिना

गताबगाहनस्थानानि एनावन्ति स्यु. ज । अत्र अवक्रस्यनुणवृद्धिर हुर्वदृष्ट्या प्रदश्यंतै त**वया-ज**यन्यावगाहन-मिद १६ रूपोनशरिमितासंस्थातेन ३ मुणीयत्वा ४८ रूपे गुते सति अवक्रस्यगुणवृद्धे प्रयसस्थानं स्यात् १५ ४९। एतस्मिन् जयन्यावगाहनेन भक्ते तक्ष्य ४९ अवक्रस्यगुणवृद्धे प्रयसस्थानेगुणकार स्यात् । अनेन

जधन्यावगाहनं गुणियत्वा ४९ । १६ अपवर्तिते अवक्तव्यगुणबृद्वे प्रथमावगाहनं स्यान् ४९ । अथवा

जयन्य परीतासंस्थातसे जयन्य अवगाहनाको गुणा करके उसमें से एक घटानेपर अवक्तक्यगुणवृद्धिका अन्तिम अवगाहनस्थान होता है। ये अवक्तज्ञयगुणवृद्धिके अवगाह-स्थान कितने हैं? यह जाननेके िक्य पहले जिर आहि स्थानको अन्तिम स्थानमें से घटाकर उसमें एक आगे ने एक जोड़नेपर जितना हो उत्तरे हैं। यहाँ अवक्तव्य गुणवृद्धि अंकसंदृष्टिके द्वारा दिखलाते हैं। जैसे, जयन्य अवगाहनाका प्रमाण १६, इसको एक कम परीतासंस्थात रे से गुणा करके १६×६ = ४८ इसमें एक जोड़नेपर अवक्तव्य गुणवृद्धिका प्रयम स्थान अने ही इसमें जयन्य अवगाहनसे भाग देनेपर १६ अवक्तव्य गुणवृद्धिका प्रयम स्थान लानेके लिए गुणकार होता है। इससे जयन्य अवगाहनाको गुणा करके १६×६ अवक्तव्य गुणवृद्धिका प्रथम स्थान लानेके लिए गुणकार होता है। इससे जयन्य अवगाहनाको गुणा करके १६×६ अवक्तव करनेपर अवक्तव्य गुणवृद्धिका प्रथम स्थान लानेके लिए गुणकार होता है। इससे जयन्य अवगाहनाको गुणा करके १६० १६ अवक्तव करनेपर अवक्तव गुणवृद्धिका प्रथम अवगाहनस्थान ४९ होता है।

१६ ४ वंद रुब्यमिदु ३।१ इवर्रियं जघन्यावगाहरूमं गुणियिति १६।३।१ इवनपर्यात्तिस १६

१६ १६ १६ हाइबाडे २९ इदवक्तव्यगुणबृद्धिप्रथमावगाहनमञ्जू मिनुसरोत्तरतद्विकत्यंगळोळ गुणाकारकम-मरियल्पबृगुमवक्तव्यगुणबृद्धिप्रथमावगाहनसभु मन्ते जघन्यावगाहनमं १६ जघन्यपरिमिता-संख्यातिवर्षे ४ गुणिसि वैद क्रव्यं रूपोनक्कुमादोडे चरमावक्तव्यगुणवृद्धित्यानमक्कु ६२ सिदं क्रघम्यावगाहनिवर्षे भागिसि ६३ वंद क्रव्यं मात्रवदयक्तव्यगुणवृद्धिवरमावगाहनस्यानकक गुणा-

सच्यातावद ४ गुणासः वद कथ्यः स्थापनकुमादाः वरभावनक्याशृणवृद्धिस्थानमञ्जू ५ गाव ५ ज्ञाचमावगाहृतदिदं भागिति ६३ वंद कथ्य मात्रवदवनत्त्व्यगुणवृद्धिचरमावगाहृतस्थानकपृणा-१६ कारमक्कुमिर्दारं ज्ञाच्यावगाहृतमं गुणासञ्चवनत्त्र्यगुणवृद्धिचरमावगाहृत्यगावृद्धानिकाणत्यदुर्गु

कारमञ्जू स्वारः जायन्यावनाष्ट्रनम गुणासञ्चवस्तव्यगुणवाद्धवरमावताष्ट्रनयानवुरपातकाणरपदुर्ग १६। १३ अपना जवबतव्यगुणवृद्धि वरसावगाह्नमं ६३ जयन्यावगाह्नविदं १६ भागिति बंद कथ्य १६

६३ मिर्बरिद अधन्यावगाहनमं गुणिसि बंद छब्धमवदतव्यगुणदृद्धिचरमावगाहनस्यानमक्कु। १६

अवक्तस्यगुणबृद्धे प्रथमस्यात १६, ४ अवत्यावगाहनेन मसत्वा १६। ४। छव्यमिद ३,१ । अनेन

१० अधन्यावनाहर्न गुणियत्वा १६ ३ १ युवे ४९ अवकाव्यमुणवृद्ये प्रथमावनाहर स्यात् । एवमुतरोत्तर-

 जबस्थानशाहुन गुणालया (६ १ ८ थुंत ६ अनकस्थानुणनृद्यः प्रथमानशाहुन स्थात् । एवस्तातार-विकस्थेत्रयि गुणकारक्रमो ज्ञातच्या । अनकस्थानुणनृद्ये नरमावसाहुनस्थान तु जबन्यावसाहृनं १६ जबन्य-परिमितासंस्थातेन गुणयित्वा कथ्ये रूपोने सति स्यात् ६३ । १२ न जबन्यावसाहृनंन प्रशत्वा ६३ लक्ष्यं
 १६

अवक्तव्यगुणवृद्धिवरमावगाहृतस्थानातवने गुणकारः स्यान् । अनेन जपन्यावगाहने गुणिते अवकत्यपुणवृद्धिः चरमावगाहृतस्थानामत्युराचित्रष्टेच्या १६ । ६३ । अथवा अवक्तव्यगुणवृद्धिचरमावगाहृन ६३ जप्रत्यावगाहृनेन १६

१५ भक्त्वा लब्बेन ६३ जधन्यावगाहने गुणिते लब्बमवक्तव्यगुणवृद्धिवरमावगाहनस्थानं भवति ६३ तत्सर्वा-१६

अथवा अवक्तत्यपुणवृद्धिका प्रथम स्थान एक अधिक तिगुणा सोछह, उसमें जयन्य अवगाहना १६ से भाग देकर पाया एक सोछहवाँ भाग अधिक तीन । इसको जयन्य अवगाहनादे पूणा करके ११ ४ २ वसमें एक डोड़नेयर ४४ अवक्तव्यमुणवृद्धिका प्रतास अवगाहनस्थान होता है। इसी प्रकार आगे-आगोके स्थानोंमें भी गुणकारका क्रम जानना २० चाहिए। अवक्तव्यमुणवृद्धिका अन्तिन अवगाहनस्थान तो जयन्य अवगाहना १६ को जयन्यपरीतासंस्थात वारसे गुणा करके उच्चमें से एक कम करनेपर ६२ होता है। इसको जयन्य अवगाहनासे गुणा करके उच्चमें से एक कम करनेपर ६२ होता है। इसको जयन्य अवगाहनासे माग देनेपर ११ जो उच्च आता है वह अवक्तव्य गुणवृद्धिके अन्तिम अवगाहनस्थानके छानेमें गुणकार होता है। इससे जयन्य अवगाहनाहो गुणा करनेपर अवक्तव्य गुणवृद्धिके अन्तिम अवगाहनस्थानके उपने प्रवास

२५ अवक्तब्य गुणबृद्धिके अन्तिम अवगाहन ६२ को जघन्य अवगाहन सोलहसे भाग देकर लब्ध

६३। मितु सर्व्यावस्तव्यगुणवृद्धिस्यानंगळ न्यासिमिदु।:—४९।५०।५१।५२।५३।५४। ५५।५६।५७।५८।५९।६०।६१।६२।६३॥ ई क्रमबिवमर्त्यसंबृद्धियोजु तत्स्यानो-त्पत्तिक्रममिरियल्पकृषु विल्लियादीयेते सुद्धे इत्यावियिनवक्तव्यगुणवृद्धिस्यानंगळकसंबृद्धियोज्ञीम-नितप्पुषु।१५।

इन्तु मुपेळवबस्तव्यगुणबृद्धिचरमावगाहृतस्णानदो । ज १६। ळिल्लि रूपो दं कृडुत्तिरलु मसंस्थातगुणबृद्धिप्रयमावगाहृतस्थानमक्कु । १६ ॥

रूउत्तरेण तत्तो आवलियासंखभागगुणगारे ।

तप्पात्रीग्गे जादे वाउस्सोग्गाहणं अवरं ॥११०॥

रूपोत्तरेण तत आवस्यसंस्थेयभागगुणकारे । तत्त्रायोग्पे जाते वाबोरवगाहूनं अवरं ॥ अस्लिबं मुंबे प्रदेशोत्तरवृद्धिकमिदवससंस्थातगुणावगाहृतस्थानंगञ्जदेशोदेदेवोळु यथा योग्यावर्त्यसंस्थेयभागगुणितमप्य सूक्ष्मवायुकायिकजन्न्यययय्यामक अध्ययावगाहृनस्थानोत्पत्तियपुदु १० ६ । ८ २२ ८

प ८।१९।८।९२।११।९ मिल्लिगेनितवगाहनस्थानविकल्पंगळपुर्वे दोडादी अंते

वकत्र्यमृणवृद्धिस्थानाना न्यासः ४९, ५० ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६९, ६१, ६२, ६३, अनेन क्रमेण अर्थसदृष्ट्यापि एतावन्ति स्यु १५। इदानी प्रायुक्तवक्तव्यपृणवृद्धिचरमावसाहृतस्यानेऽत्र

. ज १६ । एकरूपे यते सति असंख्यातग्णवृद्धिप्रथमावगाहनस्थान स्यात्−१६ ॥१०९॥

तत —तस्मादमञ्जातगृजवृद्धिप्रमागगाहनस्थानादये प्रदेशीसग्द्रह्या असंस्थातानि असंस्थातगृजवृद्धप् १५ वगाहनस्थानान्यतीत्व एकत्र स्थाने यथायोष्यावत्यसंस्थयभागगुणकारे मुरभक्तन्यपर्याप्तकनिगोदजधन्यावगाहनस्य जाते सति मुरभवायुकायिकज्ञक्यपर्यासकज्जनन्यावगाहनस्थानस्योत्सत्तिर्जायते ।

41617716

र १९।८।९।८।२१। १।९ अत्र कित अवगाहनस्यानानि ? इति चेत् आदी अन्ते सुद्घेत्याद्यानी-

है से जयन्य अवगाहनमें गुणा करनेपर ८२५ ६६ अवक्तव्य गुणवृद्धिका अनितम अवगाहन स्थान होता है। सो सब अवब्तव्य गुणवृद्धि स्थानोंका विस्तार उनचाससे तिरसठ पर्यन्त २० ४९,५०,५१,५२,५१,५५५५,६५,५०,५८,५६,६१,६२६६ होता है। इसी क्रमसे अर्थमंतृष्टिसे भी इतने ही १५ स्थान होते हैं। अब पूर्वोक्त अवब्तव्यगुणवृद्धिके अनितम अवगाहना स्थानमें एक जोड़नेपर असंस्थातगुणवृद्धिका प्रथम अवगाहना स्थान होता है।।१८९।

इस असंस्थातगुणवृद्धिके प्रथम अवगाहनस्थानसे आगे एक एक प्रदेशकी वृद्धि होते असंस्थातगुणवृद्धिके अवगाहन स्थानोंको उन्ह्येषकर एक स्थानमें यदायोग्य आवळीके २५ असंस्थातवे भाग प्रमाण गुणकार सुरक्ष उन्हय्ययोगक तिगोरको जपन्य अवगाहनाका होनेपर अर्थात् उत्तर प्रकारसे हृद्धि होते हुए जव गुणकारका प्रमाण यथायोग्य आवळीके असंस्थातवें भाग हो जाता है तब उससे सरक्षण्डस्थातकों भाग हो जाता है तब उससे सरक्षण्डस्थातकों भाग हो जाता है तब उससे सरक्षण्डस्थातकों

## ६१८। स्रीट

सुद्धे इत्याद्यानीतंगळु प । १९ । ८ । ९ । ८ । २२ । ८ । ९ मिनितप्पुतु ॥

बनंतरं सब्बांचगाहनस्थानंगच्या गुणकारोत्पत्तिक्रममनितर्देशिषुत्तं पेच्यं । एवस्रुवरि वि णेया पदेसविड्डक्समो जहाजोग्गं । सब्बात्येक्केक्समा य जीवममामाण विच्चाले ॥१११॥

५ एकपुरध्यंपि नेयः प्रवेशवृद्धिकमो यथायोष्यं । सल्वंत्रवैकिस्मित्रव जीवसमासानामंतराले ॥ इंती प्रकारविवमं सूक्सिनगोदलब्ध्यप्यध्यांप्रकज्ञप्यवागाहनस्थानं मोदल्गो बु सूक्सलब्ध्य-यध्यांप्रकवायुकायिकजीवजयन्यावगाहनस्थानावसानमाणि पेरणे पेळ्य चतुःस्थानपितप्रवेशवृद्धि क्षप्रफारारिव मेले सूक्सलब्ध्यप्यांमकतेजस्कायिकज्ञय्यावगाहनसावियाणि इंदियप्य्यांमकजीव-ज्ञप्यावगावगानस्थानपर्यक्तिमृद्धुं जीवसमासावगाहनस्थानंपळो वो दत्तराज्योजु प्रत्येक्ष चतुःस्थान् १० पतितप्रवेशवृद्धिकमोवस्य अस्त्विवसाणि अपियप्यांमकज्ञयन्यावगाहनस्थानं भोवस्यो इसिक-

अथ सर्वावगाहनस्थानाना गुणकारोत्पत्ति क्रममाह---

एवं-अनेन प्रकारेण मुहबनिजोटकञ्चरपांतकज्ञपन्यावर्गाहनत्वानमार्गः हत्याः गृहमकञ्चरपांतिकवाय्-कायिकजीवज्ञपन्यावराह्नस्थानपर्यन्ते प्राप्तकतुः स्थानसतिवद्यवेशबृद्धिकमञ्जारेण उपर्यापः सुरसञ्ज्ञप्ययात्तिक-१५ तेजस्कायिकप्रस्थायाह्नाद्वारम्यः द्वीर्ट्यरप्यांकज्ञपन्यावर्गाह्नस्यन्तः त्रीवसमाधावराह्नस्यानामान्यत्तिकृ प्रतीकं सतुः स्थानपतिवप्रदेशबृद्धिकमेण तथा तर्वतः वीर्गिटयप्यांतिकअस्यायसाहुनस्यानमार्गिः हत्या विष्ठियद्वे

सुरम वायुकायिक उच्यययाँप्रकके जघन्य अवगाहनास्थानकी उत्पत्ति होती है। यहाँ कितने अवगाहन स्थान हुए ? यह जाननेके लिए उक्त सुत्रके अनुसार आदि स्थानको अन्तिम स्थानमें घटाकर एकका भाग देकर उच्चराशिमें एक जोड़नेपर स्थानोंका प्रमाण २॰ डोता हैं। १९०॥

आगे सब अवगाहन स्थानोंके गुणकारकी उत्पत्तिका कम कहते हैं --

इस प्रकार स्कानिगोद उच्चयवामकके जयन्य अवगाहनस्यानको आदि देकर स्कारुक्यप्योमकबायुकायिक जीवके जयन्य अवगाहनस्यान पर्यत्त पूर्वोत्त बहुन्ध्यानपांतत प्रदेशबृद्धिका क्रम विधान कहा। इसी तरह उत्तर भी स्कारुक्थ्यप्यामक वेजस्कायिकके २५ जयन्य अवगाहनसे ठेकर दोइन्टिय पर्यामकके जयन्य श्रृवगाहनस्यान पर्यन्त जीवसमासाँके अवगाहनस्थानोके अन्तराठोमेंनी प्रत्येकके चतुःस्थानपतित प्रदेशबृद्धिके क्रमसे यथायोग्य

१. म कमनतिदेशिसत्तदं पेल्दपं।

पंचेष्ठियपय्यातोत्कृष्टावगाहृतस्थानसबसानमागिर्द्वगाहृतस्थानंगळंतराळदोळु प्रत्येकससंख्यातगुण-वृद्धिरहितक्रिस्यानपतितत्रवेशवृद्धिक्रमंगळ्बडेडु तत्त्वघोष्यगुणकारोत्पत्ति प्रकारमरियल्यडुगुमनंतरं तत्तरुजोवसमासावगाहृनविकल्यप्रमाणानवनात्पीमिर्द पेळवेष्ट ।

> हेट्टा जेसि जहण्णं उवरिं उक्कस्सयं हवे जत्थ । तत्थंतरमा सब्वे तेसिं ओगाडणवियप्पा ॥११२॥

अधो येषां जधन्यपुगर्याकृष्टकं भवेष्णत्र । तत्रान्तरङ्गाः सर्वे तेषामवगाहृतविकल्याः ॥ इत्लि सहामत्त्यरचत्रयं कट्टाशिसि पैञ्चपरं । हीतप्रमाणस्यानंगञ्जितु वसस्तन्त्वानंगञ्जर्परततन-स्वानंगञ्जिषक्रमाणस्यानंगञ्ज एविंबु परिमाषिसत्यवृत्तुत्व । अत्रु कलेबु जीवंगञ्जे एत्लि जधन्याव-गाहृतस्यानं केञ्जीषतित्वकु । एत्लिप्रुक्टाव्याहृतं भील्घतितक् । तवंतराज्यस्तियवाहृतस्यानं गञ्जलम् माजीवंगञ्ज भध्यमावगाहृतस्यानविकल्पंगञ्जेविंबु प्रवचनदोज्ज्यतिपावितंगञ्जल्य सुक्षमः १०

६।८।२२ ---निगोदलब्ध्यपर्ध्याप्तकजघन्यावगाहनमिदादियक्कु प ६।१९।८।९।८।२२।९ मिदरुकुष्टाव-

न्द्रियगर्यासीन्कृष्टावगाहृतस्थानावसानावगाहृतस्थानामन्तरालेषु प्रत्येकमसंस्थातगुणवृद्धि विना निस्यानपतित-प्रदेशवृद्धिकमण च गरवा तत्तद्योग्यगुणकारोत्पत्तिप्रकारो ज्ञावस्य ॥१११॥ अय तत्त्रज्जीवसमासावगाहृन-विकलप्रमाणमानयति—

सत्यप्रवनामिमा मनसि कृत्वेदमुष्यते-हीनप्रमाणस्यानानि अधस्तनस्यानानि अधिकप्रमाणस्यानानि व १९ उपनितन्त्रयानानीति परिमाण्यते । येषा जीवाना यत्र जरुप्यावमाहनस्यानमधित्ववित यत्रोकृष्टावयाहृतस्यान-मृपरि तिष्ठति तदन्तराज्वस्यंवगाहृनस्यानानि वर्षाष्यपि तेषा जीवाना मध्यमावयाहृनस्यानविकस्याः इति प्रवन्ते प्रतिमारितं । तत्र कृपमिनोपरेज्ञ्यपयांक्रज्ञयस्यावाहृनीस्यादिः—

६।८।२२।

प । १९ । ८ । ९ । ८ । २२ । **१** । ९ । अस्योत्कृष्टावगाहनमिदमन्तः -

गुणकारकी उत्पत्तिका विधान जानना। तथा उससे आगे तेइन्द्रियके जमन्य स्थानको आदि २० देकर संक्षी पंचेन्द्रिय पर्योप्तकके उत्कृष्ट अबगाइनस्थानप्यन्त अबगाइन स्थानंकि अन्तराठों-में से प्रत्येकके असंस्थातगुणवृद्धिके बिना त्रिस्थान पतित प्रदेशोंकी वृद्धिका अनुकम प्राप्त करके यथायांग्य गुणकारको उत्पत्तिका विधान जानना।

विशेषार्थ—तेइन्द्रियके जयन्य अवगाहस्थानसे छेकर संझी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थान पर्यन्त सब स्थान एक दूसरेसे संख्यातगुणे हैं। इससे यहाँ असंख्यातगुणवृद्धिके विना २५ जिस्थानपतितवद्धि ही होती है।।१९१॥

आगे समस्त जीव समासंकि शरीरकी अवगाहनाके स्थापनसे होनेवाळी मत्स्य रचनाको सूचित करनेके लिए जधन्य, मध्यम और चत्कृष्ट अवगाहना स्थानोंका कथन करते हैं—

यहां मतस्य रचनाको मनमें रखकर यह कथन करते हैं। जिन अवगाहनस्थानोंके 👪

१. म पेल्दपं ।

याह्नस्थानमिदु ६।८।२२।८।४।प।११।८।८। अन्तमक्कु आवियंते सुढे इत्यादि-० ० ० ०

> षा १९। ८। ९ (८ २२ । १ । ९। ८ व व व व ६। ८। २२। ८

बिक्सावल्यसंख्यातआगविवं समञ्छेविसल्पट्टावियंतंदु प १९।८।९।८।२२।१।९।८

५ गुण्यगुणकारंगळ्ये सममं भाज्यभागहारंगळणं समानमं तीरि तोरिलल्लद नाल्कावल्य-संस्थातंगळमोदल्यों इ मुंवण गुणकारंगळेल्लरोळमों इ रूपं कळेयल्का राशियिदु

६।८।२२।८।८।४।व।११।८।१

प। १९। ८। ९। २। १। १ वड्ढे हिवे रूवसंजुदे ठाणा एंदु सूक्ष्मिनिगोवलब्ध्यपर्याप्तकन

६।८।२१।८।४।४।११।८।८।१ a a a a a a

च साम्यं दर्शयित्वा तेन चतुराबल्यसंख्याद्यग्रतनसर्वगुणकाराणामुपर्येकरूपमपनीय शेषे

\$ 1 2 1 3 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5

१५ प । १९ । ८ । ९ । ८ । १ । ९ । ८ वर्डबिहिरे रूबसंजुदे ठाणेति सूरमनिगोदलब्धपर्याप्तकस्य a a a

प्रदेशोंका परिमाण कम होता है उन्हें अवस्तनस्थान कहा है। और जिन अवगाइनस्थानों-का प्रदेश परिमाण बहुत होता है उन्हें उपरितनस्थान कहा है। जिन जीवोंका ज्ञयन्य अव-गाइनस्थान नीचे स्थित होता है और उन्ह्रेष्ट अवगाइनस्थान उपर स्थित है, उनके मध्यके सभी अवगाइनस्थान उन जीवोंके मध्य अवगाइनस्थानके विकल्प होते हैं ऐसा आगममें २० कहा है। सो सूंह्म निनोद उम्म्यप्योतका पूर्वोंक प्रमाणक्य ज्ञयन्य स्थान आदि है और स्तीका उन्ह्रेष्ट अवगाइस्थान अन्तिम है। सो आदिके प्रमाणको अन्तके प्रमाणमें से प्रदाक्ष \$1017710181919191919191919

प । १९ । อ । ८ । ९ । व । ८ । २२ । १ । ९ । ८ ई प्रकार्रीवर्धं सूक्ष्मकथ्यपर्ध्यात्रवायुकायिक-व मादियागि संक्षिपंचेंद्रियपर्धात्रकपर्ध्यत्तमप्य को कोकाळ स्वस्वज्ञवस्थावगाहनस्थानमादियागि स्वस्वो-त्कुष्टस्थानपर्ध्यतमप्यवगाहनस्थानंगळेल्लं तत्मस्यमिवकस्यग्यक्रमुत्रानुसार्रीवर्धं तरस्यसुबुबु ॥ अनंतरं मत्स्यरवनातःअविष्टस्वर्षागाहनंगळ न्यासक्रमं पेळल्पश्चमवरेते वेशेड :—

सर्वावगाहनस्थानविकल्पा भवन्ति – प १९ । ८ । ९ । ८ । २२ । १ । ९ । ८ एतेषु मध्ये रूपद्वये 👫

अपनीते तज्जीवमध्यमावगाहनस्थानानि भवन्ति । प। १९।८।९।८।२।१।१।१।८। अनेन a a a प्रकारण मुस्मक्रक्थपर्यानकवायुकायिकादिसक्षिपञ्चोन्द्रिययपाँमकवीवाना स्वस्ववष्यन्यावगाहनस्थानमादि कृत्वा स्वस्थोत्कप्रध्यानपर्यन्ते सर्वावगाहनस्थानानि तन्यप्रधानिकल्यास्य स्वमाराणे आनयेत ।

अय मत्स्यरचनान्तःप्रविष्टसर्वावगाहनविन्यासक्रमः कथ्यते तद्यथा-प्रथमं सूक्ष्मिनगोदलब्ध्यपर्याप्तक १५

प्रेषको वृद्धिका भाग देकर और एक जोड़कर जो प्रमाण आता है उतने स्कूमिनगोदलब्ध्य-पर्याप्तके सब अवगाहनस्थानों के विकल्प होते हैं। क्यों में आदि स्थान और अन्तस्थानकों कम कर देनेरर बसी जीवके मध्यम अवगादनस्थान होते हैं। हमी प्रकारसे स्कूमलब्ध्य-पर्याप्तक वायुकायसे लेकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके अपने-अपने जयन्य अवगाहन-स्थानसे लेकर अपने-अपने उत्कृष्ट स्थान पर्यन्त सब अवगाहनस्थान तथा वनमें से २० आदिस्थान और अन्तस्थानको कम कर देनेपर मध्यम अवगाहनस्थान स्नृत्रके अनुसार लातिस्थान और अन्तस्थानको कम कर देनेपर मध्यम अवगाहनस्थान स्नृत्रके अनुसार लाता चाहिए।

अब मत्स्याकार रचनामें अन्तःप्रविष्ट सब अवगाहन स्थानोंके स्थापनका क्रम

भोवकोळ् मुक्तमिनगोवळच्याय्यांमकजयन्यायगाहृतस्यानमावियागि ततुःक्कृपययंतमाव पितारं पुणितकसस्यानंगळन्युमां विकाकसस्यानंकस्तु प्रत्येकसंदरद् श्रूत्यसंदृष्टिकरणार्वेव सर्वुतिस्त्रक्ष्यस्यानं तृत्यस्यानं विकास्य प्रकारिवयमा पितायं केट्य मुक्तस्ववयः पर्यासक्षयुक्तायिकज्ञोवक्षयः व्यापसत्यस्य प्रकारिवयमा पितायं केट्य मुक्तस्वयः पर्यासक्ष्यस्य प्रकारिवयमा प्रत्यस्त्रक्षयुक्तायिकज्ञोवक्षय्यवामहात्यानात्वात्यानात्वस्यानाये त्यानंगळ्यस्य प्रकारिवयमा विकास्य स्थानंगळ्यस्य स्थानंगळ्यस्य स्थानंगळ्यस्य स्थानंगळ्यास्य स्थानंगळ्या हायस्यानं स्थानंगळ्यास्य स्थानं स्थानंगळ्या स्थानं स्यानं स्थानं स्यानं स्थानं 
जयस्याववाह्नस्यानसारि इत्ता तदुत्कृष्टपर्यन्तं वोडवापूण्विकसस्यानागमेकांपिकस्थानस्य च प्रत्येकं गून्यद्वय-संदृष्टिकरणेन चतुन्दिवशक्तृत्यानि तिर्योक्तवितव्यानि तथा तत्यर्कतेत्य सुभ्यकळ्यपर्याप्तवयाकृष्वित्यक्रीय-क्ष्यायवाहृत्यानित्वतुत्कृष्टावनाहृत्यावसानिकोर्नियातित्यानामा अष्टाचित्रकृष्टाव्याकृत्यानि । तथा १५ तत्यर्क्तप्यः सुभ्यकळ्यप्यपिकतेकस्वाचिक अवप्यावसाहस्यानािततुत्कृष्टावयाह्नस्यानावस्वानिकवित्यानाम द्वाच्यापित्रकृत्यानि क्रिवितव्यानि । तथा तत्यर्कत्येष्य सुभ्यक्वयप्यतीनकाप्तक्रयभ्यायगाहनस्याना-वितर्कृत्कृष्टाव्याहृत्यस्यानववानव्यावित्यव्यवसाहस्यानाम पट्नस्यार्थाव्यवसाहस्यानि क्रिवितव्यानि । तथा तत्यर्कत्याव्यावस्यानि । तथा तत्यर्कत्वयस्यानावित्यक्रव्याप्तिककृत्यानि । तथा तत्यर्कत्वयस्यानावित्यक्रव्यप्याप्तिककृत्याचित्रकृत्यानि । तथा तत्यर्क्तर्वे वारत्यक्रव्यप्यादस्यान्यान्यस्य

२० कहते हैं । प्रथम सक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तकके जघन्य अवगाहन स्थानसे लेकर उसके उत्क्रप् अवगाहनस्थानपर्यन्त सोलह स्थान तो गुणित कम हैं और एक स्थान साधिक है। एक-एक स्थानकी सुचक संदृष्टि दो शून्य है। सो चौतीस शन्य दो-दो विन्दीमें बराबर लिखते हए सतरह जगह लिखना । यहाँ स्क्मिनिगोदलक्ष्यपर्याप्तका जघन्य स्थान पहला है और उत्कृष्ट अठारहवाँ हैं। किन्तु गुणकारपनेकी अधिकतारूप अन्तराङ सतरह ही हैं। इसलिए सतरहका 24 ही प्रहण किया है। ऐसे ही आगे भी समझना। इसी तरह उक्त पंक्तिके नीचे दसरी पंक्तिमें सक्ष्मलक्ष्यपर्याप्रक वायुकायिक जीवके जघन्य अवगाहनस्थानसे लेकर उसाके उत्क्रष्ट अवगाहनस्थान पर्यन्त उन्नीस स्थान हैं। उनकी अहतीस बिन्दी लिखना। यह दसरा स्थान होनेसे जपरकी पंक्तिमें प्रथम स्थानकी दो विन्दी छोडकर द्वितीय स्थानकी दो विन्दीसे लेकर आगे बराबर अडतीस बिन्दी लिखना । तीसरी पंक्तिमें सक्ष्म लब्ध्यपर्याप्तक तेजस्का-3. यिकके जघन्य अवगाहनासे उत्कृष्ट अवगाहना पर्यन्त इक्कीस स्थान हैं। उनकी बयालीस बिन्दी लिखना। सो यह तीसरा स्थान होनेसे इससे ऊपरकी दूसरी पंक्तिके दूसरे स्थानकी दो बिन्दीके नीचेके स्थानको छोड़कर तीसरे स्थानको हो बिन्दीसे छेकर बयाछीस बिन्दी दो-दो करके इक्कीस स्थानोंमें लिखना। इसी तीसरी पंक्तिके नीचे चौथी पंक्तिमें सहम लक्ष्यपर्याप्त अपकायिकके जघन्य अवगाहनसे टेकर उत्कृष्ट अवगाहन पूर्यन्त तेईस स्थानीकी 34 छियासीस बिन्दी लिखना । यह चौथा स्थान होनेसे तीसरे स्थानकी दो बिन्दीके नीचेको

१. म<sup>े</sup>गस्किर्यक्कागि ।

वंबेंद्रियजीवंगळ्गे तं तम्मज्ञचन्यावगाहनसाविद्यागि तंतम्मपुत्कृष्टावगाहनस्वानपर्यंतं यथासंस्थमागि सप्तिवञ्गत्येकान्नीत्रञवेकत्रिञ्ञतस्यित्रज्ञत्वेर्वत्रज्ञतस्यत्रिकात्स्यद्वत्यातिशक्ववुत्रक्वारिञ्जवेकव्यवारिञत् एककत्यारिञ्जतित्रकृत्यारिञ्जन्यानंगळ्गे

चतुःपंचाशवष्टपंचाशवद्विषष्टिषद्वष्टिसमितिचतुःसमितद्वानवत्यष्टाशीतिद्वधशीतिद्वधशीतिद्वधशीति धड- ५ शीति संख्याशुन्यंगळ् स्थापिसत्यटदुव् ॥

| वा | ते | आ  | प्रु | नि | प्र | अ  | बि | ति | च  | q  |
|----|----|----|------|----|-----|----|----|----|----|----|
| 48 | 46 | ६२ | ६६   | 90 | 98  | ९२ | 66 | ८२ | ८२ | ८६ |

ई प्रकारिवदमा पंचेंद्रियलरूयपर्य्याप्रकन् पंक्तियरं केळमे सूक्ष्मिनगोदपर्याप्रकज्ञघन्याव-गाहतस्यानं मोदल्गो डु तबुरकृष्टावगाहनपर्यंतमेरडं स्थानंगळ्गे नाल्कु श्लून्यंगळु स्थापिसल्पट्टु १० णि २

. ४ वी प्रकारिंदरं मुंदेयो दे पंक्तियो जु सूक्ष्मपरय्पिकतायुतेजोऽब्भूकायिकंगळगेयुं मत्तं बादर-पर्प्यामवायुतेजोऽप्पृष्वीकायिकनिगोदप्रतियुत्तप्रत्येकजीवंपळगेयं स्वस्वजयस्यावगाह्नतस्थानमावियागि

प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येकदिनिषतु पञ्चीन्द्रयजीवानाः स्वस्वत्रप्रत्यावमाह्नस्यानमादि कृत्वाः स्वस्वोत्कृष्टावमाहृत-स्थानगर्यन्ते ययानंत्र्यः महिद्दार्यकान्नद्रिव अदेकविद्यानुवर्षात्रवान् स्वात्त्रप्रत्यान् स्वात्त्रप्रत्यान् रिकान्त्रकृतवारियदेकवत्वारियत्वित्रव्यतित्रप्रवातानाः चतुः न्यानिकष्ठप्रश्चायत्रप्रविद्यप्रदिष्टास्तिवज्तुः- १५ सारिद्वानवन्त्रप्रायतिद्वयवीतिद्वयवीतिद्वयत्रीतिसंस्यानि सुन्यानि निवित्वयानि । अनेन प्रकारण तराञ्चीत्रय-रुक्ष्याप्रामिकपद्वस्तेरसः मूर्धमनिगोद्यायान्त्रक्रवप्यावागृहस्यानमादि कृत्वा तद्वकृष्टावगाहस्यानमायन्ते

छोड़कर चौये स्थानकी हो बिन्दीसे लेकर छियालीस बिन्दी लिखना। इसी तरह इस चतुथं पंतिनके नीचे पाँचवी पंतिनमें स्वस्ताळक्यपत्रीत पूण्वीकायिकके जधान्य अवगाहनसे लेकर कल्कष्ट अवगाहनपर्यंत पद्मीस स्थान हैं। उनकी पवास विन्दी लिखना। सो यह पाँचवाँ २० लक्का अवगाहनसे स्थानकी सो दो विन्दीसे लेकर पचास विनदी लिखना। हसी तरह जक्क पंत्रिनके नीचे छटी, सातवी, आठवी, नवसी, दसमे, स्यारहची, वारहवी, तेरहवी, चौदहवी, पन्दहवी और सोलहची पंत्रिनमें वादरल्य्य पर्याप्त वायुकाय, तेजकाय, अल्याद, पृथ्वीकाय, निगीद, प्रविक्ति प्रत्येक, अप्रविक्ति प्रत्येक, श्रेष्टिति प्रत्येक, वोइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इन ग्यारहकी अपने-अपने जयन्य २५ स्थानसे लेकर उत्तर हमानप्रत्येक, होइन्द्रिय, वौहन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इन ग्यारहकी अपने-अपने जयन्य २५ स्थानसे लेकर उत्तर हमानप्रयंत्र क्रमसे सत्ताहिस, इकतीस, इंतीस, पैतीस, पित्राली, स्वालीस, इकतालीस, देतालीस स्थान हैं। इनके चौचन, अठावन, वासठ, छियासठ, सत्तर, चौहतर, बानवे, अठासी, वयासी, थयासी और छियासी विन्दी लिखना। सो वे स्थान छटे सातवें आदि होनेसे उत्तरकी पंतिनके आदि स्थानकी होने विन्दीके नीचे से छोड़क्टर छटे सातवें आदि स्थानकी पंतिनके नीचे सत्तर हवी पंत्रिमें स्वस्ता अवस्वती स्वान इस पेविन्दिय लक्क्यप्रयोगककी पंत्रिनके नीचे सत्तर ही पंत्रिमें सिक्स स्थानकी स्वान हो पित्री सिक्स

इसा प्रकार उस पचान्द्रय अञ्चयपयाप्तकका पाक्तक नाच सतरह्वा पाक्तम सूक्ष्म निगोद पर्याप्तके जघन्य अवगाइन स्थानसे छेकर चत्कुष्ट अवगाह पर्यन्त दो स्थान हैं।

## स्वस्वोत्कृष्टावगाहनस्यानपर्यातं प्रत्येकमेरहेरड् स्थानंगळ्नो नाल्कु नाल्कु शून्यंगळ् स्थापिसल्पट्डु-

| वा २ | ते २ | अग२ | भू २ | वा २ | ते २ | अ२ | षु २ | नि २ | प्र२ |
|------|------|-----|------|------|------|----|------|------|------|
| 8    | 8    | 8   | 8    | 8    | 8    | R  | R    | R    | 8    |

मिते प्रतिष्ठितप्रत्येकोल्क्ष्टावगाहृतस्यानिर्विः मुंबे तत्यंक्तियोळे अप्रतिष्ठितप्रत्येकपर्य्यामकः ५ जयन्यावगाहृतस्यानमादियागि तदुत्कृष्टावगाहृतस्यानमपर्यतमिद्दं त्रयोदग्रस्थानंगळो वहिबशति-शृत्यांगळ् स्यापिसत्यदटु अ १३ वंते मत्तमा पंक्तियिः केळगे पर्य्यामकद्वित्रिचतुःपंचेद्वियजीयं-

गळ्ये ततस्म जघन्यावगाहनस्यानमादियागि स्वस्वोत्कृष्टावगाहनस्यानपर्य्यतमेकादशाज्याज्यस्यानपर्य्यतमेकादशाज्याज्यस्यानपर्य्यतमेकादशाज्याज्यस्यानपर्य्यतमेकादशाज्याज्यस्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानपर्यानप

१० भून्यंगळु स्थापिसल्पन्दु वितु मत्स्यरचनेयोळु सुक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्ध्याप्रकजधन्यावगाहनस्थान-

स्वानद्वयस्य चत्वारि शून्यानि लिखितव्यानि । बनेन प्रकारेण अग्रे एकस्यामेव पङ्कौ मूक्सपर्याप्तकायुर्वेजोऽ-अकुप्तास्वाना पुन वादरण्याप्तवायुर्वेजोपूर्व्यक्षिवायिकस्मियदेपर्विद्यप्रयोकजीवाना व स्वस्वजरूपायासहन-स्थानमादि कुत्वा स्वस्वोकुष्टावयाहुनस्यानपर्यने तस्येक स्थानद्वयन्य वन्यारि वन्यारि गून्यानि लिखितव्यानि । एयमेव प्रतिष्ठाप्रस्थेकोकुष्टायसाहुनस्यानादये तस्यकुष्येक अर्थानिष्ठप्रस्थेकपर्याक्षकुरूपायानाहुनस्यानादिक

१५ उनकी चार बिन्दी लिखना । इसी प्रकारसे आगे एक ही पंक्तिमें सक्ष्म पर्याप्रक बायकायिक. नेजस्कायिक. अष्कायिक. प्रध्वीकायिक, पनः वादर पर्याप्त वायकायिक, तेजस्कायिक. अपकायिक, प्रध्वीकायिक, निगोद, प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोंके अपने-अपने जघन्य अवसाह स्थानको लकर अपने-अपने उत्कृष्ट अवगाहस्थान पर्यन्त प्रत्येकके दो-दो स्थान हैं। उनकी चार-चार बिन्दी लिखना । इसी प्रकार प्रतिष्ठित प्रत्येकके उत्क्रब्ट अवगाहन स्थानसे आगे उसी पंक्तिमें ही अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्तकके जघन्य अवगाहन स्थानसे लेकर उत्कव्य अवगाहनस्थान प्रयन्त तेरह स्थानोंकी छन्बीस बिन्दियाँ लिखना । सो प्रयोग सहस्र निगोदका आदि स्थान सतरहवाँ है। इसलिए सोलहवें स्थानकी दो विन्दके नीचेको लोहकर सतरहवें अठारहवें आदि स्थानको चार बिन्दी लिखना। सदम पर्याप्रकका आदि स्थान बीसवाँ है इसलिए उसी पंक्तिमें उन्नीसवें स्थानके दो बिन्दीके नीचेको छोडकर वीसवाँ इक्कीसवाँ दो स्थानों की चार बिन्दी छिखना। इसी तरह बीच-बीचमें एक स्थानकी दो-दो बिन्दी के नीचेको छोड-छोडकर सूक्ष्म पर्याप्त तेजस्काय आदिके दो-दो स्थानोंकी चार-चार बिन्टी लिखना । उसी पंक्तिमें अप्रतिष्ठित प्रत्येकके पचासवेंसे लेकर स्थान हैं। इसलिए पचासवें स्थानकी बिन्दीसे डेकर तेरह स्थानोंकी छन्बीस बिन्दी लिखना। ये सब एक पंकितमें कहा है। उस पंक्तिके नीचे-नीचे अठारहवीं, उन्नीसवीं, बीसवीं. इक्कीसवीं, पंक्तिमें पर्याप्त sa दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवोंका अपने अपने जधन्य अवगाहनस्थानसे हेकर अपने-अपने इत्कृष्ट अवगाहस्थान पर्यन्त न्यारह, आठ. आठ, दस स्थानीकी क्रमसे

मावियागि संनिषंचेत्रियपर्ध्याप्रोत्कृष्टावगाहनस्थानपर्ध्यंतमाव सर्व्यावगाहनस्यानंगळ्गे प्रत्येकं श्रून्यद्वयविवकीयिवं तत्तत्तस्थानगणानाध्ययि होनाधिकभागशून्यविन्यासकममनाविनियनार्थयोळनेळन्यदुदु । इंतु जीवसमासंगळ्गे बेहावगाहनाधिकारं प्ररूपितमाय्तु ॥

दुत्कृष्टावगाहनस्वानगर्यन्तत्रयोदसस्यानाना यहींवशितधृत्यानि लिखितव्यानि । तथा तन्पर्गतेरधः पर्याप्तक-वित्रिवनु पञ्चोन्द्रवजीवाना स्वस्वज्ञष्यावगाहनस्यानमादि कृत्वा स्वस्वोक्तृष्टावगाहनस्यानप्रयंतमेकारसागृह-स्वस्तिनानाना यवामंख्यं द्वाविशतिषोदयावीद्वावितिस्यानि शून्यानि लिखितव्यानि । एवं मन्त्रपत्वनाया मृह्मानानान्व्यप्रयामिकव्यप्तावशाहनस्यानगादि कृत्या संक्षित्रञ्चन्द्रयप्तिनोक्तृष्टावगाहनस्यानपर्यन्त नर्वान् गाहनस्यानाना प्रयोक शून्यद्वयविवस्या तत्स्यानगणनाथयो हीनापिकभावः शून्यवित्यासक्रम अनादिनियनाप

वाईस, सोल्डह, सोल्डह और बीस बिन्दी लिखना। सो पर्याप्त दोइन्द्रियके इक्यावनसे लेकर स्थान है। इसलिए सतरहवी पंकितमें अप्रतिक्षित प्रत्येककी जो छ्य्बीस बिन्दी लिखी थी, उनके नीचे आदिकी पर्याप्त है। इसलिए सतरहवी पंकितमें अप्रतिक्षित प्रत्येककी जो छ्य्बीस बिन्दी लिखी थी, उनके नीचे आदिकी हो बिन्दीके नीचेको छोड़कर बावनवें, तेरपनवें, चौवनवें स्थानोंको विन्दीसे ल्याकर कमसे सोल्डह, सील्डह, बीस बिन्दी लिखना। इस प्रकार सत्या रचनामें सुरुम निगोद ल्याकर कमसे सोल्डह, सोल्डिंड, बीस बिन्दी लिखना। इस प्रकार सत्य रचनामें सुरुम निगोद ल्याकर कमसे सोल्डह, सोल्डिंड नीचे प्रत्येकके दो-दो झून्योंको विवक्ष हो क्याकर संज्ञी पंचेन्द्रिय प्रयोक्ष रह्यान प्रयोक्ष हो लिखना प्रयोक्ष के स्थापना पर्योक्ष हो नीचे हिम्स साममें का अप्रयास होने अधिक भावको लिखे हुए झून्य स्थापना का कम लनादि नियन आगममें कहा है। इसके अनुसार रचना करनेपर समस्त अवगाहनकी की रचना सरस्थाकर होती है।

विशेषार्थ—मत्स्य रचनाके उक्त विवरणका संक्षिप्तसार इस प्रकार है—सूक्त्म अपयोग्नक निगारकी जयन्य अवगाहवासे उसके उक्क्रस्ट अवगाहपर्यन गुणकार साळ्ह है, अपयोग्नक निगारकी जयन्य अवगाहवासे उसके उक्कर्स्ट अवगाहपर्यन गुणकार साळ्ह है निग्न स्वत्य स्वानीक प्रत्येक स्वानाक दे गुरूपके हिसावसे चौतीस जुनूय सबसे उत्परको पंक्तिमें छिखना चाहिए। उसके नीचे सुरुम अपयोग्नक वायुक्त विकर्क जयन्यसे उक्क्ष पर्यंगत अप्रत्येक वेक्तर प्रतिष्ठित प्रत्येक पर्यंगत अप्रत्येक है। स्थान अपिक होनेसे प्रत्येक पर्यंगत अप्रत्येक वेक्तर प्रतिष्ठित प्रत्येक पर्यंगत अप्रत्येक है। स्थान अपिक होनेसे प्रत्येक पर्यंगत अप्रत्येक वेक्तर प्रतिष्ठित प्रत्येक पर्यंगत अप्रत्येक है। स्थान अपिक होनेसे प्रत्येक पर्यंगत क्षात्र कृत्य होते हैं। इस तरह वयाळीस, छिवालीस, प्रचास, चौवन, अञ्चावन, बास्त, वास्त, कृत्य और चौद्य ग्रंग विश्व क्ष्या क्ष्य विश्व क्ष्या क्ष्य क्ष्य है। सुन्य छोड़क होता है। सतह वीची पंक्तिय एक से ही बारह जीवोंक प्रत्येक जावन्य के स्वत्ये अपर्योग्य अपर्योग्य अपर्योग्य अपर्योग्य क्ष्य है। स्वत्य से अपने अपने क्ष्य क्ष्य वीची क्ष्य क्षित्र क्ष्य क्ष्य है। स्वत्य क्ष्य क

| सुम्बाजे।िणाहा <i>ट</i> ।२२ | सुम्जानोणिश्वाराश्य सुम्जानानास्यार्थः ते ६।८।२२           | ते ६।८।२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अग्राद्दारार<br>ह           | भू ६।८।२२<br><sub>व</sub>                          | बााअजावा ६।८।२२<br>व                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| प१९।८।९।८।२२।७९<br>७ ७ ७    | वर्शहाहाहाहर                                               | वर्षादारादाराया प्रमादादाराया स्थापताया प्रमादाया प्रमादाराया वर्षादामादाया प्रमादाया प्रमादाय प्र | प्रदाटाइं।टारशिषाद<br>ह ह ह | वश्यादायास्याज्य                                   | व१८१८१५१८१२१७१९<br>३ ३                |
| ने द्वाटारर                 | मा ६।८।२२                                                  | g ६।८।२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मि ६।८।२२<br><i>व</i>       | प्र ६।८।२२                                         | अप्र टारर                             |
| म्हाधादासादास्थाहर          | वर्ष्ट्राटाप्रायहाथार<br>क क क                             | महाज्यापात्रस्थावः वृष्ध्यापात्रस्थावः वृष्ण्यापात्रस्थावः वृष्ण्यापात्रस्थावः वृष्ण्यापात्रस्थावः वृष्ण्यापात्रस्थावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रशादारास्थार<br>क क क     | व ह । हाशाराइशाल                                   | महराटापाटारराजाब                      |
| बि ६।८।२२<br><i>व</i>       | ते ६८८१२                                                   | च ६।८।२२<br>ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वं ६।८।२२<br>व              | स्नावाजाण । ६।८।२२                                 | म्नापानाण । ६।८।२२ म्नाजाानाणि ६।८।२१ |
| वहश्रापादारस्था             | वहश्यारारत्रश्वाक्ष वहन्त्राधाराद्रश्वाकः वदादापादारश्वाकः |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वटाटापाटारशाजाद             | ह ह ह । वटाहाराधाराधाराधाराधाराधाराधाराधाराधाराधार | वटाटाडाटारशाल                         |

| स्रापाउ कि ६।८।२०     | सूषाज बग६।८१२०<br><i>७</i> | मुखाउ कि ६१८१२०   सुष्पन्न बार्शतर२०   सामाजना १८१४   सुष्पाज बार्शत१२   सुष्पन्नासे१८१८   सुम्पाजते ६८८१७<br>। | सुषाउ बाा६।८।१८             | सूषांजाते। ६।८।१८<br>व | सूक्षाजाजाते ६।८।१७<br><sub>व</sub> |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| पटटहाटा२०७९.<br>३३ ३  | पटाटहोटारे०७९<br>८ ८ ८     | पटाटाइटा१९७९<br>७ ७ ७ ७                                                                                         | पटाटहाटा१टा७९<br>व व व      | वटाटशटाश्टावर          | पटाटशटशटशट१७७९<br>३ ३ ३ ३           |
| स्रापाउति ६८१६        | सूषाउाम ६८१६<br>व          | स्रोजगाउ।जगा६८।१५<br>ठ                                                                                          | सुष्पाडाअगा६८१४<br>व        | सूषाजामू ६८१४<br>व     | सु।जा। उ। भू ६८१३<br>व              |
| पटाटराट१६१७९<br>० ८ ८ | वटाटशहर्शक                 | वटाटशटशपावद                                                                                                     | 421282888<br>8 8 8          | 4616188                | 9 6 8 9 9 9 9 9                     |
| स्रापाडाभू।६८१२       | ब्रापाजाबा। ६८१२           | बाजाडावा ६८११<br>व                                                                                              | बाापाडाबा ६८१०<br>व         | बाापाजाते ६८१०<br>व    | बा। आ। उ। त ६८९                     |
| 9 9                   | 2012 SO E                  | 10.000 m                                                                                                        | 6 c                         | , no                   | 0                                   |
| बाापाउ लेद्दा८८       | बाापाजाल ६८८<br>व          | बााजाउ।जाा६८७<br>ठ                                                                                              | बा पाउ आ ६८७                | बतायाजापु ६८६          | बाआर। उ। पु ६८५                     |
| 9 8 B                 | म५८८१७९.                   | म्दर्ध। ७९<br>३ ३                                                                                               | प् <sup>र</sup> ८६७९<br>३ ३ | मका ८६। ७९<br>३ ३      | व १८५। ७९<br>७ ७                    |

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                        |      | سوں ا                                                           |               | 1                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| तावाउत्राद्ध<br>व २ । ७९                                                                                                                                                                                                        |      | प ज पं। ६ जा। उतिहिशा। उपवा६ जा। उन्नि प्रजा। उन्ने प्रजा। उपं६ | ≈<br>5        |                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                               | e    | =                                                               | 9             | व व पं। ६७७७७७         |
| ∾ 0                                                                                                                                                                                                                             |      | i⊼.                                                             |               | 3                      |
| b 8                                                                                                                                                                                                                             |      | 10                                                              | <u>م</u><br>ق | =                      |
| 19                                                                                                                                                                                                                              |      | Ē                                                               | 9             | 10                     |
| E 1,5                                                                                                                                                                                                                           |      | w                                                               |               | b                      |
| <u>a</u> p                                                                                                                                                                                                                      | e    | ŲĒ.                                                             | <u> </u>      |                        |
| बा।पाजाप्र६८२   बा।बा।उप्र१<br>८<br>पर। ८   ८                                                                                                                                                                                   |      | 1 12                                                            | 9             |                        |
| 2 2                                                                                                                                                                                                                             |      | UY<br>W                                                         |               | i                      |
| E   1                                                                                                                                                                                                                           |      | 4                                                               | <u>»</u>      | 3                      |
| £ ,5                                                                                                                                                                                                                            | •    | É                                                               | 5             | 3                      |
| ਰ 등                                                                                                                                                                                                                             | ro I | - 105                                                           |               | ~                      |
| S 0                                                                                                                                                                                                                             |      | अति                                                             | <u>*</u>      | प उ। आ प्राप्त । ६७७७७ |
| .F %                                                                                                                                                                                                                            |      | Ē                                                               | 9             | 19                     |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                        |      | - 10°                                                           |               | F                      |
| F (%)                                                                                                                                                                                                                           | . 0  | .5                                                              | 3             | ĺ                      |
| बा।व।डाणि।<br>व ३८२ । ९९                                                                                                                                                                                                        | ro   | 15<br>T                                                         | 9             |                        |
| m .                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                 |               | प। उ। बि। ६७७७         |
| 3. E. S.                                                                                                                                                                                                                        | .    | w                                                               |               | , in                   |
| وا<br>12                                                                                                                                                                                                                        |      | di<br>di                                                        | 2             |                        |
| बा। आउपि।६८।<br>ह                                                                                                                                                                                                               | .    | 15                                                              |               | =                      |
| <b>a</b> b                                                                                                                                                                                                                      | _ n  | ь                                                               |               |                        |
| 9 8                                                                                                                                                                                                                             | -    | ur<br>de:                                                       |               | पुरादाचा ६७७           |
| = ~                                                                                                                                                                                                                             |      | 1                                                               | 3             | Ē                      |
| و ع                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                 |               | . P                    |
| 2 2                                                                                                                                                                                                                             | .    | w                                                               |               | -                      |
| मा।व।जावि                                                                                                                                                                                                                       |      | Œ                                                               | <u>š</u>      |                        |
| कापाउट्ठा बाावाचाचित्र बाजाजिताहरहे बापाउटाचित्र बावाजाज्ञाहर बाजाजाज्ञहर बाजाजाञ्चर बाजाज्ञाहर बाजाज्ञाहरू बाजाज्ञाहरू<br>इंदर<br>उ<br>प ४८४४४ व १८४४ ७६ व १३ ८ १३७६ व १३ ८ १ ७६ व १ ८ ८ १ १ १९६ व १ ८ १ १९६ १९६ व १ १ ८ १ १९६ |      | बाापाजालप्र ६ पाजाबि। ६ पाजाति ६ प। ज। खा६                      |               | 9                      |
| <b>b</b> 10                                                                                                                                                                                                                     | Ì    | w                                                               |               | युग्यासि। ६७           |
| = × 8                                                                                                                                                                                                                           |      | <u> </u>                                                        | %<br>७ - ४    | TE                     |
| बा। प। उ<br>६८४<br>व ४८४७९                                                                                                                                                                                                      | °    | Ě                                                               | ~             | l9 —                   |
| p p                                                                                                                                                                                                                             | ۳    | <b>6</b>                                                        | -0            | m                      |

|        |                                          |    | m                                       |
|--------|------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
|        |                                          | रू | m                                       |
| প্ৰক্ৰ | 20                                       |    | 0                                       |
| e      | ,,,                                      |    | 0                                       |
| ø      | 12                                       |    | ŏ                                       |
| 9      | õ                                        |    | 8                                       |
| e      | 9                                        |    | 0                                       |
| Ф      | õ                                        |    | ŏ                                       |
|        | ô                                        |    | ò                                       |
| ø      | 0                                        |    | ô                                       |
| Ð      | 00                                       |    | ò                                       |
| Ф      | 0                                        |    | ò                                       |
| Ф      | 8                                        |    | ŏ                                       |
| 0      | õ                                        |    | ŏ                                       |
| 0      | ě                                        |    | ĕ                                       |
| Ф      | ŏ                                        |    | ŏ                                       |
| e      | ĕ                                        |    | ě                                       |
| Ф      | ĕ                                        |    | ĕ                                       |
| Ð      | ě                                        |    | ŝ                                       |
| Ф      | ŝ                                        |    | 8                                       |
| Ф      | õ                                        |    | 00                                      |
| e      | 옷을 한 000000000000000000000000000000000 분 |    | È B 00000000000000000000000000000000000 |
|        | 15                                       |    | 15                                      |

| 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30000000 | 000000  | 0000      | 0000000                                  | 0000000 | 000000                                    | हे<br>1 स | ,        |               |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| is a company of the c | 0000000  | 0000    |           |                                          |         |                                           |           | ल        |               |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 90000   | 9000      | 00000000                                 | 0000000 | 0000000                                   | 0000000   | کر<br>دا |               |                                                                                                                      |
| से जा ०००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00000000 | 000000  | 0000      | 000000000                                | 0000000 | 0000000                                   | 0000000   | 0000 A   | o.            |                                                                                                                      |
| 33 的 0000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00000000 | 000000  | 0000      | 00000000                                 | 0000000 | 0000000                                   | 0000000   | 000000   | ००<br>ताब     |                                                                                                                      |
| (9) 19 0000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0000000  | 000000  | 0000      | 000000000                                | 000000  | 0000000                                   | 000000    | 0000000  | . FF 179      | ୁ                                                                                                                    |
| A9 12 00000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00000000 | 000000  | 000       | 000000000                                | 0000000 | 00000000                                  | 0000000   | 000000   | 0000000       | oo ख ७४                                                                                                              |
| <b>अ</b> अ ०००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00000000 | 000000  | 0000      | 000000000                                | 0000000 | 0000000                                   | 0000000   | 000000   | 0000000       | გე დიციციაციი დი დიცი დიცი დიცი დიცი დიცი დიცი დიცი დიცი დიცი დ<br>გ |
| मिज ०००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00000000 | 000000  | 0000      | 00000000                                 | 0000000 | 0000000                                   | 0000000   | 000000   | 0000000       | 77至200000000000000000000000000000000000                                                                              |
| き) 2000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000000  | 0000000 | 0000      | 00000000                                 | 000000  | 00000000                                  | 000000    | 000000   | 0000000       | 6 0000000000                                                                                                         |
| <b>च</b> जा ००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00000000 | 000000  | 0000      | 00000000                                 | 000000  | 00000000                                  | 000000    | 000000   | 0000000       | ትን £ 00000000000000000000000000000000000                                                                             |
| D 000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000000  | 000000  | 0000      | 00000000                                 | 0000000 | 00000                                     | 0         |          |               | gr                                                                                                                   |
| णि ज ००००वा ज्ञु००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000     | अ ज     | सं<br>क्र | ०००वा ज००                                | ००म स०० | 000 El 000                                | 00 3000   |          |               | मिन्ने ०००वत्ता स्०००वत्ते स्व०००वत्तुं स्व०००वत्ता स०००वत्ते स्व०००वत्त्र स्वत्यात्त्र स्वत्यात्त्र स्वत्यात्त      |
| सुपक्ष बर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 2       | 2         | b                                        | b       | 1                                         |           |          |               | * P000000000000000000000000000000000000                                                                              |
| आधिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अ<br>अ   | 93      | ю         | अवास                                     | r no    | r o                                       | , c       | 7 q      | יי ד<br>קוריי | י ש<br>א פי                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |           | (日 ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0000000 | 000000                                    | in the    | ,        |               |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |           | म स ००००                                 | 000000  | 36 15 00000000000000000000000000000000000 |           |          |               |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         | -         | व अ ००००                                 | 0000000 | 36 10 0000000000000000 15                 | , m,      |          |               |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |           | 15                                       | 0000    | 15                                        | e 6       |          |               |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |           |                                          |         | ,                                         | :<br>"    |          |               |                                                                                                                      |

٠,

24

अनंतरं जीवसमासगळ्गे गुरुसंस्थाविशेषप्रवर्शनात्वैभिवं वेळवपर ।— बावीस सच तिण्णि य सच य कुरुकोडि सयसहस्साइं । णेया पदविदगागणिवाउककायाण परिसंखा ॥११३॥

द्वाविशतिस्सप्त त्रयस्सप्त च कुरुकोटिशतसहस्राणि । जेवानि पृथिव्युवकानिनवायुकायानां

पृथिवीकायिकजीवंगळ्गे द्वाविद्यातिलक्षकोटिकुलंगळपुषु । अप्कायिकंगळ्ये सप्तलक्षकोटि-कुलंगळपुषु । तेत्रस्कायिकंगळ्गे त्रिलक्षकोटिकुलंगळपुषु । बायुकायिकंगळ्ये सप्तलक्षकोटिकुलं-गळपुषे वित्त ज्ञेयंगळपषु ।

> कोडिसयसहस्साइं सत्तह णव य अहवीसाइं । बीइंदिय तीइंदिय चउरिंदिय हरिदकायाणं ॥११४॥

कोटोनां सतसहस्राणि सप्ताप्ट नवाप्टाविशति । होत्रियत्रीत्रिय चतुरिद्रिय हरितकापानां ।। होत्रियंगळो सप्तरुसकोटि कुलंगळपुतु । त्रोत्रियंगळगष्टळसकोटिकुलंगळपुतु । चतुरिद्रियं-गळो नवलसकोटिकुलंगळपुत्र । बनस्पतिकाधिकंगळप्रद्राविशतिलक्षकोटिकुलंगळपुत्र ॥

> अदं तेरस बारस दसयं कुलकोडिसदसहस्साइं। बलचरपन्सिचउप्पयउरपरिसप्पेसु णव होंति ॥११५॥

अर्डेज्योदश द्वादश दशकं कुलकोटिशतसहस्राणि । जलचरपक्षिचतुष्पदानामुरःपरिसप्पेषु नव भवन्ति ॥

किपतः ।१११।। एवं श्रीवसमासानाधवगहिनान्युवस्ता अधुना तेषा कुलसंस्याविशेषं गाधाचतुष्केण कपयति—
पुण्वीकािषकाता कुळानि द्वार्षयातिकव्यकोच्या भवन्ति । व्यक्ताियकाना कुळानि सासस्यकोच्या
२० भवन्ति । तेयस्कािपकाना कुळानि चिलवकोच्यां भवन्ति । वायुकाियकाना कुळानि सासस्यक्षित्रोयां भवन्ति
इति जात्रव्यं ।१११३॥

द्वोन्द्रियाणा कुळानि सतलप्रकोट्यो भवन्ति । योग्द्रियाणा कुळानि अष्टलक्षकोट्यो भवन्ति । बर्तुरिन्द्रियाणा कुळानि नवळळकोट्यो भवन्ति । वनस्पतिकायिकाना कुळानि अष्टाविदातिललकोट्यो भवन्ति ॥११४॥

इस तरह जीव समासोंके अवगाहन स्थानोंको कहकर अब उनके कुळोंकी संख्या चार २५ गाथाओंसे कहते हैं —

पृथ्वीकायिकोंके कुछ बाईस लाख कोटि होते हैं। अपकायिकोंके कुछ सात लाख कोटि हैं। तेजस्मायिकोंके कुछ तीन लाख कोटि हैं। वायुकायिकोंके कुछ सात लाख कोटि हैं। यह झातव्य है।। ११३।।

दो इन्द्रियोंके कुछ सात छाल कोटि हैं। त्रोन्द्रियोंके कुछ आठ छाल कोटि हैं। चतुरि-३० नित्रयोंके कुछ नौ छाल कोटि हैं। वनस्पतिकायिकोंके कुछ अठाईस छाल कोटि हैं।।११४॥ पंचेन्द्रिय तिर्येचीमें जलचरोंके कुछ साढ़े बारह छाल कोटि हैं। पक्षियोंके कुछ बारह

ę۰

पंचेत्रियतिष्यंचरील् जलचरंगळ्ये अर्द्धत्रयोवरा । त्रयोवसानां पूरणं त्रयोवरा । अर्द्ध त्रयो-वस्मार्द्धत्रयोवरा । अर्द्धत्रयोवरसल्भकोटिकुलंगळपुषु । चतुणवंगल्ये वसल्यकोटि कुलंगलपुषु । उरपरिसर्पंगळप्यसरीसृपाविगळ्ये नक्कक्षकोटिकुलंगळपुषु ॥

> छप्पंचाहियवीसं बारसकुलकोडिसदसहस्साई । सरगेरडयणराणं जहाकमं होति णेयाणि ॥११६॥

षट्पञ्चाधिकविद्यतिद्वविद्यकुलकोटिशतसहस्राणि । सुरनैरियकनराणां यथाक्रमं भवन्ति जेयाति ॥

मुरुराळां वाँड्वशतिलक्षकोटिकुलंगळपुबु । नैरयिकगेपंचविशतिलक्षकोटिकुलंगळपुबु । नरकाळां द्वादशलक्षकोटिकुलंगळु ज्ञेयंगळपुबु ॥

अनंतरं सर्वजीवसमासंगळ कुलयुतिनिद्देशात्वीमदं पेळवपर।--

एया य कोडकोडी सत्ताणउदी य सदसहस्साइं । पण्णं कोडिसहस्सा सन्वंगीणं क्रुलाणं त ॥११७॥

एका च कोटिकोटी सप्तनवतिङ्च शतसहस्राणि। पंचाशक्कोटिसहस्राणि सर्व्वांगिनां कुलानां तु ॥

इंतु पेऊल्पट्ट पृथ्वोकायिकादिमनुष्यपर्यंतमप्प सम्बदिहिगळ कुलंगळपुतियो दुकोटिकोटियुं १५ तो भत्तेन्द्र लक्षमु मधिवत्तु सासिरकोटियुमक्कुं १९७५००००००००।।

इंतु भगवदहित्परमेश्वरचारुवरणारविवद्वंद्ववंदनानंदितपुण्यपुंजायमान श्रीमद्रायराजगुरु-मंडलाचार्य्यमहावादवादीश्वरराय वादिपितामह सकलविद्वज्जनचक्रवत्ति श्रीमदभयपूरिसिद्धात-

पञ्जेन्द्रियतियंतु जलचराणा कुलानि अधंत्रयोद्द्या-हार्धद्वादशलक्षकोट्यो भवन्ति । पिषणा कुलानि द्वादशलक्षकोट्यो भवन्ति । बतुष्यदाना कुलानि दशलक्षकोट्यो भवन्ति । उर.परिसर्पणा सरोसुपादोना कुलानि २० नवलक्षकोट्यो भवन्ति ॥११५॥

सुराणा कुलानि पड्विशतिलक्षकोट्यो भवन्ति । नैर्रायकाणा कुलानि पञ्चविशतिलक्षकोट्यो भवन्ति । नराणा कुलानि द्वादशलक्षकोट्यो भवन्ति । एतानि सर्वकुलानि यवाक्रमे भव्येक्रॅयानि भवन्ति ॥११६॥ अय सर्वजीवसमासाना कल्योति निर्दिशति—

एवमुक्ताना पृथ्वीकायिकादिमनुष्यपर्यन्तसर्वदेहिकुलाना युति एका कोटाकोटिः सप्तनवितलक्षपञ्चा- २५

लाल कोटि हैं। चौपायोंके कुल दस लाख कोटि हैं। और जो छातीके वल रेंगकर चलनेवाले सर्प आदि हैं उनके कुल नौ लाख कोटि हैं ॥११५॥

देवोंके कुछ छन्वीस लाख कोटि हैं। नारिक्योंके कुछ पच्चीस छाख कोटि हैं। मनुष्योंके कुछ बारह लाख कोटि हैं। ये सब कुछ यथाक्रम भन्य जीवोंके द्वारा जानने योग्य हैं॥११६॥

इस प्रकार कहे गये पृथिवीकायिकसे लेकर मनुष्य पर्यन्त सब प्राणियोंके कुलोंका जोड़ एक कोटाकोटि सत्तानवे लाख पद्मास इजार कोटि होता है। चक्रवितः श्रीपादपंकजरजोरिजतल्लाटपट्टं श्रीमत्केशवणाविरिष्ठतमणः गोम्मटसार कर्णाटक-वृत्तिजीवतत्त्वप्रदीपिकपोळ् जीवकांड विद्यातप्रस्पर्णगळीळ् द्वितीय जीवसमास प्ररूपणमहाधिकारं प्ररूपितमाप्यु ॥

शत्सहस्रकोट्यश्च भवति ॥११७॥

५ विद्रोपार्थ—जिन पुद्गळ स्कन्धोंसे शरीर बनता है जनके भेदका नाम कुळ हैं॥११७॥

इस प्रकार आचार्य नेसिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहको मणवान् आहेन्त्र देव परसेस्वरके सुन्दर वरणकस्त्रकोको बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंत्रवक्तर राजपुर भूमण्डलावर्ष महावारो श्री अन्यवन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तिके वरणकम्मकोको भुक्ति होमित कलाटवाले १० श्री केसववर्णाके द्वारा रचित्र गोम्मटसार कर्णाटककृति जोवतक्त प्रदीपिशको अनुसारिणी संस्कृतदेश तथा उसको अनुसारिणी एँ. टोक्सकरिन सम्मत्रात्रचन्द्रिका तथा उसको अनुसारिणी एँ. टोक्सकरिन सम्मत्रात्रचन्द्रका नामक भागाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी नावा टोक्स जीवकाच्छी कोस प्रकृत्याओमिस वासमास प्रकृत्या नामक द्वितीय सहा अध्विकार सम्मूणं कुआ ॥३॥

## अथ पर्याप्तिप्ररूपणा

मलामिल्ज पुषयोगियण छोकोत्तरराणितपरिभाषेयं पेज्येमदें ते बोडं :--छोकोत्तरराणितं संस्थातससंख्यातमनंतमीतितु मूल भेवसण्डुविल्ज संस्थात काच्यमण्यमीत्कृष्ट भेववित्व मूल भेवसण्डुविल्ज संस्थात काच्यमण्यमीत्कृष्ट भेववित्व मूल भेवसण्डुविल्ज संस्थात काच्यमण्यमीत्कृष्ट भेववित्व मुल लेवसण्ड्यातं काच्यमण्यमीत्कृष्ट भेववित्व मूल लेवसण्ड्यातं काच्यमण्यमीत्कृष्ट भेववित्व मूल लेवसण्ड्यातं काच्यमण्यमीत्कृष्ट भेववित्व मूल भेवसण्डुव्यातं काच्यमण्यमीत्कृष्ट भेववित्व मूल भेवसण्डुव्यातं काच्यमण्यमीत्कृष्ट भेववित्व प्रकानलाद्विकवारालंत्यभेववित्व त्रिविचमण्डुवे । परीतानंतमु ज्ञयन्यमण्यमीत्कृष्ट भेववित्व त्रिविचमण्डुवे । परीतानंतमु ज्ञयन्यमण्यमीत्कृष्ट भेववित्व त्रिविचमण्डुवे । विक्वयसण्यमीत्कृष्ट भेववित्व त्रिविचमण्डुवे । विक्वयसण्यमीत्कृष्ट भेववित्व त्रिविचमण्डुवे ।

ह्तेकांविज्ञातभेवभिग्नंगजोज् प्रवामीहृश्संश्यातज्ञवन्यमेरङ्कुगुण्डकृत । संस्थातं भेदप्राति-यणुर्वार्त्व मोदक्क भेदन्तमणुर्वरित्व बिहुरङ्कक ष्रहृणमक्कृ मित्रु संस्थातसम्बन्धायमे वृ वेळ-ल्युद्धुत । मूरु मोदलाणि परीतासंस्थातज्ञवन्यराज्ञियोजो वृक्तवित्वाहे संस्थातकुकुष्टमणुर्वराहे, को वृ रूपुर्विद्योडे संस्थातचरममध्यविकत्त्यसकुमा परीतासंस्थातज्ञमन्यप्रमाणमावृद्धे दोष्टे

## प्रसीणघातिकर्माणं प्राप्तानन्तचतुष्टयम् । ततीयं तीर्थकर्तारं सभवेश नवीम्यहम् ॥१॥

१५

अश्रोपमोगिकोकोत्तरगणिवमुण्यते-जन् गंब्यातमनश्वातमनश्वीमिति त्रिया । तत्र मंब्यात जवन्यं मध्यममुक्तप्रमिति त्रिया । अस्थात तु परीतं वृक्त द्विकारामिति त्रियाणि जयम्य मध्यममुक्तुष्टं सत्रवया भवति । तथानन्त्रमिति नवया । एत्ये तत्रेकविवानिसेश्चे जयपनस्थाति दिसंख्यं । तस्य भवेसहक्वते एक्स्ये तदभावात् । ज्यादीना तु तम्भयममेदत्वेन द्विकस्येव तद्भावात् । उत्कृष्टसंख्यातं स्थानववन्यपरिमितासंख्यात-

जिन्होंने घातिकर्मोंको नष्ट करके अनन्तचतुष्टयको प्राप्त कर लिया है उन तीसरे २० तीर्थंकर सम्भवनाथको नमस्कार करता हुँ।

अब यहाँ उपयोगी अठीकिक गणित कहते हैं। अठीकिक मानके चार भेद हैं—स्वय-मान, क्षेत्रमान, कालमान और भावमान। उनमें से द्रव्यमानके दो भेद हैं —संस्थामान और उपसामान। संस्थामानके तीन भेद हैं—संस्थात, असंस्थात, अन्त । उनमें-से संस्थातके तीन भेद हैं—अपन्य, मण्यम और उत्कृष्ट। असंस्थात परीतासंस्थात, बुक्तासंस्थात और २५ असंस्थातासंस्थातके भेदसे तीन प्रकारका होनेपर भी प्रत्येकके जयन्य, मण्यम और उत्कृष्ट भेद होनेसे नी प्रकारका है। इसी तरह अनन्त भी परीतानन्त, युक्तासन्त और अनन्तानन्तमें-से प्रत्येकके जन्य, मण्यम, उत्कृष्ट भेद होनेसे नी प्रकारका है। इन इक्कीस भेदोंमेसे जयन्य संस्थात दोकी संस्था है। क्योंकि एकसे गुणा करनेपर या एकका भाग देनेपर न मृद्धि होती है और न हानि होती है अतः भेदका माहक होनेसे दोको संस्थाको ही जयन्य संस्थात माना है। रही तीन आहि संस्था, सो वे मण्यम संस्थातके भेद होनेसे दोको ही जयन्य संस्थात कहा है। एक कम जयन्यपरीतासंस्थात वरकृष्ट संस्थातका प्रमाण है। चरमानवस्थितकुंडसर्वप्रमितसम्ब्कु मा चरमानवस्थितकुंडमं बुदे ते दोडे : —्येळवे ।—्अनेवस्था-कुंडमं दु शर्जकाकुंडमं दु प्रतिशलाकाकुंडमं दु महींशालाकाकुंडमं वित्तु नाल्कुकुंडगळ् कंब्रुद्वीपो-पमानगळ्यत्येकमेकेकलक्षप्रमाणयोजनब्यासंगळं सहत्ययोजनोत्सेथंगळ् स्थापिसल्यबुबुवु ।

ववरीक् प्रयमोहिष्टानवस्याकुंडमं जिलाफलकसहितमागि सर्वयंगळ् तुंबल्यदुबजुमंतु

' तुंबिव प्रयमानवस्यतकुंडसर्वपप्रमाणंगळगिततकुमे बोड सासिरदो मेनूरतो भत्तेळ् वहबारकोटिगळ्, पत्रो इंजकमुमिष्यतो भन्त सासिरद मुन्दे स्ततानकु पंबवारकोटिगळ्, मयवतो हु
क्रसमुं मुवतो हु सासिरदर नूर पुवतात बतुव्वरिकोटिगळ्, मुवतात क्रममुं मुवतात सासिरद मूनूरवत्तमुह त्रिवारकोटिगळ्, मरवतमूह कलमुमस्वतमुह सासिरदरून् मुवतात कारिकोटिगळ्, मृवताक्कमुं मुवतात सासिरद मूनूरवत्तमुह कोटिगळ् मरवत्तमूकक्रमुमस्वतमुह सासिरदरून्

१० मुवताक्कमुं मुवतात सासिरद मूनूरवत्तमुह कोटिगळ् मरवत्तमूकक्रमुमस्वतमुह सासिरदरून्

१० मुवताक्ष्मणंगळ् मो हु सर्वपद चतुर्देशदर ।

बुद्धियिदं करतलबीळ्जुंबिको डु जंबूहीपं मोबल्गो डु हीपबोळो दुं समुद्रबोळो दं कर्मीवदं कुडुत्तं पोगि यावडेबोळा सर्वपंगळ परिसमाप्रंगळप्यवा हीपं मेणुमासमुद्रमागलद् गृडि परगण हीपसमुद्रं-

१, अनवस्या । २. शलाका । ३. प्रतिशलाका । ४. महाशलाका इंतुनाल्कुकुंडंगलु । ५, क विनितु । ६, व कारुपानि चत्वारि कृष्डानिवृत्तानि कर्तव्यानि । तानि प्रमा ।

गळनोळको ड सूचीव्यासमं तंतु सहस्वयोजनोत्सेयमगुळ्ळ द्वितीयानवस्थितकुंडमं शिक्षाफलसहित-माणि तृति । तृष्टितंतु शक्ताकाकुंडवोळ वेररह सर्वरंगळं किर्पिस मोदछो हु मीनगळिनो हु-मिनतेरहुमं होइक्कि मत्ता द्वितीयानवस्थितकुंडसर्वरंगळं धूनिनते धुंवण होपक्को दं समुद्रक्कों दं कुट्टतं पीपि यावडेयोळा सर्वरंगळसामामंळक्कं बहु गूडि वरणण समस्तह्यस्पसुर्वगळलोक्को ड सूचीव्यासमं तंतु सहस्वयोजनोत्सेयमण्य तृतीयानवस्थितकडमं शिक्षाफ्लं वेरसुर्गृत गुक्तिका दे शक्ताकाकुंडवोळ्मतांतु सर्वपमं वेरो दं किर्मिस हाइक्किलल्झ् सर्वयंगळक्कुमल्लिदं बळिका तृतीयानवस्थाकंडसर्वरंगळ् पुत्रितंते मुंदण होपसपुर्वगळ्चित्रसाममानवहु सोदलां हु र पराण होपसपुर्वगळनितुमनोळको हु सूचीव्यासमं तंतु सहस्रयोजनोत्सेयमण्य चतुर्वानवास्थितकुंडसं सर्व-पंगळि शिक्षिवरस्य तृत्वितृत्वितं हु मत्तो हु सर्वपमं वरेरो दं किर्मिस शलकाकुंडसं ह्या हाइक्कल्ड् कृडि नाल्कु शलकाकुंडपुना कम्पदननवस्थाकुंडपळं वर्डसि नडिस तृत्वि तृत्वित दो हु सर्वपप्य रे हाइक्कुन्तं वरला शलकाकुंडपुमा वनक्स्याकंडमु मोदिल तृत्वपुन्तनं तृत्वपुन्त तृत्वपुन्ता हु सर्वप्रकृत्वसं वर्णाकाकुंडसं हु सर्वानवस्थानं क्षित्रसं किर्मादनक्षाक्रमं क्षेत्रसं किर्मादनक्षाक्रमं विक्रकान्य प्रकृत्वसं हु स्वित्वतं हु स्वित्वतं हु सर्वानवस्था कृद्वन्ति त्रान्ति सर्वित शलकाकुंडमुमं द्वितीयवारम् तृत्वि प्रतिशलकाकुंडसं विक्रकेन्द्र सुत्रकालकाकुंडसं व्यक्तिकान्यस्था कृद्वन्ति नडिस त्रिक्तं हु स्वित्वतं हु सर्वाचित्रसं हिस्ति हाकि शलकाकुंडसं विक्रकन्त्र मुक्तितंत्र वेरो हु

देवो वा गृतीन्वा जन्द्वीमार्वदीगनसूर्देषु एकेस्सिन् दने वस दोने समुद्दे वा परिवमायन्ते ताबरीपसमूदगूषीव्याग पूर्वोन्तरागरं द्वितीयमनवस्थाकुण्डं क्राचा तिवालं सार्योज्ञां जाकाककुण्डं अपरं सार्यं निविष्ते । १५
तज्ञुण्डमर्गयान् दवरमनदीपमपुर्देषु एकेदं दला तस्तिहित्युवर्दीयमान्द्रध्यानं प्रमुक्तमाणं तृतीयमनवस्याकुण्डं
कृत्वा गार्गीः सशिक्ष मृत्वा आक्तमणलकाकुण्डं अपरं सार्यं निविष्ते । अनेन क्रमेण आयुक्तकनवायकुकृतसंस्थागान्ते अनवस्थाकुण्डं गतेषु अज्ञाककुण्डं सीराकं प्रिस्ते तदा प्रतिव्यक्ताकुण्डं एक सार्यं निविष्ते ।
गृतः आजाककुण्डं रिक्तियन्वा पुनन्तावस्य अवस्थाकुण्डंच्ये पानकाकुण्डं प्रियं तदा प्रतिवालकाकुण्डं
अपरं गार्यं निविष्ते । अनेन क्रमेनेकनवायकुण्डं स्थानवे अवस्थाकुण्डंच्ये पति प्रतिकालकाकुण्डं

मनुष्य अपनी बुद्धिके द्वारा अथवा देव महण करके जम्बृद्धीपसे लेकर प्रत्येक द्वीप और समुद्रमें एक-एक सरसाँ क्षेपण करे। ऐसा करनेपर जिस द्वीप वा समुद्रमें सरसों समाण हो उतने द्वीप समुद्रों के सुवीश्यास प्रमाण बौद्धा तथा एक हजार योजन गहरा दूसरा अश्ववस्था कुण्ड करके उसे भी पूर्ववन् शिखा पर्यन्त सरसोंसे भरकर शलाका कुण्डमें दूसरी बार एक सरसों क्षेपण करो। उस कुण्डके सरसों को उससे आगे के द्वीपसमुद्रों में एक-एक सरसों क्षेपण करो। उस कुण्डके सरसों को उना माप्त हों, वहाँ तकके समस्त पूर्व द्वीपसमुद्रों के ज्यास प्रमाण बौद्धा और एक हजार योजन गहरा तीसरा अश्ववस्था कुण्ड करके उसे शिखा तक सरसों से भरकर पूर्वोक शलाका कुण्डमें तीसरी बार एक सरसों क्षेपण करो। पुना उसी प्रकार करो। इस कमसे पूर्वोक एक जी आदि क्षेत्रीको संख्यामात्र अवनवस्था कुण्डोंके होनेपर प्रकार करो। इस कमसे पूर्वोक एक जी आदि क्षेत्रीको संख्यामात्र अवनवस्था कुण्डोंके होनेपर प्रसास करो। इस कमसे पूर्वोक एक तरता है। उत्तराका कुण्डमें भरतेपर प्रतिशलाकाकुण्डमें एक इसरसों क्षेपण करें। पुना शलाकाकुण्डमें एक क्षेपराचा विश्व के सरनेपर प्रतिशलाकाकुण्डमें एक इसरसों होनेपर शलाका कुण्ड से सरसा हो। इस कमसे करतेपर प्रतिशलाकाकुण्ड कुण्ड से स्वर्ग करता है। अविश्व का प्रवर्ग अवनवस्थाकुण्डोंक होनेपर शलाका कुण्ड भरता है। विश्व का साम से एक नी आदि अंक प्रमाण अवनवस्था कुण्डों के शनेपर प्रतिशलाका कुण्ड भी भर वारती है। प्रतिशलाका कुण्ड भी भर वारती है। प्रतिशलाका कुण्ड भी भर वारती है। प्रतिशलाका कुण्ड के सरनेपर महाशलाका कुण्ड में एक सरसों क्षेपण करें। इस इस

१. कहाकि । २. म<sup>9</sup>बिद्देंद्र।

सर्वयमं कल्पिस हाकिवोडवरोळेर इ सर्वपंगळप्पाँचतु प्रतिशलाकाकंडमुं त्विवागळा पिवण शलाका-कंडमुमनवरमाक्डमुंबेरवं तुविप्यंतु मूर्व कंडगेळ तुविरला प्रतिशलाकाकंड तुविव हे महाशलाका कंडबीळों द सर्वपमं वेरो व मुस्तितंत करिपाँस द्वारिक मात अनवरमाकंड नवड शलाकाकंड तुवुशुमा शलाकाकंडमं तुवि तुवि प्रतिशलाकाकंडमुं शलाकाकंड तुवुशमा प्रतिशलाकंड तृवि तुवि महाशलाकाकंडमुं तृविवागळ पिवण प्रतिशलाकाकंडमुं शलाकाकंडमुमनवरमाकुंडमुं नाल्कुं तुविप्यंत्व तुविवन्यवस्था-कुंडमहु वरमानवस्थितकंडमें वृवक्कुमा कंडसप्यंगळ परीतासंख्यातज्ञयन्यराशि प्रमाणमण्युद ॥

इल्लि नैराशिकमं माहत्पर्यु । शलाकाकृंडवीळो वृ सर्थपमं हाइक्कृतिरेल् आनुमो दन् दस्याकृंडमक्कु । मागळु शलाकाकृंडवोळकनवादिमात्रमं हेलिलिनतुमनवस्याकृंडगळणुव ते वोडे प्र १। फल १। इ १९ =। मत्तं प्रतिशलाकाकृंडवोळो वृ सर्यपनिक्कलेत्तलानुमनवस्याकृंड-१९

१० गळिनो नवमात्रमागलागळा प्रतिज्ञलाकाकांडवी ठेपे नवमात्रक्षंगळ प्रक्षेपिमुत्तिरळेनितुमनवस्था-कृंडमप्पुचे दोडे प्र=प्र १ । फल । जा १९=इ । प्रति १९=मत्तं मृहाञ्जकयोळोडु सर्वपक्के

तदा महाराजकाकुण्डे एकं मर्पयं निक्षिन् । अनेत क्रमेणैकनवादिषनमात्रेषु अनवस्थाकुण्डेषु पतिषु महाराजाकाकुण्डमापि प्रियते तदा प्राक्तमानि प्रतियाजकाकाजकानकस्थास्यात्र्यि कुण्डानि प्रियत्ते । तदाश यण्यस्यमन्त्रस्याज्ञाक्ष्यक्रमाण्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यस्थात भवति तत्त्वदृष्टि १५ मण्डेलं तदास्यक्ष्यस्थात भवति तत्त्वदृष्टि १६ अस्योत्तर्यस्थात् भवति तत्त्वदृष्टि १६ अस्योत्तरि एकावेक्षेष्यस्थ्रमेण सर्वेषु मध्यस्यतासम्बद्धाति वस्त्रवृष्टि १६ अस्योत्तरि एकावेक्षेष्यस्थ्रमेण सर्वेषु मध्यस्यतासम्बद्धातिकस्थ्यत् वस्त्रवृष्टि स्वस्यस्थाति तदा उत्कृष्ट-

परीतासस्यातं भवति । तस्पंदृष्टिः र संपूर्णं तदा जयन्ययुक्तामस्यातं भवति । २ । इदमायिकसद्भां । अस्योपरि एकायेकोचरकमण मध्यमान् युक्तासंस्थातविकस्यान् नीत्वा जयन्ययुक्तासस्यानवर्गमार्थं रूपोनं

तदा उत्कृष्टयुक्तासस्यातं भवति ४ । सम्पूर्णं तदा जधन्यद्विकवारासस्यातं भवति । ४ । अस्योपिर द्विरूपोन-

२० तरह एक नौ आदि अंकोंके घन प्रमाण अनवस्थाकुण्डोंके होनेपर महाग्रलाका हुण्ड भी भर जाता है। महाग्रलाकाकुण्डके भरनेपर पहलेक प्रतिग्रलाका, ग्रलाका और अनवस्थाकुण्डमें भाग जाते हैं। उस समय अन्तिम अनवस्थाकुण्डमें जितनी सरसों समाती है उनके प्रमाणमें एक कम करनेपर उन्नुष्ट संस्थात होता है। उसकी संपृष्टि १५ है। और अन्तिम अनवस्थाकुण्डकी सम्पूर्ण सरसांका जितना प्रमाण है उतना ही जयन्य परीतासंस्थातका २५ प्रमाण है। उसकी संपृष्टि १६ है। जयन्य परीतासंस्थातके उत्तर एक-एक बहुते हुए कससेए क कम उन्नुष्ट परीतासंस्थात पर्यन्त मध्यम परीतासंस्थात के उत्तर एक-एक बहुते हुए कससेए क कम उन्नुष्ट परीतासंस्थातका विरत्न प्रमाण एक-एक स्थापित करके प्रत्येक एकके अंकके उत्तर जयन्य परीतासंस्थातको देकर सब परीता-संस्थातोंको परसप्त मृत्या परसप्त परस्पत मुगा करनेपर जयन्य युक्तासंस्थातको प्रमाण आता है। उसमें स्थित कम करनेपर उन्नुष्ट परीतासंस्थात होता है। जयन्य युक्तासंस्थात और आवाली समान है अर्थात एक आवालीमें जयन्य युक्तासंस्थात प्रमाण समय होते हैं। या इतने समयकी आवृत्ये हैं। जयन्य युक्तासंस्थातको भेत्र होते हैं। जयन्य युक्तासंस्थात को स्थान सम्यपुक्तासंस्थात को स्थान प्रमाण समय होते हैं। या इतने समयकी आवृत्ये हैं। जयन्य वुक्तासंस्थात को स्थान संस्थाती स्थान हैं। इत्यन्य युक्तासंस्थात को स्थान संस्थाती स्थान होते हैं। अपन्य युक्तासंस्थात का संस्थाती स्थान होते हैं। इत्यन्य युक्तासंस्थात का संस्थाती स्थान होते हैं। उपन्य युक्तासंस्थात का संस्थाती स्थान होते हैं। उपन्य युक्तासंस्थात का स्थान स्थान स्थान संस्थाती स्थान होते हैं। अपन्य युक्तासंस्थात का संस्थाती स्थान संस्थाती स्थान होते हैं। अपन्य युक्तासंस्थात का स्थान संस्थाती स्थान होते स्थान स्थान स्थान संस्थाती स्थान संस्थाती स्थान संस्थाती स्थान होते हैं। अपन्य युक्तासंस्थात का संक्यान संस्थान स्थान स्थान संस्थाती स्थान होते स्थान स्थान संस्थाती स्थान संस्थाती स्थान होते स्थान संस्थाती स्थान संस्थान 
अनवस्थाकुंडगळेगे नवबर्गमात्रंगळगळागळ्य महाकाकाक्डंडोळेगे नवमात्रसर्थरंळ प्रशेसिमुलिरके-नितु मनवस्थाकुंडगळणुवेनकु प्र १ । फळ १९ = १९ । इ । १९ = समस्तानवस्थाकुंडगळितितु १९ = १९ = १९ = नवडु कडेयदेव्हर्पमी जघन्यपितिमतासंख्यातराशियों संदृष्टि १६ । ई राशिय मेलेकाले-कोत्तर कमिंदर्व परिमितासंस्थातमध्यमिविकस्पंगळन्वता परोतासंस्थातकप्रयाणित्र १६ विर-क्रिक्त कथ् प्रति तद्वाशियने कोट्टु संगुणितस्पद्वतिरकु कथ्यराशिमुक्तासंस्थातजप्रयाणमुक्त्रमिवस्थ संदृष्टि २ । ई राशिये प्रसिद्धमप्याविक्षये ववसक् । ई राशियोळोडु क्यं कळेबोडे परिमितासंस्थातो-

त्कृष्टमम्बु । २। मतमाबिल्य मेलेकाधकोत्तरक्रमींद पेच्चें नडेब राशिगळ् युक्तासंस्थातमध्यम्-बिकल्पाळपुवा युक्तासंस्थातनवन्यराशियं वर्णागोडडे डिकवारासंस्थातनवन्यराशियक्कुमदक्के संदृष्टि ४। ई राशियोळी दु रूपं कळबोडे युक्तासंस्थातोत्कृष्टराशिप्रमाणसङ्क ४—१ मा डिकवारासंस्थातन्यप्यराशिय येलेकानेतरक्रमादि पंचिच नडेब राशिगळ् दिकवारासंस्थातन्त्रस्थात १० मध्यमविकल्पगळप्युवता डिकवारासंस्थातनवन्ययराशियं शालाका विरस्तन देवमं हु मुदेशी-ळक्रमदिवं स्थापिस । ज ४। वि ४। दे ४। द्वितीयविदलनराशियं विरालिस रूपं प्रतिदेव राशियं

जधन्यपरीतानन्तपर्यन्तं एकाद्येकोत्तरकमेण मध्यमान् डिकवारमंख्यात्विकत्पान् जानन् जघन्यदिकवारामंख्यात सर्वाकालाविरकनदेयरूपेण सम्बाद्य स्त्र ४ । वि ४ । वे ४ । वरकनराजि विरक्तिकता क्यं प्रति वेदराजि बस्वा

संस्थात होता है। उसमें एक कम करनेपर उत्कृष्ट बुक्तासंस्थात होता है। जपन्य असंस्थाता-संस्थातके ऊपर एक-एक बढ़ते हुए एक कम उत्कृष्ट असंस्थातासंस्थात पर्यन्त मध्यम असंस्थातासंस्थातके भेद होते हैं। एक कम जपन्य परीतानन्त प्रमाण उत्कृष्ट असंस्थाता-संस्थात होता है।

अब जघन्य परीतानन्तको कहते हैं-जपन्य असंख्यातासंख्यात राशिको शलाका विरलन और देय राशिके रूपमें तीन जगह स्थापित करें। विरलन राशिका विरलन करके 20 अर्थात जघन्य असंख्यातासंख्यातको अलग-अलग एक एकके रूपमें फैलाकर लिखो और उनके ऊपर देय राशिको स्थापित करो। अर्थात जघन्य असंख्यातासंख्यातका जितना प्रमाण है उतनी जगह जघन्य असंख्यातासंख्यातको रखकर परस्परमें एक दूसरेसे गणा करो। और एक बार गुणा करनेपर जघन्य असंख्यातासंख्यात प्रमाण शलाका राशिमें-से एक कम करो। ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतनी ही विरलन और देशराशि स्थापित करो। विरलन राशिका विरलन करके देयराशिको एक-एकके ऊपर स्थापित करके प्रत्यरमें गणा करो। और शलाकाराशिमें-से एक और घटा दे। ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो पुनः उस राशि प्रमाण विरलन और देयराशि स्थापित करके विरलन राशिको एक-एकके रूपमें विरलित करके प्रत्येकपर देयराशि देकर परस्परमें गणा करो और शलाका राशिमें से पुनः एक कम करा। ऐसा करते-करते जब प्रथम बार स्थापित जघन्य असंख्यातासंख्यात प्रमाण शलाका राशि सब समाप्त हो जावे तब जो राज्ञि उत्पन्न हो उतने ही परिमाणको लिये शलाका विरलन और देयराशि स्थापित करो । विरलन राशिका विरलन करके देयराशिको प्रत्येकपर देकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमें-से एक कम करो। ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हुई उतनी ही विरलन और देयराजि स्थापित करके विरलन राजिका विरलन करके देयराजि-को उसपर देकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमें-से एक कम करो। ऐसा करते करते अ

परस्परं गुणितं शाजकाराशित. एकं रूपमदनवेत् । श ४-१ । गुनस्तदुर्यन्तराशि विराजियता रूप प्रति तसेव द्वावा परस्परं गुणितं शाजकाराशित. अपर रूपमपनवेत् । श ४-२ । गुनस्तविष्यन्तराशि विराजियता रूप प्रति तमेव दावा परस्परं गुणितं शाककाराशितः अपर रूपमपनवेत् । अनेन क्रमेण प्रथमवारस्थागितता रूप रागि निर्धार्थित तमेवरन्तराशिकारिया विराजियता स्प्रति तमेव द्वावा परस्परं गुणितं शाककाराशित अपर रूपमपनयेत् । ठ-१ । जदुर्यन्तराशि विराजियता रूप प्रति तमेव द्वावा परस्परं गुणितं शाककाराशितः अपर रूपमपनयेत् । ठ-१ । जदुर्यन्तराशि विराजियता रूप प्रति तमेव द्वावा परस्परं गुणितं शाककाराशितः अपर रूपमपनयेत् । ठ-१ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ । व ठ

२५ जब दूसरी बारकी शड़ाका राशि भी समाप्त हो जावे तब जो राशि उरलब्ह हुई हो उतने ही परिसाणकी विराजन देव और शड़ाका राशि स्थापित करो । विराजन राशिका विराजन करके और शड़ाका का सामि स्थापित करो । विराजन राशिका विराजन करके और शड़ाका में स्थे एक कम कर दो । ऐसा करनेसे जो राशि उरलब्ह हुई उतनी हो विराजन और देवराशि रखकर विराजन राशिका विराजन करो और देवराशिको अरखेकपर देकर परस्वरमें गुणा करो तथा शड़ाका राशि स्थाप हो । राशि में स्वक कम करो । ऐसा करते-करते जब तीसरी बारकी भी शड़ाका राशि समाप हो जावे, तब जो राशि जरनक हो उसमें जातवे जिस स अर्थात लेकराशि प्रमाण धर्मदृत्वक प्रदेश, उतने ही अर्थमंद्रव्यक प्रदेश, उतने ही शब्ध में स्थाप का प्रमृत्वविद्य प्रदेश, उतने ही अर्थमंद्रव्यक प्रदेश, अर्सस्थात लोक प्रमाण अर्थात्व अर्थात्व लोक प्रमाण अर्थात्व अर्थात्व लोक समाण अर्थात्व अर्थात्व अर्थात्व लोक समाण अर्थात्व प्रदेश, उतने ही एक वीच के प्रदेश, उतने ही लोक हो स्थाप प्रविचित्त प्रयोक को जीवों की राशित से छह राशियों मिलाना। सर्वी मिलाना। सर्वा को विराज स्थेष्ठ को जीवों की राशित से छह राशियों मिलाना। सर्वा विराज सर्वों के जीवों की राशित हो अर्थ का विराजन और देवराशि

१. स<sup>°</sup>यमदने । १. स<sup>°</sup>रमील मर्म ।

प्रतिक्यांमत् संगुणं माडि पूर्व्यत्तीयकाकाकाराजियोळ् मत्तो दु क्यं कळे बुवं ता छ । २ तृतीय
काकाकाराणियं निव्यपिति तन्नोरफाराजियदुं किवारानंत्र्यातमध्यमिककरराणियक्कु मा

महाराजियं स्वापिति धम्मेज्ञ्यमस्माज्ञ्यमेकजीवत्रदेश लोकाकाञ्चरदेशमा नाल्कुराणिय प्रदेशंगळ्समानंत्र्यस्मानंत्रकाणुत् वाच्यक्ष्मिण्यक्रमित्तर्ग्यक्षम् चुव्यक्षमण्युवा नाल्कुराणियं प्रदेशंगळ्
समानंत्रक्षमानंत्रकाणुत् वाच्यक्ष्मिण्यक्रमित्तर्ग्यक्षमण्युवा नाल्कुराणियं प्रदेशंगळ्
समानंत्रक्षमानंत्रकाणुत् वाच्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षम्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक्षमण्यक

विराजनदेयक्रमेण शाजाकात्रये निष्ठाणिते यल्कव्य तहुशांनं तार्वात्कष्टविक्वारासंस्थातं प्रवति २५६ समूर्णं तदा बण्यपरिताननं मवति । तलादृष्टिः २५६ । बस्योपिर एकायेकोत् राम्प्यपरिताननविक्कारानोता इदं बण्यपरितानने विराजियां क्यं प्रति इतमे इत्या परस्य रृणिते चलका्यं तद्वागेनं तदा उन्क्रपरी-ताननं भवति । तसंदृष्टि – जु अ-१ समूर्णं तदा अपन्ययुक्ताननं भवति तत्तदृष्टि । जु जु ॥ इदम-

स्थापित करो। पहलेकी हो तरह बिरलन राशिका विरल्जन और देथराशिको उसपर स्थापित कर परस्तमें गूणा करना और शलका राशिमें से एक कम करना आर्थिको विधिसे जब अलाका राशि तीसरी बार में समाप्त हो जाये तब जो राशि उत्तक हो उसमें ये बार राशियाँ मिलाना—उस्तिर्पिण-अवसपिणी कालके संख्यात एक प्रमाण समयराशि, असंख्यात लोक मात्र सिलिवन्यके कारणमूत परिणामीके स्थान, इतसे असंख्यात लोक गूणे होनेयर भी असंख्यात लोक प्रमाण अनुसागवन्यके कारणमूत परिणामीके स्थान, तथा इतसे असंख्यात लोक उपाण अनुसागवन्यके कारणमूत परिणामीके स्वान, तथा इतसे असंख्यात लोक मात्र योगीके उत्तक अविभागी प्रतिकश्चेद राशि। इतके लिक्स के स्थान करके पूर्व रीतिसे तीने बार शलाका राशि स्थापित करके पूर्व रीतिसे तीने वार शलाका राशि स्थापित करके प्रसास स्थापित करके प्रसास स्थापित करके प्रसास स्थापित करके प्रसास स्थापित स

१. म प्रहितंग । २. म लमागुत्त ।

भन्यराशिसमं । अस्योपरि एकावेकोत्तरात् भन्यममुकानन्वविकत्यात् नीत्वा अस्य वर्ष गृहीत्वा रूपमूर्त तदा उत्क्रह्मपुकानन्तं भवति संदृष्टि अ वृ अ व - र । समूर्वं तदा जम्मग्रीहरूकारानन्त भवति । मंदृष्टि अ वृ अ अ व । अस्योपरि एकावेकोत्तरात् होनकेकजात्वात्रस्विभागवातित्रकेदात्विमान्यत्रित्रकेदात्विमान्यत्र्यः र विकत्यात् वानन् जम्मग्रीहरूकारानस्ति त्रि प्रतिकं इत्ता प्रावत् वकाकावये निष्टार्थिते युरुष्टरः । त्र सिद्धराधि ३ पूषिच्यादिवसुष्ट्रध्यस्येकजनस्वितवस्याचिपतित्वकासारियादिव निर्मादमा १३ = । अतः प्रत्येकजनस्य-त्याचिकजनस्यतिराधि १३ = इतोजन्तानन्तपुण्यस्याद्यस्याच्याः १६ स्त स्त सा एते पट् राध्या प्रतीस्या । राधिः । १६ स्त सा इतोजन्तानन्तपुण्ये अलोकाकाव्यदेशराधिः १६ स्त स्त सा एते पट् राध्या प्रतीस्या । र्तं राधि प्राचत् विज्ञातिकं कृत्वा क्रमेच शास्त्रकावये निष्टार्थिते यस्त्वस्यं तत्र प्रमाध्यमंत्रस्याः अगुरूलपुण्या

२० जघन्य युक्तानन्तका प्रमाण कहते हैं—जघन्य परीतानन्तको एक-एकके रूपमें चिरलन करके प्रत्येक एकपर जघन्य परीतानन्तको स्थापित करके परस्यसे गुणा करनेपर जो राशि उत्यन्न हो वह जघन्य युक्तानन्त है। इतनी ही अभव्य जोवोंको राशि है। इसके ऊपर एक-एक बदते एक कम उत्कृष्ट युक्तानन्त प्रमाण सच्य युक्तानन्तके भेद हैं। तथा एक कम जघन्य अनन्तानन्त प्रमाण उत्कृष्ट युक्तानन्त होता है।

अब जघन्य अनन्तान-तको कहते है—जघन्य युक्तान-तको जघन्य युक्तान-तसे गुणा करनेपर जघन्य अनन्तान-त होता है। इसके उपर एक-एक वृद्धे-बद्धते एक इस केबल्झान के अविकास प्रिन्छेद प्रसाण मध्य अनन्तान-तर को ता होते है। जय-ज्ञान-तान-त प्रमाण विप्तन होते है। जय-ज्ञान-तान-त प्रमाण विप्तन होते है। जय-ज्ञान-तान-त प्रमाण विपत्त न रित्त होते हो। जय-ज्ञान-तान-त प्रमाण विपत्त न रित्त हो। उसमें ये छह राशियों मिलाना—सिद्ध राशि, प्रविचे आदि चार, प्रत्येक वनस्पति और ज्ञासराशिस रिद्धि संसारी जीवराशि मात्र निगोदराशि, प्रत्येक वनस्पति सहित निगोदराशि प्रमाण वनस्पतिराशि, जीवरशिसी अनन्तगुणी पुद्गालशाशि। इससे भी अनन्तगन-तगुणी अवलाहा कालके समर्योको राशि। इससे भी अनन्तगन-तगुणी अवलाहा कालके समर्योको राशि। इससे भी अनन्तगन-तगुणी अवलाहा कालके समर्योको राशि। इससे भी अनन्तगन-तगुणी अवलाहा प्रशास कालके प्रदेशीको राशि। वे छह राशियों मिलाना। इस सबको मिलानेसे जो परिमाण हुआ बना हो विरत्न देव अल्लाका राशिक कासे पूर्ववत् तीनवार सलाला राशिक स्थित समार होनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसमें धर्महत्लव और अवसंदृश्यके अगुहल्लुगुणके स्थान होनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसमें धर्महत्ल और अवसंदृश्यके अगुहल्लुगुणके स्थान होनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसमें धर्महत्ल और अवसंदृश्यके अगुहल्लुगुणके स्थान होनेपर जो राशि व्यवस्था होनेपर जो राशि व्यवस्था हो उसमें धर्महत्ल्ल और अवसंदृश्यके अगुहल्लुगुणके स्थान होनेपर जो राशि व्यवस्था होनेपर जो राशि व्यवस्था होनेपर जो राशि व्यवस्था होनेपर जो राशिक व्यवस्था होनेपर का स्थान विपास व

१. म जधन्यमक्कु । २. म वर्गगोलुत्तिरलु ।

अविभाग प्रतिच्छेरोंका जो अनन्तानन्त प्रमाण है वह मिलाना। वह मिलानेसे जो राशि २० हो उस राशि प्रमाण विराजन देव शलाकांके क्रमसे तीन वार शलाका राशि स्थापित करके गुणा करते हुए जो राशि उत्पन्न हो उसे केवल्रज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेरोंके समृह में घटाकर और पुनः इसीमें मिलानेपर केवल्ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेर प्रमाण वर्त्कृष्ट अनन्तानन्तका प्रमाण होता है।

यदि ये सब संख्यात आदि एकको आदि छेकर हो तो सर्वधारा ही कही जायेगी। २५ इससे सेथ समधारा, विषमधारा, कृति-माहकधारा, अकृतिमाहकधारा, इतिधारा, अकृतिधारा, धनधारा, अपनधारा, कृति-माहकधारा, अकृतिमाहकधारा, धनमाहकधारा, अधनसाहक धारा, हिरूपवर्गधारा, हिरूपपनधारा और हिरूपपनाधनधारा ये तेरह धाराएँ उसीमें उत्पन्न जानो। इन धाराओं से से हिरूपवर्गधारा वृगैरह ही यहाँ उपयोगी हैं अतः उन्हीं तीनका यहाँ कथन किया जाता है।

रों के वर्गसे टेकर पूर्व पूर्व संस्थाका वर्ग करते हुए जो घारा चलती है वह दिस्प-वर्ग घारा है। इसका प्रथम स्थान दो का वर्ग चार, चारका वर्ग सोलह दूसरा स्थान है, सोलहका वर्ग दो सी छण्यन तीसरा स्थान है, उसका वर्ग पैसट हजार पाँच सी छनीम, जिसे संक्षेपमें पण्णद्वी कहते हैं, चौथा स्थान है। उसका वर्ग प्रस्थ,४५०,४५०,४५ जिसे संक्षेपमें बाहाल कहते हैं पाँचवाँ स्थान है। बाहालका वर्ग पकट्टी १८४४,६५०,४५०,०५५,६६६ छठा स्थान है। इस तह पूर्व पूर्वका वर्ग करते हुए संख्यात स्थान होनेपर जमक्य परीता-संख्यातकी वर्ग जलाका राहि होती है। उससे आगे संख्यात वर्ग स्थान जानेपर उसकी

ळप्रक्षेपिसलिरलनन्तानन्तोत्कष्टमप्प महाराशि केवलज्ञानमेयमक्क मदक्क संदर्ष्टि के ई पेळवरे एकाधिकमादोडे सर्व्ववारियक्कनी सर्व्वधारियोळ समा विवस । कृति । कृति मातक । घन । घनमातक । अकृति । अकृति मातक । अघन । अघनमातक । द्विरूपवर्ग्ग । द्विरूपघन । द्विरूप घनाघन ! में ब त्रयोदश धारिगर् पुट्दुवविवरोज् द्विरूपवर्ग्ग द्विरूपघन द्विरूपघनाघनमें व कडेय मुद्द बारिगळिल्लगुपयोगिगळे द पेळवेमदे ते दोडे द्विरूपवर्गांबारिये बुद् घेरड् । नाल्क् । पिंतार । मिनूर्नुरम्बत्तारः। मरुवत्तेदु सासिरद यिन्नुरमुवत्तारः। नानूरि ( रे ) प्पत्तोंभत्तुकोटियु नाल्वती -भत्लक्षमु मरुवत्तेळ सासिरदयिनूर तोंभतार । वोंद्र लक्षमु मेण्भतनात्क्रसासिरद नान्ररुवत्तेळ कोटिकोटिगळुं नाल्वसनाल्कु लक्षमु मेळु सासिरद मूनूरप्पत् कोटिगळुं। तो भतेंदुलक्षमुमध्य-तारु सासिरदरुनुरपिदनारु । मितु पूर्व्वपूर्व्वकृतिगळागि संख्यातस्थानंगळ्नडेदो देडेयोळ जघन्य-<sup>१</sup>॰ परीतासंस्थातराजिय वर्गाञ्चलाकाराज्ञि पृट्टिबल्लिवं मृदे संस्थातस्थानंगळनडेवर्ब्रच्छेवराज्ञि पृटदु-बल्लिबं मेले संख्यातवर्गास्थानंगळनडदु प्रथम मुलं पृद्धिद्दवनंतरवर्गस्थानं जधन्यपरिमिता-संख्यातराज्ञि पुट्टिदुर्दोल्लवं मुद्रे संख्यातवर्गास्यानंगळं नडदु प्रसिद्धमप्पावलि पुट्टिद्दनोम्में

संख्यातवर्गस्थानानि गत्वा तस्यार्धच्छेदशलाकाराशि । तत संख्यातवर्गस्थानानि गत्वा तस्य प्रथममलं, तस्मिन्नेकवारं वर्गिते जचन्यपरिमितासंख्यातमत्पद्यते । ततः सख्यातवर्गस्यानानि गत्वा आविलरुत्पद्यते । १५ तस्यामेकवारं वींगताया प्रतराविलहत्यवते । ततः असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा पत्यस्य वर्गशलाकाराशिः । ततः असंस्थातवर्गस्थानानि गत्वा तस्यार्थच्छेदशलाकाराशिः। ततः असंस्थातवर्गस्थानानि गत्वा तस्य प्रथममूलम् । तस्मिन्नेकवारं वर्गिते पल्यमुत्पद्यते । ततः असंस्थातवर्गस्थानानि गत्वा सुच्यञ्जलमृत्यद्यते । अर्द्धच्छेद शलाका राशि चत्पन्न होती है। उससे आगे संख्यात वर्गस्थान जानेपर जघन्य परीतासंख्यातका वर्गमूल उत्पन्न होता है। उसका एक बार वर्ग करनेपर जधन्य परीता-२० संख्यात आता है।

विशेषार्थ-दो के वर्गसे लगाकर जितनी बार वर्ग करनेपर विवक्षित राशि उत्पन्न होती है असकी उतनी ही वर्ग अलाका होती है। जैसे चार बार वर्ग करनेपर पण्णहो राजि उत्पन्न होती है तो उसकी चार वर्गशलाका है। और विवक्षित राशिका जितनी बार आधा-आधा हो सकता है उतने उस राशिके अर्द्धच्छेद होते हैं। जैसे मोलहका एक बार आधा २५ करनेपर आठ, दूसरी बार आधा करनेपर चार, तीसरी बार आधा करनेपर दो और चौथी बार आधा करनेपर एक आता है। अतः सोलहकी अदर्घच्छेद राशि चार है। और जिसका एक बार वर्ग करनेपर विवक्षित राशि आती है उसे उस राशिका प्रथम वर्गमूल कहते हैं।

जघन्य परीतासंख्यातसे संख्यातवर्ग स्थान जानेपर आवली उत्पन्न होती है। आवलीका वर्ग करनेपर प्रतराविल उत्पन्न होती है। उससे असंख्यात वर्गस्थान जानेपर 30 पन्यकी वर्गअलाका राजि आती है। उससे असंख्यात वर्ग स्थान जानेपर प्रत्यकी अर्द्धक्लेट शलाका राशि उत्पन्न होती है। उससे असंख्यात वर्गस्थान जानेपर पत्यका प्रथम वर्गमूल आता है। उसका एक बार वर्ग करनेपर पत्य उत्पन्न होता है। उससे असंख्यात वर्गस्थान जानेपर सच्यंगल उत्पन्न होता है। उसका एक बार वर्ग करनेपर प्रतरांगल उत्पन्न होता है। उससे असंख्यात वर्गस्थान जाकर जगत श्रेणिका धनमूळ उत्पन्न होता है। उससे ३५ असंख्यात वर्ग स्थान जाकर जघन्य परीतानन्तकी वर्गजलाका राजि उत्पन्न होती है। उससे

१. सामेले ।

विनासिबहे प्रतराविक पुरिट्ड्वॉल्ल्ड मेलेपुमसंख्यातवर्णात्वानंग्रज्जब्दु प्रसिद्धमप्य वस्यव वर्गाद्यकालेग्जु पुट्ट्व्वॉल्ल्ड मेलेपुमसंख्यातवर्णात्वानंग्रज्जब्दु प्रसिद्धमप्य वस्यव वर्गाद्यकालेग्जु पुट्ट्व्वॉल्ल्ड मेलेपुमसंख्यातवर्णात्यानंग्रज्जब्दु प्रदिद्ववर्गामें वर्गासिबोहे = पत्यं पुट्ट्व्व्वंत्लेल्ड मेलेप्रसंख्यातवर्णात्यानंग्रज्जब्दु प्रथमपूर्ल पुट्ट्व्व्वंत्रोमें वर्गासिबोहे प्रतर्गातुं पुट्ट्व्व्वंत्रिक मेलेप्रसंख्यातवर्णात्यानंग्रज्जब्दु सुच्यंपुलं पुट्ट्व्व्वंत्रोमें वर्गासिबोहे प्रतर्गात्यकाले मेलेप्यातवर्णात्यानंग्रज्जब्द्वं मेलेप्यात्यकालेग्यात्यकाले वर्णात्यकालेप्यक्ति केलेप्यातवर्णात्यानंग्रज्जव्यं मेलेप्यात्यकालेप्यक्ति केलेप्यक्ति वर्णात्यकालेप्यक्ति वर्णात्यकालेप्यक्ति प्रतिव्यक्ति प्रतिवाद्यक्ति पुट्ट्व्व्वंत्रिक मेलेप्यातवर्णात्यानंग्रज्जवेद्यु पुट्ट्व्वंत्रक्ति परितात्वयक्ति पुट्ट्व्वंत्रक्ति परितात्वयक्ति प्रतिवाद्यक्ति प्रतिवाद्यक्ति प्रतिवाद्यक्ति प्रतिवाद्यक्ति प्रतिवाद्यक्ति प्रतिवाद्यक्ति प्रतिवाद्यक्ति प्रतिवाद्यक्ति परितात्वयक्ति परितात्वयक्ति प्रतिवाद्यक्ति प्रतिवाद्यक्ति प्रतिवाद्यक्ति परितात्वक्ति 
विद्मानंकवारं वर्षिते प्रतराङ्गुक्रमुत्यवते । ततः असंस्थातवर्गस्थानानि गत्वा वगच्छे विध्वमृक्ष्मुत्यवते । ततः असंस्थातवर्गस्थानानि गत्वा वर्षम्यः असंस्थातवर्गस्थानानि गत्वा वर्षम्यः असंस्थातवर्गस्थानानि गत्वा वर्षम्यः वर्षायं वर्षम्यः वर्षायं वर्षम्यः वर्षायं वर्षम्यः वर्षायं वर्षम्यः । ततोऽन्तानन्तवर्गस्यानानि गत्वा वर्षम्यः वर्षमः वर्षम्यः वर्षम्यः वर्षमः वरमः वर्षमः वर्षमः वरमः वरष्यः वर्षमः वरमः वरष्यः वर्षमः वर्षमः वरष्यः वरस्यः वरष्यः वरस्यः वरसः वरस्यः वरस्यः वरस्यः वरस्यः व

असंख्यात वर्ग स्थान जाकर उसकी अर्द्धक्छेद शलाका राशि उत्पन्न होती है। उससे असंख्यात वर्गस्थान जाकर जयन्य परीतानन्तका प्रथम वर्गमूल आता है। उसका एक बार २५ वर्ग करनेपर जयन्य परीतानन्त आता है। उससे असंख्यात वर्गस्थान जाकर जयन्य युक्तानन्त उत्पन्न होता है। उत्तन हो अभव्य राशिका प्रमाण है। उसका एक बार वर्ग करनेपर जयन्य अनन्तानन्त उत्पन्न होता है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर जीवराशिकी वर्गशाला राशि उत्पन्न होती है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर उसकी अद्वेष्क्छेद वर्गाला राशि उत्पन्न होती है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर उसका प्रथम वर्गमूल है होता है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर उसका प्रथम वर्गमूल है होता है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर अपल्यान वर्गस्थान जाकर सर्व प्रदुराल राशि उत्पन्न होती है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर सर्व प्रदुराल राशि उत्पन्न होती है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर सर्व प्रदुराल राशि उत्पन्न होती है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर सर्व प्रदुराल राशि वर्गन्न कर्गन्य अपल्यानन्त वर्गस्थान जाकर सर्व वर्गन्य वर्गन्य करनेपर प्रतर्गका होते है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान होता है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर सर्व करनेपर प्रतराका होते है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर सर्व द्वय अर्थ अपल्यान अगुकल युग्नेक अविमाग १५ उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर वर्गस्थान वर्गस्थान जाकर वर्गस्थान वर्गस्थान जाकर वर्गस्थान वर्गस्थान जाकर वर्गस्थान वर्यस्थान वर्यस्थान वर्गस्थान वर्यस्थान वर्

कानामवेशाममार्थं पुदिटबुबनोम्में बाँम्पसियोडे प्रतराकानामेशाप्रमार्थं वृदिटबुबन्तियं सेक्तंतानंत-वर्षास्वानंत्रयं तदेवु सम्माक्षमंत्रय्यंत्रय पुरूकषुषुषाविकागप्रतिरुद्धेप्रमयप्रमार्थं पृहिदुबन्तिक्वत-कृपनंतानंत्त्वराम्यानंग्य्यत्वदुनेकवीबद्रय्यापुरूकषुषुणाविकागप्रतिकेदिनव्हममार्थः पृहिदुन्तिक् मेक्रांतानंतवर्षास्वानंत्रयः तदेवु सुरुपत्तिवावकथ्यप्यानकष्यस्वानाविभागप्रतिरुद्धेतसमूह्णमार्थे

५ पुट्टिड्डबिल्डबं मेलनंतानत्वर्गस्थानंगळ्नडेडु जधन्यसायिकलब्यविभागप्रतिच्छेबकलापप्रमाणं पुट्टिड्डबिल्डबं मेलनंतानत्वर्गस्थानंगळ नडेड केवलज्ञानवर्गस्थालकाराशि पुट्टिड्डविल्डबं मेलनंतानंत्वर्णस्थानंगळ नडेब्डिड्यहिल्डबं मेलनंतानंत्वर्णस्थानंगळ नडेब्डिड्यहिल्डबं मेलनंतानंत्वर्णस्थानंगळ नडेब्डिड्यह्मलं पुट्टिड्डवरोन्मं वामस्य क्षेत्रस्थानं पुट्टिड्डवरोन्मं वामस्य क्षेत्रस्थानं वामस्य क्षेत्रस्य वामस्य क्षेत्रस्थानं वामस्य वामस्य वामस्य क्षेत्रस्थानं वामस्य वाम

१५ प्रतिकछेदराधिः । ततोजन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा सूर्य्मानगोदन्य्यप्रयोक्तक्वयस्यानाविभागप्रतिच्छेदसमृह-राधिः । ततोजन्तान्तवर्गस्यानानि गत्वा अस्यव्यायिकक्ष्य्यविभागप्रतिच्छेदकण्यराधिः । ततोजन्तान्तन्त्व वर्गस्यानानि गत्वा वेक्त्यान्वयंग्रकाराधिः । ततोजन्तान्तवर्गस्यानानि गत्वा तत्रपण्डेदशण्यान्तरानिः । ततोजन्तानन्त्वयंगस्यानानि गत्वा तस्याष्ट्रयवर्गमृतः । तस्मिनकेकारं वर्गितं सावयंगमृतः । तस्मिनकेकारं वर्गितं प्रक्षयंगुल्लः । तस्मिनकेकारं वर्गितं वर्षुवर्यमृत्वम् । तस्मिनकेकारं वर्गितं त्रत्याय्यम्त्रम् । तस्मिनकेकारं वर्गितं त्रत्याय्यम् मृत्यम् । तस्मिनकेकारं वर्गितं त्रत्याय्यम् मृत्यम् । तस्मिनकेकारं वर्गितं न्याययंगमृत्यम् । तस्मिनकेकारं वर्गितं न्याययंगमृत्यम् । तस्मिनकेकारं वर्गितं न्याययंगम्त्वनः तर्यास्यवर्षम् वर्षात्रः । तस्मिनकेकारं वर्गितं न्याययंगम्वयः । तस्मिनकेकारं वर्गितं न्याययंग्रवत् । तस्मिनकेकारं वर्गितं न्याययंग्रवत् । तस्मिनकेकारं वर्गितं न्याययंग्रवत् । तस्मिनकेकारं वर्गितं न्याययंग्रवत् । तस्मिनकेकारं वर्गितं न्याययंग्रविकारं ।

प्रतिच्छेदकी राजि होती है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर एक जीव द्रन्यके अगुकछा गुणके अविभाग प्रतिच्छेदोंकी राजि आती है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर
सुक्सनिगोद उक्तथपर्याप्तकके जयन्य झातके अविभाग प्रतिच्छेद समृहकी राजि उत्पन्न
रेषे होती है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर जयन्य आयिक उधियके अविभाग प्रतिच्छेदके
समृहकी राजि आती है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर केवज्झानकी अर्द्रन्छोदराजि आती है।
उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर केवज्झानकी अर्द्रन्छोदराजि आती है।
उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर केवज्झानकी अर्द्रन्छोदराजि आती है।
उसके एक बार वर्ग करतेयर पाँववाँ वर्गमुक आता है। उसके एक बार वर्ग करतेयर उछुउ वर्गमुक आता है।
रेण्ड अक्ता एक बार वर्ग करतेयर पाँववाँ वर्गमुक आता है। उसका एक बार वर्ग करतेयर उछुउ वर्गमुक आता है।
वर्मका एक वार वर्ग करतेयर पाँववाँ वर्गमुक आता है। उसका एक वार वर्ग करतेयर दितीय वर्गमुक आता है।
वर्मका एक वार वर्ग करतेयर गुणपर्याप्त संयुक्त तीनों ओकों और तीन कार्जिक
जीवादि पदार्थोंके समृहके प्रकारक केवज्झानकरी स्वेद्य प्रतिपक्त कर्मोक सर्वेद्य विवास होता है। यहारिक प्रतिप्त हो। यहारिक प्रतिप्ति वर्ममुक स्वता वर्मका होता है। यहारिक प्रविद्याप्ति सम्बन्धा करारिक हो। यहारिक प्रतिप्ति हो। यहारिक प्रतिप्ति हो। यहारिक सम्बन्धा करता होता है। वर्मका प्रतिच्छेदांके समृहक प्रतिच क्रमान करवाहिता है। यहारिक प्रतिच क्रमान कर्ममान प्रतिच्छेदांके समृहक्त क्षान क्रमान करान्निया हो। यहारिक समृहक स्वति है। यहारिक

है द्विष्ठपदग्यंबारेय सर्व्वराहितिकरुपंगळेनितस्कुमें दोडे केवलज्ञानवर्ग्गहालकाराहितप्रमाणं-गळप्युबुह् । मत्तमी दिरूपवर्ग्यवार्यवोळं द्विष्ठपवनपारेयोळं द्विष्ठपवनावनवारेयोळं ॥ वालाका-राणि विना विरक्षनदेयमात्रेण यो राशिक्तचर्यते तस्य वर्ग्गहालकाद्वेच्छेदाः नोत्सवते एवितो वाचर्याद्वं विरक्षनदेयक्रमार्वदं पृष्टिद सूच्यंगुलादिराणिगळ्ने वर्ग्गवालकाद्वंच्छेदंगळपुट्वं दु पेळव तेरं ॥

मत्तमी द्विरूपवार्गभारोगोळु "वैयराशेटुपरि विरक्तनराध्यक्षं च्छेदमात्राणि वर्णस्यानानि गला विवक्षितराशिक्त्यक्षते" ग्रेविदरिंदं सूच्यंपुकाविगक्तमम् वैयराशियव मेकेनितु स्वानंगळ नवडु युट्ववें बोडे वेयराशिय मेळे विरक्तनराशियदं च्छेवराशिप्रमाणवर्ग्णस्यानंगळं नडडु युट्टववं वं केळ्व तेरें।

सूर्वयोग्न प्रत्यच्छेवराशियं विरक्तिस प्रतिरूपं पत्यमं कोहदुः संवर्गवितिराशियणुर्वीरं विरक्तराशि पत्यच्छेवस्य स्वयं सेकं पत्य-वार्गेशकालाशियामाणं कृष्णुर्वीरं पत्यव सेकं पत्य-वार्गेशकालाशियामाणं कृष्णुर्वीरं पत्यव सेकं पत्य-वार्गेशकालाशियामाणं कृष्णुर्वीरं पत्यव सेकं पत्य-वार्गेशकालाशियामाणं कृष्णुर्वे कृष्णि कृष्णि कृष्णुर्वे कृष्णि कृष्णुर्वे विष्ये कृष्णुर्वे विष्ये कृष्णुर्वे विष्ये कृष्णुर्वे कृष्णुर्वे कृष्णुर्वे कृष्णुर्वे कृष्णुर्वे कृष्णुर्वे विष्ये कृष्णुर्वे कृष्णुर्वे कृष्णुर्वे कृष्णुर्वे विष्ये कृष्णुर्वे विष्ये विष्ये कृष्णुर्वे विष्ये 
अस्या धाराया वर्गितवारास्तु केवलज्ञानस्य वर्गशलाकामात्राः । अस्या च द्विरूपधनद्विरूपधनाधन-

उत्कृष्ट क्षायिकळिष्य है। इस द्विरूपबर्गधाराके वर्गरूप सब स्थान केवळ्डानकी वर्गरूलाका २५ प्रमाण होते हैं अर्थान् जितनी केवळडानकी वर्गरूलाका हैं उतने ही द्विरूपवर्गधाराके सब वर्गस्थान हैं।

इस द्विरूपवर्गधारामें तथा द्विरूपघनधारा और द्विरूपघनधानधारामें सूच्यंगुल आहिको वर्गशलाका और अर्घच्छेदराशि जल्पन्न नहीं होतीं क्योंकि ये विरलन और देयके कमसे जल्म होती है।

विशेषार्थ—जो राशि विरल्ज और देयके कमसे जरफ होती है वह राशि जिस धारामें कही है उस राशिकी वर्गशलाका या अर्थच्छेद उसी धारामें नहीं होते। जैसे विरल्ज राशि सोलहका विरल्ज करके प्रत्येकपर सोलहस्तीलह देय राशिको रखकर परस्परमें गुणा करनेपर एकट्टी राशि जरफ होती है वह राशि दिरूपवर्गधारामें है। किन्तु इसके अर्थच्छेद सोलिए जीर वर्गशलाका छह ये दोनों दिरूपवर्गधारामें नहीं हैं। ऐसा ही सूच्यंगुल वगैरह- ३५ के विषयमें जातना।

खा०। एक जी अपुरलघुख खख०। सुक्ष्मनिजज्ञा। प्रति। ख≖। ४।०। ज≕क्षा≕ लब्धि ल= ५१०। वा ० । छे । ० । मु८ । मु७ । मु६ । मु६ । मु६ । मू६ । इव दिरूपवर्गाधारा विन्यासं ॥

मत्तमी द्विरूपादि वारात्रयदोळ केळगण द्विरूपादि वर्ग्यराशिगळढं च्छेदंगळं नोडलु मेलण-५ बर्गोराशिगळ्ढ्यं च्छेबंगळ् द्विगुणद्विगुणक्रमंगळप्पुव् । तिर्घ्यंक्कागि परस्थानंगळप्प द्विरूपघन द्विरूप-धनाधन धारगळोळ त्रिगणत्रिगणंगळप्पव । वर्गाञ्चलाकेगळे वव स्वस्थानंगळोळ रूपाधिकक्रमंगळ-पुत्र । मुन्तिनंते परस्थानंगळोळ समानंगळेयपुत्र- । मिल्लि द्विरूपवर्गाधारेयोळ स्ववगंशलाका मात्र द्विकाहतलब्धराशियद्वंच्छेदप्रमाणमक्क्मा अर्द्वच्छेदप्रमितद्विकाहतलब्धराशिप्रमाणमक्क् में बरियल्पडगु । मी बर्गाजलाकागिळ्देनें दोडे राजियं बरिगसिद बारंगळ बर्गाजलाकेगळंतल्लदोड राजियंदिळियसिंद वारंगळ वळ वारंगळ मेण वर्णाञ्चलकेपळणुबु राजियनदिसिंद वारंगळढंच्छे-बंगळें इ निर्णीतंगळपुवु :---

२ । ४ । १६ । २५६।६५ = । ४२ । = १८ =

ई प्रकारिवरं केवलज्ञानावसानमागि राशिगळुमढंच्छेदंगळ वर्ग्गशलाकेगळ नडेववु । द्विरूप-घनघारेयोळ् में दु मरुवत्तनात्कु मी प्रकारिददं पूर्व्वपूर्व्व वर्गास्यानगळ् क्रमिंददं संख्यातवर्ग्गस्थानं-

🍇 घारयोदच सूच्यञ्जलादीना वर्गदालाकार्धच्छेदराजी नोत्पवेते, विरलनदेयक्रमेण तदुत्पत्ते । तथापि ते सूच्य-ञ्जलादयो द्विरूपवर्गधाराया स्वस्वदेयराशेल्पनि विरत्नतराश्यर्घच्छेदमात्राणि वर्गस्थानानि गन्वा उत्पद्यन्ते । तत्र सुच्यञ्जलस्य विरलनराशि. पत्यछेदराशि. देवराशि<sup>.</sup> पत्यं जगच्छ्रेणेविलनराशि पत्यच्छेदराश्यसंख्यातेक-भागा देयराशिः धनाङ्गलं। स्वस्वविरलनराणि विरलयित्वा रूपं रूपं प्रति देयराणि दत्वा वर्गितसम्बर्गे कृते तद्राधिरुत्पद्यते इत्यर्थः । तदर्थच्छेदराभिः राभेरधितवारमात्रः । वर्गशलाकाराभि तदर्थच्छेदाना अधित-वारमात्रः । अर्धच्छेदाः द्विरूपवर्गधारादिधारात्रये विदक्षितवर्गादृपरितनवर्गे द्विगुणद्विगणा भवन्ति तत्प्रणिधौ परिस्थाने (स्थापने ) द्विरूपघनद्विरूपघनाघनघारयोस् स्गणास्त्रिगणा भवन्ति । वर्गशालाकाः वर्गोदपरितनवर्गे

सृच्यंगुल आदि द्विरूपवर्गधारामें अपनी-अपनी देयराशिसे ऊपर विरलन राशिके जितने अर्धच्छेद हैं उतने वर्गस्थान जानेपर उत्पन्न होते हैं। उसमें-से सूच्यंगुलकी विरलन राशि पल्यके अर्घच्छेद प्रमाण है और देय राशि पल्य प्रमाण है। तथा जगेत् श्रेणिकी विरलन २५ राज्ञि पत्यके अर्धच्छेदोंके असंस्थातवें भाग मात्र है और देय राज्ञि घनांगळ प्रमाण है। अपनी-अपनी विरलन राशिका विरलन करके एक-एकके उत्पर देयराशिको देकर परस्परमें गणा करनेसे वह राशि उत्पन्न होती है। राशिके आधा करनेके बार मात्र उसकी अर्धच्छेड राग्नि होती है। और उसके अर्धग्रेटोंको जितनी बार आधा-आधा किया जा सकता है उतनी वर्गशलाका राशि होती है। द्विरूपवर्गभारा आदि तीन धाराओं में विवक्षित वर्गसे ऊपरके वर्गमें अर्थच्छेद दुने-दुने होते हैं। तथा उसके निकटवर्ती जो ऊपरका स्थान होता है उसका जितने नम्बर हो उतने ही नम्बरका स्थान द्विरूपघनधारा और द्विरूपघनाघनधारामें हो तो तिग्ने-तिग्ने अर्थच्छेद होते हैं।

विशेषार्थ — जैसे द्विरूपवर्गधारामें दूसरा वर्गस्थान सोल्ह है। उसके अर्धच्छेद चार हैं। तीसरा वर्गस्थान दो सौ छप्पन हे उसके अर्धच्छेद आठ हैं। इसी तरह दूने-दूने होते विश्व हैं। तथा जैसे द्विरूपवर्गधाराका द्वितीय वर्गस्थान सोछह और उसके अर्थच्छेद चार है, उससे उपरका द्विरूपधनधाराका तीसरा स्थान चार हजार छियानवे हैं उसके अर्धच्छेड बारह हैं। इस प्रकार सर्वत्र जानना।

गळनडेवावलिय घनं पुहिद्दुवविर नंतरमे प्रतराविलवृंदं पुहिदु १ र ४ । ८ । १६ । ३२ । ६४ दिल्लवं ० । १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६

मेलहंस्यातवर्गास्यानगळं नडेडु पत्यवर्गाक्षलाकाघनं पुट्टिड्डिल्स्डं मेले बसंस्थातवर्गास्यानगळं नडेडु पत्यप्रवसम्लज्दं पुट्टिड्डिल्सं नेतर्भ पत्यप्रवसम्लज्दं पुट्टिड्डिल्सं नेतर्भ पत्यप्रवसम्लज्दं पुट्टिड्डिल्सं नेतर्भ पत्यप्रवसम्लज्दं पुट्टिड्डिल्सं नेतर्भ पत्यप्रवस्थातन्वर्गास्यानगळं नडेडु वृद्धालुं पुट्टिड्डिल्स्स्यातन्वर्गास्यानगळं नडेडु वृद्धालुं मेलसंत्यात्वर्गास्यानगळं नडेडु जावस्थाप्रवात्वर्गास्यानगळं नडेडु जावस्थाप्रवात्वर्गास्यानगळं नडेडु जावस्थाप्रवात्वर्गास्यानगळं नडेडु जावस्थाप्रवात्वर्गास्यानगळं नडेडु जावस्थाप्रवात्वर्गास्यानगळं नडेडु जावस्थाप्रवस्थानगळं पट्टिड्डिल्ल्सं मेलनंतात्वर्यास्यानगळं नडेडु अध्याक्षात्वर्गात्वर्गास्यानगळं नडेडु अध्याक्षात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वरम्यस्यात्वरम्यस्यात्वरम्यस्यात्वरम्यस्यत्वरम्यस्यत्वरम्यस्यस्यत्वरम्यस्यस्यस्यस्य

स्वस्थाने रूपाधिका परस्थाने तद्मीषधी समाना भवन्ति । अर्धच्छेदराशिद्धस्थवर्गधाराया राशेर्वर्मकलावा-मान्नेपु नाशिक्ष धारावर्षे तदर्भच्छेरमानेषु च हिन्देषु गृणितेषु भवति । का वर्षाकाका ? राशेर्वेस्तवार, हिरूपवर्गधारायामेवार्थच्छेरराशेर्गधितवारों वा भवति । कोञ्चंच्छेद ? राशेर्र्षपतवार । अथ हिरूपपत्मारा- १५ अष्टी चतुन्तपृष्टि योद्याचन वेस्तव्हम्पयाना. पण्योद्वित- वादालस्यन, एवं पूर्वपूर्वस्य वर्षक्रमेण मंस्वातवर्गस्यानानि स्वा

तथा बगेज़ालाका नीचेके बगेंसे अवरके बगेंकी स्वस्थानमें एक अधिक होती हैं और परम्थानमें समान होती हैं। जैसे द्विरुपवर्गभाराके दूसरे वगें सीलहकी हो और तीसरे वगें हो भी उपस्थानके तीन वगेंडलाका हैं। उदा द्विरुपवर्गभाराके तीसरे स्थान चार हजार २० लिखानवेकी भी वगेंज़लाका तीन ही हैं। दिरुपवर्गभारा राज़िकी जितनी वगेंज़लाका हों उतनी जगेंडलाको हो उतनी जगेंडलाको हो जा जगर होन्दों के अर्क स्वक्तर परस्परमें गुणा करनेसे अधेंछेंद्रीका प्रमाण आता है। तथा अर्थच्छेंद्र प्रमाण होन्दों रक्कर परस्परमें गुणा करनेसे राज़ि उत्तक होती है। जैसे सोलहक वार अर्थच्छेंद्र प्रमाण होन्दों राजकर पुणा करनेसे चार आता है सो सोलहके चार अर्थच्छेंद्र होते हैं। तथा बार अर्थच्छेंद्र प्रमाण होन्दों रक्कर परस्परमें गुणा करनेसे सोलह रूप प्रमाण होन्दों रक्कर परस्परमें गुणा करनेसे सोलह रूप राज़िकाती हो। जीता वार वर्ग करनेसे राज़ि उत्पन्न हो उन्हें वर्गज्ञाका कहते हैं। अथवा दिक्षयवर्गाया अर्थच्छेंद्र होते हैं। तथा वार अर्थच्छेंद्र प्रमाण होन्दों स्वात्र होते वर्गज्ञाका कहते हैं। अथवा दिक्षयवर्गया अर्थच्छेंद्र व्यक्त होते हैं। अथवा विक्षय होते ही अर्थवा दिक्षय वार होते हो अर्थचेंद्र कहते हैं। और राज़िको जितनी वार अथा-आया करनेक हो, उन्हें अर्थच्छेंद्र कहते हैं। और राज़िको जितनी वार आया-आया करनेक हो, उन्हें अर्थच्छेंद्र कहते हैं।

अब हिरूपयनपाराको कहते है। दोका घन आठ होता है वह इस घाराका पहला स्थान है। इसका वर्ग चौंसठ दूसरा स्थान है यह चारका घन है। चौंसठका वर्ग चार हजार २० छियानवे तीसरा स्थान है यह सीलहका घन है। सोलहका घन दो सी छप्पन उसका घन चौथा स्थान है। एपण्डीका घन पाँचवाँ स्थान है। वाहालका चल छठा स्थान है। इस अकार पहले-पहले स्थानका वर्ग करनेपर एक-पक स्थान होता है। ऐसे संस्थातवर्गस्थान जाने पर परीतासंस्थातका चर्म करनेपर प्रकास स्थान बानेपर आवलीका घन होता है। उससे संस्थात स्थान चानेपर आवलीका घन होता है। उससे संस्थात स्थान चानेपर आवलीका चन होता है। उससे संस्थात स्थान चानेपर आवलीका चन होता है। उससे असंस्थात स्थान चानेपर आवलीका चन होता है। उससे असंस्थात स्थान चानेपर आवलीका चन होता है। उससे असंस्थान स्थान चानेपर आवलीका चनेपर स्थान चानेपर आवलीका चनेपर प्रतावलिका घन होता है। उससे असंस्थान वर्ग स्थान चानेपर आवलीका चनेपर प्रतावलिका घन होता है। उससे असंस्थान चानेपर आवलीका चानेपर आवलीका चनेपर प्रतावलिका चनेपर स्थान चानेपर आवलीका चनेपर प्रतावलिका चनेपर चार

१. म दरंतर ।

नडेंडु कैवलज्ञानद्वितीयमूलघनं पुट्ट्व्वी राशिये द्विरूपधनधारिगदक्के वरमराशियप्युवेके वीडे केवलज्ञानप्रथममूलमं केवलज्ञानमुमेरिवर धनंगळवसानराशियादोडे केवलज्ञाननतिकिमिसुगुं। केवलज्ञानमे सब्बोंकुस्टप्रमाणमपूर्वीरदं। कि बहुना—

> जत्युद्देसे जायदि जो जो रासी विरूवधाराए। घणरूवे तहेंसे उप्पज्जदि तस्स तस्स घणो॥

्विन् द्विक्यवर्गाधारियोळ् आवुदो दुहिस्सत्य्ट्टेडेयोळ् बाबुदानु मोंदो दु राश्मिळ् काणल्यकुवन तत्तहेशदोळ् द्विक्यधनधा योळ् तत्तद्राशिय धनं पुट्दगुमे बी व्यापियरियल्यकुगु । ई द्विक्यधनधारेषे संदृष्टि :—

८ । ६४ । ४०६ । २५६ ≡ । ६५ ≡ । ४८ ≡ । १८ ≡ । ०। जा २। २ । ग्र जा ६४ । १० ०। ववव ०। छे छे छे ०। मू१। मू१। मू१। पपप०। ६। ०। –। । । । जी॥ व वव। ०। छे छे छे ०। मू१। मू१। मू१। १६। १६। १६। ०। घेण्याकाजवर्ग विवव ०। छे छे छे ०। मू१। मू१। सुलक्षकाजा । । के =। मू२। मू२। मू२।

पत्यवर्गशलाकाघन । ततः असस्यातवर्गस्थानानि गत्वा पत्यछेदराशिघन । ततः असंस्थातवर्गस्यानानि गत्वा पत्यत्रवममुळकुन्दम् । तस्मिन्नेकवारं वर्गिते पत्यघन । तनः असंस्थातवर्गस्थानानि गत्वा वृदाङ्गळम् ।

🍇 ततः असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा जगच्छ्रेणि । तस्यामेकवारं वर्गिताया जगत्प्रतरः। ततोऽनन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा जीवराशेर्वर्गशलाकाराशिधन । ततोऽनन्तानन्तवर्गस्यानानि गत्वा तदर्धच्छेदशलाकाराशिधन । ततोऽ-नन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा तत्त्रवममुलधनः। तस्मिन्नेकवारं वर्गिते जीवराशिधन ततोऽनन्तानन्तवर्ग-स्थानानि गत्वा श्रेण्याकागस्य वर्गश्रलाकायनः । ततोऽनन्तानन्तवर्गस्यानानि गत्वा तदर्धच्छेदयनः । ततोऽ-नन्तानन्तवर्गस्यानानि गत्वा तत्त्रथमम् लघन । तस्मिन्नेकवार विगते श्रेण्याकाशघनः । ततोऽनन्तानन्तवर्ग-२० स्थानानि गरवा केवलज्ञानस्य द्वितीयम् लवन्दं तदेव तस्या अन्त । अनन्तरवर्गस्य केवलज्ञानस्य तत्प्रयमम् ल-संवर्गमात्रत्वे सति केवलज्ञानातिकमात् तर्दाधकसंख्याया अभावात्। हिरूपवर्गधाराया यत्रोद्देशे यो यो जाकर पत्यकी वर्गशलाकाका घन होता है। उससे असंख्यात वर्गस्थान जाकर पत्यकी अर्थच्छेद राशिका वन होता है। उससे असंख्यात वर्गस्थान जाकर पत्यके प्रथम वर्गमूलका धन होता है। उसमें एक बार वर्ग करनेपर पत्यका घन होता है। उससे असंख्यात वर्गस्थान २५ जाकर घनागुल होता है। उससे अमंख्यात वर्गस्थान जाकर जगतश्रेणि होती है। उसमें एक बार वर्ग करनेपर जगतप्रतर होता है। उससे अनन्तानन्त स्थान जाकर जीवराजिकी वर्गशलाका राशिका घन होता है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर जीवराशिकी अर्धच्छेद शलाका राशिका धन होता है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर जीवराशिके प्रथम वर्ग-मूलका घन होता है। उसमें एक बार वर्ग करनेपर जीवराशिका घन होता है। उससे अनन्ता-नन्त वर्गस्थान जाकर श्रेणिरूप आकाशकी वर्गशलाकाका घन होता है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर उसीके अर्धन्छेदोंका घन होता है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर उसीके प्रथम वर्गमूलका वन होता है। उसमें एक बार वर्ग करनेपर श्रेणिरूप आकाशका घन होता है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर केवलज्ञानके द्वितीय वर्गमूलका घन होता है। यही द्विरूपवनधाराका अन्तस्थान है। प्रथम वर्गमूल और द्वितीय वर्गमूलको परस्परमें गुणा करनेसे जो परिमाण होता है वही द्वितीय वर्गमूलका घन है। यदि केवलक्कानके प्रथम

वर्गमूलका घन किया जाये तो केवलझानका अतिक्रमण हो जाये। किन्तु केवलझानसे अधिक

मी द्विरूपधनधारे ते स्थानविक्त्यंग्रजेनितक्कुमें बोर्ड—केवलज्ञानवर्गाशलाकेग्रजेजेरड् क्व-होनस्यविनित्तपुत्र । व - २ । एके बोर्ड बर्गाशलाकेग्रज परसर्गायलपुत्रिर्द द्विरूपधनधारपु-सरियलग्रुगुगद ते बोर्ड :—एंटर कालोक्यविग्रस्थाचित पुत्रपूर्वकृतिग्रज्ञमेले मेले नडेववनस्त-संख्यातवर्गात्वाचार्यक्र नदेव कोलालोकप्रदेशस्याचा पुट्टिब्र्डाल्ड सेलसंख्यात वर्गात्वानंग्रजं नदेव तेजस्ताविकजीवराशिय पुणकारशलाकाराशि पुट्टिब्र्डा पुणकारशलाकाराशिय दुवे ते बोर्ड गुणित वर्गाग्रजं गुणकारशलाकेग्रजे युववाद्व पुणिसिद वारंग्रजं दोड ते अस्तायिकजीवराशिग्रमाणा-नयत विधानवोज् लोकंग्रजं गुणिसिद वारंग्रजं बुद्धस्पर्व ते दोड :—

सूत्राविरोधमागि बाचार्य्यपरंपरागतोपर्देशविरं पेळ्ये-। मों बु घनलोकमं शलाकाभूतमं स्यापिसियदने चिरलन देयेमेंद्र माडि श ≡ वि ≡ वे ≡ विरलन राशियं विरलिसि रूपं प्रति देयें-

राशिजीयते तहेशे डिक्पपनपाराया तस्य तस्य घनो जायते—संदृष्टि '- ८, ६४, ४०९६, २५६, =६५ =- १० ६५ = १४ = ४२ = ११८ = १०। बारा२। प्र बा६४। ०। वदव ०। छेछेछे ०। सू१ सू१ सृ१। पपर ०,६१०। – =।०। जीवव व ०। छेछेछे ०। सू१ सू१ सू१, १६६६ १६।०। अर्थे बावव व ० छेछेछे।०। सू१ सू१ सू१। सर्वोक्तासं।०। के सू२, सू२ सूर। अस्या स्थान-विकल्या केवळतानस्य डिक्पोनवर्याशकात्रामात्रा व-२।

अय द्विरूपवनाधनधारीच्यां तद्यवा-अष्टयनमादि कृत्वा पूर्वपूर्वस्य वर्गक्रमेणासंस्थातवर्गस्यानािन १५ । तदा अनेस्थातवर्गस्यानािन गत्वा तिकस्काधिकजीवरातिग्गेणकाराञ्चाकारााि । त अनेस्थातवर्गस्यानािन गत्वा तिकस्काधिकजीवरातेगेणकाराञ्चाकारााि । त । त्या भूणकाराञ्चाकाः विकासिक व

संस्थाका अभाव है। द्विरूपवर्षधारामें जिस स्थानपर जो राग्नि होती है उस स्थानपर द्विरूप- २० घनधारामें उस-उस राग्निका घन होता है। इस धाराके स्थानोंके विकल्प केवलज्ञानके दो कम वर्षांशलाका प्रमाण हैं।

अब दिरूपयनाधनधाराको कहते हैं—दोके घनके धनको आदि देकर पहले-पहले स्थानका बगे करते हुए जो संस्था उत्पन्न हों वे जिस धारामें पायी जायें उसे दिरूपयनाधन-धारा कहते हैं। सी दोके घन आठका घन पाँच सौ बारह इसका आदिस्थान है। इससे २५ आगे पूर्व-पूर्व स्थानका वर्ग करते हुए कससे असंस्थात वर्गस्थान जाकर लोकाकाशके प्रदेशों-का परिमाण आता है। उससे असंस्थात वर्गस्थान जाकर तेजस्कायिक जोव राशिकी गुण-कार साला प्रात्न कारी है।

शंका—गुणकार शलाका किसे कहते हैं?

समाधान—विरलन राज्ञि प्रमाण उसकी सर्व देय राज्ञियोंके गुणन करनेके बारोंको ३० गणकार जलाका कहते हैं।

उससे आगे असंख्यात-असंख्यात वर्गस्थान जाकर अग्निकायिक जीवराशिकी वर्गेशलाका राशि, अर्थच्छेद राशि और अग्निकायिक जीवराशि उत्पन्न होती है। इन राशियोंकी असंख्यात-असंख्यात वर्गस्थान जा-जाकर उत्पन्न होनेकी उरपत्ति कहते हैं।

१ म देवंगळुपारि । २. म यमनदने । ३. व गुणन समाप्तिरूपा । ततः पृथक् पृथक् संस्थातानि वर्ग<sup>े</sup> । <sub>३५</sub> ४. व<sup>°</sup>नॉम संस्थात वर्गस्थानानि ।

सबने कोट्ट बॉम्गतसंबर्ग साडि शलाकाराशियोळों दु रूपं कळेयल्पड्डुशु । हा तबा एकाल्यो-न्यान्यस्तगुणकारशलाके पडेयल्पडुगुं । तत्रोत्पन्नराशिया पिलतोपमा संख्यातेकमागमात्रंगळ्यमाँ-शलाकंगळणुं बेते हो दे 'वियरशिक्यरिवरलन्तरश्च्यढेल्यमात्र वर्गास्यानीन गत्या लब्ध्यराशिस्-त्यार्थे,' एंदु धनलोकदर्बेल्छेबंगळं पत्यासंख्यातेकभागंगळं वर्गास्यानंगळं लोकद मेले नड्डेपीगि ५ पृट्टिडुवें बुदर्खं । आ तत्रोत्पन्नराशिम ळढेल्येदशालांकगळ् मसंख्यातलोकंगळ् राशियुमसंख्यातलोक मात्रभु माडुवु मत्ताया तत्रोत्पन्तमहाराशियं विरक्तवेयण्य माडि वि ≅ ० वे ≅ ० विरलनमं विरलिसि रूपं प्रति वेयमनदने कोट्यु बॉग्गतसंबग्गं माडि पूर्वशलाकाराशियोळमत्तों इ रूपं कळेय-

ह्यडुबुदु । ब्रों 💆 तदा अन्योन्यान्यस्तगुणकारप्रालाकेगळेरडु । २। वर्गगालाकार्डक्छेवशलाकेगळुं राशियुमसंख्यातलोकमात्रंगळप्पुदु । इन्ती क्रमींदर्द नेतथ्यमंक्कूमेन्नेवरं लोकमात्रशलाकाराशिपरि-

१० संस्थाप्य श ≡ वि ≔ दे ऋ विरलनराशि विरलयित्वा रूप रूपं प्रति देयराशि दत्वा वर्गिनसंवर्गे कृते

शकाकाराभित एकं रूपमपनयेत् म ा ा श्रीत्मात्रपुणराभेर्गृणकारणलाका एका । वर्गभकाकाराभिः पर्व्यासस्वातिकभाषमात्र विरक्षनराक्ष्यपंच्छेद्रपुतदेवराभिवर्गश्चलाकामात्रस्वात् । अर्थच्छेदराणि अर्गस्थात-लोकमात्र देवराक्ष्यपंच्छेदगुणितविरकनराशिमात्रस्वात् । पुनस्तमृत्यन्तराशि विरक्षियस्वा रूपं स्पं प्रति तमेव

दत्वा वर्गितसंवर्गं कृत्वा शालाकाराशितः अपरं रूपमध्यवेत् रां ≅ अप्रोत्फनरारोगेर्गृणकाराजाके र्वे । वर्ग-१५ शालाकाराययंच्चेदरायुर्ग्यनरापायः प्रयोऽपि असंस्थातलोकमात्रा असंस्थातलोकमात्रा भवन्ति । एवं तायन्कर्तव्यं यावरलोकमापत्रशालाशास्त्रितिश्रायते । तदुर्ग्यनरारोग्गृंणकाराजाकाः लोकमात्र्यः ≅ अस्ये प्रयोऽपे राज्ञयः असंस्थातलोकमात्रा असस्यातलोकमात्र भवन्ति । पृत्यतदुर्ग्यनरात्रि यावाराकार्यः इत्यावर्गितस्यरं कृत्वा स्रा ≅ ठ । वि ≅ ठ । दे ≅ ठ विरस्तनरात्रि विरस्तियत्वा स्य स्य प्रति देवरात्रि दस्यावर्गितस्यगं कृते

जैसे लोकाकासके प्रदेशप्रमाण पृथक-पृथक विरलन, देय और सलाकारूप तीन राशि २० करो । विरलन रासिका विरलन करके परूप्तक उपर देयराशिका स्थापित करके परस्परमें गुणा करो । और सलाकाराशिमें-से एक कम करो । यहाँ जो राशि हुई उसकी गुणकार सलाका एक हुई । और वर्गस्रलाका परुपके असंख्यात ें माग हुई क्यांकि विरलन राशिके अधेच्छेद देयराशिक अधेच्छेद से साथ है । तथा अधेच्छेद राशि असंख्यात लोक प्रमाण हुई । क्योंकि देयराशिक राशिका का प्रमाण हुई । क्योंकि देयराशिक स्थाचित है । तथा अधेच्छेद राशि असंख्यात लोक प्रमाण हुई । क्योंकि देयराशिक प्रमाण होता है । अप अधेच्छेद राशिक अधेच्छोद से विरलन राशिको सुका करने हिस्स साथ है । ऐसा करते जो राशि हो उस प्रमाण विरलन और देवराशि करके तथा विरलन करके और उसपर देयराशिका दिखन परस्पर गुणा करने पर सल्लाका शिका हिस्स का करता । यहाँ तक गुणकार सलाका होता है । इस परस्पर गुणा करने पर सलाका होता है । इस परस्पर गुणा करने पर सलाका होता है । इस परस्पर गुणा करने पर सलाका होता है । इस परस्पर गुणा करने पर सलाका होता है । इस परस्पर गुणा करने पर सलाका होता है । इस परस्पर गुणा करने हिस्स करते हुए समाप सलाका हो लेकिय प्रमाण हुई । जनतक वह लोक प्रमाण स्थान कर सलाका हो लेकिय है । उस परस्पर गुणकार राशिका विरलन करने इस समाण सलाका हो लेकिय है । उस परस्पर गुणकार राशिका विरलन हुई उसकी गुणकार राशिका विरालक हो है और वर्ग राशिका विरालक हो है । उस परस्पर गुणकार राशिका विरालक हो लेकिय हो । इस परस्पर गुणकार राशिका विरालक हो है । असीका विरालक हो है । इस परस्पर गुणकार राशिका विरालक हो है । इस परस्पर गुणकार राशिका विरालक हो । इस परस्पर गुणकार राशिका हो । इस राशिका हो । इस परस

समाप्ति पर्य्यतं । तदान्योन्यान्यस्तपुणकारक्षका प्रमाणं धनलोकमण्डु । ≅ पुळिद् मूर राजि-गळुमसंस्थातलोकंगळ् । मत्तमा तत्रोत्पनराशियं क्षलाकाविरलन वेयमे दु त्रिप्रतीकं मादि छ ≅ ० वि ≅ ० वे ≆ ० विरलनमं विरिलेसि रूपं प्रति वेयमना राशियन्ते कोट्ट वॉग्गतसंवर्गा माढि

द्वितीयशलाकाराशियोळ् श अ व बोंदु रूपं कळेयल्पहुर्णु श अ व तबान्योन्याम्यस्तगुणकार-

शकाकेगळू क्याबि- (वि) क लोकंगळू जिल्ला स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त लोकंगळू। मत्तमा तत्रीत्यन्त-राश्चियं विराजन बेर्गणळं माडि विराजनमं विरालिति क्यं प्रति वेयमनवने कोटु विगातस्वमां माडि दित्येयालाकाराशियोळ्मतो दे क्यु कळ्यल्यबुष्टुं। श च ०। २ तवान्योन्याम्यस्तपुणकार-शालाकेगळ्ड दिक्शायिक लोकंगळ्। ज। शेव वर्गाशलाकार्यच्छेवंगळ्ड राशियुमें व मूरमसंस्थात-लोकंगळ्ड।

इत्तो क्रमबिरं दिक्योनोत्कृष्टसंस्थातञ्जाकामात्रकोकञ्जाकोगञ्जबदेवस्कि  $\stackrel{=}{=}$  १५। ई यन्योन्यान्यस्तगुणकारञ्जकोगञ्जं मुन्तिन दिक्याधिकलोकमात्रान्योन्यम्यस्तगुणकारञ्जकोगञ्जोञ् २०

द्वितीयशलाकाराशित एकं रूपमपनयेत । श = a अत्रोत्पन्नराशेर्गणकारशलाकाः रूपाधिकलोकमात्र्यः अपरे त्रयोऽपि राशयः असंख्यातलोकमात्राः असंख्यातलोकमात्रा भवन्ति । तत्रोत्पन्नराशि विरलयित्वा रूपं रूपं प्रति तमेव दत्वा वर्गितसंवर्गे कृते द्वितीयशचाकाराशितः अपरं रूपमपनयेत् श = a-२। अस्योत्पन्तराहोर्गणकारशलाकाः द्विख्याधिकलोकमाश्चः 🏯 । शेषास्त्रयोजीप राशय असंख्यातलोकमात्रा असंख्यातलोकमात्रा भवन्ति । एवं तद्दपरि गुणकारशलाकाः उत्कृष्टसंख्यातलोकमात्रा द्विरूपोना नीत्वा 🏯 १५ 👯 एतास प्राक्तनद्विस्पाधिकलोकमानगणकारशलाका निक्षिप्यन्ते । तदा ततः प्रभति चत्वारोऽपि राशय मात्र हुईं। इस राशि प्रमाण विरतन देय शलाका स्थापित करके विरतन राशिका एक-एकके रूपमें विरलन करके और एक-एकके ऊपर देयराशिको देकर परस्पर गुणा करो । और दूसरी बार स्थापित की हुई शळाका राशिमें-से एक कम करो। यहाँ जो राशि उत्पत्न हुई उसकी गुणकार शलाका एक अधिक लोकप्रमाण है और शेष तीनों राशि असंख्यात लोकमात्र २० असंख्यात लोकमात्र हैं। इस उत्पन्न हुई राशि प्रमाण विरलन और देयराशि स्थापित करके विरत्नलराशिका विरल्न करके और देयराशिको प्रत्येकपर देकर परस्परमें गणा करनेपर इसरी शलाकाराशिमें-से एक कम करना। तब गुणकार शलाका दो अधिक लोकप्रमाण हुई। और शेष तीनों राज्ञि असंख्यातलोक-असंख्यातलोक हुईं। इसी प्रकार दो कम उत्कृष्ट संख्यात लोकमात्र गुणकार शलाका प्राप्त करके इनमें पूर्वोक्त दो अधिक लोकमात्र गुणकार शलाका जोडनेपर २५ गुणकार शलाका भी असंख्यात लोकप्रमाण हुई। तब यहाँसे लेकर गणकार शलाका, वर्ग-शलाका, अर्द्धच्छेद राशि और स्त्यन्न हुई राशि ये चारों विशेष रूपसे हीन अधिक हैं तथापि सामान्यसे असंख्यात लोकप्रमाणस्य असंख्यात हैं। इस तरहसे दसरी बार स्थापित शलाकाराशिको भी एक-एक कम करके पूर्ण करे। ऐसा करनेसे उत्पन्न हुई राज्ञि प्रमाण विरलन देव और शलाका राशि स्थापित करके पूर्वोक्त प्रकारसे इस तीसरी बार स्थापित 2. कृष्ट्रीसर ≅ १६ का बेबेबोळ् नाल्कुं राक्षियळ्ससंस्थातकोकंपळाळापमात्रीववण्डुतीका नक्सत्य-बुद्धकेन्यरं द्वितीयबारं स्थापिसव इक्षाकाराधि निर्काणसम्बद्धकेनेबरं तता सद्दाधिवज्वस्थ्यस्य कंब्यात कोकंपळ् । मत्तमा तत्रोराज्ञत्याकीयं निप्रतीकं माढि छा ≅ ० वि ≅ ० वे ≅ ० विरस्क राधियं विरक्षिति क्यं प्रति वेयननवने कोट्ड बांगतसंबर्गा माडि तृतीयक्षकाराधियोळों द

 क्यू कळेयल्यड्युं। श्र = ० तदा राशिबनुष्टययुमसंस्थातलेकागळु इत्ती क्रमर्विद नेतण्यमनकु-केल्नेवर तृतीयबारं स्थापित शलाकाराशि परिसमाप्तमकु मुन्तेवर तदान्योन्यान्यस्तगुणकार-शलाकाराशियं वर्णवालाकाराशियुमर्द्वच्छेवराशियं लब्दराशियुमं वी राशिबनुष्टयमुं तद्योग्या-संख्यातलेकागळु।

मसमा तत्रोस्पन महाराशियं त्रिप्रतीकमं माडि श ⇒ a व ≡ a दे ≡ a दिरलनराशियं १० विरक्षित क्यं प्रति देयमनवने कोट्ट वांम्यतमंद्रमांमं माडि चतुर्व्यवारक्षणकाराशियोः हो क्यं कळेयस्पड्रामिते पुनः पूर्व माडि नडसत्पड्डद्वरेन्नेवरं वतिकांतायोग्यान्यस्तगुणकारक्षणके-गाँकवं परिहोनकस्य चतुर्व्यवारं स्वापितान्योन्यान्यस्तगुणकारक्षणकाराशि परिसमाप्तियक्कु-सन्वेवरं।

तदा तेजस्कायिक जीवराशिप्रमाणंमप्पलब्धराशि पुटटुगुं । ईयर्थमनाचार्य्यं मनदोद्धिरिसि :

'बाउड्डरासिवार लोगे अण्योण्णसंगणे तेऊ'

इत्युक्तमाचार्ये । ततोऽसंस्यातवर्गस्यानानि गत्वातेबस्कायिकस्थितेवर्गशलाकाराशि । का तिस्यिति ?

शलाका राशिकों भी समाप्त करके जो राशि उत्तरन हो उत्ती प्रमाण विरल्ज देव और शलाका राशि स्थापित करके, इस चीधी बार स्थापित की गयी शलाकाराशिमें से पहले कही तीन नुणकार शलाकाराशिकों आगणको कम करके जो येप रहे उतनी शलाकाराशिमें से पूर्वोक प्रकारसे पक-एक कम करते जच वह समाग्र हो तच जो राशि उत्तरन हो वही जांगकाशिक प्रकारसे पक-एक कम करते जच वह समाग्र हो तच जो राशि उत्तरन हो वही जांगकाशिक प्रकारसे पाति है। यह देवकर हो आचार्योंने कहा है कि माहे तीन वारकी शलाका राशिक्ष लोकों को प्रकार से पाति है। इस प्रकार जांगकाशिक जोवराशिकों गुणकार अलाकाशिक जोवराशिक जावराशिकों गुणकार अलाकाशिक जोवराशिक जावराशिक ज

शंका-तैजस्कायिक स्थिति किसे कहते हैं ?

समाधान-अन्यकायसे आकर तेजस्कायमें जीव उत्पन्न हो। और तेजस्कायको न छोड़कर उत्कृष्ट काछ तक तेजस्कायमें हो जन्म छेता रहे। वही काछ तेजस्कायिक स्थिति है।

20

<sup>&</sup>lt;sup>३५</sup> १. म<sup>°</sup>हुवन्ने<sup>°</sup>।

'आउटराजि बारं कोने अञ्चोष्ण संगुणे तेऊ' एंद पेळवं । अंता चतर्यवारं स्थापिसिद शलाकाराशित्रमाणमप्य तेजस्कायिकान्योन्यान्यस्तगुणकारशलाकाराशियवं मेले असंख्यात-बर्मास्थानंगळं नढेदा तेजस्कायिकजीवराशिय वर्गशालाकाराशि पृष्टिवल्लिदं मेलसंख्यातवर्मा-स्यानंगळं नडेइ तेजस्काधिकजीवराशियखंच्छेबराशि पुटिटवृद्दिल्लंबं मेलसंख्यातबर्गास्थानंगळं नडेंद्र प्रथममळं पटिटददा प्रथममलमनोम्में बर्गागोळत्तेजस्कायिक जीवराशि प्रमाणं पटिटद-डॉल्लडं मेलसंख्यातवर्गास्थानंगळं नडढ तेजस्कायस्थितिय वर्गांगलाकाराशी पटिटवदी तेजस्काय-स्थिति एंबुदेने दोडन्यकायदत्तींगवं बंदु तेजस्कायंगळीळु पुट्टद जीवक्कुत्कुष्टींददं तेजस्कायिकत्वमं पत्तविडदिप्पं कालमंदित पेळल्पटद्वा तेजस्कायिकस्थितिवर्गशालाकाराशियिवं मेलसंख्यात-वर्गास्थानंगळं नडेव अर्ड च्छेवराशि पृटिटदर्वील्लवं मेलसंख्यातवर्गास्थानंगळं नडेव प्रथममलं पुटिटबुबदनोम्मे वर्गगोळल्तेजस्काधिकस्थितिराधि पुटिटबुबल्लिवं मेलसंख्यातवर्गस्थानंगळं नडेरेबधि निब्रद्ध क्षेत्रोत्कष्टराजिय बर्गाज्ञकाकाराज्ञि पटिटडर्बाल्लवं मेलसंख्यातवर्गस्थानंगळं नडेद नडेद मर्द्धच्छेद प्रथममुलंगळ्पिटददवा प्रथममुलमनोम्मे वर्गगोळ तिरलद्या निबद्धक्षेत्री-रकुष्टप्रमाणं पटिदर्वाल्लदं मेलसंस्यातवर्गस्यानंगळं नडेव नडेव वर्गाशलाबार्ज्ञभ्छेदप्रथममुलंगळे यथाक्रमोदिरं पटिटद्वा प्रथममुलमनोर्मं वर्गगोजेल स्थितिबंधाध्यवसाय राशिप्रमाणं पटिटद्वी स्थितिबंधाध्यवसायमें बढेने दोडे जानावरणादिकम्मैगळ जानाच्छादनादि तंतम्म स्वभावमक्क पत्त विडिंदर्ण कालमं स्थितिये वदा स्थितिबंधकारणकेषायपरिणामस्थानविकल्पराशिष्रमाणमे -

अन्यकायादागयय तेषुरगन्नस्य तेषस्कायिकस्वमस्यक्ता उत्कृष्टेन बदस्यानकाकः । तदः वसंब्यातवर्षस्यानानि गत्वा तद्यसंब्येदराधिः । तदः वसंब्यातवर्षस्यानानि गत्वा तद्यसमृकम् । तिस्मन्तेकवारं वनिते तेषस्कायिकन्तिस्यितप्रमाणम् । तत्रीत्रसंब्यातानि वस्त्यानानि गत्वा वर्षाकाकारायिः वर्षमृकस् । स्थितप्रमाणम् । तत्रीत्रसंब्यातानि वस्त्यानानि । स्वत्यान्यस्य । वर्षासम्वन्यस्य । स्वत्यान्यस्य । वर्षासम्वन्यस्य । तत्रीत्रसंब्यातानि वर्षास्यानानि । कानि तानि ? क्षानप्रक्यस्य । त्राप्ति अप्यानानि । कानि तानि ? क्षानप्रक्यस्य । तत्रीत्रसंब्यात्वानि वर्षास्य । वर्षास्य । तत्रीत्रसंब्यात्वानि वर्णस्यानानि गत्वा गत्वा । वर्षास्य ।

तै जस्कायिक स्थितिसे असंस्थात वर्गस्थान जाकर उसकी अर्द्धच्छेदराशि होती है। उससे असंस्थात वर्गस्थान जाकर प्रथम वर्गसूछ होता है। उससे एक बार वर्ग करनेपर २५ तैजस्कायिक स्थितिका प्रमाण होता है। उससे असंस्थात-असंस्थात वर्गस्थान जा-जाकर अवश्विका सम्वन्धी उस्कृष्ट क्षेत्रको वर्गस्थान। अस्ति असंस्थात वर्गस्थान जा-जाकर अवश्विका सम्वन्धी उसके क्षेत्रके वर्गस्थान होता है। उससे एक बार वर्ग करनेपर अवश्विकानसे सम्बद्ध उस्कृष्ट क्षेत्र होता है। उससे असंस्थात-असंस्थात वर्गस्थान जा-जाकर स्थितिकरमध्यवसाय स्थानीकी वर्गस्थान। इससे असंस्थात-असंस्थात वर्गस्थान जा-जाकर स्थितिकरमध्यवसाय स्थानीकी वर्गस्थान होता है। उसका एक बार वर्ग करनेपर स्थितिकरभाष्यवसाय १० स्थानीका प्रमाण होता है।

शंका-स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान किसे कहते हैं ?

समाधान—ज्ञानावरण आदि कर्मोंका ज्ञानको आवरण करना आदि स्वभाव रुपसे रहनेके कालका नाम वो स्थिति है और स्थितिकम्बके कारणभूत परिणामोंके स्थानोंको स्थितिकन्याञ्यवसायस्थान कहते हैं। उससे आगे असंस्थात-असंस्थात वर्गस्थान जा-जाकर अनुभागवन्त्र्याञ्यवसायस्थानोंकी वर्गत्रलाका, अर्थच्छेद और प्रथम वर्गमूल होता है। उसमें एक बार वर्ग करनेपर अनुभागवन्याच्यवसायस्थान होते हैं।

बुक्त्यं महिल्वं मेलतंत्र्यातवर्गात्यागंक्यं नवेतु तवेतु ययाक्रमिवं वर्गात्रालाकार्द्वं क्रव्येप्रयमपृष्ठं-गळपृद्दिद्वुवा अवसमुक्तमोम्मं विग्नासिवोडनुभागवंषाध्यवसायस्यागं पृद्दिव्वा अनुभागवया-ध्यवसायमं बुद्दे ते बोडे बातावरणादि क्रम्मेगळ वर्गा वर्गाचार्गात्या गुल्हातिस्यानक्यविनिवर्द-प्रविभाग प्रतिक्वेद्वेयळ समूहसन्तुभागमं बुद्दा अनुभागवयिन्वक्ष्मस्य सक्तस्त्रातिकारिका क्रिक्तः भौचरं गळ्या क्रवायपरिलामाविकत्यराशिक्रमावमं बुद्दा मिल्किं मेलतंत्र्यातवर्गास्यानंगळ नवेदु नवेदु ययाक्रमिवं वर्गात्रालाकार्यंक्वेदप्रयमपूर्वभाक्षस्य कृत्यं प्रतिकार्याक्षम्य वर्गागोळज्ञ निर्णोद क्रवेष्ट्रात्यानाम्बर्णाक्षस्य स्थाप्रमाणं पृद्दिवृत्वी निगोवकायोक्ष्यस्य वृत्ते विदे । स्क्रभावरावास-पृळविष्ठ ययाक्रमविवर्मसस्यातलोक्ष्युणित क्रमंगळ् । स्क्रं = ०। सं = ०। स्व । ३ । । । । ०। प्

ई पुळविगळोळू प्र १ ॥ पुळविग । फळ । निगोदकारीरंगळू ॐ ० असंख्यातकोकमात्रंगळा-गकुमिनितु पुळविगळपेनितु निगोदकारीरंगळपूर्व वितन्तुपातत्रेराशिकारितससस्तानिगोदकारीर-प्रमाणमेंबुसर्थ ॐ ० ॐ ० ॐ ० ॐ ० ॐ ० ळ ल्ळाळ चे क्लांस्थ्यातकोकदगरेखानांगळ नवेडु नवेडु प्रयोकार्माद्व बस्मोकाकार्वचळव्यप्रसमकाळपटिटदवा प्रथमतृकसनोम्में बग्गेगोळ्ळ निगोद-

तानि ? ज्ञानावरणादिकर्षणा वर्गवर्षणास्त्रधंकपुण्डानिस्थानरूपावस्थिताविद्यागर्पातच्छेदसमृहात्मकानुभागस्य १५ वर्षात्वस्थानि । ततोऽस्थानानि वर्षायानि ति स्वा गावा वर्षाणकास्त्रपारपंच्छेदराचिः प्रवसमृत्यम् । तिस्मानेकदारं वर्षायते निर्मादशरीरोत्कष्टमंब्या। कियती सा ?स्क्रणास्त्रपायसपुण्डिवेदेहा । यत. वृथससंख्यात-क्षोकात्रपारः अपि वर्षास्थानलोक्ष्रणीयतकस्य तत एजावती ≅ a ≡ a ≡ a ≡ a ≡ a ≡ a

ततः असंस्थातठोकमात्राणि वर्गस्थानानि गत्वा गत्वा वर्गश्रकाराणिः अर्थस्क्षेदराशिः प्रयमवर्गमूलम् । तस्मिन्नेकवारं वर्गिते निगोदकायस्थितिः । का सा ? निगोदशरीराकारेण परिणतपुद्गक्षस्कन्याना तदाकारा-

शंका – अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान किसे कहते हैं –

समाधान—ज्ञानावरण आदि कर्मोके वर्ग, वर्गणा, स्पर्यंक, गुण-हानिक्ससे स्थित अविभागी प्रतिच्छेत्के समूहकर अनुभागके वन्यके कारणमून परिणामोके स्थानोंका नाम स्थितिवन्याध्यवसायम्थान है। उससे असंस्थान-असंस्थान वर्गस्थान जाकर निगोद प्ररीरोंकी उक्तप्रट संस्थाकी वर्गस्थान, अर्थच्छेद और प्रथम वर्गम्ल होता है। उसमें एक वार वर्ग अ करनेपर निगोदसरीरोंकी अकुष्ट संस्था होती है।

शंका-वह संख्या कितनी है ?

समाधान—स्कन्ध, अण्डर, आवास, पुलवि और देह ये पांचों पृथक-पृथक असंस्थात लोकप्रमाण होनेपर भी कमसे असंस्थात लोक गूणित हैं। अतः पाँच जगह असंस्थात लोकको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि वस्पन्न हो बतनी ही निगोद शरीरोंकी ३० वस्किट संस्था है।

उससे आगे असंस्थातळोकमात्र असंस्थातळोकमात्र वर्गस्थान जाकर निगोदकाय-स्थितिकी वर्गसळाका, अर्घच्छेद और प्रथम वर्गमूळ होता है। उसका एक बार वर्ग करनेपर निगोदकायस्थिति होती है।

शंका - निगोदकायस्थिति किसे कहते हैं ?

समाधान—निगोदशरीररूप परिणमे पुद्गाल स्कन्य उत्कृष्ट रूपसे जितने काल तक निगोदशरीरपनेको नहीं छोड्ते उतने कालके समर्थोका प्रमाण निगोदकायस्थिति है। यहाँ कायस्थित पृद्दिवृदा निगोवकायस्थितियं बुते ते दे हि ॥ ॥ निगोवशरीरस्वरूपींददं परिणमि-सिर पुरालस्कंघंगळ तत्त्वरूपमं पत्तुविडवेनित् कालमिर्पवा कालमं निगोरकायस्थितिये व कैकोळवृदेके दोडे निगोदजीवंगळमे निगोदत्वपरित्यागकालमादोडवुत्कृष्टिदंदं द्वधर्द्वपृदगलपरावर्तन प्रमितकालमप्पददनंतमप्पदिरदमदिल्लि कैकोळल्पडद । आ निगोदकायस्थितियदं मेलसंख्यात-वर्गास्थानंगळं नडेद नडेद् यथाक्रमदिदं वर्गाजलाकाद्वं च्छेद प्रथममूलंगळपृद्धिद्वा प्रथममूल-योगोत्कृष्टाविभागप्रतिच्छेवप्रमाणं मनोम्मं बर्गगोळल पद्भि बबायोगोत्कृष्टाविभागप्रतिच्छेद-में बदें तें बोर्ड जगच्छेणियनप्रमाण कजीवप्रदेशंगळीळ कर्मनोकर्मपर्व्यायपरिणमनयोग्य-कार्म्मणवर्गणाहारवर्गणारूप पदगर्लापडके तसत्पर्धायपरिणमन बोळ प्रकृतिप्रदेशबंधनिमिस-इक्तियं योगमें बदा योगविकल्पस्थानंगळं जगच्छें ध्यसंख्यातैकभागप्रमाणंगळप्पववं । चयाधिकं गळागुलं पोगि सम्बोत्कृष्टस्थानंगताविभागप्रतिच्छेदप्रमाणमें बदत्वं । अल्लिदं मेलसंख्यातवर्गा- १० पळाडुरा नाम सन्तरहरूर स्थानंतर्वर्गास्थानंगळं नडेदु केवलज्ञानचतुर्त्वमुलधनाधनं पुट्टिद्वृदिदुवुं केवल-ज्ञानप्रथममूलमुमं तुरीयमूलमुमं गृणिसिद राजिप्रमाणमक्कुमिदे द्विरूपघनाघनाधारणवस्थान-मक्कं। किंबहनाः—

निगोद जीव निगोदपर्यायमें जिवने उन्कृष्ट काळ तक रहें उसे निगोदकायस्थिति नहीं छेगें क्योंकि उसका काळ डाई पुद्राल परावर्तत है, जो अनन्त है। उससे असंस्वात-असंस्वात वर्गस्यान जाकर उत्कृष्ट योगस्यानोंक अविभागी प्रतिकृष्टें तोंकी वर्गस्यान स्वात्म असंस्वात काकर उत्तर होता है। उससे एक बार वर्ग करनेपर जो चतुःस्थान इदिः को ळिखे हुए संशोके असंस्वातवें भाग प्रमाण योगस्यान हैं उनमें जो चत्न्य योगस्यान है २५ उनके अविभागी प्रतिच्छेद जीवके समस्त प्रदेशों कर्म और नोकसंप्यायक्ष परिणम्मके योग्य वर्गणाओं प्रकृतिबन्ध और अस्त्र अवस्वातवें अपि वर्गस्थान वर्ग क्षिया वर्ग वर्गमुक वर्ग वर्ग प्रमुख्य और अदेश अवस्व के कारण होते हैं। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर के वरुष्य वर्गमुक वर्ग वर्गमुक के प्रमुख्य वर्ग प्रमुख्य के प्रमुख्य के वरुष्य वर्ग मुख्य के प्रमुख्य के प्रमुख

<sup>34</sup> 

जो जो रासी विस्सवि बिरुववन्ने सनिटुठाणिम्म । तद्वाणे तस्सरिसा घणाघणे जव णउद्दिदा ॥

यें दु िहरपवर्गायारेपोज् स्वकीयेष्टस्थानदोळ् बाबावराजि काणस्परुप्रास्थानदोळा-राजि समानंगळ् दिक्रपवर्गायनघारेयोज् नवनवोहिष्टंगज् ई डिक्रपवनायनघारेगे स्थानविकरूपं-भाज्ञ्योनित्तककुमें बोर्ड केवलज्ञानवर्गाञ्जाकाराजियोज्ञ्ञात्कु रूपगळ् कृषिवित्ततु स्थानं विकर्णगळ-पुत्रु । के = । व −४ । इतिस्कृगुपयोगिराळप्प नात्कु धारगज्ञ्येळस्पटुरिक्नुळिद सम । विषम । इति । बक्ति । कृतिमुक । बक्तिमुक । चन । जपन । चनमूक । बचनमूक में व पत्तं चारोग-ळिल्लानुपयोगिराकु दु पेळबुवित्स्तं विस्तरक्षिण्य त्रिकोकसारदोळं बृह्वारागरिकरमंदोळं नोविकोळ्ड ।।

> अनंतरं जगच्छेणिघनप्रमितलोकनिर्वयात्यंमागि परिभाषे पेळस्पडुगुमदे ते दोडे :---पस्लं समुद्रुज्वमं अंगुळयं सूद्र प्यरघणणामं । जगसेडि जोयप्वरो ळोजो वि य अडपमाणाणि ।।

परुषम् । सागरोपमम् । सुर्ख्याकृषु । प्रतरांगृकृषु । धनागृकम् । अगक्ष्रेणियं । क्षोकप्रतरम् । क्षोकपुमे विद्युपमा प्रमाधानका दु प्रकारणञ्जुष्ठ । "एकद्वधादिगणनया वक्तुमाञ्चयस्य राहोः १५ क्यांबिदुपमया प्रतिपादनमुषमा । उपसेव प्रमाणगुपमाप्रमाण" मेंद्रो निरुक्तानिप्रायदिद । प । सा । सू २ । प्र ४ । छ ६ । अगक्ख्रेणि— । ज प्र ≃ । को ≘ । मा ८ एंटु प्रमाणग्रको इतु संवृष्टिगकु ॥

> ववहारुद्वारद्वा तिय पल्ला पढमयम्मि संखाओ । बिदिए दीवसमुद्दा तदिये मिज्जेदि कम्मिठिदी ॥

 व्यवहारपल्यमेंबुढारपल्यमेंबुढारपल्यमें वर्त्रापल्यमें वितु पत्यं मूह विकल्पमणुदिल्ल प्रथमोहिष्ट-व्यवहारपल्यदोत्र रोमसंस्थायळं, दित्रोयोद्धारपल्यदोत्रु द्वीपसारसंस्थायळं। तृतीयाद्धापल्यदोळ् कर्म्मस्थितिगळमोदलाबुबुप्रमाणिसल्यङ्कुव।

उक्ताः । वीयसमादिदशभाराणामत्रानुषयोगित्वात् । तन्त्रिज्ञासय त्रिलोकगारे बृहद्धारापरिकर्मीण वा जिय्या जानन्तु ।

यरेक्ट्रधादिगणनया विना उपमवैव उच्यते तदुषमानं, तत्-वस्यं सागरोपमं मुच्यद्वसं प्रतराङ्गसं धनाङ्गस्य व्याच्युष्टि सोकप्रतरो लोकप्र स्वष्टधा । एषा स्वरूप परिभाषाक्रपमृत्येकं स्वानीमुच्यते तदायी-यत् बुरीस्थेनापि अस्येष खेलु भेलु मोट्सियुं चन सक्यते अस्तानलाविभिनीय नीति एकैकस्सयपंत्रमसं

कहीं हैं। जिन्हें उनके जानतेकी इच्छा हो उन्हें त्रिखोकसार अथवा बृहत्यारापरिकर्मसे जानना चाहिए।

हैं। जो राज़ि एक-दो आदि गणनाके द्वारा न कही जा सकते हैं योग्य होनेसे केवळ क्यमाके द्वारा ही कही जाती है को क्यमान कहते हैं। उपमानके पत्य, सागरोपम, मूच्यंगुळ, प्रतरांगुळ, क्यांगुळ, जाग्छोंगि, छोक्यतर और छोक इस प्रकार आठ भेद हैं। परिभाषाके क्यनपूर्वक हनका स्वक्त कष कहते हैं—जो मुश्लेष्य प्रकास भी छेदन-भेदन और पोड़नेमें असमय होता है, जल-आग आदिसे नाशको प्राप्त नहीं होता, एक रस, एक गरुप, एक रूप भीर दो स्पन्न गुणोंसे युक्त होता है, सन्दर्का कारण हैं किन्तु स्वयं सन्दरूप नहीं है, आदिन्सम्ब संदं सयळ समृत्यं तस्स य बढं भणंति देसो ति ।

अद्धं च पवेसी अविभागी होइ परमाणु ॥

सकलावयनसमर्थं स्कंबमें बुबक्कुं। जबरर्द्धमं वेशेमें वितु पेळवरद्धद्धिमुमं प्रदेशमें दु पेळव-प्यरमाणुभेजुदविभागियककुं॥

> सच्छेण सुतीक्सेणं छेतुं भेत्तं च जं किळ ण सक्को। जळ अणळाबीहि णासंण एदि सो होदि परमाणु॥

सुतीश्णशस्त्रविवमेरडु खंडमाडलु विवारि-सलु-मोडयलु शक्यमल्लडुबुं जलानलाविर्गाळवं नाशमनेत्यदुवानुवीं दु पुदगलद्रव्यमतु परमाणुमक्कुं॥

एकरसवण्णगुंघं बोपासं सहकारणमसहं।

खंडंतरिवं दब्धं तं परमाणुं भणंति बहा ॥

यथायोग्यमप्प बों दु रसनों दु वर्णनीं दु गंधमुनेरड् स्पर्शगळ्नुळळुढुं शब्दकारणमुमशब्द्यं स्कंबांतरितं द्रव्यं परमाणुमें दर्व वृषवरर्णाणघराविदेवप्पळवर ।

अंताइमज्झहोणं अपदेसं इंदिएहि ण हगेज्झं। जंदखं अविभत्तं तं परमाणुं भणंति जिणा ॥

अंतादिमध्यहोनमप्रदेशींमद्रियंगीळवमप्राह्ममुं यद्द्रव्यमविभक्तं तद्द्रव्यं परमाणुवे दु १५ जिनप्पॅळवरः।।

पूरंति गर्ळति जदो पूरणगळणेहि पोम्मळा तेण । परमाणु प्पिय (णुं पि य) जादा इयदिट्टं दिट्टिवादिम्म ॥

यतोऽतरंगबहिरंगकारणाभ्यां पूरणगळनस्वभावैः पुद्मळाः पूरयंति गर्छति तेन कारणेन पुदगळपरमाणवोषि च पुद्गळा जाताः॥

आववु केलवंतरगबहिरंग कारणंगाळिवं दूरणगलनस्वभावविदं पुदगलगळु दूरिसुबवुं गलिसुब-वद् कारणदिवं परमाणुगळु पुदगलंगळुमप्पुवं विदु दृष्टिवादबोळु बृष्टं ।

इंद्रियंगळिनप्राहर्पगेळ्यरमाणुगळे बिहरित्वममूर्तगळ् परमाणु गळ्एं बाशंकेयावोडे स्पर्श-रसगंभवर्णवंतः पुदगलाः एविवरित्दं परमाणुगळ् मूर्तगळ् प्रराणकनस्वभावविदं पूरिसुबुवं गलिसुव-बुमदरितं पुदगरूळ्मपुत्रे दोडे परमाणुगळविभागिगळपुत्रिरं गलनपूरणभेते दोडे पेळ्वपरः :—

द्विस्पर्यातम्ब्रहारणं अग्रन्यं स्कन्यान्तरित जादिनस्यावसानरहितं अप्रदेशं इन्दियैरमाहां अविभागि तद् द्रव्यं परमाणुः क्रयते । त च अन्तरञ्जबद्धिदुञ्जकारमान्यां वर्णस्वानस्वर्धाः सर्वेदा पूरणं गकतं च स्कन्यवत् करोति इति पुद्गणः । तेषामनन्तान्त्वातं स्कन्यः अवसायसम्बन्धे नाम, ततः सन्तासन्त तृरदेणुः त्रवरेषुः रवरेणुः, उत्तमसम्प्रमन्यस्योगनृसम्बर्धमृत्यालाखाणि व्यासप्यस्याबुक्शनि चेति द्वादसाणि अष्टास्युणानि

और अन्तसे रहित है, बहुप्रदेशीन होनेसे अप्रदेशी है, इन्द्रियोंके द्वारा जाननेके अयोग्य है, ३० जिसका विभाग नहीं हो सकता, उस दृष्यको परमाणु कहते हैं। वह परमाणु अन्तरंग-वहिंद कारणोंसे वर्ण, गन्य, रस और स्थरे गुणोंके द्वारा स्कन्धके तरह पूरण और गर्कन अर्थात् इदिना तिका प्राप्त होता रहता है इसिल्प उसे पुदाल कहते हैं। इन अनन्तानन्त परमाणुओंके स्कन्धका नाम अवसन्तावसन्त है। उससे सन्नासन, तृत्रेणु, स्वरेणु, उसपेणु, उसपों स्वरूप से सनुष्यके वालका अप्रमाण, ३५ जक्षम्यमोगासुमिके मतुष्यके वालका अप्रमाण, ३५ जक्षम्यमोगासुमिके मतुष्यके वालका अप्रमाण, अध्व,

24

वन्णरसगंघपासे पूरणगळणाइ सव्वकाळिम्म । संघं पि व कुणमाणा परमाणू पोगाळा तम्हा ॥

वर्णरसगंबस्पर्शेषु पूरणगलनानि सर्व्वकालेषु । कुर्व्वाणाः परमाणवस्तस्मात् स्कंबा अपीव

पुदगलाः स्युः ॥ वर्णरसगंबस्पर्शदोळ्, पूरणगळनंगळं सब्बंदा माळप परमाणुगळ्, स्कंचगळुमे तेते पुदगळ-गळप्युत्रु ।

परमाणूहि यणंताणंतेहि बहुविदेहि दव्वेहि । बोसण्णासण्णेत्तिय सो खंधो होदि णामेण ॥

बहुविधंगळप्प परमाणुगळ्नंतानंतहव्यगॉळदं सपुदितमाद स्कंघमदवसन्नासन्ने एंबुदबर्षु ॥ ओसण्यासण्यो जे य गुणिवे अट्रेहि होदि णामेण।

आसक्यासक्या ज य गुणित अट्टाह हाति गामण । सक्यासक्ये ति तत्रो दु इट्टि संघो पमाणत्यं ॥

का जवसन्नासन्नेयुमंने टॉरर्व गुणिसुस्तिरजु नामविवदु सन्नासन्नेयेंबुवक्कु मी द्वितीयस्कंधो-पम इच्यमं —

बहेरिं गुणदब्बेहिं सम्मासण्येहि होदि तुदिरेणू । तस्तियमेसहदेहिं तुदिरेणूहि पिृतसरेगू ॥

मत्तमें टॉरव गृणिसल्पटट सन्नासन्नेगळिनों वृ तुटिरेणुमक्कुमपिशब्दविदमा तृटिरेणुगळु-मेटॉरव गृणिसल्पटवार्बोद् त्रसरेणुबक्कु ।

तसरेण रबरेण उत्तमभोगावणीए वाळग्गं। मज्जिम भोगखिदीए वाळंपि जहण्ण भोग खिदिवाळं॥

२॰ मा त्रसरेषाळे टं गो डवे वृ रवरेणुमक्कुं रवरेणुगळे टॉरवमो वृ तम भोगभूमिजवालाय-मक्कु मा बालायंगळ टॉरिवमो वृ मध्यमभोगभूमिजवालाग्रमक्कु मा बालायंगळे टॉरवं जघन्यभोग-भूमिजातमो वृ बालाप्रमक्कुमा बालायंगळेटॉरवं :—

कम्ममहीए वार्ळ लिक्खं जूबं जवं च अंगुळयं । इय उत्तरा पभणिवा पुट्येहि अटुगुणिर्देहि ॥

 कम्मीभूमिजनो वृ बालाप्रमप्पुवा बालाप्रगळे ट रिदो वृ लिक्समप्पुवा लिक्सगळे टरिवमो वृ सर्वपमप्पुवा सर्वपगळे टरिवमो वृ यहेयस्कूमा यवेगळे टरिव बो बंगुलगस्कृ ।

मन्त्रस्थानि । अञ्चलं तु उत्तेषाञ्चलं प्रमाणाञ्चलं आत्माजुलमित विश्वा । तत्र प्रागुकारिमाधानिष्यान-मुन्तेषादगुलम् । तेन नात्कतिस्यमुव्यदेखारीराणि भावनाष्टित्र्वृत्तिस्वनगरतानिक्षतानि व वर्षान्ते । तत्त्व सञ्चलतगुण भरतनेवादवा-शिकालक्ष्यसम्बन्धस्यसं मुल्लसमं प्रमाणादगुल भवति । तेन द्वीपोद्यिक्टिवर्गन्तिने ३० क्टुण्डलग्रीनवर्षमाणानि वर्षान्ते । भरतीरावसम्बन्धाना स्वस्ववर्तनावनाकाल्युन्तुलमास्त्रमुल भवति । तेन

म्रत्सों, जी, और अंगुल वे बारह भी एक दूसरेसे आठ-आठ गुते जातना। अंगुलके तीत भैर हैं—उत्सेषांगृल, प्रमाणांगृल और आरमांगृल। पूर्वोक्त कासी उत्पन्न हुआ। उत्सेषांगृल है। इससे नारकी, विश्वन, मनुष्य और रेबाके हारीर, भवनवासी आदि चार निकारोंके है। इससे नारकी, विश्वन, मनुष्य और नेवास्तिक नार और निवास्तिक नारकी है। उस उत्सेषांगृलसे १५ पाँच सी गुना प्रमाणांगुल होता है। यह प्रमाणांगुल मृत्तकोंद्रसे अवसांगिणों कालके प्रथम चक्रवर्तीका आरमांगुल होता है। इससे द्वीप, समुद्र, पर्वत, वेदी, नारी, कुण्ड, जागती, क्षेत्र

तिविकप्पमंगुलं तं उच्छेह पमाण अप्प अंगुलयं ।

परिभासाणिप्पणं होदि हु उत्सेहसूचि अंगुल्प्यं ॥—[ ति. प १।१०७ ]

मत्तमा अंगुर्ल त्रिविकल्पमक्कु मुत्सेषप्रमाणात्मांगुर्ल्मीवतुनिवरोळ् प्रथमोहिष्टपरिभाषा-निष्पत्नांगुरुम्रत्सेष सुर्च्यंगुरुमक्कुं।

तिच्चय पंचसयाइं अवसप्पिणि-पढम-भरहचिकस्स ।

अंगुलमेक्कं जं जियं तं तु पमाणंगुलं होदि ॥—[ ति. प. १।१०८ ]

आ। उत्सेषमुच्यंगुलंगलैनूहं को डबो दु भरतक्षेत्रदनसप्पिणीकालद प्रथमचक्रवत्तिय अंगुल-मक्कमद ताने मत्ते प्रमाणांगुलमे बंपेसरनुळ्ळदक्कं।

जिंस्स जिस्स काळे भरहेरावदमहीसु जे मणुवा ।

र्तास्स तस्सि ताणं अंगुरुमादंगुरुं णाम ॥—[ ति. प १।१०९ ]

आवाव कालदोज् भरतैरावतमहीगजोज्ज्यक्लेखर्मनुष्यस्गजा आ कालदोजा मनुष्य-रुगजंगुलमदात्मांगुलमें बुदक्कुं ।

उच्छेह अंगळेण य सुराण णरतिरिय णारयाणं च ।

उस्सेह जाण भावण चउदेवणिकेदणयराणं ॥—ि ति. प १।११० ]

देवमनुष्यतिय्यंनारकस्मळ शरीरोत्सेषंगळुं भावनादि चतुर्विवयदेवक्कंळ नगरंगळोळगण- १५ निकतनंगळमुत्सेषांगळविंदं पर्वाणशस्यङक्व ।

बीवोवहिसेलाणं वेदीण णदीण कुंड जगदीणं।

वस्साणं च पमाणं होदि पमाणंगुलेणेव ॥—[ ति प. १।१११ ]

द्वीपोदधिशैलंगळ वेदिगळ नदिगळ कुंडंगळ जगतिगळ वर्षंगळ प्रमाणंगळिनतुं प्रमाणांगुल-दिद भेषणुव ।

भिगारकलसदप्पणधणुहपडहजुगाण सयणसगडाणं ।

हलमुसलसत्तितोमरसिंहासण बाणणालि अक्खाणं ॥

चामरदंदुहिपीढच्छत्ताणं णरणिवासणयराणं।

उज्जाण पहुडियाणं संखा आदंगुलणेव ॥—[ति. प. १।११२-११३ ]

भृंगारकङावर्षणघनुः यदह्युगात्रायनत्रकटहरुपुत्राच्यानिकतोमर्रीसहासनवाणलक्षनाळि वामर- २५ वृंद्वीभयोठछत्रनरितवासनरनगरोद्यान प्रभृतिगळ संख्येयात्मागुरुविद सेयमक्कुं ।

भूगारकज्ञादर्यण्यम् पटहुवृश्यवनावण्डहस्युक्त्याक्ताम्तामर्रामहाननवाणाक्ष्मास्त्रुन्दुभिगीठळवनरिनवास-नगरक्षोत्रामद्राव वर्ष्यंत । यहर्ष् पादतत्तो विद्यक्ति हतः किन्दुः रुक्क्वेति बत्वारोधि दिगुणा दिगुणा भवन्ति । दिसहस्वरुक्टः क्षेत्र चतुम् कोवेशींवनम् । प्रमाणवोजनागापव्यातो वृत्तो गर्तः उत्तमभोग-आदिके प्रमाणका कथन किया जाता है । भरत और ऐरावत क्षेत्रके मनुष्याका अपने-अपने वर्तमानकार्क्य जो अंगुल होता है वह आस्मागुल है । उससे झारी, करूर, दर्पण, धतुन, दोल, जुआ, सच्या, गाझी, हल, मूसल, सक्ति, साला, सिंहासन, बाण, पासे, नाली, चमर, दुन्दुमि, आसन, छत्र, मनुष्योके निवास, नगर, ज्यान आदिके प्रमाणका कथन किया जाता है । छह अंगुलका एक पाद होता है । उससे वितस्ति, हाथ, किस्कु और दण्ड ये चारों दूने-दूने होते हैं। दो हजार दण्डका एक कोस, और चार कोसका एक योजन होता है।

प्रमाणांगुल्से निष्पन्न योजन प्रमाण चौड़ा और गहरा गोल गड्डा करो । उसे उत्तम-मोगम्मिके मेडेके युगलके जन्मसे एक दिनसे लेकर सात दिनके रोमोंके अप्रमाणोंको,

२५

छहि अंगुऊहि पादो बेपादीह विहस्यिणामा य । बोण्णि विहस्यी हत्यों बेहत्योंह हवे किक्कू ॥—[ ति. प १।११४ ] आरंगुऊविंब पादं, पादद्वर्यीदवं वितस्ति, वितस्तिद्वर्यीवव हस्तं हस्तद्वर्यीदवं किष्कु ।

बेकिक्कृहि दंडो दोण्णि सहस्सेहि तेहि कोसो य।

कोसचउक्केण हवे जोयणमेक्कं जहा कमसो ॥—[

किष्कुद्वपविदं वंडमक्टुमा वंडद्विसहस्रंगाज्य कोशमक्टुमाकोश बतुष्कविनो दु योजनमक्डुं । प्रमाणैकयोजनोत्सेव योजनविस्तार वृत्तगर्त्तघनफलमं गणितकुशलविदं तरत्पडुबुबु ।

समबद्भवासवग्गे दहुगुणिदे करणिपरिरयो होदि।

वित्थार तुरिमभागे परिहिहदे तस्स खेलफलं ॥— | ति. प १।११७ ]

 समबुत्तव्यासवर्गामं । १ । १ । दशगुणितं माङ्गत्तिरलु करणिवृत्त परिधियक्कु १ । १ । १० । भी करणियं मूलंगोळलितक्कु । १९ मिवं वित्यारत्तुरिमभागे परिहिहदि तस्त खेतफलं १९ । १

एविंदु क्षेत्रफलमणुर्विदं वेदियिदं गुणिवुतिरलु पश्चव घनफलमङ्कु १९ १ (१९) में घनफलमे प्रत्येक त्रिविधपत्यंगळच्छुं। २ ४ (२४)

उत्तमभोगिबदीए उप्पष्णविजुगलरोमकोडीओ ।

एक्काविसत्तविबसाविहिम्मि छेत्ण सगहिदं ॥—[ ति. प १।११९ ] उत्तमभोगभूमियोळ्द्रपन्नावि युगळरोमगळनेळ्निवसावसानदोळ् कत्तरिसिको डु रोमाग्र-व्याससमानमं केळगिळिबु कत्तरिसिवा वालाग्रकोटिगळं संपहिसिको डु ।—

अइवट्टीहि रोमं गेहितेहि णिरंतरं पढमं।

अच्चंतं णिचित्रणं भरिवव्यं जावभूमिसमं ॥ -- [ ति. प १।१२० ]

 इंतितबुतंगळप्पाऽरोमाप्रेगीळवं निरंतरं अंतरालव्हानमंतते अव्यतिनिचतं माडि प्रयम-कुंडं तुंबत्यदुबुदुमदेन्नेवरं भूमिसमानमपुदन्नेवरं । इंतु तुंबिद प्रयमव्यवहारपल्यद रोमप्रमाणंगळगू-त्यितपुर्व्यक्तागि रोमप्रमाणंगळं पेळवपरः ।

वंडपमाणंगुलए उस्सेहंगुलं जवं च जुवं च।

लिक्खं तह कादूणं वाळमां कम्मभूमीए॥—[ति. प १।१२१]

मुं पेळव गर्त्तघनफलमं १९ प्रमाणवंडंगळुमं प्रमाणांगुलंगळुमं माडि मत्तमा प्रमाणां-२४

भूमावियुगलस्य एकादिसप्तदिनाम्यन्तरे गृहीतैरयव्यासायामै रोमार्थीनरन्तरमत्यन्तनिचितो भूमिसमो भर्तव्यः । तदोममक्या साध्यते—

ब्यासस्य वर्गो १।१ दशभिर्गुणिते सित करणिरूपपरिधिभेवति १।१।१० अस्य मूलमिदं १९

अस्मिन् व्यासनुरीयभागेन गुणिते क्षेत्रफलं भवति । १९।१ अस्मिन् पुनः वेधेन गुणिते बनफल भवति १९ ६।४

३० जिनकी लम्बाई-चौड़ाई अपमागके समान हो, पृथ्वीके स्तर तक अत्यन्त उसाठस भर हो। उसके रोमोंकी संख्या साघते हैं—ज्यास एक योजन, उसका वर्ग भी एक योजन, उसे दससे गुणा करनेपर दस योजन प्रमाण परिधि होती है। इसका वर्गमूल भेरे होता है, इसमें व्यासके चर्चुय भागते गुणा करनेपर क्षेत्रफल भेर २५ है होता है। इसको गहराई एक योजनसे गुणा करनेपर थानकल भी १५ होता है।

गुर्लगळुनुत्सेषागुळंगळं माडियवने यवेगळं माडि, यवेगळं यूकंगळं माडि, यूकंगळं लिक्षंगळं माडि लिक्षंगळं कम्मेनूमिजर बालाग्रंगळं माडि कम्मेनूमिजर बालाग्रंगळं ।

अवर मन्त्रिमउत्तमभोगखिदीणं च बाल अग्गाणं।

एक्केक्कमहुघणहद रोमा ववहारपल्लस्स ॥—[ वि. व. १।१२२ ]

जाक्य भोगभूमिकर बालापंगळं माडि सत्तमवं मध्यमभोगभूमिकर बालाप्यग्ळं माडि मत्तमवं मध्यमभोगभूमिकर बालाप्यग्ळं माडि सत्तमवं सम्यामभोगभूमिकर बालापंगळं माडि सत्तम्बर्गस्य स्वार्यस्य स्वारस्य स्वार्यस्यस्य स्वार्यस्यस्य स्वार्यस्यस्य स्वार्यस्यस्य स

न्तु स्थापिसिदी गुणकारंगळं राज्यर्थसंडविधानविदं छचुकरणमागि गुणियिसिद छब्धराज्ञिय रोमप्रमाणंगळ व्यवहारपल्यरोमसंडंगळप्युक्मवरप्रमाणमं पेळ्वपर ।

अट्टारसठाणेंसुं सुण्णाणि दो णवेक्क दो एक्कं। पण णव चउक्क सत्ता सग सत्ता एक्क तिय सुण्णा ॥ दो अट्ट सुण्ण तिय णभ तियछक्का दोण्णि पण चउक्काणि। तियएक्क चउक्काणि अंककमे पल्लरोमस्स ॥—

इर पुनरेकवोजनस्य अष्टराहर्यदेण्डै, एकरण्डस्य पण्णवत्यज्ञुलै, एकप्रमाणाङ्गुलस्य पञ्चात्याः व्यवहाराञ्जले, एकतदङ्गुलस्य अष्टरिपंत्रेरेकवरस्य अष्टरिपुकाभि, एकनुकामा अष्टमिलिकाभि, एकलिलामा अष्टरिभ कर्ममुमित्रालार्थं, एकतद्वालाग्रस्य अष्टरिपेजण्यमोगमुमित्रालार्थं, एकतद्वालाग्रस्य अष्टरिमस्य्यमभोयभूमि-नालार्थं, एकतदन्त्रभाजप्रस्य अष्टरेमस्यक्रमोगमसिनालार्थंक्ष चनरविर्येणकारा चनात्यका भवनति वर्गोक्कते, २०

अंकक्षमित्वं पत्रिनें हुं स्यानंगळोळ् ज्ञान्यंगळपुष्रभरद्वमो अत् मो हुमेरहुमो हुमधुं मोभन् नाल्कुमेळु मेळु मो हु महू ज्ञान्यमुमरहुमे हुं ज्ञान्यमुमरहुमेळु नाल्कुमक्कु। ४९३। ४५२६२० वट-४०३१। ७७४२५१२। १९२०००००००००००००००। नात्रुत् परिमुद्दे हुं वहचारकोटिगळु नाल्क्षतस्य हुं क्रिक्स्यमुमरहुम्मरहुम्बारहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्मरहुम्

एक्केक्कं रोमग्गं वस्ससदे पेलिदम्मि सो पल्लो ।

रित्तो होवि स कालो उद्धारणिमित्तवबहारो ।—[ ति प ११२५ ] इन्ती गर्नीस्थत रोमापंगळोळो दो दु रोमाप्रमं वर्षशतदोळ स्पेटिसला पत्यमं दु होगे

रिक रिक्तमक्कुमा कालमुद्धारपल्यनिमित्तमप्प व्यवहार पल्यकालमक्कुं । संदृष्टि २-७। ७॥ ववहाररोमर्राोस पत्तेक्कमसंखकोडिवरिसाणं ।

समयसम् छेन्। बिदिए पल्लिम्म भरिदमि ॥—्। ति प ११६२६ । व्यवहारपल्यस्थित रोमराशियोळकैकरोममं प्रत्येकसंख्यातकोटिवर्षगळसमधंगळोठः समानमागि कत्तरिसि द्वितीयपत्यमं तबुवदत्त तबित्तरः ।

समयं पडि एक्केक्कं बालगां पेलिदम्मि सो पल्लो ।

रित्तो होदि स कालो उद्धारं णाम पत्लं तु ॥—[ ति प १११२७ ] आ तुर्विद बालागंगळोळोदोदं समयं प्रति स्फेटिमुत्तिरला पत्यमेदिंगे रिक्तमक्कृमा

गुणकारेषु रास्पर्धकादिषानेन लघुकरणेन गृणितेषु यत्नस्य तींदरमहुक्रमेण अष्टारश्यायिन्वैनहुप्रेकरञ्चनवस्य, सासासार्काक्यव्यद्वप्रस्थायिक्यायीक्यद्वेष्ट्यञ्चलुत्योक्यन्यायाः अवदाराश्यायाः मर्यात१ ४१३, ४५६६०३, ०८२०३१७, ७७४४५१२, १९२०००, ००००००००००००। । चतु वात्रस्योदवायद्वरारकीरियञ्चल्यार्गारास्त्रव्यक्ष्यस्विधातिस्क्रायेक्षावात्रियञ्चनास्य वारकोराष्ट्रकार्थाश्यात्र्यवात्र्यात्र्यात्र्यः वारकोरियञ्चल्यार्गारस्यव्यक्ष्यस्वधातस्य वारकोर्यात्रस्य वारकारस्य वारकोर्यात्रस्य वारकोर्यात्रस्य वारकारस्य वारकोर्यात्रस्य वारकोरस्य वारकारस्य वारकारस्य वारकोरस्य वारकारस्य वारका

२५ ४१३,४५२६३०३,०८२०३१७, ७५४२५१२, १२२०००००००००००००००००। अर्थान् चार सी तेरह को बाको हो को बाको ही को हाको हो, पैताळीस लाख छन्धीस हजार तीन सी तीन को बाको ही को बाको ही को हो, आठ लाख बीस हजार तीन सी सतरह को बाको हो को हा। सतहर र छाख उननास हजार पैस सी नारह को बाको हो को हो, उन्तीस लाख बीस हजार को बाको ही प्रमाण होते हैं। इन रोमाधी में से एक-एक रोम सी-सी वर्षके बाद निकालनेप्र ३० जितना काल होता है वह सब व्यवहारपल्यका काल है। पुनः इन एक-एक रोमाधका असंस्थात करोड़ वर्षके जितने समय होते हैं उतने उतने खण्ड करनेपर दूसरे उद्घार पल्यके रोमाधीकी संस्था होती है। इनने ही इसके समय होते हैं। उनकी संस्था लाते हैं—विदलन राशिको वैयाशिक अधेक्छे होंसे गुणा करनेपर जो लग्न आता है वह उरएन राशिको अर्थक्छे दोका प्रमाण होता है। अतः अद्यागस्यकी अर्थक्छे दराशिमें अद्यागस्यकी अर्थक्छे हो

१, व उद्यारप

( )

कालमुद्धारपत्यमें व नामक्कुमिदक्के संदृष्टि । वि २ छे ई संदृष्टिगे निर्णयमं माळ्यें । २५ को २

"तियहीण सेढि छेबणमेत्तो रज्जुच्छेदे हवेइ" एंदु त्रिरूपोनजगच्छेणिय अर्ड्डच्छेदंगळु रज्जच्छेदंगळपुदा (ज) गच्छेणियर्डच्छेदंगळिनितं दोडे :—

विरक्रिज्जमाणरासि दिण्णस्सद्धच्छिदीहि संगुणिदे ।

अद्धच्छेदा होति हु सव्वत्युप्पण्णरासिस्से ॥—[ ति मा. १०७ ]

एर्बितु जगच्छेणिय बिरकनरातियँ वेयमप्प धनांगुक्यवर्थच्छेवंगिर्व्दं गुणियितिहार्धे जगच्छ्रेणिय अव्यंच्छेवंगळपुवा त्रिक्शोनजगच्छ्रेणिय अर्ढच्छेदप्रमितंगळोळू रुज्जुच्छेवंगळोळू वि ३ छे छे ३ औं हु लक्ष्योजनवर्ढच्छेवंगळ एळ लक्ष्युक्यचते दुसासिररंगुच्छेवंगळ्मिक्साव-सूच्यंगुलार्ढच्छेवंगळंकिय्यक्ष समस्तद्वीपसागरंगळ प्रमाणमक्कुमल्लियगयन त्रेरातिका माडि कळेव्यंचे देशे छे छे ३ ईनितु गुणकारमं तोरि विरलनरात्रियोळोड्ड क्यं कळेव्ययद्वित्रतितृतु १० क्युक्यो नितुक्ल्युगळकेव्यव्यव्यव्यं हु प्रमाणक्कृद्धलार्तिकाल माडि प्र छे छे ३ ६ १ । इ । छे ७। छ । बंद लक्ष्यं साधिकत्रिनगामना विरलनरात्रियप्प गुण्यरात्रियोळ्कळेवोडडु समस्तद्वीपसागर-

सक्वा भगति, तन्त्रमयसस्यापि तावती संदृष्टि  $\begin{bmatrix} x & -1 \\ 1 & y & y \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$  २५ कौ २  $\begin{bmatrix} x & y & y \\ 1 & y & y \end{bmatrix}$ 

मार्वर्गाणः जञ्बस्योतरन्तरावयर्षन्छेदप्रमाणस्वात् अद्वापत्यस्य अर्थच्छेदराशौ तेनैव राशिना गृणिते सूच्य-र्गुलार्पच्छेद छे छे । अर्यं च त्रिगृणितौ घनाङ्गलस्यार्घच्छेद छे छे ३ । अनेन अद्वापत्यार्थच्छेदराध्यसंच्या- १५

तंकभागे गुणितं जगन्ध्वे षेरपंच्छेर वि छे छे २। अयं च त्रिक्षांनो रज्बुच्छेर हैं है छे छे २। अस्मात् मेम्मस्तकपतिर्नकार्यच्छेरेन मह लक्षयोजनाना समलदाष्टापष्टिमहत्माङ्गुकाना च संस्थातैरपंच्छेरै अधिक-सूच्यदुगुलार्थच्छेरेषु अपनीतेषु सेपं समस्तद्वीयमागरसंस्था भवति । तदपनवर्न तु यदि प्र छे छे २ एताबन्मात्रा-

राशिसे गुणा करनेपर सूच्यंगुळकी अर्थच्छेदराशि होती हैं। इसको तिगुना करनेपर धनांगुळकी अर्थच्छेदराशि होती है। इससे अद्धापत्यको अर्थच्छेद राशिके असंस्थातवें भागको गुणा २० करनेपर जात्रजेणोंके अर्थच्छेद होते हैं। इसमें तीन कस करनेपर राजुके अर्थच्छेद होते हैं। इसमें तीन कस करनेपर राजुके अर्थच्छेद होते हैं। इसमें तीन कस करनेपर राजुके अर्थच्छेद होते हैं। इसमें सेने मेरकी चोटीपर पड़नेवाले एक अर्थच्छेदके साथ एक खोजन तथा एक योजनके सात छाख अड्डसठ हजार अंगुळोंके संस्थात अर्थच्छेदके अधिक सुच्चंगुळके अर्थच्छेदकें। घटानेपर जो शेष रहे उतनी ही समस्त द्वीपसमुद्रोंकी संस्था है। घटानेकी प्रक्रिया इस प्रकार है— यदि तिगुने सुच्चंगुळके अर्थच्छेद प्रप्राण गुणकार घटानेके छिए अद्धापत्यके अर्थच्छेदिक २५ असंस्थातवें प्रमाण गुण्यमें एक घटाया जाता है तो यहाँ संस्थात अधिक सुच्चंगुळके अर्थच्छेद प्राण गुणकार प्रदानिक करनेपर कुछ अधिक १ विभाग गुण्यमें-से घटानों बाहिए। इस प्रकार कुछ अधिक एकके तीसरे भागसे हीन पत्यके

१. म<sup>°</sup>तियोलु। २. इंतु।

वि
प्रमाणराशियक्कु मदक्के संदृष्टि वि छे छे ३ मत्तमी द्वीपसागरंगज् "सब्बे दीवसमुद्दा अड्डाईज्बुदा क्वहिमेत्तवा हॉिंति" एंदुदारसागरोपमंगज्ञे रड्वरियक्कुमी दुढारसागरोपमक्के पत् कोटिकोटियुद्धारपर्वंग ज्युदारिंदरव्वरयुद्धारसागरोपमंगिंज्ञायत्तद् कोटि कोटियुद्धारपर्वंग ज्युदा
उद्धारपर्वंग जिल्ह्यात्वर्वे कोटि कोटियुद्धारसागरोपमंगिंज्ञ्यात्वर्वे कोटि कोटियुद्धारपर्वंग ज्युदा
उद्धारपर्वंग जिल्ह्यात्वर्वे कोटि कोटियां ज्यातिवर्वे राशियावले। दुढारपर्वंग कि

् वे बुं त्रैराधिकं माडि प्र उप = २५ को २ फ । वि— १ छे छे २ इन्छि ॥ उप १ ॥ वंद लब्ध-वृ मो बुद्धारपत्थप्रमाणसक्कुं संदृष्टि वि १ । छे छें ३ इंतुद्धारपत्यप्रमाणं सिद्धमाप्तु ।

ईयुद्धारपत्यरोमंगळमो दो बंडमंस्यात वर्षतमयसमानमानि खंडिसि तृतीयपत्यमं तुंबि प्रतिसमयमो दो हु रोममं तेरोयजेनितुकालक्का पत्यरोमंगळतोगगुंमनितु समयप्रमाणमद्धापत्य-मं बुदक्कुमदरिदं नारकतिय्यंनरामररुगळ कम्मीत्यिति पर्वणिसत्यङ्कृगुं। सुंदृष्टि। प । उद्धारपत्य-१० बेंदु रोममनद्धापत्यनिमित्तमानियसस्यातवर्षसमय समानमागि खंडिसदोडेनितु रोमखंडगळ्युवं बु

कः पत्यमायको दुद्धारपत्यरोमककेतितद्धारपत्यरोमकं क्या हुन्। इन्हिन् ना इन्छि ड = रो=१॥ हु पत्यमायको दुद्धारपत्यरोमककेतितद्धारपत्यरोमकं क्या हुन्। पत्रवने एकं रूपं कः १ वन्नोयते तदा इ.छे.छे एताव्यत्यनयने कियरानोयते औत वैराणिकेन कळा मार्पाप्र-

त्रिमार्ग १ मुण्येअनवेत् । तत्संदृष्टि -वि । छ छ ३। एषा डांपममुदसल्या यतः मार्थहयोद्धारसागरोपम-१ । १

अर्थच्छेर्रोके असंस्वातवें भागको पत्यके अर्थच्छेरोके बगीसे तीन गुणे प्रमाणसे गुणा करनेपर समस्त होप-समुद्रीकी संख्या होती है। यतः इतने होपतमुद्र हाई बदार सागर प्रमाण होते हैं अतः वे पत्यीस कोहानेही बदार पत्या प्रमाण होते हैं अतः वे पत्यीस कोहानेही बदार पत्य प्रमाण हुए। सो यदि इतने एक्योंकी पूर्वीक रूक संख्या होती है तो एक बढार पत्यकी कितनी हुई ऐसा वैराहिक करनेपर पूर्वीक द्वीपरमुद्रों की संख्याको पत्यीस कोहाकोहोंसे भाग हेनेगर जो प्रमाण आवे उतनी उद्घार एक्यके रोस खण्डीकी संख्या जानना। इत बढार पत्यक रोस त्या है अर्थों के प्रमाण के प्

३० त्रेराजिकमं माडि बंद लब्धिम वि छे प छे ३ दो बुद्धाररोममं खंडिसिद खंडप्रमाणमक्कुं । अद्धा-

३२५ को २

पत्य तन्नर्द्धं च्छेदरानियं मेलसंख्यातवर्गस्यानंगळं नडेद् पुटुद्दी हारं पत्यच्छेदरानिय प्रयमवर्गमं गुणिसिद्दनितेयक्कमद्दिद्दमसंख्यातवर्षसमयंगळे बविमनितेयपुव पत्यच्छेदासंख्यातैकभागदिवं 30

वि प छे छे ३ पत्यं प्रतिपादितमाय्त ॥

हं २५ को २

एदाणं पल्लाणं दहप्पमाणाओ कोडकोडीओ ।

सागरजवमस्स पुढं एक्कस्स हवेज्ज परिमाणं ॥—[ ति. प. १।१३० ] ई मुरु पल्यगळ पत्तकोटिकोटियं प्रत्येकं को डोडे ययासंख्यीयदं तत्तद्वधवहारादि सागरोप-मंगळप्पवोंदोंद्र ॥ वोंद्र सागरीयमं पत्तकोटिकोटि पत्यप्रमाणमध्यदककपपत्तियं पेळ्वपं ।

णन्यस्य सदृष्टि <sup>व</sup>सिद्धधति वि । १ छे छे ३। पुनरस्यैकैकस्मिन् रोमखण्डे असंख्यातवर्षसमयै समंस्रण्डिते ३ २५ को २

या स्ति रोमखण्डानि तावती अदापन्यस्य रोमखण्डसंख्या भवति । तत्ममधसंख्यापि तावत्येव । ते असंख्यात- 😯 वर्षमम्या करोति चेत् उच्यते-एतावन्ति रोमलब्डानि प्रवि छ छे ३ असस्यातवर्षसमयै. सण्डितानि १ १ २५ को २

यद्यद्वापत्यमात्राणि भवेषः फण १ तदा एकस्वण्डे असस्यातवर्षममयै खण्डिते कति खण्डानि भवेषः ? इति

समयमें वह रिक्त हो उतना ही अद्वापन्यका काल है। वे असंख्यात वर्षके समय कितने हैं सो वतलाते हैं -- बटारपल्यके समस्त रोमखण्डोंमें-से प्रत्येकके असंख्यात वर्षका समय प्रमाण खण्ड करनेपर यदि एक अद्धापल्य प्रमाण खण्ड होते हैं तो एक खण्डको असंख्यात वर्षके १५ समयोंसे खण्डित करनेपर कितने खण्ड होंगे ? ऐसा बैराजिक करनेसे जितना लड्छराजिका प्रमाण होता है उतना ही असंस्थात वर्षके समय होते हैं । अद्वापल्य अपनी अर्धच्छेदराशिसे उपर असंख्यात वर्गस्थान जाकर उत्पन्न होता है ऐसा जानता । इस प्रकार पत्त्योंको कहा ।

१. सप वि + से से

<sup>&</sup>lt;del>दे</del> २५ को २ ।

२. मप+ छे छे ३

far. ३ २५ को २।

३. व सिद्धा भवति ।

'ळवणंबुहिसुहुमफळे चउरस्से एक्कजोयणस्तव । सुद्रुमफळेणवहरिवे वहुं मूळं सहस्तवेहगुणं ॥—[त्रि. मा १०३] रोसहवं छक्केसजलु सेगे पण्णुवीस समयात्ति । संपादं करिय हुवे केसेहि सागरूपत्ती ॥'—[त्रि सा १०४]

लवणसमुद्रदायत चतुरस्रमूक्ष्मफलमं तंदु :--

'अंताइसूइजोग्गं<sup>°</sup> रुद्धद्वगुणित्तुं दुर्पांड किच्चा ।

तिगुणं दसकरणि गुणं बादरसुद्धमं फर्ज वलए ॥'—[ त्रि मा. २१५ ]

अंतसूची । ५ छ । आदिसूची १ छ । योग ६ छ रहाई गुणं ६ छे छ । हिप्रतीकं माडियों हु राशियं त्रिणुणिसिटडे बादरक्षेत्रफळमक्कुमोडु राशियं दशकरणियंट गुणिसिटडे बागित्सकसूक्ष्मफळ १० मक्कु । ६ छ छ ६ छ १० । मिदनेक योजनसूक्ष्मफळिंदं आगिसकु वृत्त पत्यगत्गळपु ६ छ छ । ६ छ छ १० विवनपर्वत्तिसिटडे दशकराणिगे दशकरणि होगि 'हारस्य हारो गुणकों अ-

A 8 60

त्रैराशिकेन लम्बमात्रसमया भवन्ति इत्यर्थ <sup>बि</sup> छे छे २। (अँडायन्य हि निजार्थच्छेदरायेशारि असंस्थात-। १<u>|</u> १<u>|</u> २५ को २

वर्गस्थानानि गत्वा उत्तरन इति ज्ञातकः ) एव पत्रान्युक्तानि ।

तत्राधीन पत्थेन रोमसंख्या, द्वितीयेन द्वोषसमुद्रनंख्या, तृतीयेन कमेस्यित्यादिश्च वर्ष्यते । तैरनंदरिभि ह्वा कोटिकोटिभि , एकैकं तत्तत्राम सागरोषम भवति । तस्योगश्वीत्तस्यते न्ववणसमुद्रस्यान्त मूची ५ छ, तद्यादि मूची १ छ । अस्योगोया ६ छ । अस्मिन् स्ट्रापेन १ छ गृणिते मति यस्छव्यं तदिर्द ६ छ छ वर्षात्मक कृत्या ६ छ छ ६ छ छ दर्यास करण्यात्याभिर्गृक्षितं सुमक्तव्यवा मति ६ छ छ । ६ छ छ १० । इसं एकयोजनव्यासवृत्तस्य सूद्यभेजकले ह छ छ । ६ छ भक्तवा दशकरण्या दशकरण्या दशकरण्या

इनमें से प्रथम पल्यसे रोम संल्या, टूमरेसे द्वीपसमुटोंकी संल्या और नीसरेसे कमेंकी स्थिति २० आदि जानी जानी है। प्रत्येक पल्यको दस कोडाकोड़ीसे गुणा करनेपर अपने-अपने नामका पक-पक सागर होता है। उसकी उपपत्ति कहते हैं—

ठबणसमुद्रको अन्तसूची पाँच ठाख और आठि सूची एक ठाख है। रोनोंको मिठाने-पर छह ठाख होते हैं। इसको ठबणसमुद्रके दो ठाख व्यासके आवे एक ठाखसे गुणा करने-पर छह ठाख ठाख होते हैं। इसका चन करके उसे इससे गुणा करने-पर ६ छ. छ. ४ ६ छ. छ. ४ १० यह परिभिक्त थेत्र हुआ। इस परिभिक्त क्षेत्रकळको एक योजन ज्यासवाठे गोठाकार पल्यके गहरेके सूच्य क्षेत्रकळसे भाग रेनेपर ६ छ. छ. ४ १० इससे

दमका अपवर्तन करके तथा 'भागहारका भागहार राजिका गुणकार होता है' इस नियमके

१. म ६ छ । १ छ । २ रेखाङ्कितभागो नास्ति बप्रतौ ।

अद्वारपस्लछेदो तस्सासंबेङजभागमेत्ते य । पस्लघणंगुलवागित संवागिदयान्म सूइ जगसेद्वी ॥—[ ति प ११६३१ ] अद्वापत्यच्छेदराशियुमनो वनवरसंख्यानैकभागमनो वनिततरङ राशिगळं बेरेबेरे स्वापिसि

पवर्य हारस्य हारो गुणकोशराक्षेरिति बतुष्कद्वेन स्वस्त्रीपरितनयर्क गुणियस्या २४ छ छ । २४ छ छ । अस्य मुलं गृहीस्या २४ छ छ । अस्मिन् सहस्रवेचेन गुणिते पत्यगतीना संख्यास्यकं घनफर्छ भवति २४ छ छ १५ १ ०००। अस्मिन् स्वस्तरोमसण्यैर्गणिते तदगतीना रोमसंख्या भवति—

र्भ प्रज्ञ । १०००। ४१ = a । बहोममात्र अलोतोके प्रभ् प्रश्नावित समया यान्ति क्र २५ । तता एताबदोममात्र इ२४ ज क १०००। ४१ = a । बलोतोके कित समया यान्ति ? इति वैराताकेन लम्ब-समया पान्ति नो भवित । १०० ज ज १००० ४१ = a a एताबद्धिः समये प्रथ ४१ = प्रथ १ a । प्रथ २ = a वर्षोकेकपार्य भवित कप १, तदा एनाबद्धिः समये इ१०० ज छ १०००। ४१ = a स्थान २० क्योपि इ१०० ज छ १००० ४१ = व कित प्रसाति वैरातिके इनकोटोकोटियल्यानि कम्बन्ते। प्रथ को २। एवं सागरंग्यममुद्रम्यं तस्तर्शृष्टि—मा । अदाप्यस्य

अनुसार नीचेके दोनों चारके द्वारा अपने-अपने कारके छहको गुणा करनेपर २४ छ. ल. × २४ छ. ल. होता है। इसका बर्गमूछ निकालनेपर २४ छ. ल होता है। इसको गहराई पक हजारसे गुणा करनेपर समस्त लवणसमुद्रमें प्रत्य प्रमाण गर्डों का प्रमाण २४ छाव छाव × १००० २५
होता है। इसको अपने-अपने रोमलण्डोंसे गुणा करनेपर उन-उन गर्डों को रोम संस्था होती
है। छह रोम जितना क्षेत्र रोकते हैं उतने अंत्रका जल निकालनेमें पचीस समय छगते हैं तो
सन रोमोंके क्षेत्रका जल निकालनेमें कितना समय वीतेगा। ऐसा दैराशिक करनेपर प्रमाण
राशि रोम छह, फलराशि समय पचीस, इच्छाराशि गर्डोंक रोमोंका प्रमाण आता है। इतने ३०
समयोंका यदि एक पत्रय होता है तो सब समयोंके कितने पत्रय होंगे। ऐसा दैराशिक करनेपर दस कोड़ाकोंड़ि पत्रयोंका प्रमाण आता है। इतने १०

```
१-२. समुबुत्तिरै । ३ स बिन्तु।
४. द १२ फ जा १००० । ४१ = १२ फ ज १००० । ४१ = ८० । ३५
१०० ज ज १००० । ४१ = ८० । ५,२४ ज ज १००० । ४१ = ८० । इ.२४ ज ज १००० । ४१ = ८८ ।
```

यवासंस्थामागि छे छे प्रथमोद्दिष्टवत्यच्छेबराज्ञिय विरक्षिति रूपं प्रति पत्यमं कोट्ट बाँगात-

संबर्ण माङकु सुष्यंपुरुं पुरदुपुं । २ । हितोयोहिष्टपत्यच्छेवासंस्यातमं विरक्षिति रूपं प्रति धर्नापुरु-मनिसु बर्गियतसंवर्ण माङकु जगच्छेणि पुरदुगुं ।

तब्बर्गे पदरंगुळ पदराणि घणे घणंगुळं ळोगो । जगमेडीए सत्तम भागो रज्ज पभासंते ॥—िति. प १११३२]

वा सुच्यंगुरुमं वर्गागोळल् प्रतरांगुर्ल पुट्दुर्गु । घनंगोळल् घनांगुळं पुट्दुर्गु । ४।६। क्राक्क्रुंबियं वर्गागोळल् क्रोकप्रतरे पुट्दुर्गु । चनंगोळल् घनलोकपुट्दुर्गु । = । ≡ सितुपमा प्रकाशकरं जं केळ्ळाच्य ।

|   | प  | सा | सू   | ्रे | प्र ४   | ध ६    | ज— .        | ज =       | घली      |
|---|----|----|------|-----|---------|--------|-------------|-----------|----------|
|   | छे | के | क्रे | इ   | छे छे २ | छे छे३ | वि छे छे३   | विछे छे ६ | विछेछे९  |
| 1 |    | •  | 4    |     | व२      |        | व २<br>१६।२ |           | ब २<br>व |

है राजिगच्यो अर्डक्डेबंगळ् बर्गाजकाकेगळ् पेकल्पहुबुबु । अद्वापत्य ेडिस्पवर्गाथारेयोठ् १० पुद्धिबुबबर्दक्डेबंगळा राजियिबं केळगसंख्यातवर्गास्थानंगळीनळिडु पुद्धिबुबा बर्गाजकाकाराजि-युमा यर्दक्डेबराजियिबं केळगेयसंब्यातवर्गास्वानंगळं मुकस्पविदं केळकेळगिळिडु पुद्धिबुबु ।

अभंच्छेदराजि विरक्षमित्वा प्रतिक्ष्मसदायस्यमेव दत्त्वा वर्गतसंवर्गे कृते मूच्यद्गुलमृत्यत्ते २। तस्य वर्गः प्रताद्गुलं ४। बनो पनार्गुलं ६। पुन अदायस्यमार्थच्छेदरास्यसंघ्यमार्गे विरक्षयत्वा प्रतिक्यं पनार्गुलं दत्त्वा वर्गितसंवर्गे कृते वर्गच्छे पिरस्यत्ते, तस्या वर्गो वरस्यत्तं = घनो लोको भवति ≅। एवमष्टयोपमा-१५ प्रमाणसकमः।

अद्वापत्यकी अर्थच्छेदराज्ञिका विरस्त करके एक-एकके ऊपर अद्वापत्यको देकर परस्परमें गुणा करनेपर सूच्यं गुरु करन्त होता है। सूच्यं गुरुका वर्ग प्रतरोगुरु है और घन घनोगरु है।

े विदेश थें एक प्रमाणांगुळ प्रमाण लम्बे तथा एक प्रदेश प्रमाण चौड़े ऊँचे क्षेत्र में २० जितने प्रदेश आंबें वनका प्रमाण मुख्यांगुळ है। एक खंगुळ चौड़े, एक अंगुळ लम्बे, तथा एक प्रदेश ऊँचे क्षेत्रमें जितने प्रदेश आंते हैं लनका प्रमाण प्रतरांगुळ है। और एक अंगुळ चौड़े एक खंगुळ लम्बे एक खंगुळ जेंचे क्षेत्रक प्रदेशोंका प्रमाण प्रमागुळ है।

अदापत्यकी अर्घन्छेदराशिके असंस्थातवें भाग राशिका विरखन करके प्रत्येकपर धनोगुळको देकर परस्परमें गुणा करनेपर जगतश्रेणी उत्पन्न होती है। जगतश्रेणीका वर्ग २५ जगस्त्रतर है और उसका धन छोक है।

विशेषार्थ—सात राज् लम्बी आकाशप्रदेश पंक्तिको श्रेणी कहते हैं। जगतश्रेणीके सातर्वे भाग राज्का प्रमाण है। जगतश्रेणीको जगतश्रेणीसे गुणा करनेपर जगत्प्रतर होता है और जगतश्रेणीका बन टोक है। सो सब टोकके प्रदेशोंका प्रमाण जानना।

१ म द्विरूपवा । २, म केलगिलियु।

सागरोपमराशि सर्वाचारेयोळपृद्धिद्वाराशियर्द्धक्छेदंगळ मा घारेयोळे पृद्धिदववर प्रमाणं---गणयारद्वच्छेदा गुणिज्जमाणस्स अर्द्वच्छेदजदा।

लद्धस्मद्धक्छेदा अहियस्स छेदणा णत्यि ॥-- त्रि सा. १०५ ]

एंद्र पत्यक्के गुणकारभूत पत्त कोटि कोटियर्डंच्छेदंगीळदिधकमाद पत्यार्ड्डच्छेदप्रमितंग-ळपुवा सागरोपमं वर्णात्मकमल्लपुर्वारदं वर्गान्छेदंगलुद्धिसवुं। सूच्यंगुरुं द्विरूपेवर्गाधारियोळ पद्विव्दरहं च्छेदवर्गशालाकंगळ ।

> उप्पन्नदि जो रासी विरलणदिन्जक्कमेण तस्सेल्य। वर्गोस्सळद्वच्छेदा धारातिदएण जार्यते ॥--[ त्रि सा. ७३ ]

एंडु विरलनदेयक्र मदिनुत्पन्नराज्ञिगळ्गे वर्ग्जालाकार्द्धच्छेदंगळ् द्विरूपवर्गादि धारात्रयदोळ् पुट्दवु । मत्तेल्लि पुट्दगुमें दर्ड सर्व्यधारियोळं यथायोग्यमप्पधारिगळोळं पुट्दवुवु । अर्द्धच्छेदंगळनितपुवंदोडे :—

> विरिक्षजनाणरासि दिण्णस्सद्धिन्छदिहि संगणिदे । अद्धच्छेदा होति हु सञ्चत्युप्पष्णरासिस्स ॥--[ त्रि. सा. १०७ ]

विरलनराशियप्प पत्यार्द्धच्छेदराशियं देयमप्पपत्यार्द्धच्छेदंगीळदं गुणियसुत्तिरलु तद्राशि-गर्द्धंच्छेदंगळक्कं । वर्ग्कालाकेगळं "दैयराक्षेत्रपरि विरलनराक्ष्यद्धंच्छेदमाश्राणि वर्ग्गस्थानानि गत्वा तद्राशिष्ट्रपञ्जते" एंड दिरूपवर्गाधारियोळ पत्यद मेळे तत्र विरलनराशिपत्यार्ज्जकेदमदर्ज्जकेद-

तेषामर्थच्छेदसंस्या वर्गशलाकासंस्या चोच्यते । तत्र तावदद्वापत्यस्य अर्थच्छेदसंस्या द्विरूपवर्गधारायां अद्धापल्यादयः असंस्थातवर्गस्थाभान्यवतीर्थं उत्पन्न राशिमात्रीयं, छे । तद्वर्गशस्त्राकासंस्था त् ततोऽप्यधोसंस्थात-वर्गस्थानान्यवतीर्यं उत्पन्नराशिमात्रीय ३ छैं । सागरोपमस्य सर्वधारादितद्योग्यधारोत्पन्नस्यार्थच्छेदा पत्यार्थ-च्छेदेषु गुणकारस्य दशकोटीकोटेरर्घच्छेदसंख्यातेनाधिकेषु लब्धमात्रा भवन्ति 🔋 तद्वर्गश्रलाकास्तु तस्यावर्गा- 🛼

त्मकत्वात् न घटन्ते । सूच्यङ्गुलस्य द्विरूपवर्गधारोत्पन्नस्य विरलनदेयक्रमेण उत्पन्नत्वात् अर्थच्छेदवर्गशलाका द्विरूपवर्गधारादित्रयं विना शेषतद्योग्यधाराम् उत्पद्यन्ते । ते अर्धच्छेदाः विरलनराशौ अद्धापल्यार्धच्छेदे देयस्य तत्पल्यस्यार्थच्छेदैर्गुणिते लब्धमात्रा भवन्ति छे छै। तदवर्गशलाकास्तु सुच्यङगलस्य द्विरूपवर्गधाराया

इस प्रकार आठ प्रकारके उपमा प्रमाणका कथन पूर्ण हुआ। अब इनके अर्धच्छेदी २५ और वर्गशलाकाओंकी संख्या कहते हैं। सो प्रथम अद्वापत्यके अर्घच्छेदोंकी संख्या द्विरूपवर्ग-धारामें अद्वापल्यसे नीचे असंख्यात वर्गस्थान उतरकर जो राम्नि होती है उतनी है। तथा अद्भापल्यकी वर्गशसाकाओंकी संख्या उससे भी तीचे असंख्यात वर्गस्थान उतरकर जो राशि **है** उतनी है। सागरोपमके अर्थच्छेद सर्वधारा**में होते** है। सो सागरोपमके अर्थच्छेद पल्यके अर्थच्छेदोंमें गुणकार दस को डाको डीके संख्यात अर्द्धच्छेद जो डनेपर जो प्रमाण हो उतने हैं। 30 यतः सागरोपमराशि अवर्गात्मक है इसलिए उसकी वर्गसलाका नहीं बनती। सुन्यंगुल द्विरूप-वर्गधारामें उत्पन्न हुआ है अतः विरत्न और देयके क्रमसे उत्पन्न होनेसे इसकी अर्धच्छेद और वर्गज्ञलाका दिरूपवर्गधारा आदि तीन धाराओं के बिना ज्ञेष अपने योग्य धाराओं में पायी जाती हैं। विरलन राशि अद्वापल्यके अर्द्धच्छेदोंसे देयराशि अद्वापल्यके अर्धच्छेदोंसे

प्रमाणकार्तस्यानंगळ् पत्यक्यां अलाकाराजिमात्रंगळं नहेतु पुष्टिद्वेदा वर्गां अलाकेगळुमं पत्यवर्गाः आलाकेगळुमं कृद्धकु पत्यदिगुणवार्य अलाकामात्रं गळपुत्र । अयवा "गुणायार द्वन्छेदा" ऐरिवरु मोवला दुर्वार सुच्यंगुलाई लेखेदाळ देन्छेदाळ वर्गां आलाकार अलुप्तरिद गुणकारा द्वन्छेदाळ पत्यवर्गां अलाकार अलुप्तरिद गुणकारा द्वन्छेदाळ पत्यवर्गां अलाकार प्रमाणकार प्यापकार प्रमाणकार प्रमाणका

वसगादुवरिमवन्गे दुगुणा ६ गुणा हवंति अद्धन्छिवि ।

**धारातयसंठाणे तिगुणा तिगुणा परद्राणे ॥ —**[श्र सा ७४]

रहे प्रतरांग्राल सूच्यंग्लोपरितनातन्तरवार्गराधियपुदित्तदरई-छेदेगलु सूच्यंगुलाई-छेदे-१० गर्जु नोडल दिग्राणेग्जपुववक्त संहष्टि:—छे छे २ । अथवा :—गुण्यारद्व-छेदेत्यादिविदं गुण-गुणकारक्ष्यविनदं सूच्यंगुलंगळई-छेदेगर्ज कृडुत्तिरलु तद्मार्गणाळेरुचे बुदल्ये । छे छे २ । वर्गा-धालाकाळीत्तवकुत्ते दोडे वगासला कविद्या सप्दे इत्यादियिदं सूच्यंगुलानंतरवर्गामपुदिर्दि

सूच्यंगुलवर्गाञलाकोगळं नोडलो दुरूपधिकमक्कुं व २। घनांगुलं द्विरूपधनधारियोळपुट्टिदुद-

पत्यस्योर्पार स्विष्टलनराज्यपंज्छेदसाववर्गस्याशानि गत्या उत्तर्भोद्विगुणपत्यवर्गाञ्चामान्य । अथवा सूच्यङ्कर्रायपंज्छेदराशी गुणकारस्यापंज्छेदेर गुण्यस्यापंज्छेदेशुत् यत्यस्य व्यवस्यायो भवन्ति व २ । प्रतरा-ङ्करस्य द्विष्यवर्गायारोत्त्रस्य वर्गाजाकापंज्छेदा यवायोग्यथागम् उत्तरयन्ते । तत्रापंज्छेदा 'बमापुर्वार-स्वस्यो द्वृष्णा दृष्णितं 'सूच्यङ्कर्णायंज्छेदेर्यो द्विष्या । अथवा गुण्यणकारायो सूच्यङ्कर्र्यारपंज्छेदर्यानापाय मवन्ति छे छे २ । तद्वर्षासम्बन्धस्य स्वदियति सूच्यङ्करानन्तरवर्गाराज्यसम्बन्धस्य स्थापिकसान्यो

भवन्ति व २ । घनाङ्गुरूस्य द्विरूपवनघारोत्पन्नस्य अधच्छोदा अन्यत्रोत्पन्ना 'तिगुणा तिगुणा परहुाणेति

२० गुणा करनेपर जो छन्ध प्राप्त हो उतने ही सूच्यंगुलके अर्द्वच्छेट है। द्विरूपवर्गथागमें पल्यके अदर सूच्यंगुलको विश्वचराशि पल्यके अद्वच्छेट, जन अद्वच्छेट है जितने अद्वेच्छेट है उतने वर्गस्थान जानेपर सूच्यंगुल करपन्त होता है। इस्तिए पल्यके वर्गस्लाको क्षेत्रस्थान के अर्द्वच्छेट के उतने वर्गस्थान जानेपर सूच्यंगुलको करपन्त होता है। अववा सूच्यंगुलके अद्वच्छेटों विश्वकार प्राप्त पल्यके अर्द्वच्छेटों विश्वकार वर्गस्लाको कर्मच्छेट हैं उतने दंगराशि पत्य उत्तक अर्द्वच्छेटों के अर्पच्छेटों के अर्पच्छेट वर्गस्लाको है। प्रतास्त क्रियंग्यास होते हैं। इस्ति अर्थक वर्गस्लाको है। इस्ति क्षेत्रस्लाको क्षेत्रस्ले क्षेत्रस्लाको क्षेत्रस्ले क्षेत्रस्लाको क्षेत्रस्ले क्षेत्रस्लाको क्षेत्रस्ले क्षेत्रस्ले क्षेत्रस्ले क्षेत्रस्लाको क्षेत्रस्ले क्षेत्रस्ले क्षेत्रस्ले क्षेत्रस्ले क्षेत्रस्ले क्षेत्रस्ले क्षेत्रस्ला होते हैं। इस्ति क्ष्यक्ष प्रतास गुण्य और गुणकार क्षेत्रस्ले क्षेत्रस्ल

१. म इत्यादियिर्द सूच्यंगु०। २. म एंदु सू०। ३. तत्त्रमाणंगळेंबुदर्ख ।

बबरर्ढं ज्छेबंगञ्जमन्यत्र पुट्टिबु । अर्ढं च्छेबंगळेनितककुमें दोडं तिगुका तिगुका परद्वापे एंडु सूच्यं-गुकार्ढं च्छेबंगळं नोडकु त्रिगुकमप्पत्रु । छे छे ३ । अयवा गुकाराद्व च्छेबेत्यार्विषदं गुक्यगुक्कार-रूपविनिद्दं सूच्यंगुकं सूररकं प्रत्येकं सूच्यंगुकार्ढं च्छेबेशमितंत्रज्ञं मूक्सं छे छे १ क्ड्र्सितरक् छ

छ छ १ छ छ १

तत्प्रमाणाराज्ञियक्कुमें बुदर्यं। छे छे ३॥ वर्णाज्ञला हेग्द्ध वग्यसक्षा स्वविद्या सपवे परसम्-मित्याविषयं द्विस्पवर्ण्यारियोज्युद्धित् सुर्व्यपुलवर्णाञ्चलक्षण सम् धनाधनवारिगळ राज्ञिगळ्ये तत्सैविज्योल्य समानंगळपुर्वार्टः सुर्व्यपुलवर्णाञ्चलक्षण्यात्रस्ततंत्रज्युत्र कववा 'राज्ञिस्त अद्व-च्छेबस्स अदिववारा वा वाप्यसल्याणा' एंडुं घनांपुलाइ च्छेबराज्ञिय दिल्लाङाकाप्रमितंगळपुव-वा प्रमाणसमित्र गुण्यारद्वच्छेदेत्यादि सूर्वादंदं द्विगुणस्वयनांग्रकाराज्ञासमितंगळपुव । स. २॥

जगच्छें जियं दिरूपघनधारियोञ्जुट्टिडुददरद्धं छेदबर्ग्गजलाकेतळ्यमन्यत्र पुट्टिबबु । अर्ढः च्छेदं-

गळनितपुवं दोडे—

विरलिज्जमाणरासि दिष्णस्सद्धिन्छदेहि संगुणिदे ।

अद्धच्छेवा होति हु सव्वत्युप्पणरासिस्स ॥ [घ सा १०७ ] ५द् विरलनराशिषस्याद्धं च्छेवासंख्यातैकभागमं छे । वेयमप्प घनांगलदद्धं च्छेदांदवं

ग्णिमुत्तिरलु जगच्छ्रेणिगद्धं गळप्पुवु । छे छे छे ३ वर्गाज्ञलाकगळु ।

मूच्यङ्गलार्थच्छेदेन्यस्तिःगुणा । अथवा गुण्यगुणकारमूच्यङ्गलङ्गवन्यार्थच्छेदाना छे छे १ योबन्ती युतिन्ता- १५ छे छे १ २

बन्मात्रा भवन्ति छे छे २। तदुर्वशालाकास्तु परसमेति चनवारोत्तराधनाद्वृतस्य द्विरूपवर्गमारोत्यराष्ट्रभुक्तुन्वन प्रीणपी समुत्यरत्वात् भूष्पञ्चल्रमात्रात्वाकाकामात्री भवन्ति । वसम्बेणे द्विरूपत्यपारोत्यरत्वादार्षण्येदवाने-राजाका अन्यपोत्ताव्यते । ते अपंकेष्ठा "विर्वाणकामात्रात्ति त्वत्यस्यव्यक्ति संपूर्णिक उद्यक्षेदा होति।" इति पत्यार्पण्येदासंस्थेयभागे छे धनाञ्चलस्यार्धण्येदेर्गुणितं लक्ष्यमात्रा भवन्ति छे छे छे । तद्वस्ते

स्थानके विगुणे-विगुणे अर्घच्छेद होते हैं। इस नियमके अनुसार सूच्यंगुलक अर्घच्छेदांसे तिगुणे पनागुलके अर्घच्छेद होते हैं। अयय। सूच्यंगुलको तीन जगह रसकर परस्पस्म गुणा करनेसे पनागुल उपरन्न होता है। अतः गुण्य और गुणकारकर तीन सूच्यंगुलके अर्घच्छेदांको बोड़नेसे पनागुल उपरन्न होता है। तथा 'वगलटाक अन्य धारामें समान होती हैं। तथा 'वगलटाक अन्य धारामें समान होती हैं। इस नियमके अनुसार द्विक्ष्यवर्गधारामें जिल स्थानमें मूच्यंगुल उप्पन्न होता है, द्विक्ष्यवर्ग्यास पनागुल उप्पन्न होता है, इसलिए जितनो वगलटाका सूच्यंगुलकी है जतनी ही पनागुल उप्पन्न होता है, इसलिए जितनो वगलटाका सूच्यंगुलको है जतनी ही पनागुलक विद्यास क्यानमें पनागुल उपपन्न होते हैं। 'वर्गलस्थास अर्थन्त होते हैं। 'वरलन्न हाते हैं अर्थन्त होते हैं। 'वरलन्न हाते हैं अर्थन्त होते हैं। 'इस सुत्रनियमके अनुसार विरल्न हाते हैं क्यान होते हैं। 'इस सुत्रनियमके अनुसार विरल्ज साम होता है अर्थन्छेदां से गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है जतने जातन्त्रणीक अर्थन्छेद होते हैं। दुगुने जघन्य परीतासंस्थातक भाग अद्वापल्यकी ३० वर्गलटाकाओंको जोड़नेपर जो प्रमाण आवे उसमें वर्गलटाकाओंको जोड़नेपर जो 
हुगुणपरिचासकेणवहरिवद्वारपस्त्ववाग्यस्त्वाः। — [त्र.सा.१०९] विवेगुळ वग्यसलासहिया सेडिस्स वग्यसला ॥ — [त्र.सा.१०९] एंडु डिगुणपरीतासंस्थातज्ञव्यपराधियंत्रं भागिसस्यट्टढापस्थवग्योशलाकोगळु व विवेगुळ १६।२ वग्यसळासहिया। वृंबांगुळवगांशलाकेगळुं कृडि श्रोणगे वग्येशलाकेगळपुतु। व २ अथवा व १६।२

रशर पै बेयराशेरपरिविरलनराश्यद्धं च्छेदमात्राणि वर्गास्थानानि गत्वा विवक्षितराशिष्टरगछते एंदु वेय-राशियप्प घनांगुलद मेले विरलनराशियद्धं च्छेदमात्रवर्गास्थानंगळ नंबद्ध जगच्छेषि पुष्टिषु-

विवन घनांगुलवमांशलकंगळन कूड्सिरल तद्वाशिप्रमाणमेयपु व बुल्यमिलिल द्विगुण व १६।२ परीतासंख्यातजञ्जन्यविदं भागिसल्पद्वापत्यवर्गांशलाकाराशिय लब्धमं विरलिसि रूपं प्रति

रालाकास्तु द्विगुणगरीतासंस्यातज्ञयन्यभक्तउद्धाप्त्यवर्गशलाकागृतकृत्वाह्युलवर्गशलाकामाभ्य व अण्या १६। ३ इ। २

प्रमाण हो उतनी ही जगतश्रेणीकी वर्गशलाका है। अथवा जगतश्रेणीकी देयराशि घनांगुलके १५ ऊपर विरलन राशि पल्यके अर्घच्छेट्रोंके असंख्यातचे भाग, उसके जितने अर्घच्छेट् हैं उतने वर्गस्थान जाकर जगतश्रेणी उत्पन्न होती है। इससे भी जगतश्रेणीकी वर्गशलाका पुर्वोक्त प्रमाण जानना। सो जगतश्रेणीकी विरठन राज्ञि कितनी है यह बतलाते है-अद्भापल्यकी अर्घच्छेदराशिके वर्गमूल दूने जघन्य परीतासंख्यातके अर्घच्छेद प्रमाण करो। सो द्विरूपवर्गधारामें पत्यके अर्घच्छेदरूप स्थानसे नीचे उतने स्थान जाकर अन्तमें जो २० वर्गमूलरूप स्वान हो उसके अर्थच्छेर, दूने जघन्य परीवासंख्यातका भाग पत्यकी वर्गशलाकामें देनेपर जो प्रमाण होता है उतने हैं। 'अर्थच्छेरोंका जितना प्रमाण हो उतने दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेपर राशि उत्पन्न होती है।' इस नियमके अनुसार यहाँ पल्यकी वर्गशलाकाका प्रमाण भाज्य है सो उतने दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पल्यकी अर्घच्छेद राशि होती है और दूना जघन्य परीतासंख्यात प्रमाण २५ भागहार है सो उतने दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेपर यथासम्भव असंख्यात होता है। इस तरह उस अन्तिम वर्गमूलका प्रमाण पल्यके अर्घच्छेट्रोंके असंख्यातवें भाग जानना। वहीं यहाँ जगतश्रेणीकी विरलनराशि है। लोकप्रतर द्विरूपचनधारामें उपन्न होता है। अतः बसके अर्द्धच्छेद और वर्गशलाका अन्य धाराओं में उत्पन्न होते हैं। लोकप्रतरके अर्धच्छेद जगतश्रेणीके अर्द्धच्छेदोंसे दूने होते हैं। तथा 'वर्गश्रटाका एक अधिक होती है' इस नियमके ३० अनुसार जगतश्रेणीकी वर्गशलाकासे एक अधिक जगतप्रतरकी वर्गशलाका होती है। तथा

हिक्तिळं कोट्टु बॉन्यतसंबर्ग्न माडलु जगच्छ्रेणिय बिरलन राशि पुट्टुगुमा राशि प्रमाणमनरिवु-पायमं तोप्पे ।

भज्जमिवदुगगुणुत्यिदरासी मूलाणि हारचिदिपमिदं ।

गंतूण चरिममूलं लद्धमिवदुगाहदे जणिवं ॥ —[

रंदु भाज्यमण्यद्वापत्यवर्गाञ्जकारातिय द्विकसंवर्गीवंद पत्याद्वंच्छेदराणि पुरदुगुमा च्छेद-रागिय मूर्जगळ् द्विषुणपरीतासंख्यातज्ञयपराभियद्वंच्छेदमाज्यकुराळं कळागिळेडु चरसरूपाषिक-संख्यातवितनेवपमुक्तं अगच्छेप्यिय विरक्तनरागियण्युवर्द्वाच्छेवंगळं द्विगुणपरीतासंख्यातज्ञयन्य-रागिभाजिताद्वापत्यवर्गाञ्जक्षेणळं बृद्द सिद्धमान्त् ॥

आ रूपाधिकसंख्यातनितेनय पूर्ण मोदल्गा बु च्छेबराशिय प्रथमं भूलपर्व्यंत हर्द मूलंगळ नडरे गुणिविसिदंतप्परसंख्यातं पत्यच्छेबराशिय पोक्क भागहारप्रमाणमप्पुबुतल्ज्छभुमा रूपाधिक- १०

संख्यातदनितंनेय मूलमक्क् । मू १ ॥

लोकप्रतरेषे हिरूपधनेषारियोज्युद्धिदुवदरढं च्छेदवर्गाञ्चलाकेगळूमस्यत्र पुट्टिदुवद्धंच्छेदंगळ् । 'वगादुवरिमवगोदुगुणादुगुण। हवंति अद्धच्छिदि'। एंदु जगच्छेणियद्धंच्छेदंगळं नोडल्

छ व मृ १ व मृ २ व २ , २ मृ ३ व २ , २, २ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० मृ १ व १ , २, २ मृ १ व मृ १ व १ , २, २ मृ १ व मृ १ व १ , २, २ मृ १ व मृ १ व १ , २, २ मृ १ व मृ १ व १ , २, २ मृ १ व मृ १ व १ , २, २ मृ १ व मृ १ व १ , २, २ मृ १ व १ , २, २ मृ १ व १ , २, २ मृ १ व १ , १ , २ मृ १ व १ , १ , २ मृ १ व १ , २, २ मृ १ व १ , २, २ मृ १ व १ , २, २

धनलोक बिक्रपचनाधनधारामें खरान्न होता है इसलिए उसके अर्थच्छेट् और वर्गमलाका अन्य धारालोंमें दशरून होते हैं। 'परमानमें तिगुने तिगुने अर्थच्छेट्ट होते हैं' इस नियमके अनुसार ब्रिक्सपनधारामें प्राप्त जारामेणीक अर्थच्छेट्ट तिगुने होते हैं। अपवा गाया होते होते के का होता है। जता गृज्य और गुणकाररूप तीन जगह रखकर परस्परों गुणा करनेसे लोक होता है। जता गृज्य और गुणकाररूप तीन जगतमंगीके अर्थच्छेट्ट होते हैं। उसकी वर्गमलाका परसमां नियमके अनुसार जगतमंगीकी वर्गमलाका जितनी ही होती है। इस विश्वचमें उपयोगी गाया सूत्र कहते हैं जिनका अर्थ इस प्रकार है—गुणकाररू अर्थच्छेट्ट होते हैं। जैसे गुणकार आठके अर्थच्छेट्ट होते हैं। जैसे गुणकार आठके अर्थच्छेट्ट होते हैं। जैसे गुणकार आठके अर्थच्छेट्ट तीन और गुण्य सोळहके अर्थच्छेट्ट वारकोश होते अर्थच्छेट्ट होते हैं। इसी प्रकार गुणकार दक्ष होते हैं। उसे गुणकार आठके अर्थच्छेट्ट होते हैं। इसी प्रकार गुणकार दक्ष होते हैं। किस्तु अर्थच्छेट्ट सात होते हैं। इसी प्रकार गुणकार दक्ष होते हैं। किस्तु अर्थच्छेट्ट होते हैं। किस्तु अर्थच्छेट्ट हाते हैं। किस्तु अर्थच्छेट्ट होते हैं। किस्तु अर्थच्छेट्ट हाते हैं। किस्तु अर्थच्छेट

हिपुणंगळपुत्रु ॥ वि छे छे ६ । वर्गाशलाकेगळं जगच्छेणिय वर्गाशलाकेगळं नोडलु रूपाधिक-गळप्युवेक दोड "वग्गसळा स्वतिह्या सपदे" एंवरियल्पडुबुवरिंदं व २ घनलोकमुं हिरूपघेना-

१६।२

षनपारियोळपुट्टिइंदराढं च्छेदवर्गाञ्जलकेगळन्यत्र पुट्टिइवढं च्छेदगळेनितक्कुमें दोडे तिगुणा तिगुणा परद्वाणे एंदु हिरूनघनधारियोळपुट्टिव ज्ञानच्छेजियदूर्वच्छेदगळे नोडल् त्रिगुणंगळपुतु । १ वि छे छे ९ ॥ अववा गुणयारद्येत्यादियिदं गुण्यगुणकारङपदिनिहं ज्ञानच्छेणिय मूद राजिन गळगं समानंगळपद्येन्छेरंगः वि छे छे ३ कृडिदोडे तद्वाजिप्रमाणमेयक्कुं वि छे छे ९ बग्गे-

> वि छे छे ३ वि छे छे ३

जगच्छेणिवर्गत्रलाकान्योः रूपाधिका भवन्ति । धतलोकस्य हिरूपघनाधनधारोत्पन्नवानदर्घच्छेदवर्ग-१६।२ व। २

शनाका अन्यरोत्पतन्ते, तेर्थक्छेदा 'तिगुला तिगुला परहालेकि' द्विरूपयनवारोत्पन्तनगरक्षेणपर्थछेदेन्यस्त्रिन गुणाः, अथवा गुल्यगुलकारस्थितवयन्द्वेणिययस्यार्थक्छदेषु वि छे छे ३ सिन्दितेषु गुतिमात्रा भवन्ति वि, छे छे ३ वि. छे छे ३

के छेद नहीं हैं क्योंकि अर्थच्छेदिक अर्थच्छेद्यमाण वर्गज्ञालका होती हैं। सो यहाँ पत्यके अर्थच्छेद्दी संख्यात अर्थच्छेद मागरके अतिक कहे हैं मो इन अधिक अर्थच्छेद्दिक अर्थच्छेद तो होते हैं परन्तु वर्गज्ञलाकार प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होता हसीसे अधिक अर्थच्छेद नहीं करते ऐसा कहा है। इसीमें मागरको वर्गज्ञला नहीं है।

भाज्यराहित अर्घन्छेद्रोंमैं-से भागहारके अर्घन्छेद्रोंको घटानेपर तरुधराहित अर्घन्छेद्र १९ शाजका सर्वत्र होती है। जैसे एक भी अद्वृद्धिक भाज्यके अर्घन्छेद्र सातमें भागहार आठके तीन अर्घन्छेद्र घटानेपर तरुपराहि सीठहरू वार अर्घन्छेद्र हो। है देसे ही सर्वत्र जानना।

वरलेन राजिको देयराजिके अर्घच्छेदाँकि गुणा करनेपर सर्वत्र उत्परन राजिके अर्घच्छेद होते हैं। बैसे विरत्नराजि चारको देवराजि सोलहके अर्घच्छेद वारसे गुणा करनेपर उत्परन राजि पण्णिहके सोलह अर्घच्छेद होते हैं इसी प्रकार यहाँ भी पत्य अर्घच्छेद स्माण विरत्न राजिको देयराजि पत्यके अर्घच्छेद से गुणा करनेपर उत्परन राजि सूच्यंगुलके अर्घच्छेद से गुणा करनेपर उत्परन राजि सूच्यंगुलके अर्घच्छेद होते हैं ऐसे हो अत्यत्र जानना।

विरलनराशिके अर्घच्छेरोंमें देयराशिके अर्घच्छेरोंके अर्घच्छेटोंको मिलानेपर उत्पन्न राशिकी वर्गशलाकाक प्रमाण होता है।

जैसे विरत्नताशि चारके अर्घच्छेद दो और देवराशि सोलहके अर्घच्छेद चारके अर्घच्छेद दो मिलानेपर वत्यन्त राशि पण्णहीकी वर्षश्रनाका चार होती है। इसी प्रकार १५ विरत्नताशि पत्यके अर्घच्छेदोंके अर्घच्छेदोंने देवराशि पत्यके अर्घच्छेदोंके अर्घच्छेद जोड़नेपर उत्पन्न राशि सूच्यंगुलके वर्गश्रनाकाका प्रमाण होता है। ऐसे ही अन्यत्र जानना।

१. म<sup>°</sup>पधनवा<sup>°</sup>।

ज्ञलाकेगळु परसमयमेंबी न्यायॉवर्ड बगच्छे जिय सैवळ्यि घनाघनधारिय छोकवर्णाशलाकेगळुं समानंगळेयपुतु व २ इस्लिगुपयोगिळप्प गायासूत्रंगळु:—

8813

'गुणवारद्व-छेदा गुणिज्जमाणिस्स अद्वणेदनुदा । अद्धस्तद्वच्छेदा अहिवस्स च्छेदणा णित्य ॥' भज्जस्तद्वच्छेदा हारद्व-छेदणाहि परिहोणा । अद्ध-च्छेदसकागा अद्धस्त हुर्वति सम्बन्ध्य ॥ विरक्षित्रज्ञमाणरासि विण्णस्तद्धि-छ्छेदिह संगुणिये । अद्धच्छेदा होस्ति हु सम्बन्ध्यप्यपरासिस्स ॥ विरासकाणयमाणं होति सम्पर्कणरासिस्स ॥

वि छे छे ९ तद्वर्गशालास्तु परसमेति जगन्द्रेणिवर्गशालामार्थ्यो भवन्ति व । अत्रोपयोगिगायासूत्राणि— १६।२

गुणवारद्वज्वेदा गुणिग्वमाणस्य अद्बल्देद्वता । लद्वस्तद्वज्वेदा अहियस्स ज्वेदणा गरिव ॥१॥ भव्यसम्बल्केया हारद्वज्वेदणाहि पद्धिणा । बद्वज्वेदरालागा लद्वस्त हृतीन्त सब्बन्द ॥२॥ विराज्जिमाणराधि दिण्णस्यद्वज्विदेदि सगुणिदे । बद्वज्वेदा हॉति हु स्वबन्द्वयुष्णवारसिस्स ॥३॥ विर्यज्वेदरासिज्येदा विष्णद्वज्वेद्ववेदयमितिवदा । बमास्कागपमाणं हॉति समप्पणारसिस्स ॥४॥

दूने जधन्य परीतासंस्थाका भाग अद्वापल्यकी बर्गझलाकाको देनेपर को प्रमाण हो उसमें घनांगुलकी वर्गझलाका प्रमाण जोड़नेपर को प्रमाण हो उतनी जगतश्रेणीकी बर्ग-झलाका होती हैं।

विरलनराप्तिसे जितने अधिक रूप हो उनको परस्परमें गुणा करनेपर लक्ष्यराप्तिका गुणकार होता है। जैसे चार अर्थच्छेन्दरूप विरलनराप्ति और तीन अर्थच्छेन्दरूप अधिकराप्ति २० इनमें से विरलनराप्तिक अर्थच्छेन्दरूप माणा दोके अंक रत्कर परस्परमें गुणा करनेपर २००० १० इनमें से विरलनराप्तिक अर्थच्छेन्दर प्रमाण दोके अंक रत्कर परस्परमें गुणा करनेपर गुणकार आठ होता है। सो लक्ष्यराप्तिके गुणकार से गुणा करनेपर एक मौ अद्वार्षस होते हैं। जिसके अर्द्धच्छेन्द सात हैं। इसी प्रकार पत्थक अर्द्धच्छेन्द प्रमाण विरलनराप्ति है सो इतने होते अर्थच्छेन्द परस्परमें गुणा करनेपर लक्ष्य २९ राशि पत्थ होतो है और अधिक राशि संस्थात अर्थच्छेन्द है सो इतने प्रमाण दोके अंक रत्कर परस्परमें गुणा करनेपर दस कोड़ाकोड़ी गुणकार होता है सो पत्थको नस कोड़ाकोड़ी से गुणा करनेपर सागरका प्रमाण होता है ऐसे ही अन्यत्र जानना।

विरखनराशिसे वितने होन रूप हों उनको परस्पर गुणा करनेपर उत्पन्न राशिका भगाहार होता है। जैसे विरखन राशि अर्थच्छेद सात और होन रूप अर्द्धच्छेद तीन इनमें से ३० विरखन राशिमात्र दोके अंक रखकर २०२०४२४२४२४२४२ परस्पर गुणा करनेपर एकसी अट्ठाईस राशि ज्यन्त होती है। और होनरूप प्रमाण दोके अंक रखकर २०२२४२ परस्पर गुणा करनेपर अर्थ भगाहार राशि होती है। सो ज्यन्त राशिमी भगाहार राशिका

٠,

बुगुणपरीतासकेणवहरिबद्धारपत्न्वसगासळा । बिदंगुळवग्गासळासहिया सेविस्स वग्गासळा ॥ विराळिदरासीदो पुण जीत्तयमेसाणि जहिय रूवाणि । तीर्स अष्णोष्णहदे गुणवारो स्दष्यरासिस्स ॥ विराळिदरासीदो पुण जीत्तयमेसाणि हीणक्वाणि । तेर्सि अष्णोष्णबहे बारो जरफणरासिस्स ॥ [ति. सा. १०५-१११]

इंत परिभाषास्यरूपनिरूपणं माडि प्रकृतमं प्रवित्तिसिद्यें।

Г

दुगुणरत्तितामंत्रेणवदृरिदद्वारस्ळवम्ममना । विन्दगुलबम्मसना सहिवा सेविस्म वस्पसना ॥५॥ विरक्तिदरामोदो पुण जैत्तिवसित्ताणि अहितस्बाणि । तेर्गिन अप्योप्णहदो गुणवारो छद्वशसिस्स ॥६॥ विरक्तिरसोदो गुण जेत्तिवसित्ताणि होणकवाणि । तेर्गिन अप्योप्णहदो हारो उपप्णरामिस्स ॥७॥ वर्ष गरिमायोष

भाग देनेपर सोलह होते हैं जिसके अर्द्धच्छेद चार हैं। ऐसे ही अन्यत्र जानना। इस प्रकार प्रमाणका वर्णन किया।

विशेषार्थ-इस प्रकार मानभेदके द्वारा दृश्य, क्षेत्र, काल, भावका परिमाण किया जाता है सो जहाँ द्वायका परिमाण हो वहाँ उतने पदार्थ अलग-अलग जानना, जहाँ क्षेत्रका १५ परिमाण हो वहाँ उतने प्रदेश जानना, जहाँ कालका परिमाण हो वहाँ उतने समय जानना. जहाँ भावका परिमाण हो वहाँ उतने अविभागी प्रतिच्छंद जानना। जैसे हजार मनस्य कहनेपर हजार मनुष्य अलग-अलग जानना । इसी प्रकार द्वन्य परिमाणमें अलग-अलग पदार्थ जानना। जैसे यह बस्त्र बीस हाथ है, यहाँ उस वस्त्रमें बीस अंग्र अलग-अलग नहीं है परन्त एक हाथ जितना क्षेत्र रोकता है उसकी कल्पना करके बीस हाथ कहते हैं। इसी प्रकार क्षेत्र २० परिमाणमें जितना क्षेत्र परमाण रोकता है उसको प्रदेश कहते हैं. उसकी कल्पना करके क्षेत्रका परिमाण कहा जाता है। तथा जैसे एक वर्षके तीन सौ खियासठ दिन-रात कहे जाते हैं किन्तु अखण्डित काल-प्रवाहमें अंग नहीं हैं। परन्तु सूर्यके उदय-अस्त होनेकी अपेक्षा कल्पना करके कहे जाते हैं। इसी प्रकार कालप्रमाणमें जितने कालमें एक परमाण मन्दगतिसे एक प्रदेशसे दसरे प्रदेशपर जाता है, उसको समय कहते हैं, उसीकी अपेक्षा कल्पना करके २५ कालका प्रमाण कहा है। तथा जैसे ये मोना सोला वानीका है सो उस मोनेमें सोलह अंज नहीं हैं तथापि एक बानके सोनामें जैसे वर्णादिक पाये जाते हैं उनकी अपेक्षा कल्पना करके कहा है। इसी प्रकार भाव परिमाणमें केवलज्ञानगम्य अतिसक्ष्म जिसका दसरा भाग न हो ऐसे शक्तिके अंशको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। उसकी कल्पना करके भावका परिमाण कहा है। इस प्रकार मुख्य परिमाणका कथन जानना। विशेष जैसा जहाँ विवक्षित हो वहाँ वैसा जानना । जैसे क्षेत्र परिमाणमें आवलीका परिमाण कहा वहाँ आवलीके जितने समय हों उतने प्रदेश जानना। इसी प्रकार कालप्रमाणमें जहाँ लोकप्रमाण कहा वहाँ लोकके जितने प्रदेश हो उतने समय जानना । इस प्रकार इस प्रन्थमें यत्र-तत्र मानका प्रयोजन जान मानका वर्णन किया है।

अनंतरं पर्व्याप्तिप्ररूपणाधिकारमं प्रारंभिसुवातं वृष्टातपुरस्सरं पर्व्याप्नेतरस्वामिनिहेशार्थ-निमत्तमाणि पेळवपं:---

जह पुण्णापुण्णाइं गिहघडवत्थादियाइ दव्याइं ।

तह पुण्णिदरा जीवा पज्जित्तिदरा मुणेयच्या ॥११८॥

यथा पूर्णापूर्णीन गृहघटवस्त्रादिकानि ब्रब्थाणि । तथा पूर्णेतरा जीवाः पर्ध्यामेतरा मन्तव्याः ॥

एतिनाज् लोकदोजु गृहभ्रद्धस्त्रादिङ्कयंगजु व्यंजनपर्ध्यायात्स्कगजु पूर्णगज् सर्व्याक्तिः संपूर्णगज्ञद्रपूर्णगजु तन्त्रकिविकलेगजु कागल्यहुबुदेतं पर्ध्यातायस्थाननामकम्मदियं गीज्ञसाकाते-गज्ञप् नोवंगजु पूर्णगज्ञ स्वस्वयोग्यपर्ध्यातिर्गाज्ञव संभूतंगज्ञ् । मत्तमपर्ध्याप्रगज्ज् तन्त्र्यक्तिविकल-गज्ञपुष्वं वित्र ज्ञातक्याज् ।

अनंतरं पर्व्याप्तिविशेषमं तत्स्वामिविशेषमुमं पेळल्वेडि मुंदणगाथासूत्रमं पेळदपं।

आहारसरीरिदियपञ्जत्ती आणपाण-भासमणी।

चत्तारि पंच छप्पि य एइंदियवियलसण्णीणं ॥११९॥

आहारशरीरेन्द्रियपर्ध्याप्तयः आनापानभाषामनःपर्ध्याप्तयो यथासंख्यं चतस्रः पंच षडिप चैकेन्द्रियविकलसंज्ञिनां ॥

अथ पर्याप्तिप्ररूपणा प्रारभमाणो दृष्टान्तपुरस्सरं ताभिः पूर्णापूर्णत्वं जीवाना दर्शयति-

यथा लोकं मृत्यस्वस्वादिस्थाणि व्यञ्जनसर्वामात्मकानि पूर्णानि— सर्वशक्तिसम्पूर्णानि, अपूर्णानि— तच्छक्तिविकलानि च द्रयन्ते । तथा पर्यामापर्वासनामकर्मोदयाक्रान्ता जोवा अपि पूर्णाः—स्वस्वयोग्यपर्यानि सिभिः संभुता , अपूर्णाः—तच्छक्तिविकलाख्यं भवन्ति इति सन्तव्याः ॥११८॥

अय पर्याप्तीना तत्स्वामिना च विशेषमाह—

पर्याप्तिशब्द प्रत्येकमिमसंबद्धभ्दे मध्यदीरकत्वात् । आहारभर्याप्तिः शरीरपर्याप्तिः इन्द्रियपर्याप्तिः आनगानपर्याप्ति भाषापर्याप्तिः मन पर्याप्तिरिति पर्याप्तय षट् ६। तत्र आद्याश्वतस्य एकेन्द्रियजीवाना मनः-

अब पर्याप्तियोंके कथनका प्रारम्भ करते हुए दृष्टान्तपूर्वक उनके द्वारा जीतोंकी पूर्णता और अपूर्णता दिखाते हैं—

जैसे डोक्सें पर, घट, बख आदि व्यंजन पर्यायहर इन्य कुछ पूर्ण और कुछ अपूर्ण २५ होते हैं अर्थात कुछ परार्थ सर्वशक्ति सम्पन्न और कुछ सर्वशक्ति दें दा कुछ अपूर्ण अर्थात कुछ परार्थ सर्वशक्ति सम्पन्न और कुछ अपूर्ण अवववांसे जिल्हान होते हैं। वैसे ही पर्याप्तामकमें उदयसे युक्त जीव अपूर्ण-अपने वांग्य पर्याप्तियोंसे पूर्ण हाते हैं और अपयोक्तामकमें उदयसे युक्त जीव अपूर्ण होते हैं अर्थात जो सर्वपर्याप्तयों हो पूर्ण करने ही शिक्त सम्पन्न होते हैं वे पर्याप्त कानना, और जिनमें इस तरहकी शक्ति नहीं है वे व्याप्त कानना, और जिनमें इस तरहकी शक्ति नहीं है वे व्याप्त कानना, शर्थ।

आगे उन पर्याप्तिके भेदोंको और उनके स्वामियोंको कहते हैं-

मध्यदीपक होनेसे पर्याप्ति शन्द प्रत्येकके साथ लगाया जाता है। आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, इनासोच्छवास पर्याप्ति और भाषापर्याप्ति, मन पर्याप्ति ये छह पर्याप्तियाँ हैं। इनमें से पकेन्द्रिय जीवांके आदिको चार पर्याप्तियाँ होती हैं। दोडन्द्रिय, ३५ तेइन्द्रिय और चरिन्द्रिय जीवांके मनःपर्याप्तिके विना पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं। संक्रिपेचे- बाहारच्यांतियुं वारोरव्यांतियुं महायानययांतियुं मानायानययांतियुं वावाययांतियुं नाः प्रयांतियुं वार्वे वार्

पर्याति विना पञ्च विकलेन्द्रियजीवानां वद् संविषञ्चेन्द्रियजीवाना भवन्ति । अत्र औदारिक-विविधिकाहारक-धरिरामकनोद्यप्रयम्प्रसम्प्रमादि कृत्वा तण्डदीरवज्यद्र्यवीतिष्यविद्यदिल्यान्तेयोपपुराणकरूक्यान् लल्दर-१५ भागेन परिणामिद्य वर्षातिनामकर्मोद्याबहर्म्यभूताल्यानं सितिनिल्याति राष्ट्रारयव्यवितः । तथारिणतपुराण-स्क्न्याना सक्रमाय अस्प्यादिस्यरवय्यकर्मेण राज्याग्रं कीदरादिस्यावय्यव्यक्रमेण व परिणामिद्यु त्यानित्यक्रियाः धरीरपर्यातिः । बावरणवीर्यान्तरामस्योग्यम्प्रमाद्यात्रमाने योग्यदेशाविष्यवस्यादिविध्यप्रहुण्यापारे वार्कालम्परिक्वादित्यसम्बाद्यक्वनिविद्यात्यातिः । आहारवर्षणयात्रपुराणकरूम्यान् अस्त्रमाद्यात्रमात्रकर्मेण परिणामिद्यु ज्यक्ष्वादिनिष्यास्यास्यानस्यान्त्रपर्यात्रमान्त्रमान्त्रपर्यात्रस्यात्रपर्यात्रस्यास्याम् स्वत्यास्यानस्य

िद्रव जीवोंके छह पर्याप्तियों होती हैं। औदारिक, बैक्सियक और आहारक सरीर नामकमंके उदयके प्रथम समयसे छेकर उन तीन सरीर और छह पर्याप्तिक्य पर्यायके परिणमने योग्य पुद्राल स्कन्योंको खल और रसमागरुपते परिणमानेके लिए पर्याप्तिनामकमंक उदयके साहाप्त्यते जरमन आस्ता है। स्वशंत जेसे तिलोंको पेण्कर साहाप्त्यते जरमन आस्ता हो शिक्की निर्णात आहारपर्याप्ति है। अर्थात्त जैसे तिलोंको पेण्कर १५ खल और तेलके रूपमें परिवर्तित करते हैं वैसे ही सरीरतामकमंका उदय होते ही सरीर और पर्याप्तियोंके योग्य 'को पुद्रालकन्य जीव महण करता है उनको खल और रसमागरूपसे परिणम निर्का शिक्की पूर्णवाको आहारपर्याप्ति कहते हैं। खल और रसमागरूपसे परिणम निर्का शिक्को पूर्णवाको ही आदि स्थिर अवयवक्ष्यसे और रसमागरूपसे परिणम है आदि हम अवयवक्ष स्पत्ते परिणमानेको शिक्की निष्पत्तिको सरीरपर्याप्ति कहते हैं। मितृशुत-३० सानावरण, वस्तु अवश्ववक्षित्र वस्तु तथा वोग्यदेशमें अवश्ववक्ष स्वत्य स्पत्त तथा वोग्यदेशमें अवश्ववक्ष स्वत्य हम अवश्वविद्व स्पत्त तथा वोग्यदेशमें अवश्ववक्ष स्वत्य हम स्वत्य विद्वार करा वादि विद्वार करा विद्वार स्वत्य हम स्वत्य परिवास स्वत्य हम स्वत्

१. म<sup>°</sup>प्पयो<sup>°</sup> । २. म<sup>°</sup>मिस<sup>°</sup> ।

शक्तिनिष्यत्तिभाषापर्य्याप्तियं बुदक्कः । मनोबगोणायातपुदग्रस्त्रकंपगळनंगोपांगनामकम्भाँदयबस्त्र-धानींद स्थ्यमनोक्ष्यदिदं परिणीमीयसिसस्के आ स्थ्यमनोबस्त्रधायानीद नोइद्वियादरणवीद्यांतराय-क्षयोपप्राम्बिश्चेवद्वमं पुणबोषिवचारानुस्मरणप्रणिषानस्त्रभाभावमनःपरिणमनञ्जलिनस्यत्ति मनः-क्ष्यामियं बुद्ध बक्कुः ।

> पज्जची पहुनणं जुगनं तु कमेण होदि णिहुनणं । अंतोग्रहचकालेणहियकमा तत्तियालाना ॥१२०॥

पर्व्याप्तिप्रस्थापनं युगपत्पुनः क्रमेण भवति निष्ठापनमन्तम्मुहूर्त्तकालेनाधिकक्रमास्ताव-न्मात्रालाणाः ॥

समस्तस्यस्योग्यपर्याप्रिगञ्जो ज्ञारीरनामकम्मोययप्रथमसमयरोज्ञे पुगपरप्रारंभमक्तुं। मत्तं तिन्तप्रापनगञ्जमेतर्म्मृहत्तीवनिषकक्रमंगळादोडं तावनमात्रालापगञ्जेयपुत्रुवे ते दोडेयाहार-पर्याप्रिनित्यत्तिकालं सम्बेतस्तोकमंतर्म्मृहत्त्तेकालमन्क २३ । मिदं नोडे ज्ञारीरपर्याप्रिकालं

मनोवर्गनायातपुर्गनरुकत्थान् अङ्गोपाङ्गनामकगोदयवलाधानेन ब्रव्यमनोक्षेण परिणामयित् तद्बव्यननोवला-धानेन नोइन्द्रियावरणवीयन्तिरायक्षवीपशामविशेषणं च गुणदीयविचारानुस्मरणप्रणिधानस्व्यणभावमनःपरिणमन-राविननिर्णानमन-पर्वापितः ॥११९॥

समस्तस्व-स्वयोग्यपर्याप्तीनां शरीरनामकर्मोदयप्रयमसमये एव युगपत् प्रतिष्ठापनं प्रारम्भो भवति । १५ तु पन तन्तिष्ठापनानि अन्तर्महुर्तेन क्रमेण तथापि तावन्मात्राक्ष्यपैनैव भवन्ति । तथया—आहारपर्याप्तिनिष्पत्ति-

भागावर्गणाके रूपमें आये हुए पुद्गल स्क्योंको सत्य, असत्य, उभय और अनुभय भाषाके रूपमें परिणमानेकी शक्तिको पूर्णताको भाषापर्याप्ति कहते हैं। सनोवर्गणाके रूपमें आये हुए पुद्गलक्क्योंको अंगोपंगनामकर्मके उदयको सहायतासे इटयमनोरूपसे परिणमानेके लिए तथा उस द्रव्य मनकी सहायतासे नोइन्द्रियावरण और वीर्यान्तरायके ख्योपसम विशेषसे गुणदोषका विचार, स्वरण, प्रणिधानलक्षणवालं भावसन रूपसे परिणमन करनेकी झर्वितकी पूर्णताको मनःपर्याप्ति कहते हैं।।११९॥

बिसेपार्थ—शक्तिकी निष्पत्तिको पर्याप्ति कहते हैं। औदारिक आदि शरीरनामकर्मके उदयसे औदारिक आदि शरीरक्ष परिणमनके योग्य आहारवरंगाके स्कृत्य आसारके हारा गृहीत होकर समस्त आस्मारकेशों पूर क्षेत्रवाहरूपसे स्थित होते हैं। वे पर्योग्तामकर्मका २५ मन्द अनुभागोदय होनेसे छप्त अन्वर्श्वहर्त काळ तक आहार आदिको शन्ति निष्पत्तिको ज्यन्न तहीं करते। अन्तर्श्वहर्तेक परचाद पर्योग्तामकर्मका शांत्र अनुभागोदय होनेसे छस रूप परिणमक्ति शिल्पतिको करते हैं। गाथामें आवे 'च' शब्दसे छक्त्यपर्याप्तक एकेन्द्रिय आदिके कससे अपर्याप्तिमी चार-पीच और छह होती हैं। शरिश।

हरीरनासकारिक उदयके प्रथम समयमें ही अपने अपने योग्य समस्त पर्याप्तियोंका ३० प्रतिष्ठापन अर्थात् प्रारम्भ एक साथ होता है। किन्तु इनका निष्ठापन अर्थात् समाप्ति क्रमसे अन्तर्भुष्ट्व कालमें होती है। जैसे, आहारपर्याप्तिक निष्णिका काल सबसे छोटा अन्तर्भुष्ट्व मात्र है। उससे हरीरपर्याप्तिक काल उसके अर्थन्यात्वें भाग अन्तर्भुद्वतें से अधिक है तथा मिलकर भी अन्तर्भुष्ट्वतें हैं। अर्थात् आहारपर्याप्तिक कालको संस्थातका भाग हैनेसे जो

१. **स**ैमिसल्केनो ।

तत्तंख्यातेकभागान्तम्मृहर्तादिनधिकमक्क २१।२१ कृडिदडिनितक्क्रेमी यृति संस्कृतव्याख्यान-बोळ्बेळ्ड अथवा एंब पक्षांतरमनपेक्षिसि पेळल्पट्टूड ॥ मुंदे नाल्कंडेबोळमी तेर रें9१। ५ मिड-वृमंतर्म्मृहत्तंमेयक्कृमिदं नोडलिब्रियपर्प्याप्तिकालं संख्यातैकभागमात्रांतर्म्मृहत्तंदिनधिकमक्कृ २१ । २३ । २१ कडिदोडिडियपर्स्याप्रिनिष्पत्तिकालमिद्व २१ ५।५ मंतम्मूहर्त्तकालमेयक्कु × २१ मिदं नोडलुच्छ्वासनि:स्वासपर्ध्याप्तिनिष्पत्तिकार्लः संख्यातैकभागमात्रांतम्मृहतंदिनधिकमक्क् २३।२१।२१। रे३ मिदवुं कृष्टि २१।५।५।५ यु मंतर्म्मृहत्तीमयनक्रमिल्लिमेकोद्वियपर्ध्याप्तकन 8 1 8181 818 88 818181 पर्व्याप्रिय हो क्रमॉदर्व नाल्कं संपूर्णगळण्यवृत्रिवं नोडे भाषापर्व्याप्रिनिष्पत्तिकालं संख्यातैकभागां-तम्मुंहर्त्तीदनिधकमक्कु २३ । २३ । २३ । २३ । २१ मिवणुं कृडिदोड २१ ५ । ५ । ५ । ५ 8 1 SIS I SISIS I SISISIS मंतर्मद्रर्सियक्कमिल्लिगे विकलत्रयपर्याप्रजीवंगळगे तस्मव्दं पर्ध्वाधिगळीकमहिंदं परिपूर्णग्रहण्यविषयं नोडे मनःपर्ध्याप्रिकालं संख्यातैकभागांतरम्हर्त्तविनधिकमक्कुः। काल. सर्वत. स्तोकोऽप्यन्तर्महर्तमात्र , २९, इत शरीरपर्याप्तकाल तत्संस्थातकभागान्तर्महर्तेनाधिक

२९।२३ मिलितोऽपि २९।५ अन्तर्भृद्वते । इतः इन्द्रियपर्याप्तिकाल संस्थातेकभाषामानान्भृद्वताथक १९।२३ मिलितोऽपि २९।५ अन्तर्भृद्वते । इतः इन्द्रियपर्याप्तिकाल संस्थातेकभाषामानान्भृद्वतीपकः ४ ४ १९।२३।२३ मिलितोऽपि २९३३ अन्तर्भद्वते । इतः तस्स्वदानिक्यालपर्यापिकालः सस्यानेकभागान्तर्भद्वतेनाधिकः

१५ २१।२१।२३ मिलितोऽपि २१३ है जन्तर्महूर्त. । इत. उच्छ्वासनिश्वासपर्योतिकाळ सस्यातैकभागान्तर्महूर्तेनाधिकः ४।४।४

२३ । २३ । २३ । २३ मिलितोञ्चन्तर्मृहुर्तः २३ ५ । ५ । ५ । एता एव चतलः एकेन्द्रिपर्यागकस्य प्राधार्थाशाश्चर

पर्योप्तयोजिन क्रमेण पूर्णा भवन्ति । ततः भाषापर्योप्तिकाल संख्यातैकभागान्तर्मूहर्तेनाधिक २९।२९।२९। २९। २९। मिलितोर्जप बन्तर्मूहर्तः २९।५।५।५।५। ४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।

२० एताः पञ्च विकलेन्द्रियपर्योप्तकजीवानामनेन क्रमेण पूर्णा भवन्ति । तत मनःपर्योप्तिकालः संख्यातैकभागान्त-

कालका परिमाण आता है वह भी अन्तर्मुह्ते ही है। यह अन्तर्मुह्ते उस आहारपर्याप्तिक अन्तर्मुह्ते उस आहारपर्याप्तिक अन्तर्मुह्ते में सिलानेपर जो परिमाण होता है वह शरीरपर्याप्तिका निष्ठापन काल है। वह भी अन्तर्मुह्ते ही है। इसका संख्यातवाँ भाग उसीमें मिलानेपर इन्द्रियपर्याप्तिका काल होता है वह भी अन्तर्मुह्ते ही है। इसका संख्यातवाँ भागप्रमाण अन्तर्मुह्ते हिमें मिलानेसे खासो-१५ ज्वास पर्याप्तिक काल है वह भी अन्तर्मुह्ते ही है। ये चार पर्याप्तियों एकेन्द्रिय पर्याप्तक इसी कमसे पूर्ण होती हैं। इसाका स्वत्याप्तिक कालका संख्यातवाँ भाग प्रमाण अन्तर्मुह्ते इसी मिलानेपर भाषापर्याप्तिका काल होता है वह भी अन्तर्मुह्ते ही है। ये पाँच पर्याप्तिका विकलित स्वत्याप्तिकालका

१. म<sup>°</sup>क्कु २१।५ मिदुवुमंत<sup>°</sup>।

२१। २१। २१। २१। २१। सबुबुं कूबि २१। ५। ५। ५। ५। ५। ४। ४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४ युमंतर्स्मृहत्तेयवकृतिस्लिणे संज्ञियवेदियपर्यात्रकनार पर्य्यात्रिगळी कर्मांदर्य परिपूर्णगळपुत्र ।

अनंतरं पर्ध्याप्तिनिर्वृत्यपर्ध्याप्तिकालविभागकालमं पेळवपं :—

पज्जत्तस्य य उदये णियणियपज्जत्तिणिहिदो होदि । जाव सरीरमपुण्णं णिव्वत्तियपुण्णगो ताव ॥१२१॥

पर्ध्याप्रिनामकर्म्मण उदये निजनिजपर्ध्याप्रिनिष्ठितो भवति । यावच्छरीरमपूर्णं निर्वृत्य-पर्ध्याप्रकस्तावतु ।।

पर्व्वाप्रिनामकाम्बंदुरवपुंटागुन्तिरलेकेंद्रियविकलचतुष्कसंत्रिक्षोवंगळ् तंतम्म नात्केतु मूर पर्व्वाप्रिमाळित निष्ठितमप्परः। निष्पन्नश्चात्किकरप्पुतुः। येन्तेवरः मा जीवंगळ्ये शरीरपर्व्याप्तिनिष्पन्न- १० मागवन्त्रेवरं समयोनज्ञरीरपर्व्याप्तिकालांतम्बंद्वतंपर्व्यतं रेश्वः। निबंत्यपर्व्यातकरं द् पेळल्पद्रसः॥

## ४ निवत्याशरीरनिष्यत्याऽपर्व्यामा अपूर्णानिवृत्यपर्व्यामाः एवितु निरुक्तिसिद्धरप्परु ॥

मिलितोज्यन्तर्महूर्तमात्र २३।५।५।५।५।५। एतः षट् मंक्रिपञ्चन्द्रियपयक्षिकानामनेन क्रमेण १५ ४।४।४।४।४।

पूर्णा भवन्ति ॥१२०॥

अथ पर्याप्तनिर्वृत्यपर्याप्तकालविभागमाह-

पर्याप्तनामकर्मोदये सति एकेन्द्रियविकलचतुष्कसंज्ञिबीचा. निजनिबचतु पञ्चपट्पर्याप्तिर्मानिष्ठताः निष्यन्तराक्तयो भवन्ति । ते च यावत् शरीरपर्याप्तया न निष्यन्ताः तावत् समयोनशरीरपर्याप्तिकाळान्त-

मंहतंपर्यस्त २५।ई निर्वृत्यपर्याप्ता इत्युच्यन्ते । निर्वृत्या सरीरनिष्मत्या अपर्याप्ता अपूर्णा निर्वृत्यपर्याप्ता इति निर्वचनात् ॥१२१॥

संस्थातवाँ माग प्रमाण अन्तर्भुद्धर्त उसीमें मिळानेपर मनःपर्थाप्तिका काळ होता है वह भी अन्तर्भुद्धर्त ही है। ये छह पर्याप्तियाँ संजिपचेन्द्रियपर्याप्तकके इसी क्रमसे पूर्ण हाती है ॥१२०॥ आगो पर्याप्त और निवत्यपर्याप्तके काळका विभाग करते हैं—

पर्याप्तनामकर्मका उद्य होनेपर एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय चार और संक्षी पंचेन्द्रिय जीव <sup>२५</sup> अपनी-अपनी चार, पाँच और छह पर्याप्तियोसे निष्ठित अर्थात् सम्पूर्ण शक्तियुक्त होते हैं। वे जवतक प्रतीर पर्याप्तिसे निष्पन्न नहीं होते अर्थात् जवनक उनकी शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक निष्ठ्रपर्याप्ति कहे जाते हैं। अर्थान् एक समय कम शरीरपर्याप्तिक काल अन्तर्गुहत्ते प्यन्त निष्ठ्रपर्याप्तिक हो निष्ठित अर्थात् प्रयोग्त परीरपर्याप्तिक निष्पत्तिसे अपर्याप्त अर्थान् अर्थान् अर्थाप्त अर्थान् ि क्षेत्र स्वर्थन्ति अर्थान्ति अर्थन्ति अर्याप्ति अर्थन्ति अर्थन्ति अर्यम्य अर्थन्ति अर्यम्यम्य अर्यम्ति अर्थन्ति अर्यम्यम्य अर्थन्ति अर्यम्यम्यस्य अर्थन्ति अर्यम्यस्य अर्थन्ति अर्यम्यस्य अर्यम्

विशेषार्थ—शरीरपर्याप्तिकी निष्पत्तिके समयसे छेकर इन्द्रिय, धासोच्छ्वास, भाषा और मनःपर्याप्तिकी निष्पत्ति नहीं होनेपर भी जीव पर्याप्तक ही कहा जाता है।

१. म विकलत्रयसं<sup>°</sup>।

अनंतरलब्ध्यपर्ध्याप्रकस्वरूपनिरूपणं माडिवपं ।

उद्द दु अपुण्णस्स य सगसगपञ्जित्तयं ण णिद्ववदि ।

अंतोम्रहुत्तमरणं लद्धियपञ्जत्तगो सो दु ॥१२२॥

तिष्णिसया छत्तीसा छावड्रिसहस्सगाणि मरणाणि ।

अंतोम्रहत्तकाले तावदिया चेव खुइभवा ॥१२३॥

त्रिशतं वर्दात्रशत् वर्वाष्टसहस्राणि मरणान्यंतम्मृहत्तंकाले तावत्कारुचैव क्षुद्रभवाः ॥ वर् त्रिशत्रिशताभ्योधकषद्वष्टिसहस्रमरणंगळतम्मृहत्तंकालदोन्नः संभवसुववन्ति क्षुद्रभवंगळुमपुषु ॥ १५ क्षुद्रस्य सर्वनिकृष्टस्य लब्ध्यपय्योमकस्य भवाः क्षुद्रभवाः एवं निरुक्तिसिद्धंगळप्य लब्ध्यपय्योमकः

## वय लब्ध्यपर्याप्तकस्वरूपं निरूपयति-

अपर्याप्तनामकर्मोदये शति एकेन्द्रियविकलचुण्डमांक्रिबीयाः स्व-स्वचतु पञ्चयद्पर्याप्तीनं निग्रापयन्ति । उच्छवासाष्ट्रावर्षेक्रमाममात्रे प्यान्तर्मूहूर्ते क्रियन्ते ते जीवा लक्ष्यपर्याप्तका इत्युच्यन्ते । लक्ष्या स्वस्य पर्याप्तिनिश्राप्तयोग्यतया अपर्याप्ता जनिष्णना लक्ष्यपर्याप्ता इति निरुवते ॥१२२॥

अयेकेन्द्रियादिसांत्रिपञ्चीन्द्रसम्पर्यन्तलरूयपर्यन्तलरूपवान्त्रस्यात्र्यम् स्वितरन्तरस्यमसरणकालप्रमाणसाह— अन्तर्महूर्तकाले सुद्राणा लक्ष्यपर्यान्ताना मरणानि पर्दावशताधिकपर्पाट्सहस्राणि संसवन्ति । तथा तद्भवा अपि तावन्त एव ॥१२३॥

लब्ध्यपर्याप्तकका स्वरूप कहते है-

अपर्याप्तकनामकर्मका उदय होनेपर एकेन्द्रिय, चारों विकर्टेन्द्रिय और संक्षि जीव २५ अपनी-अपनी चार, पाँच और छह पर्याप्तियोंको पूर्ण नहीं करते हैं। उच्छवासके अठारहवें भाग प्रमाण अन्तर्रहुतेमें ही मर जाते हैं। वे जीव उच्चयपर्याप्तक कहे जाते हैं। उच्चि अर्थात् अपनी पर्याप्तिको पूर्ण करनेको योग्यतासे अपर्याप्त अर्थान् अनिष्यन्त जीव उच्चयप्राप्त है ऐसी निरक्ति है। १९२॥

आगे एकेन्द्रियसे लेकर संक्षिपंचेन्द्रिय पर्यन्त लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें निरन्तर जन्म ३० और सरणके कालका प्रमाण कहते हैं—

अन्तर्भृहर्तकालमें लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंका मरण छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस वार होता है। तथा उनका जन्म भी उतनी ही बार होता है।।१२३॥

विशोषार्थ — छञ्च्यपर्यामक जीवके ८७३ उच्छ्वासोंसे हीन एक सुहूर्त काल प्रमाण अन्तर्भुहूर्त कालमें छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस मरण होते हैं। उतने ही क्षुद्रभव हैं।

१. म<sup>°</sup>गलंतम्म । २. म<sup>°</sup>लायुष्यमु । ३. म<sup>°</sup>त्तंमे मा<sup>°</sup>।

मरणजन्मंगळगेकेँद्रियाविजीवंगळोळु संभविमुव प्रमाणमुेनं पेळवरं । सीदी सट्टी तालं वियले चउवीस होति पंचक्खे । छावर्ट्सिच सहस्सा सयं च बचीसमैयक्खे ॥१२४॥

अज्ञीतिः विष्टः चत्वारिमद्विकले चतुविज्ञतिः पंचाले वट्यष्टिसहलाणि ग्रतं च द्वार्गिमवेकाले॥ एकदियंगन्त्रो द्वार्गिमाञ्चले द्वार्गिमाञ्चले द्वार्गिमाञ्चले द्वार्गिमाञ्चले द्वार्गिमाञ्चले त्वर्भवययमस्य मोदला कृष्ण्वासायस्य ६६१३२। ५ वानुमोञ्जेमकेद्वियं लक्ष्यपप्यामिककीवं तद्वभवययमस्य मोदला कृष्ण्वासायस्यित्यं जीविति स्तान्तु नित्तरसम्बद्धियंग्लोन् कृष्ण्यप्यामिककोत् लातुं वहुम्बचंग्र्लः संभविषोदमा पेन्न्य संख्याप्रमाणम ६६१३२। नितकमिसवु । इत्ते द्वार्षिमाण्याच्यां नित्तरस्वुव्यस्यप्यामिकन नित्तरस्वृद्धभवयन्त्रभव द्वार्थियम् विव्यस्यप्यामिकन नित्तरस्वृद्धभवयन्त्रभव ८ व्यस्ति त्वस्व १० व्यद्धियन्त्रभ्यप्यामिकन नित्तरस्वृद्धभवयन्त्रभव १० व्यस्तियन्त्रभवयन्त्रभव विव्यस्यप्यामिकन नित्तरस्व १० व्यस्तियन्त्रभवयन्त्रभव । त्वस्तियन्त्रभवयान्त्रभव विव्यस्यप्यामिकन नित्तरसुद्धभवयन्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्त्रभवयान्ति

अय तन्मरणजन्मना एकेन्द्रियादिशीवसंभविना तत्कालस्य च प्रमाणमाह--

ते निरस्तरक्षुत्रभवा लब्ध्यपर्याप्तकेषु एकेन्द्रिये द्वात्रिश्वयश्वताधिकपद्पष्टिसहस्राणि भवन्ति १५ ६६१३२। तप्रवान्-कविवदेकेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तकः तद्भवयसमस्यादारम्य ज्व्वश्वसाधादकीस्मामार्या स्विस्थितं श्रीवित्व एनस्तरेकेन्द्रियलब्ध्यप्रवान्तमात्रकार्या इत्तर्याक्ष्यप्रवान्तमात्रकार्या एवं निरस्तरमेकेन्द्रियलब्ध्यप्यप्तिकस्यानेव वहुवारं गृह्मति । तदा उक्तमस्या ६६१३२ नातिकस्राति । एवसेव द्वीन्द्रियं लब्ब्यपर्याप्तके अभीति ८०, श्रीन्द्रियं लब्ब्यपर्यापतिके प्रवार्थित ए०, प्रवान्तिक लब्ब्यपर्यापतिक प्रवार्थित ।

उसका भव सब जीबोंके भवसे अति अल्प होता है इसलिए उसे क्षुद्रभव कहते हैं। लब्ध्य- २० पर्याप्तकको छोड़ अन्य किसी भी जीवका उच्छ्वासके अठारहवें भाग मात्र भव नहीं होता। एक भवके कालका प्रमाण यदि एक उच्छ्वासका अठारहवों भाग मात्र है तो छिवासठ हजार तीन सौ छत्तीस क्षुद्रभवोंके कितने उच्छ्वास होते हैं ऐसा त्रैराशिक करनेपर प्रथिवी-कायिकसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त लब्ध्यपक्षिक जीबोंका अव्यवहित क्षुद्रभवोंका काल तीन हजार छह सौ पिवासी तथा एक त्रिभाग ३६८५३ उच्छ्वास प्रमाण अन्तर्गद्वत होता है।।१२३॥ २५

आगे एकेन्द्रिय आदि जीवोंके होनेवाल उन मरण और जन्मोंका तथा उनके कालका प्रमाण कहते हैं—

वे निरन्तर क्षुद्रभव लब्ध्यपर्याप्तांमें एकेन्द्रियोंके छियासठ हजार एक सौ बत्तीस ६६१३२ होते हैं। सो इस प्रकार हैं—कोई एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक अपने भवके प्रथम समय-से लेकर कब्ध्यपर्याप्त के अटाह्व मागमात्र अपनी स्थित प्रमाण जीवित रहतर पुतः उस ३० एकेन्द्रिय पर्यायमें उत्तक ब्रुआ। और एक उच्छ्यासके अठारहवें भाग काल वक जीवित रहा। इस प्रकार निरन्तर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके भयोंको ही बार-बार प्रहण करता है। तब कत संख्या ६६१३२ का उल्लेखन नहीं करता। इसी तरह दोइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकमें अस्सी ८०, श्रीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकमें साठ ६०, च्विन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकमें आसी ८०, श्रीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकमें साठ ६०, च्विन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकमें नालीस ४०, पंचिन्द्रिय

१. म<sup>°</sup>मंकाल प्रमाणमुमं। २. म<sup>°</sup>गल्गेंट।

कन निरंतरक्षुत्रभवंगेळे टु कृडि पंचेद्वियलब्ब्यपय्योप्तकन निरंतरकुद्रभवंगळिप्पत्तनात्कु २४ । स्रमंतरमेकेद्वियलब्ब्यपय्योप्तकन निरंतरक्षुद्रभव संख्ययोज् स्वामिनेवमनाश्रयिसि विभागिसिवर्ष ।

## पुढविदगागणिमारुदसाहारणधूलसुहुमपचेया ।

एदेस अपूरणेस य एककेक्के बार खं छक्कं ।।१२५॥

पृथिबयुक्कानिमाहतसाधारणस्युकपुक्षमप्रत्येकाः । एतेजयुर्वेषु वैकस्मिन् हावश सं बर्ग्ह ॥
पृथिबीकायिक ज्ञक्यायिक ने तेजस्कायिक नातकायिक साधारणवनस्यतिकायिकंगाळीळ्
प्रत्येक बादरपुक्षमध्येद्वयविमानंगळीळं प्रत्येकतस्यितकायिकंगळीळ्नियु एननी देवेषीळं हावशोत्तरपुत्रक्षमध्येक्वर्गाळ्नातंत स्त्रुभ्यसंगळ्यत्येकमपुर्ये दु एन्नीवरित्येक्वर्ष्टियक्वर्ध्यपय्यायक्कनिर्दातरजुद्व भवंगळं ६६१३२ भागिसको दो देवक मुनेळ्य बार सं एककं ६०१२ निर्दातरजुद्वमध्यप्रय्याम् ।

र खु । सामात्यक्वर्ध्यपय्यामकन सम्बत्तिरतरसुद्वभवस्यातकालाविग्रज्ञे परिमाणनिर्णयानिमत्तमाणि बतुर्द्वाण्यवनित्रते तोरत्यवुर्ध्यम् देवे हो हे —वो दु सुद्रमक्वरकालपुरुष्ट्यमाहाप्टातेकभागामुम्मम्
माण्य बद्दिश्यतिवातीनरपद्वाधिहाल् ६६३६ निर्दाररजुद्वभवंगळ्योतनु कालमकुर्भोदतु
संपादिमुत्तरस्व प्रभ १ क उ १ इ म ६६३३६ ळथकालपुरुष्ट्यासंगळ्यो ३६८५ १ इदिल्लि-

पर्याप्तके बतुबिरातिः २४। तत्र तु मनुन्ये क्रम्यपर्याप्तके अष्टी ८, असंत्रिपञ्चिन्द्र यक्रम्यपर्याप्तके अष्टी ८, १५ सीमपञ्चित्र यक्रम्यपर्याप्तके अष्टी ८ मिकित्वा पञ्चित्र्यक्रम्यपर्याप्तके बतुबिरातिभवित्ता।१२४॥ अर्थकेन्द्रियक्रम्यपर्याप्तकस्य निरस्तरस्थरभवसंख्या स्वामिनेदानाशित्य विभवति—

पृषिज्यन्तेजोवायु-साधारणवनस्थत्व. पञ्चापि प्रत्येकं बादरमूलमन्देन दश । तथा प्रत्येक्वनस्यांतरचेस्येषु एकादशमु त्रक्रव्यप्यांत्त्रनेदणु एकेकिस्मन् मंदे प्रतःक हादमोत्तरप्रत्वहम्यो निरत्यंश्चरभवा भवत्योति
एकादश्मि, एकेन्द्रियक्वन्यप्यांत्यकस्य निरत्यत्वहम्येषु ६६२२ भक्तेषु एकस्य प्रामुक्त 'बार कं त्रक्क'
२ ६०१२ निरन्तरस्युक्तव्यन्त्रमाणमाण्यक्ति । उक्तसर्यनित्यत्वस्यावस्याक्ष्यात्रमाण च निर्णतु सनुप्राप्तवर्तने दस्योते । त्रवया-—पर्यकेकबुक्रमनस्य उच्छवासाष्टर्यकमाणका तथा पर्याचन्त्रप्राप्ति स्वत्य६६३३६ निरन्तरस्युक्रमवात्राक्षित्रस्य उच्छवासाः २ ईति संतत्ते सति प्र. भ १ । कः च १ । इ. भ ६६३६६

लक्ष्यपर्याप्रकमें चौबीस २४, उनमें भी मतुष्य छक्ष्यपर्याप्रकमें आठ ८, असंब्रिपंचेन्द्रिय-रूक्ष्यपर्याप्रकमें आठ ८, और संब्रिपंचेन्द्रियक्क्ष्यपर्याप्रकमें आठ ८ सर मिलकर चौबीस २५ होते हैं। इस प्रकार सब भवोंका प्रदण करता है।।१२४॥

आगे एकेन्द्रिय छञ्ध्यपर्याप्तकके निरन्तर श्रुद्रभवोंकी संख्याको स्वामिभेद्रसे विभाजित करते हैं—

ष्टियों, अप्, तेज, बायु और माधारण वनस्पति, इन पाँचोंमें से प्रत्येक बादर और सूक्ष्म होनेसे दम होते हैं। तथा प्रत्येक वनस्पति मिलाकर इन ग्यारह लब्ध्यपयों सकोमें से .

क्षण्य स्पत्र में से इह इतार बारह सिरन्तर श्रुद्भम होते हैं। एकेन्द्रिय कथ्ध्यपयों प्रकोमें तरन्तर स्वुद्भम वहारे हैं होते हैं । उक्त समल तिरन्तर स्वुद्भम वस्में ह्या और उसके काल आदिके प्रमाणका निल्ये कराने के लिए बार प्रकारके लिए बार प्रकारके अपवर्षनको दिखाते हैं। यदि एक स्वुद्भम काल उच्छ्वास स्वत्येक स्वत्येक शिव के उच्छ्वास स्वत्येक स्वत्येक क्ष्येस क्

३५ १. म<sup>°</sup>गल्गेटु।

यंतम्मुंहर्समें हु पेळल्पट्टुहु ।

. आढयाऽनल साँउनुपहतमनुजोच्छ्वासैस्त्रिसप्रसप्तप्तिमितैः ३७७३ आहुम्मृंहत्तंमन्तम्मृंहत्तं मष्टाष्ट्रवर्ज्जितेस्त्रिभागपुतैः ३६८५ १ ई यंतम्मुंहर्त्तमेकमुहर्त्तोच्छ्वासंगळं ३७७३ नोडलें भत्तेळु-

मुच्छ्वासंगळु मुच्छ्वासद्वित्रभागंगीलदं न्यूनमें दरियल्पडुबुवु । 'आयुरंतर्म्मुहूर्त्तः स्यादेषोऽप्यष्टा-वर्गाशकः। उच्छ्वासस्य जघन्यं च नृतिरस्वां लब्ध्यपूर्णके ॥' एरिंद्तो दुच्छ्वासाष्ट्रावर्शकभागमात्र-कालक्के बो दु क्षुद्रभवमागलु इंतुच्छ्वासंगळ्गेनितु क्षुद्रभवंगळःपुव दु संपाविसलु प्र उ १ फ भ

१ । इ. उ. ३६८५ १ लब्धअनुद्रभवंगळु ६६३३६ । मत्तर्मितु क्षुद्रभवंगळ्गे प्रमाण ६६३३६ फल-

मिनितुच्छ्वासंगञागलु ३६८५ १ वो दु क्षुद्रभवक्केनितु कालमक्कुमें दु त्रैराशिकमं माडलु लब्धं

उ १ मत्तर्मितु कालक्के ३६८५ १ इंतु भवंगळागलु ६६३३६ इंतु कालक्के उ १ एंतु भवमें दु १८ १८

लब्धोञ्छवासा ३६८५ दै इत्ययमन्तर्महर्तो ग्राह्म ।

'आख्यानलमानुपहतमनुजोच्छ्वामैस्त्रिसप्तत्रिमितैः ३७७३। आहर्म्हर्तमन्तर्म्हर्तमष्टाष्ट्रवजितैस्त्रिभागयतै ॥ इति वचनात् । 'आयुरम्तर्मुहर्तः स्वादेपोऽस्याष्टादशाशकः।

उच्छ्वासस्य जघन्यं च नृतिरश्चा लब्ध्यपूर्णके ॥'

इत्युक्तोच्छ्वासाष्ट्रादशैकभागमात्रस्यैकक्षुद्रभवः, तदा एतावता उच्छ्वासाना कति क्षुद्रभवाः ? इति १५ संपाते प्र उ हैंट । फ भ १ । इ उ ३६८५ है लब्बक्षुद्रभवा. ६९३३६ । पुन इयता क्षुद्रभवानां ६६३३६ यदि इयन्त उच्छ्वासा ३६८५ है तदा एकक्षुद्रभवस्य किमिति वैराशिके कृते लब्धेकक्षुद्रभवकाल उ है । पुनरियत कालस्य ३६८५% इयन्तो भवाः ६६३३६ तदा इयतः कालस्य उ 🖧 कित भवा ? इति संपातेन

प्रमाण काल होगा। ऐसा त्रैराशिक करनेपर प्रमाणराशि एक, फलराशि एकका अठारहवाँ भाग 🔥 और इच्छाराशि छियासठ हजार तीन सी छत्तीस। फलको इच्छासे गुणा करके २० प्रमाणका भाग देनेपर रुव्धराशि तीन हजार छहसी पिचासी और एक त्रिभाग प्रमाण उच्छ्वास होती है। इतना अन्तर्भृहर्त काल लेना। क्योंकि कहा **है**—धनसम्पन्न निरालसी और नीरोगी मनुष्यके तीन हजार सातसी तिहत्तर उच्छवासोंका एक मुहुर्त होता है। उसमें-से अठासी और एकका तीसरा भाग प्रमाण उच्छ्वासोंको घटानेपर क्षुद्रभवोंका काल अन्तर्भुहूर्त होता है। तथा लब्ब्यपर्याप्तक मनुष्य-तिर्यंचोंकी आयु एक उच्छ्वासका २५ अठारहवाँ भाग प्रमाण अन्तर्भुहूर्त होती है। अतः यदि एक स्वासका अठारहवाँ भाग कालका एक श्चद्रभव होता है तो छत्तीस सौ पिचासी और एकके त्रिभाग प्रमाण उच्छ्वासोंके कितने क्षुद्रभव होंगे। इस प्रकार त्रेराशिक करनेपर प्रमाणराशि 💤 उच्छ्वास, फलराशि एक भव और इच्छाराशि ३६८५} उच्छ्वास । भाग देनेपर ६६३३६ भव आते हैं। पुनः इतने ६६३३६ श्चद्रभवोंके यदि इतने ३६८५ । उच्छ्वास तो एक शुद्रभवके कितने ? ऐसा त्रेराशिक करनेपर ३०

१. म यिदनिल्लि ।

संपादिसलु लब्धं भव १ इंतों दु भवनकं तत्कालनकं समस्तभवंगळगं तत्कालनकं क्रमंदिवं प्रमाण-राधिकरणविवं चतुर्दा त्रैराशिकं सर्वत्र ययासंभवमरियल्पडुगुं ।

अनंतरं समुद्धातकेवलिगे अपर्याप्तकत्वसंभवमं पेळद्यं :--

पञ्जत्तसरीरस्स य पञ्जतुदयस्स कायजोगस्स ।

जोगिस्स अवण्णत्तं अवण्णजोगो त्तिणिहिद्रं ॥१२६॥

पर्ध्यामञ्जरीरस्य च पर्धारन्युवसस्य काययोगस्य । योगिनोऽपूर्णत्वमपूर्णयोगयदिति निर्हिष्टं । परिपूर्णपरमोदारिकञ्चरीरन्वं पर्धामनामकर्मोदयमन् क्रज्न काययोगमन् क्रजनुमितप्य सयोग-केविक्रमुद्दारको आरोहणावरोहणकवाद्वयसपुर्वमात्वीक् चेक्रल्यहुपूर्णत्वमोदारिकामथकाययोग-दंत्रप्रभुर्णकायोगमे दु चेक्रल्यहुद्दब्दु कारणदिवसामोदारिक्षमक्रवाययोगदिवं आक्रांतनप्य । स्योगकेविक्रमिक्षाययोगदिवं आक्रांतनप्य । स्योगकेविक्रमिक्षाययोगदिवं आक्रांतनप्य । स्योगकेविक्रमिक्षाययोगदिवं च्यावनदोक्ष्येक्रल्यहं । स्रवांतरं कक्ष्यपर्ध्यामकर्वादाकृष्टे । स्वांतरं कक्ष्यपर्ध्यामकर्वादाकर्येक्षस्य ।

लिखियपुण्णो-मिच्छे तत्थ वि विदिये चउन्थ सहे य । णिव्वत्तियपञ्जत्ती तत्थ वि सेसेस पञ्जत्ती ॥१२७॥

लब्ध्यपूर्णिमिष्यात्वे तत्रापि द्वितीये चतुर्वे षठे च । निर्वृत्यपर्धाप्तकः तत्रापि शेषेषु च १५ पर्व्याप्तकः।

लब्धभवः १। एवमेकभवस्य तरकालस्य समस्तभवाना तत्कालाना च क्रमण प्रमाणराणिकरणात् चतुर्वा त्रैराधिकं सर्वत्र यथासंभवं ज्ञातच्यम् ॥१२५॥

अथ समुद्धातकेवलिनः अपर्याप्तत्वसंभवमाह—

परिपूर्णपरमीदारिकदारीरस्य पर्यातनामकमंदियनुतस्य काप्रयोगनुननस्य सयोगनेतन्त्रः स्थापकेतिकानुरात्कस्य २० आरोहणावरीहणकपाद्यते समुद्रमूते कवित्तमृष्णस्य अपूर्णकाययोग इति । तत् कारणादीदारिकामश्रकाय-योगाक्रान्त सयोगकेविकामृहारक क्याटयुग्लकाले अपयोगता भज्ती ति प्रवचने निरिष्ट-कथित।।१२६॥ अस्य स्रक्रस्यप्यातिकादीना गुणस्यानेषु संभवातंत्रभवशारमाह—

एक श्रुद्रभवका काल 났 उच्छावास आता है। पुनः इतने २६८५५ कालमें इतने ६६२३६ भव तो हुंद ड. कालमें कितने भव १ ऐसा वैराधिक करनेपर तल्य एक भव आता है। इस प्रकार २५ एक भव और उसके कालको तथा समस्त भवों और उनके कालोंको कमसे प्रमाणराष्ट्रि करनेसे चार प्रकारसे नैराधिक किया। इसी प्रकार सर्वत्र नयासम्भव जानना ॥१२५॥

आगे समुद्धात केवलीके अपर्याप्तपना बतलाते हैं --

सयोगकेवडी भट्टारकका परम औदारिक झरीर परिपूर्ण है, उनके पर्याप्त नामकर्मका उदय भी है और वे काययोगसे युक्त हैं। फिर भी जब वे कवाट समृद्रवात करते हैं, एक समुद्रवातका विस्तार करते हुए और एक संकोच करते हुए, तब इन दोनोंमें अपूर्ण काययोग-के होनेसे अपूर्णपना कहा है। इस कारणसे औदारिक मिक्षकाययोगसे युक्त सयोगकेविल भट्टारकके दोनों कपार्टोंक डालमें अपयोग्नयना होता है ऐसा जिनामममें कहा है।।१२६॥

विशेषार्थ—इसी गाथाकी सन्द प्रवेधिनी टीकार्से कहा है कि सयोग केवलीके समुद्रशातकालमें, कपाटयुगलमें, प्रतरयुगलमें और लोकपुरणमें इन पाँच समयों में अपयोग्नपना ३५ कैसे सम्भव हैं? ऐसा प्रस्त होनेपर उत्तर है कि अपूर्णयोग ही अर्थान् औदारिकमिश्र

٤o

2.

स्रुक्ष्यपर्ध्यासक्त्रीवं सम्प्यादृष्टिगुणस्यानवोळे संभीवसुगुपुळिडंतुपरिसगुणस्यानंगळोळे-स्लिपुमिस्लः। पर्ध्याप्तकालवोळे सम्यवस्त्वप्रहृणसंभवमप्पुर्वीरवं लक्ष्यपर्ध्याप्तकस्थितपपर्ध्याप्तकाल-वोळे क्षयमपुर्वीरवं लब्ध्यपर्ध्याप्तकालवोळ् सम्यक्त्यप्रणाभावमपुर्वीरवं सासावनाविगुणस्थानंगळ् संभीवसमपुर्वीरवं मिम्प्यादृष्टिगुणस्थानवोळे लब्ध्यपप्याप्तकसंभवमें वितु सिद्धं।

मत्तमा मिथ्याष्ट्रष्टिगुणस्थानदोळं सासादनगुणस्थानदोळमसंयतगुणस्थानदोळं प्रमत्तगुणस्थानदोळं प्रमत्तगुणस्थानदोळं निर्वृत्यप्रयाप्तजीवसंभवमस्कुमन्यगुणस्थानदोळंति निर्वृत्यप्रयाप्तजीवसंभवमस्कुमन्यगुणस्थानदोळकः । मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोळम् संयतगुणस्थानदोळ मृतमाणि जीवंगळ् चुतुर्गातिगळोळ्युष्टृदवस्कं । सासादनगुणस्थानदोळ् मृतमाणि नारकालिकालस्याप्तिगळोळ्युष्टृदवस्कनुत्यन्तप्रयमसमयं मोदल्यो डीवारिक-विक्रियक्यरोरप्रयाप्तिकालं सम्याप्तमेननेवर-नेवन्यं तत्तच्छरोरनिवृत्तिगभावमण्युर्वरिवं तद्गुणस्थानगळोळ निवृत्यपर्याप्रजीवंगळ् संभवित्रगुं।

प्रमत्तसंयतगुणस्थानदोञ्च मत्ताहारकजरीरपर्व्याप्तिकालं समयोनमेन्नेवरमन्नेवरं तच्छरीर-निवंत्यभावमध्यर्वीरवं प्रमत्तगणस्थानदोञ्चं जीववंतनप्पवस्थयोञ्चं निवंत्यपर्व्याप्रकजीवं संभवि-

कथ्यपर्याप्तकजीयो मिथ्यादृष्टि गृणस्थाने एव संभवित नान्यगृणस्थाने सासादनत्वादिवियोग्गृणाना तस्याभावा । पुन तत्रापि-मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने प्रि द्वितिस्यादान्यगुणस्थाने स्वत्यं -प्रसंसतृगृणस्थाने, परि-प्रमःसायान्यगुणस्थाने प्रति स्वतुर्यं गुणस्थानेषु अपि पर्वृत्यपर्याक्षानेष्ठ सम्बद्धान्य स्वत्याप्त्रस्थानेष्ठ स्वत्याप्त्रस्थानेष्ठ स्वत्याप्त्रस्थानेष्ठ स्वत्याप्त्रस्थानम् स्वत्यागुणस्थानम् स्वत्यान्यस्थानम् स्वत्यान्यस्थानम् स्वत्यान्यस्थानस्य सम्बद्धानस्य सम्य सम्बद्धानस्य सम्बद्य

और कार्मणकाययोगका सद्भाव ही उनके उपचारसे अपर्याप्तपनेका कारण है, मुख्य रूपसे वे अपर्याप्त नहीं हैं।

आगे लब्ध्यपर्याप्तक आदिके गणस्थानोंके होने न होनेका कथन करते हैं-

ळव्ययप्राप्तक जीव मिण्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होता है, अन्य गुणस्थानमें नहीं होता, क्योंकि उसके सासादनत्व आदि विशेष गुणोंका अभाव है। पुनः तत्रापि अर्थोन् सिण्यादृष्टि गुणस्थानमें भी, त्रवा दूसरे सासादनत्वृणस्थानमें, चर्ठ्य अस्थवत्गृणस्थानमें, छठे प्रसत्गृण-स्थानमें में, त्रवा प्रस्तान्यानमें निवृत्यप्रयोक्त जीव होत है। इतके सिवाय अर्थन्य गुणस्थानोंमें नहीं होता। क्योंकि सिण्यादृष्टि और अस्थवत्गृणस्थानमें मरे जीव चारों गतियोंमें और २५ सासादन गुणस्थानमें मरे जीव नरकगतिके सिवाय शेष तीन गतियोंमें अर्थन्त होते है। इसिक्य इन तीन गुणस्थानोंमें अन्यके प्रथम समयसे छेकर एक समय कम औदिरिक औ रहिक्यिक प्रशेरिको कारोरप्यामिके काल पर्यन्त, तथा प्रमत्तमंत्रवके एक समय कम आहारक्रयरोर प्याप्तिके काल पर्यन्त निवृत्यप्रयोगक्षणा सम्भव है। पुनः तत्रापि अर्थोन् इक्त चारों गुणस्थानोंमें मी और शेष मिम, देश संयत, तथा अप्रमत्तसे छेकर सयोगकेवळी पर्यन्त गुणस्थानों में व्याप्तक जीव होता है स्यासिक चिका हरण पर्याप्तिक काल पर्यन्त निवृत्यप्याप्तकपना सम्भव है। पुनः तत्रापि अर्थोन् गुणस्थानों में विशेषक जीव होता है स्याप्तिक चिका कारण पर्याप्तिक काल उदय इन सव गुणस्थानों में होता है।

विज्ञेषार्थ — उच्चपर्याप्रकोर्मे सम्यक्षिध्यातका उदय, दर्शनमोहका उपशम, देश-संयम और सकल संयम नहीं होता। तथा निर्धृत्यपर्याप्रकालमें सम्यक्षिध्यातका उदय देशसंयम आदि नहीं होते। प्रश्न हो सकता है कि तब निर्धृत्यपर्याप्रक अवस्थामें प्रमत्तसंयम ३५ सुगुभे बितु गुणस्थानसतुष्ट्यदोळ् निर्वृत्यपर्ध्याप्तकनियममं पेळत्यदुउरी गुणस्थानसतुष्ट्यदोळे शेषिमभगुणस्थानदोळं देशसंयतगुणस्थानदोळ्मप्रमत्तादि सयोगकेव लिपर्यातमिर्द् गुणस्थानंगळोळ् पर्यामभोषसंभवमस्कृतेकं दोडे तत्कारणमृतपर्ध्यामनामकर्म्मोदयस्के सर्व्यंत्र सद्वभाषमण्यतिस् ।

अनंतरमपर्व्याप्तकालहोळ् सासादनंगमसंयतंगं नियमदिदमृत्पस्यभावस्थानंगळं पेळवपं ।

हेट्टिमछप्पुढवीणं जोइसिवणभवणसन्बद्दत्थीणं । प्रण्णिदरे ण हि सम्मो ण सासणो णारया पुण्णे ।१२८॥

ज्ञधस्तनषट्पृथ्वीमां ज्योतिर्ध्यंतरभावनसम्बंदगीगां । पूर्णतरेषु नास्ति सम्बन्धृष्टिनं सासावनो नारकापूर्णं ॥ नरकातिर्धाये रत्तप्रभी ज्यपुट्टमं विदर्द्विज्ञधस्तनवद्वभूभिकारणः नारकाष्ट्रः ज्योतिर्ध्यन्तप्रभावनदेवशाः सम्बन्धिर्ध्य-मृष्यप्र देवगितिर्द्धिष्ठाज्ञणः स्त्रीपर्ध्य-मृष्यप्र देवगितिर्द्धिष्ठाज्ञणः स्त्रीपर्द् । निर्वृत्यपर्ध्यात्तकालदोल् सम्बन्धवद्याद्वायां मानुः व देवनात्तकालदोल् सम्बन्धवद्याद्वायां मानुः व देवनात्तकालदोल् सम्बन्धवद्याद्वायां मानुः व देवनात्तकालदोल् सम्बन्धवद्याद्वायां स्त्रायां मानुः व स्त्रायां स्त्रायां मानुः व स्त्रायां सम्बन्धवद्याद्वायां स्त्रायाः स्त्रायां निर्वृत्यपर्धात्तकालदोल् स्त्रायां निर्वृत्यपर्धात्तकालदोल्य प्रमाणं निर्वृत्यपर्धात्तकालदोल्य प्रमाणं स्त्रायां निर्वृत्यपर्धात्तकालदोल्य प्रमाणं स्त्रायां निर्वृत्यपर्धात्तकाण्यां स्त्रायां निर्वृत्यपर्धात्तकाणि पुट्टवक मा प्रदेशकालदेवन्ति ।

शरीरपर्वातिकालपर्यन्त च निर्वृत्यपर्यात्रकत्वसंभवान् । पुनस्तवानि-जनगुणस्थानचतुष्ट्येपे रोगेषु निष्यदेश-स्वताप्रमत्तादिसयोगनेवलिपर्यन्तगुणस्थानेषु च पर्यात्रकत्वाव संभवित तरकारणस्य पर्वातिनामकर्भोदयस्य तत्र सर्वत्र संभवति ॥१२७॥ अयापर्यात्रकाले सामावनासंयत्योनिययेन असावस्थानात्याहः—

नरकमतो रत्नप्रभारिहत्योषयद्मीमनारकाणा व्योतिव्यन्तरभावनदेवाना सर्वतिर्यम्मनुष्यदेवस्त्रीणा च निवृं त्यपर्याप्तके सम्मप्दृष्टिमहि नास्त्येव, तदा तद्यहणयोग्यकालाभावात् मध्यक्त्वेन मह मृतस्य तिर्यममुष्यस्य तत्रोतस्त्यभावाच्य । मरणे विराधितसम्यक्तविमध्याद्यिष्टमामादनाना ययासंभवं तत्रोत्यत्तौ विरोधाभावान् ।

केंसे होता है? इसका उत्तर यह है कि आहारक झरीरके प्रारम्भ समयसे छेकर उसको निकृत्यवर्षीप्त और पर्याप्ति प्रसत्तमंथन गुणस्थानमें ही सम्भव है यह बात परमागममें प्रसिद्ध है। ऋदिव्याप्त मो मुनि अप्रमत्त आहि ऊपरके गुणस्थानों में अपनी ऋदिका प्रयोग नहीं करते। ११२०॥

आगे अपर्वाप्तकालमें सासादन और असंवतगुगस्थानका जहाँ नियमसे अभाव होता २७ है उन्हें कहते हैं—

नरकगतिमें रन्नप्रभाके विना शेष छह भूमिके नारिकवोंमें, ज्योतियों, ज्यन्तर और भवनवासी देवोंमें, समस्त तियँच मतुष्य और देवगति सम्बन्धी क्रियोंमें निर्वृत्यपर्योप्तक अवस्थामें सम्बन्दन्ते नहीं होता। क्योकि इस अवस्थामें सम्बन्दन्ते नहीं होता। क्योकि इस अवस्थामें सम्बन्दन्ते नहीं होते। क्योकि तियंच और मतुष्य वहाँ उत्पन्न नहीं होते। मरनेसे पर्वे क्या सम्बन्दन्ते निराधना करके मिष्यादृष्टि या सापादन होनेवाले व्यवसम्बन्ध वहाँ उत्पन्न होते हो इसमें कोई विरोध नहीं है। तथा सापादन होनेवाले व्यवस्थान करीं कार्यन सम्बन्दन्ते निराधना करके मिष्यादृष्टि या सापादन होनेवाले व्यवस्थान करी कार्यन वहाँ उत्पन्न होते हें इसमें कोई विरोध नहीं है। तथा सार्यों प्रविचित्रों नारिकवींके निवृत्यपर्योगिकों

१. म भोलु वि ।

24

20

हष्टिगळुं सासावनरुमागमाविरोघमेंतप्युवंते पुट्डबर्ड । सासावनसम्यन्दृष्टिगळु नरकमं पुगरप्युवरिदं समस्तनरकभूमिजरप्प नारकापूर्णरोळु सासावनरित्ल ॥

इंतु भगववहूँत्यरमेश्वरचारुवरणार्गवदद्वंद्वंदनार्नदितपुष्पपुंजायमान श्रीमद्रायराजगुर-मंडणाचार्त्यव्यमहावादवादोश्वररायवादिपितामह - सकलद्विद्वज्जनचक्रवत्ति - श्रीमदभयसूरि-सिद्धोत्त्वक्रवत्ति श्रीपार्थक्जरजोर्राजनललाटपट्टं - श्रीमत्केशकणदिरचितमप्प गोम्मदसार कणटिवृत्ति जीवतत्त्वपदिपिकयोज् जीवकांड विश्वतिप्ररूपणांग्रोज् तृतीयपद्यान्तिप्ररूपणांचिकारं प्रतिपादितमास्त् ।

सप्तपुच्योनारकनिर्वृत्यपर्यातके सामादनसम्यस्दृष्टिनस्ति तस्य नरके गमनाभावान् । तत्रोरान्नस्य तु तस्मिन् काले सामादनत्वसंभवाभावाच्च ॥१२८॥

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरचिताया गोम्मटसारापरनामपञ्चमंग्रहवृत्तौ जीवतन्वप्रदीपिकाथ्याया जीवकाण्डे विवातिप्ररूपणानु पर्यातिप्ररूपणानाम तृतीयोऽधिकार ॥।॥

सासादनगुणस्थान नहीं होता। क्योंकि सासादन सम्यन्दृष्टि मरकर नरकमें नहीं जाता। और वहाँ उत्पन्न हुए जीवके उस समय सासादनपना होना सम्भव नहीं है ॥१२८॥

ह्म प्रकार आचार्य नेमिचन्द्र बिरचित गोम्मटमार अपर नाम पंचमंग्रहकी सगवान् आहंग्त देव परमेववरके सुन्दर चलणकसलीकी बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंतस्कर राज्याद भूगण्यकशावर्य महावादी श्री असवनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चलकसलीकी पुलिसे शोमित ललाटवाठे श्री केशाववर्णीके हारा रचित्र गोम्मटसार कर्नाटकचित्र वाहरा प्रदीपदार्थी अनुसारिणी संस्हृतदीका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोडरसल्हाचित सम्याद्यानचित्रका नामक माथाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माथा टीकाम वीवकाण्यकी नीम प्रकणाओर्मिसे पर्याप्त प्रस्थण। नामक त्रतीय महा अधिकार सम्यणे हमा ॥३॥

#### ग्रथ प्राणप्ररूपणाधिकारः । ४॥

श्रीबीतरागाय नमः । अनंतरं प्राणप्ररूपणनिरूपणनिमत्तं पेळ्दपरु ।

- बाहिरपाणेहि जहा तहेव अब्भंतरेहि पाणेहिं।

पाणंति जेहि जीवा पाणा ते होंति णिहिट्टा ॥१२९॥

बाह्यप्राणेथंया तथेवान्यंतरैः प्राणैः प्राणित येजींवाः प्राणास्ते भवंति निर्हिष्टाः । आवुवु-केळवन्यंतरभावप्राणाच्छिदं जीवेगळु जीविमुत्तप्युं जीविमुव व्यवहारयोग्यंगळपुत्रुं । बाह्यप्राणा-ळिवॅतेत्या जीवधमंगळ प्राणाळप्येवांवु पेळल्यद्रुत्रु । यरम्यंतरभावप्राणेन्जीवाः प्राणित जीविति जीवद्वध्यवहारयोग्या भवंति केरिव बाह्येद्रव्यप्राणिरिव ययाशब्वस्य इवात्यंवाचकस्वात् त आत्मनो सम्माः प्राणा भवंतीति निर्हिष्टाः ।

एंदीनिर्ध्वनींददमे प्राणशब्दार्त्यमरियल्के शक्यमें वितु तल्लक्षणं पृथक्पेळल्पटदुदिल्ल । पौद्गलिकद्रव्येद्रियक्यापाररूपंगळू द्रव्यप्राणंगळु तन्निमत्तकंगळप ज्ञानावरण वीर्प्यातरायक्यो-

त्रिपष्टि प्रकृतीर्हत्वा रुब्ब्बार्हन्त्य जगन्नुतम् ।

शास्ति भव्यान् विद्या धर्मे यस्त वन्देऽभिनन्दनम् ॥४॥

अथ प्राणप्ररूपणा निरूपयति—

१५ यैरम्पन्तर्रमीवशाणे जोवा जीवन्ती-जीवर्श्यवहारयोग्या भवन्ति । कीरव ? बाह्यंश्व्यप्राणिरिय यवाशब्दस्य इवायंवानकस्वात् । वे आसमो वर्षा आपा भवन्तीति तिरिष्टाः । इति निवंचनेतेव प्राणत्वरायंत्र्य आत्रात्रवस्यात् तन्त्रश्चयां पृष्यम् नोक्तम् । गौद्गाणिकदृष्योतेन्यारित्यापारस्या स्व्याणाः । तानिमानमृत्त्र-झातावरणवीर्यन्तरायस्योपप्रसादिविज्ञाम्यवेवतनव्यापारस्या भावप्राणाः । अत्र पर्वाप्तिप्राणयो को भेद ? इति चेतुव्यते-पञ्चीन्द्रयावरणकायोपशमझा. पञ्चीन्द्रयत्राणा ततुरस्नार्यवहणमध्यत्नेतारस्व्ययस्यसम्यादारस्य

आगे प्राणप्ररूपणाको कहते हैं—

बाह्य अर्थोन् द्रख्य प्राणोंकी तरह जिन अध्यन्तर् अर्थोत् भावप्राणोंसे जीव 'प्राणिन्त' २५ अर्थोत् जीवनन्यबहारके योग्य होते हैं आत्माके वे घर्म प्राण कहें जाते हैं। इस अ्युत्पत्तिसे ही प्राण अञ्चका अर्थ जानना शक्य होनेसे उसका ठक्षण अळ्यासे नहीं कहा है। वीद्गाठिक द्रव्येन्द्रिय आर्थिके व्यापाररूप स्वयप्राण होते हैं। और उनमें निभित्तभूत झानावरण तथा बीर्योग्तराय कर्मोंके झयोपशम आृहिसे प्रकट हुए चेठनके व्यापाररूप भावप्राण होते हैं।

शंका-पर्याप्ति और प्राणमें क्या भेद हैं?

. समाधान—पाँच इन्द्रियसम्बन्धी आवरणोंके झयोपशमसे उत्पन्न हुए पाँच इन्द्रियप्राण होते हैं। और उस झयोपशमसे उत्पन्न हुई अर्थको प्रहण करनेकी सामर्थ्यके साथ उत्पन्न

जो कर्मीकी नेसठ प्रकृतियोंको नष्ट करके और जगतके द्वारा वन्द्रनीय आईन्स्य पदको
प्राप्त करके आवक और सुनिधर्मका उपदेश भन्यजीवोंको देते हैं, उन अभिनन्दननाथ
भगवान्को नमस्कार करता हूँ।

पशमाबिर्गाज्यं विज् भिसल्पट्ट चेतनव्यापारक्यंगज् भावप्राणगज्यः। इल्जि पर्व्यानि,-प्राणगज्यो भेवभेतं बोडे पंचीद्वायारणलयोपद्मान्त्रेयज्ञ पंचीद्वप्रमाणगज्ञ तदुर्यन्तार्ययहणक्षमलीयवपुरपन्त प्रयमसमयं मोदल्यों इंतर्मुद्धर्तीच्यं मेलज्युदाविद्वयप्यानिययं बुद्धः। मात्रानायराज्ञययोपद्मासम्तिन-व्यानीवं विज्ञा सिक्तप्ट्यः मानेवर्योगोज्यं विराचसल्यबुवड्यमनीवंदं समुत्पन्ननोवराज्ञ्यवनुमृतार्य-प्रहणकारणमुत्यन्तातसमूद्धर्तावसानान्यनमम्बद्धमृतःपत्यानितयं बुद्धः।

मुच्छ्वासिनःश्वासिनःसरणशक्तिनिष्यत्तियानापानपर्य्योप्ति एंबुवक्कुं तत्परिणतिये तत्प्राण-मेंबुदक्कु मद् कारणमाणि भेवमुंदु ।

अनंतरं प्राणविकत्पंगळं पेळवपं:—

अन्तर्मृह्तंस्योरि जायमाना इन्द्रियपयिक्तिः । मनोज्ञानावरणव्योपणमसन्नियानविज्यन्भितासनीवर्गणावरिष्य- १५ हश्यमः, समुद्रमना जीवशिवः सानुश्रावाधृत्वसमुद्रमन्नान्तर्मृहृतांवधानिमण्यना मनःप्यक्तिः । अनुभूतार्थः इत्यं तद्योग्यता च मन प्राण । नोकसंवरारेपचीन्यमानविज्ञतिन्यस्तिः । स्वत्यमुद्राव्यं । स्वत्यमानविज्ञतिन्यस्तिः । स्वत्यमानविज्ञतिन्यस्तिः । स्वत्यमानविज्ञतिन्यस्तिः । स्वत्यमानविज्ञतिन्यस्तिः । स्वत्यमानविज्ञतिष्यस्तिः । स्वत्यमानविज्ञतिष्यस्तिः । स्वत्यमानविज्ञतिष्यस्तिः । नोकसंवृद्यकान् स्वत्यमानविज्ञतिष्यस्तिः । स्वत्यमानविज्ञतिष्यस्तिः । स्वत्यस्तिः कायवल्याणः । नोकसंवृद्यकान् स्वत्यमानविज्ञतिष्यस्तिः स्वत्यम् स्वत्यस्तिः । स्वत्यस्तिः स्वतिः स्व

होनेके प्रथम समयसे छेकर अन्तर्वहुत्के उत्तर होनेवाली इन्द्रियपर्याप्ति है। मनोझानावरणके अयोपरमके सामीप्तसे प्रकट हुई जीर मनोवर्गणसे वने इन्यमनसे उत्पन्न हुई जीवकी जो शिंकत अनुभूत अर्थका प्रहण करनेके लिए उत्तरम हो अन्तर्यहुत् कालके अन्तर्मे पूण होती है वह रूप मनप्ति है। और अनुभूत अर्थका प्रहण करना वया उत्तरकी योग्या मात्राप्ता है। नोकर्म अरिस संचित शनितकी पूर्णता जो जीवके समुचित कालमें आयी भाषावर्गणाके विशेष परिणमनको करनेवाली है वह भाषापर्योप्ति है। स्वरनामकर्मका उद्दर जितका सहायक है उस भाषापर्योप्ति है। स्वरनामकर्मका उद्दर जितका सहायक है उस भाषापर्योप्ति के उत्तरकाली विशिष्ट उपयोगका प्रयोजक वचन प्राण है। कोर सल तया ससमाग १० हम भाषापर्योप्ति होनेवाली आर्सपर्यक्रोके समुक्की शक्ति जायवर्णाके स्वरम्प परिणमन नोकर्म पुद्रग्लीको अस्थि आदि स्थिर और किसर आदि अस्थर अवयविके स्थर्स परिणम नोकर्म पुद्रग्लीको अस्थि आदि स्थर और किसर आदि अस्थर अवयविके स्थर्स परिणमन करनेकी शक्तिकी पूर्णताको शरीरपर्याप्ति कहते हैं। उच्छ्वास-निद्धासके निकटनेकी शक्तिकी पूर्णताको उद्यापित और प्राणमें से जानना ॥१२९॥

आगे प्राणोंके भेट कहते हैं-

१. व °लाया से ।

# वंचेविंदियवाणा मणबचिकायेस तिण्णि बरूपाणा ।

आजप्याजप्याचा आउरापाणेज होति दसपाना ॥१३०॥

पंचेवेंबियप्राणा मनोवचःकायेष त्रयो बलप्राणाः । आनापानप्राणा आयुष्प्राणेन भवंति दशप्राणाः ।

स्पर्शनादियादैदिवियप्राणंगळुं मनोबलप्राणम् बन्नोबलप्राणम् कायबलप्राणम्मानापानप्राणम् मायः प्राणमेरित् दशप्राणंगळेयप्पवधिकमत्त् ।

अनंतरं द्रव्यभावप्राणंगळगुत्पत्तिसामप्रियं पेळवपं ।

वीरियजुदमदिखओवसम्रत्था णोइंदियेंदियेस् वला । देहदये कायाणा वचीवला आउ आउदए ॥१३१॥

वीर्च्यत मतिक्षयोपशमोत्या नो इंद्रियेद्रियेषु बलाः । वेहोदये काया नौ बच्चोबला आयुः आयुरुवये ॥

बीयौतरायमतिज्ञानावरणक्षयोपञमजनित नोइंद्रियेद्रियस्पर्शनरसन्द्र्णाणचक्षःश्रोत्रसमृद्भूतं-गळाँय्दद्रियप्राणंगळु । नोंद्रियजनितमनोबलप्राणम् शरीरनामकर्म्मोदयदोळ कायबलप्राणमुमानापा-नाप्राणमुमप्पव । शरीरनामकम्मोंदयदोळं स्वरनामकम्मोंदयदोळं वचोबलप्राणं प्राइट्यंतमप्पदा-१५ युष्कर्मोवयबोळायःप्राणमदभविसग्रामत प्राणंगळत्पत्तिसामग्रि सचितमाय्त ।

अनंतरं प्राणंगळ्गे स्वामिभेदमं पेळवपं ।

स्यर्शनादयः पञ्चेन्द्रियप्राणाः मनोबलप्राणः बचोबलप्राणः आनापानप्राण आयःप्राणश्चेति दशैव प्राणा भवन्ति नाधिका ॥१३०॥ अय द्रव्यभावप्राणानामत्पत्तिसामग्रीमाह-

बीर्यान्तरायक्षयोपशमयतमतिज्ञानावरणक्षयोपशमजनिता नोइन्द्रियेन्द्रयेषु बला स्वार्थग्रहणशक्ति-२० रूपलब्धिनामभावेन्द्रियस्वभावाः स्पर्धनरसन्धाणवक्षःश्रोत्रजेन्द्रियप्राणनोडन्द्रियजमनोबलप्राणाः षट भवन्ति । देहोदये---शरीरनामकर्मोदये सति कायचेष्टाजननशक्तिरूप कायवलप्राणः। उच्छवासनिःवासनामकर्मोदयसहित-देहोदये सति उच्छवासनिश्वासप्रवृत्तिकारणशक्तिरूपः आनपानप्राणश्च भवति । स्वरनामकर्मोदये मृति वचनव्यापारकरणवाक्तिविशेषस्पो वचोवलप्राणो भवति । आय कर्मोटये सति नारकाटिपर्यायरूपभवधारण-शक्तिरूप. आय प्राणो भवति । एवं दशप्राणानामत्पत्तिसामग्री सचिता ।।१३१।। अय प्राणाना स्वामिशेदमाह-

स्पर्भन आदि पाँच इन्द्रिय प्राण हैं। तथा मनोबलप्राण, वचनवलप्राण, कायबलप्राण, इवासोच्छवासप्राण और आयुपाण ये दस ही प्राण हैं, अधिक नहीं हैं ॥१३०॥

स्वार्थको ग्रहण करनेको शक्तिरूप छव्धि नामक भावेन्द्रिय स्वभाववाले स्पर्शन, रसन, घाण, चक्ष और श्रीत्रसे उत्पन्न हुए पाँच इन्द्रियमाण और नोइन्द्रियसे उत्पन्न सनोबलगाण ये छह प्राण तो वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे सहित मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न होते ३० हैं। शरीरनामकर्मका बदय होनेपर शरीरकी चेष्टाको उत्पन्न करनेकी शक्तिरूप कायबलप्राण होता है। एच्छवासनिज्ञास नामकर्मके चट्यके साथ जरीर नामकर्मका चट्य होनेपर उच्छवासनिश्वासकी प्रवृत्तिका कारण शक्तिरूप श्वासोच्छ्वासप्राण होता है । स्वरनामकर्मका उदय होनेपर वचनव्यापारका कारण शक्ति विशेषक्ष वचनबळप्राण होता है। आयकर्मका उदय होनेपर नारकादिपर्यायरूप भवधारणकी अचिरूप आयुप्राण होता है। इस तरह दस ३५ प्राणोंकी उत्पत्तिकी सामग्री सूचित की ॥१३१॥

अब प्राणोंके स्वामी बतलाते हैं--

# इंदियकायाऊणि य पुण्णापुण्णेसु पुण्णमे आणा । बीहंदियादिपुण्णे बचीमणोसण्णिपुण्णेव ॥१३२॥

इंडियकायायूचि च पूर्णापूर्णेषु पूर्णके जानाः । द्वीद्वियाविषु पूर्णे वाक्सनःसंत्रिपूर्णे एव ।

इंद्रियकायापुष्प्रणांगळ् पय्योत्तकरोळमपय्योत्तकरोळमप्पवित्रु साधारणप्रणांगळ्चसार-निःज्वासप्राणं पय्योत्तकरोळयक्टुं मेके बोबे तत्कारणमप्पुच्छवासनामकर्माद्रयक्क पर्याप्तकालबोळे संभवमप्पुद्ररिदं । इंद्रियादिगळोळ् पंचेद्रियावसानमावबरोळ् पर्याप्तरोळे बान्वलप्राणं संभविसुगु-मेके बोबे तळेलु त्वरतामकर्मोद्यक्के पर्यातकरोळमरूठेडण्य्योत्तकरोळ् संभवसरूप्युदरिदं । पर्याप्तकस्तितंपंचिद्रियंगळोळे मनोबलप्राणमक्कुं तन्निबंधनमप्प बीय्यातराय नोइंद्रियावरणक्षयोप-कामक्कत्यत्रासभवसप्युदरिदं ।

अनंतरं दशप्राणंगक्रमेकेद्वियादि जीवंगक्रोकु संख्यावधारणनियममं माडल्वेडि मुंबण गाणा १० सुत्रमं पेळवपरः :—

दससण्णीणं पाणा सेसेगूणंतिमस्स वेऊणा। पज्जत्तेसिदरेस य सत्तदुगे सेसगेगूणा ॥१३३॥

दश संज्ञिनां प्राणाः शेर्षेष्वेकोनाः चरमस्य द्विहोनाः पर्व्याप्तकेष्वितरेषु च सप्त द्विके शेष-केष्वेकोनाः ।

परंगे पेळ्द स्वामि निर्मादंद ई विभागं पर्डयत्पद्वपुमतं ते दोर्डः—सिन्नपंचेद्वियपय्यान्तकरोळ् दशप्राणंगळ्मपुत्रु । शेषांसिनमोदलागि परचानुपूर्विवयदं द्वीद्वियावसानमादवरोळ् पर्व्यान्तकरोळ् एकैकप्राणोनंगळ् संभविसुपुमंतिममप्पेकेंद्वियदोळ् द्विप्राणोन प्राणंगळपुत्रुबुबदे ते दोर्ड असंसिपळोळ् मनोविरहितसागि नवप्राणंगळपुत्रु । चतुरिद्वियगळोळ् मनःओकेंद्वियावशेष्येळेद् संभविसुत्रुवु ।

इन्द्रियकायायूपीति त्रयः प्राणाः पर्यातिष्यपर्याप्तेषु च ताधारणा भवन्ति । उच्छ्वासनिरवासप्राणः २०
गर्यामकेथेव भवति तत्कारणोच्छ्यासनामकमाँवयस्य पर्यात्मकः एव संभवात् । द्वीनिरवारिषु पञ्चीनेरयावरानेषु पर्यातिष्येव वास्त्रकप्राणः संभवति तद्येतुस्वरनामकमीदयस्यान्यत्र संभवाभावात् । मनोबलप्राणः
गर्यासांसीयपञ्चित्रविषये संभवति तिन्वस्थनवीयन्तरावनोदिन्द्यावरणसयोपद्यसस्यस्यवासभवात् ॥१२२॥
अय प्राणानामेकेन्द्रियारिकोवेषु संस्थानियसमक्षपाराति—

समनन्तरोश्तस्वामिनियमेनायं विभागो रुम्यते तद्यथा-संज्ञिपञ्चीन्द्रयेषु पर्याप्तकेषु दश प्राणा २५ भवन्ति । शेषेषु असंज्ञादिषु परचारानुपुर्व्या द्वीन्द्रयावसानेषु पर्याप्तकेषु एकैकोनाः प्राणा भवन्ति । तथाहि-

इन्द्रिय, काय और आयु वे तीन प्राण पयौप्तों और अपयोप्तों में समान रूपसे होते हैं। उच्छ्वासनिश्वास प्राण पयौप्तकों ही होता है। क्योंकि उसका कारण जो उच्छ्वासनाम-कर्मका उदर है वह प्योक्षकों ही होता है। दोइन्द्रियसे केटर पेनेन्द्रियपयन्त पयोप्तों में ही व्यवनवापण होता है क्योंकि उसका कारण स्वरनामक्रमका उद्य है और वह पयोप्तों में ही ३० होता है। मनोबळप्राण पयोप्त संक्षीप्वेन्द्रियों में होता है। क्योंकि उसका कारण है नोइन्द्रिय यावरणका क्षयोप्ताम। और वह अन्य किसीके नहीं होता है। स्वोक्ष उसका कारण है नोइन्द्रिय यावरणका क्षयोप्ताम। और वह अन्य किसीके नहीं होता ॥१२२॥

आगे एकेन्द्रिय आदि जीवोंमें प्राणोंकी संख्याका नियम करते हैं— इससे पहलेकी गायामें जो स्वामीका नियम किया है वसीसे आगे कहा भेद प्रकट होता है। जो इस प्रकार है—संक्रियंचेन्टियोंमें दस प्राण होते हैं। जेप असंक्रीसे लेकर प्रश्नात ३५

इंतु भगवदहरमेहवर चारुवरणार्शवदहंद्ववंदानांवितपुष्पपुंजायमान श्रीमद्रायराजपुर-मंडलाषाच्यं महावादावरोददरायवादिषितामहत्त्वकलिद्वःज्ञनवकवित्त श्रीमदरभपुरिसिद्धांत-१० चक्रवित्ति श्रोपादःकेकारकोर्रजितल्लाटपट्ट श्रीमत्केद्रावण्णविरयित गोमस्टारारुकार्यद्वित्तिजीयतत्व प्रवीरिकेषोद्धं जोवकाहिबद्धातिप्रकृषणाक्ष्रोजं चतुत्वं प्राणप्रकृषणाधिकारं निगरिदनामान् ।

समिष्णु मनोरिहता नव । चतुरिन्दियेषु मन.श्रोत्रीन्द्रयाचयेषा सही । त्रीन्द्रयेषु मन श्रोत्रचस्तिन्द्रयाचयेषाः सत । द्वीन्द्रियेषु मन श्रोत्रचसुद्रणिवसेषाः चड् भवन्ति । अन्तिमे एकेन्द्रिये द्वीन्द्रयोक्तप्राणेषु द्वी उन्नाविति मनःश्रीत्रचसुद्रणिरसनवाम्बलप्राणावसेषात्रचत्वारः प्राणा भवन्ति । तथा इतरेषु अपयोतनीवेषु तु सज्ञामित्र-१५ ज्वेन्द्रिययोः अर्थेक प्राणाः सर्वत् भवन्ति पर्यानकालसंभविना उच्छवास्त्रामानोक्तप्राणानामत्रानेत्रात् । योषपु चतुरिन्द्रियारवेकेन्द्रियास्त्रानिषु अपयोतिषु यथासंश्चां श्रोत्रचहार्याणसनिन्द्रयादसेष्टा एट्वञ्चतुरिन-

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्दरचिताया गोम्मटसारापरनामपञ्चनंग्रहवृत्तौ जीवतत्त्वप्रदीपिकारूयाया जीव-काण्डे विश्वतिप्ररूपणासु प्राणप्ररूपणानाम चतुर्योऽधिकारः ॥४॥

२० आनुप्रविधि दोइन्द्रिय पर्यन्त पर्याप्तकों में एक-एक प्राण घटता है। असिक्क्षपंचित्रियों में मनक विना ती प्राण होते हूँ। चतुरिन्द्रियों मन और ओप्तेन्द्रियको छोड़कर शेष आठ प्राण होते हैं। शिन्द्रियों में मन, ओप्त और स्वकुके सिवाय शेष सात प्राण हाते हैं। दोइन्द्रियों में मन, ओप्त स्कु और प्राणके सिवाय शेष छह प्राण होते हैं। अन्तिम एकेन्द्रियों में हिन्द्र्यों के हे गये प्राणोमें से दो कम होते हैं इस तरह मन, ओप्त बख, प्राण, रसना और वचनवळा गों-५ से शेष चार प्राण ही होते हैं। इतर अपयोग्त ओवीं से सी और असंक्री पंचिन्द्र्यों में से प्रयेक्ष के सात प्राण ही होते हैं। वर्षों कि पर्योग्त कार्यों में सिक्षी और असंक्री पंचिन्द्र्यों में से प्रयेक्ष के सात प्राण ही होते हैं। वर्षों कि पर्योग्त कार्यों होते हों कार्य और मनोवळ प्राण यहाँ नहीं होते। शेष चौड़िन्द्र्यों के प्रयोग्त प्राण होते हैं। शेष चौड़िन्द्र्यों के पर्वेन्द्र्य पर्यन अपयोगों में क्रसरे और, चसु, प्राण और रसनेन्द्र्यिको छोड़कर छह, पाँच, चार और तीन प्राण होते हैं। ११३श।

इस प्रकार आचार्य नेभिचन्द्र विराचित गोम्मदसार अवर नाम पंचसंप्रहकी मगदान् अहंग्त देव ॰ वरमेहबरके सुन्दर चरणकमलींकी वन्दनाले प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुर मण्यकावार्य महाबादी यी अमयनन्द्री सिद्धान्त चक्रवर्तीके वरणकमलींकी पुण्यिसे शोभित कलादबाळे

> भ्रो केमववर्षिक द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटपृष्टि जीवतच्च प्रदीपिकाकी अनुसारिणी संस्कृतदीका तथा उसकी अनुसारिणी एं. टोक्सफटपृष्टित सम्यन्त्रानचन्त्रिका नामक साधाटीकाकी अनुसारिणी हिस्दी माधा टीकाम जीवकाण्यकी चीस प्रस्तपणाओंमेन्से प्राण प्रस्त्यणा नामक चतुर्य महा अधिकार सम्यूणं हुआ क्षधा

### संज्ञाप्ररूपणाधिकारः ॥५॥

अनंतरं संज्ञाप्ररूपणात्र्थमासि पेळदपं ।

इह जाहि बाहियानि य जीवा पांतित दारुणं दुक्खं । मेवंताबि य उभये ताओ चत्तारि सण्णाओ ।।१३४॥

इह याभिर्वाधिता अपि च जीवाः प्राप्नुवंति वारुणं दुःखं । सेवमाना अपि च उभये तारुच-तस्रः संज्ञाः ।

आतु केलबु संजेपळिवमाहारभयमेबुनपरियहंगळ वांछेपळिवमे बाबितल्पट्ट जोबंगळी भवदोळु वारणमप्पदुःसमनेट्युवरा विषयंगळननुभवियुववर्गाळु मत्ता विषयंगळु प्राप्ताप्राप्तंगळा-बोडयुभयभवंगळोळं वारणबुःसमनेट्युवरंतप्प आनात्क् वांछेगळुं संजेगळे ह पेळवपर ।

20

अनंतरमाहारसंज्ञेगुत्पत्तियोळु बहिरंतरंगकारणद्वयमं पेळबपरु ।

आहारदंसणेण य तस्सुवजोगेण ओमकोद्वाए । सादिदरुदीरणाए इवदि ह आहारसण्णा ह ॥१३५॥

आहारवर्शनेन च तस्योपयोगेनावमकोष्ठतया । सातेतरोबीरणया भवति खल्वाहारसंज्ञा खलु । विशिष्टान्नाविचनुष्टियाहारवर्शनिवंदं तत्कयाभवण प्राणुपयुक्तविशिष्टान्नाविस्मरणविवमुं रिक्तकोष्ठतीयदम्मं वो बाह्यकारणेर्वाञ्चस् संतरंगकारणमप्य असातावेदोबीरणोपिवं तीवोदर्याविद

> जितरजोरहस्यारि प्राप्तानन्तगुणो जिनः। जितदोषो जगन्नायः सुमतीशो नमस्यते॥ ५॥

अप संज्ञाप्रकरणा प्रकर्मात— यामि गंजामि—आहारभयमैयुनररियहनाच्छामि, एव बाधिता जीवा अस्मिन् भनं तिदियमान् तेवमानाः अपि च तद्याप्त्यप्रारयोः तस्योः उभयभयपोदीकां दुःखं प्रामुबन्ति ताः चतस्रो याच्छाः सज्ञा इति ्र् वर्षान् ॥१३२॥ अयाद्यारस्रोतस्यो नहिरन्दरंगहेत कष्यति—

विशिष्टान्नादिचतुर्विधाहारदर्शनेन तत्स्मरणकयाश्रवणाद्युपयोगेन रिक्तकोष्टतयेति बाध्यकारणै

क्कानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मको जीतकर अनन्तगुणोंको प्राप्त करनेवाछे दोषविजेता जगतुकै स्वामी सुमतिनायको नमस्कार करता हैं।

आगे संज्ञाप्ररूपणाको कहते हैं--

आहार, भय, मैधुन और परिमहकी बांछारूप जिन संज्ञाओंके द्वारा पीड़ित जीव इस भवमें उन विषयोंका सेवन करते हुए भी इस लोक और परलोकमें उनके प्राप्त होने और न होनेपर भी दारुण दुःख पाते हैं उन चार बांछाओंको संज्ञा कहते हैं ॥१२४॥

आगे आहारसंज्ञाकी उत्पत्तिमें बाझ और अन्तरंग कारण कहते हैं— विशिष्ट अन्न आदि चार प्रकारके आहारके देखनेसे, उसके स्मरण, उसकी कथाका ३० माहारसंत्रे पुरदुगु-। "माहारे विशिष्टान्नावो संज्ञा बांछा आहारसंज्ञा" ऐवितु ई निरुक्तियिब मेतल्लक्षणं पैळल्पटटद ।

अनंतरं भयसंज्ञोत्पत्तिकारणमं पेळ्बपं।

अइमीमदंसणेण य तस्सुवजोगेण ओमसत्ताए ।

भयकम्मुदीरणाए भयसण्णा जायदे चदुहि ॥१३६॥

अतिभीमदर्शनेन च तस्योपयोगेनावभशक्तया । भयकम्मॉबीरणया भयसंज्ञा जायते चतुर्भः । बहिरंगकार्णान्य्यतिभयंकरच्याप्राविक्र्युमारियळ दर्शनंदिवं तत्कवाश्ववणसमरणादि-गळिंबं रिक्तशक्तर्यव्यक्तंर्यकारणमप्य भयनोकवायतीशोवयदिवर्षमती चतुर्विचकारणंगळिवं भयसंज्ञे पृदद्भं । भयदिवं पृदुद्व पकायनेच्छे नयसंज्ञे पृतुककृ

अनंतरं मैथुनसंज्ञासामग्रियं सूचिसिवपं।

पणिदरसभोयणेण य तस्सुवजोगे इसीलसेवाए । :

वेदस्सदीरणाए मेहणसण्णा हवदि एवं ॥१३७॥

प्रणीतरसभोजनेन च तस्योपयोगेन कुञीलसेवया । वेदस्योदीरणया मैयुनसंज्ञा भवति एवं । दृष्यरसंगळ भोजनदिवयुं कामकयाश्रवणानुभूतकामविषयस्मरणाद्युपयोगींदरं हुजीलरप्प १५ विटकंदप्पीदिजनंगळ सेचे गोष्टियिदममें दो बहिरंगकारणंगळिडममंतरंगकारणमप्प क्षोपनपंसक-

असातवेदनीयोदीरणातत्तीवीदयाम्या अन्तरङ्गकारणाम्या च आहारसंजा भवति–जायते । आहारे-विधिष्टा-न्यादी सज्ञा-वाञ्छा आहारसंजा ॥ १३५ ॥ अच भयसंजीत्यत्तिकारणमाद-

अतिसम्बरुप्याझारिक्,पुमारिस्टांनेन तत्क्याश्ववसम्परणाकुप्योगेन रिस्तसस्तित्या वेति बहिरङ्ग-कारणे. मयनोक्यामतीव्ययन कतन्त्रकुकारणेन च भयसंज्ञा जायते । भवेन उत्पन्ना पाणामनेक्या भयसंज्ञा २० ॥१३६॥ जय मैयनवज्ञातामयी मुचर्यात-

वृष्यरसभोजनेन कामकराश्रवणानुभूतकामविषयस्मरणाष्ट्रपदोगेन कुत्रीलविटकंदर्शीदजनसंवागोऽपेति बहिरङ्गकारणैः स्त्रीपुंनपुसकवेदान्यतमनोकपायोदीरणयैत्यन्तरङ्गकारणेन व र्मयुनसंज्ञा जायते । मेथुनं—

श्रवण आदिरूप उपयोगसे तथा पेटके खाली होनेसे इन बाह्य कारणोंसे और असातावेदनीय-की उदीरणा या तीव उदयरूप अन्तरंग कारणोंसे आहारसंज्ञा होती है। आहार अर्थान् २५ विशिष्ट अन्न आदिमें संज्ञा अर्थान् बांठाको आहारसंज्ञा कहते हैं।।१२५॥

आगे भयसंज्ञाकी उत्पत्तिके कारण कहते हैं-

अति भयंकर व्याप्त आदि या क्रूर सुगादिक देखनेसे, उसकी कथा सुनना, उनका स्मरण करना इत्यादि उपयोगसे और शक्तिकी कमी इन बाह्य कारणोसे और भय नामक नोकपायके तीव उदयक्ष अन्तरंग कारणसे भयसंब्रा क्टरन्न होती है। भयसे उत्पन्न हुई ३० भागनेकी इन्छाको भयसंब्रा कहते हैं 1123811

आगे मैथनसंज्ञाकी सामग्री कहते हैं---

कासोत्पादक पौष्टिक मोजन करनेसे, कामकवाका सुनना, अनुभूत काम विषयका स्मरण आदि रुपयोगसे, दुराचारी केश्यानामी कामी पुरुषोकी संगति बोक्कीसे, इन वाझ

.

## वेदान्यतमनोकवायोदीरलेथिवर्गिती चतुष्त्रिवकारलंगीळवं मेकुनतंत्रे हुट्हुणुं । मैयुने मियुनकर्माण सुरतव्यापारक्ये संज्ञा वांछा मैयुनसंज्ञा येवेंबुदस्यं ।

अनंतरं परिग्रहसंझोत्पत्तिहेतुगळं पेळवपं ।

उनयरणदंसणेण य तस्सुनजोगेण ग्रुच्छिदाए य । लोहस्सदीरणाए परिगाहे जायदे सण्णा ॥१३८॥

उपकरणवद्यनिन च तस्योपयोगेन मून्छिता येन । लोभस्योवीरणया परिप्रहे जायते संज्ञा । बाह्मपरिप्रहंगळ्य धन्धान्याद्युषकरणवद्यांनींववधुं तत्परिप्रकृष्वाश्रवणस्मरणाविर्पाठवस्नुं मून्छितरप्प परिप्रहार्जनाविराळीळासस्तरुकाळ 'अयः संबंधः मून्छिता यस्तेन' एंदीसंबंधीव-संतरंगकारणम्प्य छोभकवायोबीरणीयवर्मुमती कारणवतुष्ट्यविंदं परिप्रहर्शजे तवर्ज्जनवांछे पुदराभेषेवत्यं ।

अनंतरं मंजेगळा स्वामिभेडमं पेळवपं ।

णद्वपमाए पढमा सण्णा णहि तत्थ कारणाभावा । सेसा कम्मत्थिचेणवयारेणत्थि ण हि कज्जे ॥१३९॥

नष्टप्रभावे प्रथमा संज्ञा न<sup>ि</sup>हि तत्र कारणाभावात् । शेखाः कम्मोस्तित्वेनोपचारेण संति न हि कार्ये ।

नष्टप्रमादरप्पऽप्रमत्ताविगुगस्थानवर्तिगळप्य जीवंगळोळु प्रथमोहिष्टाहारसंत्रे संभविसदेकें-बोडे तिन्निमत्तमप्पऽसातावेवोबीरणेगेप्रमत्तरोळु ब्युच्छित्तियादुवपुर्वरियं कारणाभावात्कार्ध्यस्याप्य-

मिथुनकर्मणि मुरतव्यापाररूपे संज्ञा-वाञ्छा मैथुनसंज्ञा ॥ १३७॥ अथ परिग्रहसंज्ञोत्पत्तिहेतूनाह-

वाहापरिशहस्य धनधान्याय् पकरणस्य दशनेन तत्कषाश्रवणादिभः मृष्टितस्य परिग्रहाधजेनाधा-मक्ते अनेन संबन्धेन चेति बाह्यकारणैः कोमकषायोदीरणयेति अन्तरङ्गकारणेन च परिग्रहसंज्ञा-तदर्जनादि- २० वाष्ट्रण जायते ॥१३८॥ अस्य संज्ञाना स्वामिनेदानाह-

नष्टप्रमादे-अप्रमत्तादिगुणस्यानवर्तिजीवेषु प्रयमा आहारसंज्ञा नीहं नैवास्ति । तर्थेन्सातावेदनीयो-वीरणायाः प्रमते एव व्युच्छितेः कारणाभावात् कार्यस्याय्यनावः । इति प्रमादरिहतेषु प्रयमा संज्ञा नास्ति

कारणोंसे तथा खोवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदमें-से किसी एक वेदरूप नोकपायकी बदीरणासे इस अन्तरंग कारणसे मैथुनसंज्ञा बरान्न होती है। मैथुन अर्थात् कामसेवनरूप मिथुन कर्ममें २५ संज्ञा अर्थात् वांछा मैथुनसंज्ञा है ॥१२७॥

आगे परिम्रहसंज्ञाकी उत्पत्तिके कारणोंको कहते हैं-

बाह्य परिम्रह् यनधान्य आदि उपकरणोंके देखनेसे, उसकी कथा सुनने आदिसे, परिम्रह् आदिके उपाजन करनेकी आसफ्तिके सम्बन्धसे इन बाह्य कारणोंसे और छोभकषाय-की उदीरणाहप अन्तरंग कारणसे परिम्रहसंज्ञा, उसके अर्जन करनेकी बांछा होती है ॥१३८॥ ३०

संज्ञाओं के स्वामी कहते हैं-

नष्टप्रमाद अर्थात् अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीवोमें पहली आहारसंज्ञा नहीं होती। क्वोंकि आहारसंज्ञाका अन्वरंग कारण असातावेदनीयकी उदीरणा है और उसकी व्युच्छित्ति प्रमत्तगुणस्थानमें ही हो जाती है। अतः कारणका अभाव होनेसे कार्यका भी अभाव होता

70

भावः' एंदु प्रमाव रहितरप्पञ्चमत्ताचुपरितनगुजस्यानवर्तिगळोळू संभविसदु । शेषसंजे तत्कारज-कर्मीवयास्तित्वविवनुपचारविवसंद्रिक्वंते तत्कार्यं प्रमावरहितरोळिल्ल ।

हेंचु भगवरहॅल्यरसेव्यर चारचरणारचिवइंद्रवंबनानंबितगुण्यपुंजायमान श्रीमद्रायराजगुरू-मंडणाचार्य्य सुरावावावादीश्वर रायबाविषितामह सक्तश्विद्रज्जनकश्वर्वात श्रीमदभ्यपूरिसिद्धात् १ चकर्वात भोगावरंकश्वरत्जोर्राजतलक्राटपट्टं श्रीमत्केश्वरच्याविष्वत्वपर्यगामस्यारकरणां दृतिन जीवतत्त्वप्रवीपिकयोळ्, जोवकांडींबर्यातप्रस्पर्यगणे ग्रीट्र पंचमसंज्ञाप्रकरणांभकारं निरूपितमास्यु।

वीपसंज्ञाः तत्कारणकर्मोद्रयास्तित्वेन उपचारेणैव सन्ति । न च तत्कार्यं प्रमादरहितेध्वस्ति ॥ १३९॥

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरचितायां गोम्मटसारापरनामघेयपञ्चसंग्रहवृत्तौ जीवतत्त्वप्रदीपिकाख्याया जीवकाण्डे विश्वतिप्ररूपणासु संज्ञाप्ररूपणानाम पञ्चमोऽपिकारः ॥ ५ ॥

है। इस प्रकार प्रमादरहित संबिमयोंमें पहली संबा नहीं है। शेव संबाएँ उनके कारण कर्मों-के उद्गका अस्तिक होनेसे उपचारसे ही हैं, उनका कार्य वहाँ नहीं पाया जाता अर्थान् उक्त आहार आदि चारों संबाएँ मिध्यादृष्टिसे छेकर प्रमत्तगुणस्थानपर्यन्त होती हैं ॥१३९.॥

हस प्रकार आचार्य नेसिक्यन्न विस्थित गोस्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहको सगवान् अहँन्त देव परमेहबक्के सुन्दर चराणकस्त्रीकी बन्द्रनासे प्राप्त पुण्यके शुक्रपक्त राज्ञान सण्डलाचार्य महाचार्यो ओ असममन्दी सिद्यान्त चक्रवर्षिके चराणकस्त्रीको पृक्तिमे गोसित ठलाटवार्थे श्री केसव्यणिके हारा संच्या नामस्यार कर्णाट्युकि जीवरण्य प्रदेशिकार्थे अनुसारियो संस्कृतटीका तथा उसको अनुसारियो एं. टीवरसल्टर्यक्श सम्मयात्रात्रचीन्द्रका तासक सामाटीकाको अनुसारियो हिन्दी माणा टीकार्से जीवरसण्यकी चीस सक्त्रणाजीसेनी सज्ञा प्रकृत्या नामक पाँचवाँ सहा अधिकार सम्पूर्ण हुआ॥५॥

# मार्गणामहाधिकारे गतिप्ररूपणाधिकारः ॥६॥

अनंतरमहंत्परमेडवरप्रणामरूपमंगलपुरःसरं मार्ग्गणामहाधिकारं प्ररूपणनिरूपणप्रतिजेयं माडिवपं ।

> धम्मगुणमग्गणाइयमोहारिवलं जिणं णमंसित्ता । मग्गणमहाहियारं विविद्वहियारं मणिस्सामी ॥१४०॥

धर्म्भगणमार्गाणाइतमोद्रारिबलं जिनं नत्वा । मार्ग्गणामद्राधिकारं विविधाधिकारं भणिष्यामः ।

रत्नत्रयात्मको धर्मो धनुस्तस्योपकारका ज्ञानाविधर्मा गुणा ज्याः । तदाश्रयाश्चतुर्दृश मार्गा-णास्त एव मार्ग्गणा बाणास्तैराहतानि मोहारेम्मोहनीयनाम्नः कर्म्मणः शत्रोबंलानि ज्ञानावरणादि-कम्मंप्रकृतयो येनासौ धम्मंगुणमार्गणाहतमोहारिबलस्तं जिनमहंदभट्टारकं नमंसित्वा गत्यादि- १० विविधाधिकारांचितं मार्गाणा महाधिकारं भणिष्यामः। इत्यनेन मध्यममंगलकरणेन विनाशित-विध्नमलो नेमिचंदमैद्रांतचकवर्ती मार्गाणधिकारं वक्तं प्रारमते ।

> जित्वा घातीनि सर्वाणि लब्ध्वा लब्धिगणवजम । प्रकाशितं हितं येन पद्माभं तं भजेऽनघम ॥ ६ ॥

अधार्टन्यरमेश्वरप्रणामरूपमंगलपरस्सरमार्गणामहाधिकारप्ररूपणप्रतिज्ञां करोति---

24

रत्नत्रयात्मको धर्मो धन् , तदुपकारका ज्ञानादिधर्माः गुणाः ज्याः, तदाश्रयाश्चतुर्दशमार्गणाः ता एव वाणाः तेगहतानि मोहारेः मोहनीयकर्मशत्रोः, बलानि ज्ञानावरणादिकर्मप्रकृतयः, यन असौ धर्मगणमार्गणाहत-मोहारियलः तं जिनं-अर्द्राद्धदारकं नमस्कत्वा गत्यादिविविधाकाराञ्चितं मार्गणामदाधिकारं भणिष्याम् । इत्यनेन मगलकरणेन विनाशितविष्नमलो नेमिचन्द्रसैद्धातचक्रवर्ती मार्गणाधिकारं वक्त प्रारभते-॥ १४० ॥

जिन्होंने सब घातिकर्मौको जीतकर गुणोंके समृहको प्राप्त किया और हितका प्रकाशन २० किया उन पापरहित पद्मप्रभ स्वामीको मैं भजता हैं।

आगे अर्हन्तदेवको प्रणामरूप संगलपूर्वक मार्गणामहाधिकारको कहनेकी प्रतिहा करते हैं---

जिन्होंने रत्नत्रयात्मक धर्मरूप धनुष, इसके उपकारक झानादि धर्मरूप गण अर्थात धनुषकी डोर और उनके आश्रयभृत चौदह मार्गणारूपी बार्णोंके द्वारा मोहनीय कर्मशत्रकी २५ ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतिरूप सेनाको मार डाला है उन जिन भगवानको नमस्कार करके गति आदि विविध अधिकारोंसे यक्त मार्गणामहाधिकारको कहेंगे। इस संगलके द्वारा विष्नरूपी मलको नष्ट करके नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती मार्गणा महाधिकारको कहना प्रारम्भ करते हैं ॥१४०॥

अनंतरमार्गणाशस्त्रको निरक्तिसिद्धमप्प रुक्षणमं पेळस्वेष्ठि मुंदणगायासूत्रमं पेळवपं । जाहि व जासु व जीवा मग्गिज्जंते जहा तहा दिहा । ताओ चोद्दस जाणे सुयणाणे मग्गणा होंति ॥१४१॥

याभिर्य्यासु वा जीवा मार्ग्यते यथा तथा दृष्टास्ताश्चतुर्दश जानीहि श्रुतज्ञाने मार्गाणा ५ भवंति ।

आवुत्रु केलवरिदमावुत्रु केलवरोळ मेणावप्रकारिदवं श्रृतज्ञानदोळ काणल्पट्टवा प्रकार-दिदमरसल्पडवत्र चतुर्दशमार्गाणेगळप्यु ।

परेरो सामान्यविदं गुणस्थानजीवसमासपय्याप्तिप्राण संजेतळे वि वरिर त्रिलोकोदरवित-गळप जीवंगळ स्थलाविदं भेदविदम् विचारिति मत्तीगळ् विज्ञेवरूपिदं गत्यादिमार्गणेगळिदमा १० जीवंगळ् विचारिसल्यङ्कतिद्वंपर्येदियद् जिध्यसंबोधनं प्रयुक्तमादुद् ।

गत्यादिमानगंगेगळावागळोम्मं जीवक्के नारकत्वादिषय्यीयस्वरूपंगळ विविक्षतंगळपुवागळु याभिः एवितु इत्वंभूतललकाबोळ तृतीयाविमत्तियक्कुमागळोम्में द्रव्यमं कृत्तं पृथ्यीयंगळ्गायिकरणते विविक्षतात्त्वसुगुमागळ् यासु एवित्तियकरणदोळ सप्तमीविभक्तियक्तुमेके दोटे 'विवक्षावद्यात्कारक-प्रवृत्तिः' एविती ग्यायमंद्रप्यवर्ति ।

#### १५ अथ मार्गणाशब्दस्य निरुक्तिसिद्धलक्षणमाह---

यात्रि. यासु वा बीवाः यवा शृतकानेन दृष्टाः तथा मृत्यन्ते विचार्यने ताश्रगुर्देन मार्गणा भवन्ति । दूबं सामान्येन गुणस्वानवीवसमासप्यात्रिमाणसंवात्रिः एता्रिः त्रिकोभोदरविननो जीवाः स्टार्णन भेरेन च विचारिताः । पुनरिदानी विदोषस्वनस्यादिसार्गणापि तानेव विचार्यमाणाने जीवान् वानीदि इति जिप्यनवोचाने प्रपृक्तम् । स्यादिसार्गणा यदाः एकजीवस्य नारकत्वादिष्यायस्वस्या विवादता तदा 'याभि.' इतीरशंकन-कृत्वस्य तृतीया विवादित स्वाद्यान्य एकजीवस्य नारकत्वादिष्यायस्वस्या विवादयते तदा 'याभि.' इतीरशंकन्त

जिनके द्वारा या जिनमें जीव, जैसे श्रुवज्ञानके द्वारा देखे गये हैं उसी रूपमें विचारे जाते हैं, जाने जाते हैं वे चौदह मार्गणाएँ होती हैं। पहले सामान्यसे गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञाके द्वारा तीनों लोकोंमें रहनेवाले जीवोका लखण और भेदके साथ विचार किया। अब विग्नेषरूप गति आदि मार्गणाओं के द्वारा उन्हीं विचारने योग्य जीवों को १५ है किय, तु जान। इस प्रकार सम्बोधनमें प्रयोग किया है। जब गति आदि मार्गणा एक जीवके नारक आदि पर्यायरूपसे विवक्षित हों तव 'जिनके द्वारा जीव जाने जायें इस प्रकार हतीया विभक्ति कहना। और जब एक हम्बके प्रति पर्यायोक अधिकरणकी विवक्षा हो तव 'जिनमें जीव पाये जायें इस प्रकार अधिकरणमें समुस्ती विभक्ति कहना; क्योंकि 'विवक्षा के बज कारकोंकी प्रवित्त होती हैं यह न्याव वर्तमान है ॥१४१॥

बिझेषार्थ—गुगस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण और संझाके द्वारा संक्षेप रूपसे विचारित जीवोंका विस्तारसे गति इन्द्रिय आदि पाँच भावविझेषोंके द्वारा विचार करना युक्त है ऐसा अर्थ करनेपर 'शाभी: जुनीया विभक्तिका निर्देश है। और गति इन्द्रिय आदि एवं भावकर पर्यापोंसे जीवद्रन्य रहते हैं इस प्रकार आधारको विवक्षा होनेपर 'बायुं' समझीनिर्देश युक्त है। जिसके द्वारा अनुका जान हो उसे अतहान कहते हैं। वर्णपद्वावस्वकर

अनंतरमा चतर्रशमाखंणगळ्ये नामोबवेश मं माहित्यं । गहइं दिएसु काये जोगे वेदे कसायणाणे य। संजमदंसणलेस्सा भविया सम्मत्तसण्णि आहारे ॥१५२॥

मार्गाणेगीळत नामोददेशींदवं पेळल्पटटव ।

गतींद्रिययोः काये योगे वेदे कषायज्ञानयोश्च । संयमदर्शनलेश्या भव्यसम्यक्त्वसंज्ञाहारे । इतितं गत्यादिपदंगळ् ततीयांतंगळमेणु सप्तम्यांतंगळमागल्विरत्तीणदमी प्रकारींदद व्याख्यानिसल्पडम् । गत्यागत्यां । इंद्रियेणेंद्रिये । कायेन काये । योगेन योगे । वेदेन वेदे । कलायेण कषाये । जानेन जाने । संयमेन संयमे । दर्शनेन दर्शने । लेड्यया लेड्यायां । भव्येन भव्ये । सम्यक्त्वेन सम्यक्त्वे । संज्ञिना संज्ञिनि । आहारेणाहारे । जीवाः मार्ग्यंते एंवित । ई गत्यादिचतदर्वज्ञ

अनंतरमी मार्गाणगळीळ सांतरमार्गाणगळ स्वरूपसंख्याविधाननिरूपणात्वं ई गायात्रयमं १० पेन्टरपं ।

सप्तमीविभन्तिः । विवक्षावशास्कारकप्रबत्तिरिति न्यायस्य सद्भावात् ॥१४१॥ अथ तासां चतुर्दशमार्गणाना नामोहेशं करोति-

एतानि गत्यादिपदानि ततीयान्तानि वा सप्तम्यन्तानि तदा एवं व्याख्येयानि गत्या गत्यां, इन्द्रियेण इन्द्रिये, कायेन काये, योगेन योगे, बेदेन बेदे, कपायेण कपाये, ज्ञानेन ज्ञाने, संयमेन संयमे, दर्शनेन दर्शने, १५ . रेक्यमा लेक्याया. भव्येन भव्ये. सम्यक्त्वेन सम्यक्त्वे. संज्ञिना संज्ञिनि, आहारेण आहारे च जीवा. मार्ग्यन्त इति ता मार्गणा यथानामोदेशं कथविष्यन्ते ॥१४२॥ अय तास सान्तरमार्गणानां स्वेह्नपसंस्थातदनन्तरकाल-प्रमाण व्यवधाननिरूपणार्थं च गाबात्रयमाह-

द्रव्यश्रुत तुरू शिष्य प्रशिष्य परस्परासे अविच्छिन्न प्रवाहरूपसे चला आता है। 'उसमें जैसा देखा है वैसा जानों' इस कथनसे काल, दोष और प्रमादसे शासकारके द्वारा जो बृटि हुई हो २० उसे छोडकर परमागमके अनुसार ज्याख्यान अथवा अध्ययन करनेवाले वस्तुस्वरूपको विरोधरहित हो प्रहण करते हैं। ऐसा आचार्यने बतलाया है।

आगे उन चौदह मार्गणाओंका नाम निर्देश करते हैं--

ये गति आदि पद रुतीया अथवा सप्तमी विभक्तिको लिये हुए हैं। अत: इनकी व्याख्या इस प्रकार करना चाहिए-गतिके द्वारा अथवा गतिमें, इन्द्रियके द्वारा अथवा इन्द्रियमें, २५ कायके द्वारा या कायमें, योगके द्वारा या योगमें, वेदके द्वारा या वेदमें, ज्ञानके द्वारा या ज्ञानमें, संयमके द्वारा या संयममें, दर्शनके द्वारा या दर्शनमें. लेड्याके द्वारा या लेड्यामें भव्यके द्वारा या भव्यमें, सम्यक्त्वके द्वारा या सम्यक्त्वमें, संज्ञीके द्वारा या संज्ञीमें तथा आहारके द्वारा या आहारमार्गणामें जीव 'मार्ग्यन्ते' जाने जाते हैं वे मार्गणा हैं। नामनिर्देशके अनुसार आगे उनका कथन करेंगे ॥१४२॥

इन चौदह मार्गणाओं में आठ सान्तर मार्गणा हैं। आगे उनकी संख्या, स्वरूप, अन्तरकाछ और निरन्तर प्रवृत्तिकाछ तीन गाथाओंसे कहते हैं-

१. "स्वरूपसंख्याविधाननिरूपणार्थं गायात्रयमार्ठ" इति व पस्तके पाठः ।

उवसम सुडुंमाहारे वेगुव्वियमिस्सणर अपव्जत्ते । सासणसम्मे मिस्से सांतरमा मग्गणाअह ॥१४३।।

उपशमसूक्ष्माहारेषु वैक्रियिकमिश्रनरापर्याप्तयोः । सासादनसम्यग्दृष्टी मिश्रे सांतर-मार्गाणाः अष्टो ।

> सत्तदिणा च्छम्मासा वासपुधतं च वारसमृहुता । पन्स्तासंसं तिण्हं वरमवरं एगसमओ द ॥१४४॥

सप्तदिनानि वण्मासाः वर्षपृथक्त्वं च द्वादश मुहूर्ताः । पत्यासंस्थं त्रयाणां वरमवरमेक-समयस्त ।

जन्तरं विरह्कालः । विविक्तितमप्य गुणस्थानमं मार्ग्यणस्थानमं मेण् बिट्टु गुणांतरवोठं

रै॰ मार्ग्यणांतरवोठं मेण्नेनवरमित्र्दुं मने विवक्तितमप्य गुणस्थानमं मार्ग्यणस्थानमं मेण् पोर्त्रुगुमन्नेवरमा कालमंतरमं बुववरोठ्योपश्चिकसम्यष्ट्रियण्ठयं लोकव्यु नागाजीवायेवेथियुक्ट्रातरं सत्त्रिविन्यगृत्कुर्व्यादं सत्त्रिविन पर्ययेतयं उपअमस्यय्वृष्टिगळ्यं अनुर्णातिताठोठऽआवमनङ्ग्रमल्ज्यं
मेलोठरंबुद्धायं । सूत्रमसांपरायसंयमिगळ्ये वण्यासम्यय्विष्णळ्यं नागाजीवार्यात्रिकारमङ्गाने मिण्यात्रे स्विष्णयं सत्त्रिविन्यात्रे स्वर्णाविन्यात्रे मिण्यात्रे स्वर्णयं प्रमान्ति केळा पुणस्त्रमं बुविरे वार्गामिकं संत्रेयक्षुं । वैक्रिण्किमिश्वकाययोगिगळ्यं द्वावश्च गुरूर्तगळुत्कृष्टांतरकालमङ्गे । लब्द्यपर्य्यात्ममुख्यसञ्जे व्यासंस्थातिकभाषकाल्युक्तुरूर्वात्मस्यक्ष्यः

कोके नानाजीवाधेश्वया विवक्षितवाणस्यानं विवक्षितमार्गणस्यानं वा त्यक्ता गुणस्यानान्तरे मार्गणान्तरे वा गत्वा पृत्यवित्तद्विद्वितं गुणस्यानं मार्गणास्यानं वा नामाति तावान् काळ अन्तरं नाम । तत्रच उत्कृष्टेन जीपश्चिमकसम्बद्धीना सा वितानि । तदनन्तरं कित्तस्यादेवत्यदं । पृश्नसारप्रयवद्याना पण्माता । २० आहारकतिम्भकाययोगिना वर्षपृत्वस्त्वं । त्रिकोदुर्शातं नवकारच्य पृत्यस्त्वास्यायमस्त्रा । वीक्षियकिमभकाययोगिना वर्षपृत्वस्त्वं । त्रिकोदुर्शातं नवकारच्य पृत्यस्त्वास्यायृष्ट्यां । वीक्ष्यवित्रम्वस्यय्योगिना वास्यानसम्बद्धाः । त्रिकाद्यानसम्बद्धाः । त्रिकाद्यानसम्बद्धाः । त्रिकासम्बद्धाः । त्रिकाद्यानसम्बद्धाः । त्रिकाद्यानसम्वत्यानसम्वद्यानसम्बद्धाः । त्रिकाद्यानसम्वद्यानसम्बद्धाः । त्रिका

छोक्रमें नाना जीवोंकी अपेक्षा विवक्षित गुणस्थान और मार्गणास्थानको त्यागकर अन्य गुणस्थान और अन्य मार्गणास्थानमें जाकर पुनः जवतक विवक्षित गुणस्थान और मार्गणास्थानमें नहीं आता, तवतकके कालको अन्यत करहे हैं। यह अन्यत रुक्तप्टसे औप- शमिक सम्यग्दुष्टियोंका सात दिन है। अर्थोत् तीनों छोक्रोमें कोई भी जीव उपझमसम्यवस्त- पारो यदि न हो तो अपिक्तसे-अपिक सात दिन तक न हो। उसके बाद कोई अवस्य ही होगा। इसी तदह सुस्म साम्पराय संयमियोंका उत्कृष्ट यह सास है। आहारक और आहारकमिककाय योगवालोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रयस्त है।

तीनसे ऊपर और नौ से नीचेकी संख्याकी आगममें पृथक्त संज्ञा है। वैक्रियिक वे॰ मिश्रकाययोगियोंका अन्तर वारह सुहूर्त है। उब्ब्यपर्याप्तक सनुष्व, सासादन सम्यग्दृष्टी और

१. त्रितया-व । २. संस्थेय भा-व. ।

पत्यासंख्यातैकभागमात्रकालमुत्कृष्टांतरमबकुं । सम्यम्मिध्यावृष्टिगच्चमे पत्यासंख्यातैकभागमात्र-कालमृत्कृष्टांतरमक्कुमितु सांतरमाग्गंजगळुमे ट्रयरियल्पबुबु ।

इवकेल्लं जघन्यदिवमंतरकालमों वे समयमक्कुं।

पढम्रुवसमसहिदाए विरदाविरदीए चोद्दसा दिवसा । विरदीए पणरसा विरहिदकाली दु बोद्धव्वी ॥१४५॥

प्रथमोपशमसम्यक्तसहिते विरताविरते चतुर्दश्च दिवसाः। विरते पंचदश दिवसाः विरहितकालस्तु बोद्धयः। प्रथमोपशमसम्यक्तसहितरणः विरताविरतरितं विरहितकालमुक्टरिवं चतुर्दशिवसंग्यश्कुमा सम्यक्तमुं महावतमुक्यगं विरहितकालमुक्त्यविर्वं पंचदशिवसंगयण्युः । द्वितीयसिद्धांतापेक्षेयिदमिणना नात्कु विवसंगळप्युनीमृत्रपळक्षमकेक्रीवापेक्षेयिदं मार्गणेगन्नग विरहकालं प्रवचनानुसारमागियरियल्पङ्कुदुः— उ=दि ७। सू=मा ६। आ=७।८। १०

उ = देशव्रतदिन १४ उपशम वर्ष।

आमि = वर्षः। ७ । ८ । वै = मि = मु१२ । न = अः = प । सा = पमि = प ।

#### अनंतरं गतिमार्गाणास्वरूपनिरूपणं माडिदपं ।

यदि न सन्ति तदा उत्कर्षणांकस्वस्वकालायंन्तमेव तेपामद्याना अभावः ततो नाधिकः कालः ॥१४३-१४४॥ अय सातरमार्गणाविदोप प्ररूपर्यात---

त्वरहर्माण्ये क्षोके नानाबीवापेक्षया उत्कृष्टेनान्तरं प्रयमोपधमसम्बन्तसहिताया विरताबिरते - १५ अगुजस्य, चतुरंगरिनानि । तरहित्ववरते, नहायतस्य पश्चरवा दिनानि । तु पुन, द्वितोयसिद्धान्तापेक्षया चनुविधातिरानि । इरमुणकाण इत्येकजीवापेक्षयापि उक्तमार्गणानामन्तरं प्रवचनानुवारीण बीडव्यम् ॥१४५॥ अर्था गितमधानिक प्रविच्यापिक प्

सम्यग्निभ्यादृष्टिमेंसे प्रत्येकका अन्तर पत्यका असंस्थातवाँ भाग काल है। इस प्रकार सान्तरमार्गणा आठ हैं। इनका जयन्य अन्तर एक समय ही जानना। लोकमें यदि उपशम- २० सम्यग्दृष्टि आदि न हो तो उरुक्षेसे उक्त अपने-अपने काल पर्यन्त हो उन आठोंका अभाव हो सकता है इससे अधिक काल तक नहीं ॥१४३--१४॥

आगे सान्तर मार्गणाविशेषको कहते हैं-

विरहकाल अर्थात् लोकसे नाना जीवोंकी अपेक्षा बल्कृष्ट अन्तर प्रथमोपशमसम्यक्त्व ्रांहत विरताबिरत अर्थात् अणुप्रवका चौदह दिन है। और प्रथमोपशमसम्यक्त्व सहित २५ बिरत अर्थात् महाव्रका पन्द्रह दिन है। किन्तु द्वितीय सिद्धान्तकी अपेक्षा चौबोस दिन है। यह कथन उपलक्षणरूप है। अतः एक जीवको अपेक्षा भी उक्त मार्गणाओंका अन्तर प्रवचनके अनुसार जानना ॥४४॥

अब गतिमार्गणाका स्वरूप कहते हैं-

# गइउदयजपन्जाया चउगइगमणस्स हेद्र वा हु गई। णारयतिरिक्खमाणसदेवगृहत्ति य हवे चुद्धा ॥१४६॥

गत्यबयज्ञपर्व्यायश्चतग्गंतिगमनस्य हेतर्वा गतिः । नारकतिर्व्यंग्मानुषदेवगतिरिति च भवेञ्चतर्घा। गम्यत इति गतिः एवमुच्यमाने गमनकियापरिणतजीवप्राप्यव्रव्यादीनामपि गति- व्यपवेशः स्यादिति चेन्न गतिनामकम्मंणः समृत्यन्तस्य जीवपर्ध्यायस्यैव गतित्वाम्युपगमात् । गमनं वा गतिः एवं सति ग्रामारामादिगमनस्यापि गतित्वप्रसंग इति चेन्न । भवाद भवसंक्रांतिर्गतिरिति विवक्षितत्वात । गमनहेतवां गतिरिति अपि भण्यमाने शकटादेरिप गतित्वप्राप्तिरिति चेन्न । भवांतरगमनहेतोगांतिनामकर्माणो गतित्वास्युपगमात ।

सा च गतिन्नीरकतिर्यंग्मनुष्यदेवगतिभेदाच्चतुर्द्धा स्यात । अनंतरं नारकगतिनिदर्देशात्यं पेळ्डपं ।

ण रमंति जदो णिञ्चं दव्वे खेत्ते य कालमावे य ।

अण्णोण्णेहि य जम्हा तम्हा ते णाख्या भणिदा ।।।।१४७॥ न रसंते यतो नित्यं दृख्ये क्षेत्रे काले भावे च अन्योत्सैंडच यस्मानस्माने नारका भणिताः।

आवृदोंद कारणींदद मावुदु केलव् जीवगळ् नरकभूमिसंबंधियप्पन्नपानादि द्रव्यदोळं १५ तद्भुतलमप्प क्षेत्रदोळं समयादिस्वायरवसानमप्प कालदोळं चित्पर्ध्यायमप्प भाषदोळं भवांतर-

गम्यत इति गतिः एवमच्यमाने गमनक्रियापरिणतजीवं प्राप्य द्रव्यादीनामपि गतिव्यपदेश स्यात् ? तम्न-गतिनामकर्मोदयोत्पन्नजीवपर्यायस्यैव गतित्वाम्यपगमान । गमनं वा गति. । एवं सति ग्रामारामादिगमन-स्यापि गतित्वं प्रसञ्यते. तन्न. भेवाद भवसंक्रान्तेरेव विवक्षितत्वात । गमनहेतवी गतिः इत्यपि भण्यमाने शकटादेरपि गतित्वं प्राप्नोति, तन्न-भवान्तरगमनहेतोर्गतिनामकर्भणो गतित्वाम्यपगमात । सा च गतिः २० उत्तरप्रकृतिसामान्येन एकापि उत्तरोत्तरप्रकृतिविवक्षया नारकतिर्यग्मनुध्यदेवगतिभेदाच्चतुर्घा भवेत् ॥१४६॥ अय नारकगति निर्दिशति--

यस्मात्कारणात् ये जीवा नरकगतिसम्बन्ध्यन्नपानादिद्वव्ये तद्वत्रतलरूपक्षेत्रे, समयादिस्वायरवसानकाले

'गम्यते' गमन करना गति है। ऐसा कहनेपर गमन किया करते हुए जीवको प्राप्त करके द्रव्य आदिको भी गति कहना सम्भव होगा। किन्तु ऐसा नहीं है. क्योंकि गति नाम २५ कर्मके उदयसे उत्पन्न जीवकी पर्यायको ही गति माना है। अथवा गमन गति है, ऐसा कहनेपर प्राम, ख्यान आदिकी ओर गमन करनेको भी गति कहा जायेगा? किन्तु ऐसा कहना उचित नहीं है; क्योंकि एक भवसे दसरे भवमें जानेकी ही विवक्षा है। अथवा गमनमें जो हेत है वह गति है। ऐसा कहनेपर गाडी आदिको भी गतिपना प्राप्त होता है। किन्त ऐसा नहीं है क्योंकि भवान्तरके प्रति गमनमें कारण गतिनाम कर्मको गति माना है। वह गति 3. इत्तर प्रकृतिसामान्यकी अपेक्षा एक होनेपर भी उत्तर-उत्तर प्रकृतिकी अपेक्षा नारक. तिर्यंच. मन्द्रय और देवगतिके भेदसे चार प्रकारकी है ॥१४६॥

अब नारक गतिको कहते हैं-

जिस कारणसे जो जीव नरकगति सम्बन्धी अन्नपान आदि द्रव्यमें, वहाँके भूतलरूप क्षेत्रमें, प्रथम समयसे लेकर अपनी आयपर्यन्तकालमें और चैतन्यके पर्यायक्रप भावमें.

Зο

वैरोवभववैरो टिक्सिंबर्व संजनितकोषाविगळोळाव्यो वे कारणविमोरोळ्यंरोडने नृतनपुरातन नारकर-गळ परस्परं क्रीडिसवरत्तव कारणींददमा जीवंगळ नरतरंदु पेळल्पट्टर । न रता एव नारता एरिंदत स्वात्यिकाण्यत्ययदिवं नारता एंद् अप्पर । नरकेषु जाता नारका एरिंदत मेण च्छाये माडल्पडवृद्धितप्प नारकपर्यायं जीवक्कं नारकगित एवित् निर्हेशिसल्पटदद् । अथवा हिसाद्यसद-नच्ठानेष निरता व्यापताः प्रवत्तास्तेषां गतिनिरतगतिः । अथवा नरान प्राणिनः कायति यानयति कदर्ल्ययति खलीकरोति बाधत इति नरकं कर्म्म तस्यापत्यानि नारकाः तेषां गतिन्नीरकगतिः। अथवा द्रव्यक्षेत्रकालभावेष्वन्योन्पेषु चारता न रतास्तेषां गतिर्नरतगतिः। अथवा निर्गातोऽयः पुण्यमेम्यस्ते निरयास्तेषां गर्तिन्नरयगितः। एवितो व्यूत्पत्तिगळिदमे नारकगितलक्षणं पेळल्पटदुद् ।

थनंतरं तिर्धासित्यस्पतिस्पनं माहित्यं ।

तिरियंति कहिल्भावं सवियलसण्णा णिविद्रमण्णाणाः। अच्चंतपावबहेला तम्हा तेरिच्छिया भणिदा ॥१४८॥

तिरोंचंति कटिलभावं समिवतसंज्ञा निकृष्टा अज्ञानाः। अत्यंतपापबहलाः तस्मात्तैरद्या भणिताः ।

चित्पर्यायरूपभावे भवान्तरवैरोद्धे वतुरुजनितकोषादिम्योऽन्योन्यैः सह नृतनपरातननारका परस्परं च न रमन्ते तरमात्कारणात ते जीवा नरेता इति भणिता । नरेता एव नारता स्वाधिकाण्विधानात । अथवा नरकेष १५ जाता नारका इति छाया । एवविधनारकपूर्यायो जीवस्य नारकगतिनिर्दिश्यते । अथवा हिसाद्यसदनप्रानेष निरता व्यापना प्रवत्ता -तेपा गतिनिरनगति । अथवा नरान-प्राणिनः, कायति-धातयति, कदर्ययति सली-करोति बाधक इति नरकं कर्म तस्यापत्यानि नारकाः, तैया गति नारकगति । अथवा द्रव्यक्षेत्रकालभावेष अन्योन्येष चारता नरता तेषा गतिर्नरतगति । अववा निर्गतोऽयः पण्य एभ्यः ते निरया तेषा गतिः निरयगित इति व्यत्पत्तिभिरपि नारकगतिलक्षणं कथितम ॥१४७॥ अय तिर्यगतिस्वरूपं निरूपयित-

पूर्वभवके बैरके कारण उत्पन्न हुए क्रोधादिके कारण नवीन और पुराने नारकी परस्परमें रमण नहीं करते वे जीव नरत कहलाते हैं। नरत ही स्वार्थमें अण करनेसे नारत होते हैं। अथवा जो नरकोंमें जन्म हते हैं वे नारक हैं। जीवकी इस प्रकारकी नारक पर्यायको नरक गति कहते हैं। अथवा जो हिंसा आदि असन् कार्यों के अनुष्ठानमें निरत अर्थात प्रवृत्त हैं उनकी गति नरक गति है। अथवा 'नरान' अर्थात प्राणियोंको 'कायति' कष्ट २५ देता है, दुर्गति करता है, बाधा पहुँचाता है वह नरक कर्म है उसकी सन्तान नारक हैं। और उनकी गति नारक गति है। अथवा द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावमें परस्परमें जो रत नहीं है वे नरत हैं। उनकी गति नरकगति है। अथवा निर्गत अर्थात् चला गया है पुण्य जिनसे वे निरय हैं और उनकी गति निरयगति है। इन व्यत्पत्तियोंके द्वारा नरकगतिका लक्षण कहा ॥१४७॥

आगे तियंच गतिका स्वरूप कहते हैं-

२ म दोंटरत्त्विद्योरोर्वे । ३ वैरतद्ववजनित-व.। ४ नारका-व.। १. म<sup>°</sup>रोदेकदिंदं। ५. नारका एव नारका स्वा-व. ।

जावुवों दु कारणींदर्व तिरोभावं कुटिलभावमं मायापरिणासमतेन्द्रवरे वितु तिर्ध्यक्षरप्पर-हंगेषुमा गुक्रमप्पाहारादि प्रकटसंक्षगळनुकळवुवेते प्रभावसुलाबृतिलदेयाविशुद्धिमोवलावुर्वोरदमिल्य-यांसरपुर्वोरदं निकृष्टंगळुमते हेयोपावेयक्षामाविविशिष्टक्षानहीनमप्पुर्वोरद अज्ञानरुसते नित्यांनागेव-तिर्ध्यांनाविवविवोर्धेयमंतातीतपापबहुलरप्परदु-कारणविदं जा जीवंगळ् तिर्ध्यंचरंदु पेळल्पट्टरिरिल्लग्रं स्थापकाल्यव्यविदं तैरक्षा एवंतु झम्बस्थितियक्कुं। एवंविधतिर्ध्यवप्यायिमे तिर्ध्यंमातियोवतु भाविसमास्त।

अनंतरं मनध्यगतिस्बरूपनिरूपणमं माडिदणं ।

मण्णंति जदो णिञ्चं मणेण णिउणा मणुक्कडा जम्हा। मणुज्यमवा य सन्वे तम्हा ते माणुसा भणिदा ॥१४९॥

 मन्यते यतो निर्यं मनसा निपुणा मनोत्कटा यस्मात् । मनोरुद्भवाश्च सर्वे तस्मात्ते मानवा भणिताः ।

आबुदों दु कारणिंदसमार्कलंबर जीवंगज्ञ नित्यं बगेवर अरिवर् हेयोपादेयादिवशेषमने दिनु मानुषाः एंबुदु । आबुदों दु मेणू मतसा नियुणाः कलाग्नित्पादिकाजेलं कुरुकरपुदिर्दि मानुषा एंबुदु । मनसोत्कटाः अवयानादिद्वीपयोगरप्वित्यं मानुषा एंबुदु । अयवा मनोरद्दभवा अपत्यानि १५ मानवा ये बेंदिती यथोजितनिर्वासिद्ध लक्षणरप्पमनिवा एंविन प्रवचनटील पेलस्पुटरेल्ल ।

यस्मात्कारणात् ये जीवा सुविबृतसंज्ञाः अनुद्धाहारादिप्रकटसंज्ञायुवाः, प्रभावसुवाहृतिरुज्याविगुद्धपादि-भिरत्वीयस्त्यातिकृष्टाः, हेयोपादेयज्ञानादिभिविह्येनत्वादज्ञानाः, नित्यनिनोदविबद्धनाः अत्यन्तपाययहुन्नाः, तस्मात्कारणाते जीवा विरोभादे-कृंटकमावं मायापरिणामं अंचति—गच्छन्ति, इति विवश्चो भणिता भवन्ति । विर्यक्ष एव नैराक्षाः स्वार्थिकाभिच्यानान् । एवंवियत्वियंक्षयाय एव विर्यम्पतिरिति भाषितम् ॥१४८॥ २० अय मत्यवयनिवक्षण निक्ष्यति—

्यस्मात्करणात् ये श्रीवा निरयं मन्यन्ते हेयोपादेयादिविशेषान् जानन्ति—वा मनसा निपृणा —कला-शिल्पादिन् कुञलाः वा मनसोत्कटा अवधानादिदृढीययोगाः वा मनोर्कद्भवाः अथल्यानीनि ते जीवा सर्वेऽपि

जिस कारणसे जो जीव 'मुचिवृत संज्ञा' अर्थात् आहार आदिका प्रकृत संज्ञावाले होते हैं, प्रभाव मुख कान्ति लेह्याचिशुद्धि आदिसे हीन होनेसे निष्ठष्ट हैं, हेय उपादेयके २५ ज्ञानसे विहीन होनेसे अज्ञानी हैं, नित्य निगोदको विवक्षासे अत्यन्त पापबहुल होते हैं, तिस कारणसे वे जीव 'तिरोभाव' अर्थान कुटिल्याव मायापरिणामको 'अंचन्ति' प्राप्त होते हैं इसलिए उन्हें तियेच कहते हैं। तियेच हो त्वार्थमें अण् प्रत्यय करनेसे तैरञ्च होते हैं। इस प्रकारको तियेक पर्योग्य ही पियमार्ति कही गयी है। १९४८।।

आगे मनुष्यगतिका स्वरूप कहते हैं--

जिस कारणसे जो जीव नित्य 'मन्यन्ते' अर्थात् हेग उपादेय आदिके भेदको जानते हैं। अथवा 'मनसा नियुणाः' अर्थीत् कला शिल्प आदिमें कुनल होते हैं। अथवा 'मनसा उत्तरटाः' अर्थोत् अवघान आपह टूढ उपथोगके घारो हैं। अथवा मनुके वंशज हैं। इसलिए वे जीव सभी मनुष्य हैं ऐसा आगममें कहा है।।१४९॥

१. म एंदित् । २. मनोसःद्र—व. i

### त्रनंतर तिय्यंग्मनुष्यमें व्यक्तिभेदनिवर्जन निमित्तं पेळवपं । सामण्णा पंचिदी पञ्जत्ता जोणिणी अपञ्जता । तिरिया जरा तहाबि य पंचिदियमंगदो हीणा ॥१६०॥

सामान्याः पंचेद्रियाः पर्य्याप्ता योनिमत्योऽपर्य्याप्ताः । तिर्यंचो नरास्तवापि च पंचेद्रिय-

भंगतो होनाः ।

सामान्यतिर्ध्यंतरे दुं पंत्रिवित्तर्ध्यंतरे दु पर्ध्यावित्यंत्रते दुं योनिमतियर्धवरे दु पंत्रप्रकारं तिर्ध्यंतरपरवर । मत्ते मनुष्परं पंत्रीव्रधमणिवं हीनर सामान्यदि बतुःप्रकारमनुष्य-रप्परक्षेत्रोडे तिर्ध्यंतरोङ् पंत्रीव्रधंगस्कद द्वाविद्याविज्ञीनगृङ्कोटपुर्वारविमिल्क मनुष्यरेस्करं पंत्रीव्रधं-गुळेषपुरनित्कि गा विशेषणं व्यवच्छेष्ठमिस्कदुर्वारदं तेषियस्पर्ददुदु ।

. अनंतरं देवगतियं पेळ्दपं ।

दिव्वंति जदो णिच्चं गुणेहि अट्टेहि दिव्वभावेहिं। भासंतदिव्वकाया तम्हा ते विण्णया देवा ॥१५१॥

दोव्यति यतो निर्थ गुणैरष्टभिरूच विष्यभावैभौत्मानविष्यकायाः तस्माने वर्णिता देवाः । 
बावुदो दु कारणविदमावुदु केलदु जीवेगळू नित्यमनवरतं कुलिगिरमहासमुद्राविगळोळू 
कीष्ठिमुबरं । मोदेते मार्घति कामयते जिणमाविभिरष्टभिर्दिस्यभावैरमानुषगोचरभावेग्गुणैर्भातः 
१५ 
मानाः प्रकाशमानाः विष्यकाया यानुमलदोचरहितप्रभास्वरमनोहरक्षारीरास्ते जीवास्तस्मास्कारणाहेवा इति रत्मागमे वर्णिताः ।

मानपा इति प्रवचने भणिताः ॥१४९॥ अय तिर्यमनुख्यगतिव्यक्तिभेदान् दर्शयति-

विश्वं स्न-सामान्यतिर्वेद्धः पञ्चेन्द्रयतिर्वेद्धः पर्यातिर्विद्धः योनिमन्तिर्वेद्धः स्वर्यातिर्विद्धः स्वर्यातिर्वेद्धः स्वर्यातिर्विद्धः स्वर्यातिर्विद्धः स्वर्यातिर्विद्धः स्वर्यातिर्विद्धः स्वर्यात् स्वर्याः स्वर्यात् स्वर्याः स्वर्यात् स्वर्यात् स्वर्यात् । सर्वमनुष्याणा केवतं पञ्चेनिद्यय्वेतेव सम्प्रवात् , विर्वयन्तिद्द्ययेत्वात् सम्पर्यातः स्वर्याते सम्पर्यातः स्वर्याते सम्पर्यातः स्वर्याते सम्पर्यातः स्वर्याते सम्पर्यातः सम्पर्यातः ।

यस्मात्कारणात् ये जीवा नितयं-अनवरतं, कुर्जनिरिमहासमुद्रादिषु दीव्यन्ति कीडन्ति मोदन्ते माद्यन्ति कामयन्ते अणिमादिभिरष्टभिः दिव्यभावै-अमानुषयोचरप्रभावै- गुणभीसमानाः-प्रकाशमानाः, दिव्यकाया धात्मकदोषरहितप्रभास्वरमनोहरकारीराः ते जीवाः तस्मात्कारणात देवा इति परमागमे बणिताः ॥१५१॥ २५

आगे तियंचगति और मनध्यगतिमें जीवोंके भेट दिखलाते हैं-

तिर्यंच सामान्यतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच, पर्याप्ततिर्यंच, योनिमन् तिर्यंच और अपर्याप्त तिर्यंच इस तरह पाँच प्रकारके होते हैं। तथा मनुष्य भी होते हैं किन्तु पंचेन्द्रिय नामक भेद मनुष्योंमें नहीं होता अता वे सामान्य आदि चार ही प्रकारके होते हैं; क्योंकि सभी मनुष्य केवल पंचेन्द्रिय ही होते हैं। अतः तिर्यंचोंकी तरह पंचेन्द्रिय विशेषणसे किसीका ३० व्यवच्छेत नहीं होता ॥१९०॥

आगे देवगतिका कथन करते हैं-

जिस कारणसे जो जीव नित्य-निरन्तर कुछाचछ महासमुद्र आदिमें 'दीव्यन्ति' अयोन कीड़ा करते हैं, मत्त होते हैं, कामाविष्ट होते हैं, अणिमा आदि आठ अमानवीय

१. भेदेन ब ।

अनंतरं संसारिविरुक्षणमप्य सिद्धगतियं व्यक्तं माडिवपं ।

जाइजरामरणमया संयोगविजोगदुक्खसण्णाओ ।

रोगादिगा य जिस्से ण संति साँ होदि सिद्धेगई । १६२॥

जायिजरामरणभयानि संयोगवियोगदुःखसंज्ञाः । रोगाविकाश्च यस्यां न संति सा भवति । सिर्जेगतिः ।

जातिजरामरणभवंगळ्मनिष्टसंबोगइष्टवियोगदुःससंबेगळ् रोगा विकंगळिनन्य विविववेवने-गळुमाबुदो दु गतिबोळिळ्ळावर्युवा इत्त्तकम्मीवप्रमोक्षप्रधुभतिस्त्रव्यप्ययंक्रश्रमम्य सिद्धगतियु-युद्धाबुदो दु वर्षित् संसारिगत्यवेक्षीय गतिमार्गाणेगे चतुर्विक्यस्य वेळल्यदुदेके दोडे मत्ते मुक्तगत्य-पेक्षीयदे अवस्के तद्विकक्षणावन्त्रणियं गतिमार्गाणेयोळिववित्तत्वसप्रदर्शितः

अनंतर' गतिमार्गणेयोळु जीवसंख्येयं पेळवातनभेवरं नरकगतियोळु गाथाहर्याददं तत्संख्ये*यं* 

वेळवपं ।

सामण्णा णेरइया घणअंगुलविदियम्लगुणसेढी । विदियादि बारदस अटछचिदणिजपदिहदा सेढी ॥१५३॥

सामान्यनारका घनांपुलद्वितीयमूलगुणेश्वेणिः । द्वितीयाविद्वादशदशमाष्टमषष्टतृतीय-

१५ द्वितीयनिजपदह्रता श्रेणिः ।

घम्मविष्योभेवविवक्षयं माडवे सामान्यनारकः सर्व्यपृष्ट्वतः घनागुलद्वितीयवर्गामूळ-गुणितजगच्छेणिप्रमितरप्यर् संदृष्टि २ मू.। वंशादियधस्तनपृष्ट्यगळोळु नारकः मसे यथाक्रमवि

अय संसारविलक्षणा सिद्धगति व्यनक्ति-

जातिकरामरणभयानि, जनिष्ठसंगोगृष्टिवयोबदुःसशंज्ञाः, रोगादिविविधवेदतास्य यस्यां न सन्ति सा २० इत्त्मकर्मीवप्रमोशप्रादृत्तिसद्भवयायिक्वला प्रिद्वगतिरस्ति । अत एव मंसारितस्योशया गतिमार्गणयास्वतुः विषयसमुमतं । कुकारवर्षेत्रया तस्यास्वद्विकाशण्येन गतिमार्गणयामिववितत्वात् । १५२॥ अय गतिमार्गणाया जीवसंख्यां क्ययेस्तास्त्र स्करानी भाषाद्वेनाहुः

धर्मादिपृथ्वीभेदविवक्षामकृत्वा सामान्यनारकाः सर्वपृथ्वीजाः घनाञ्जलद्वितीयवर्गमूलगुणितजगच्छ्रीण-

गुणोंसे युक्त षातुमल दोषसे रहित मनोहर शरीरोंसे जो भासमान हैं वे जीव परमागममें देव २५ कहें गये हैं ॥१५१॥

आगे संसारसे बिलक्षण सिद्धगतिको कहते हैं-

जन्म, जरा, मरण, भय, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, दुःख, संज्ञा, रोग आदि नाना प्रकारको वेदना जिसमें नहीं हैं वह समस्त कर्मीके सर्वथा विनाशसे प्रकट हुई सिद्ध पर्याय रूप सिद्धगति है ॥१५२॥

३० आगे गति मार्गणार्मे जीवोंकी संख्या कहते हुए सर्वप्रथम नरकगतिमें दो गाधाओंसे संख्या कहते हैं-

पर्मा आदि प्रध्वीके भेदोंकी विवक्षा न करके सभी प्रध्वीके सब नारकी घनांगुरूके द्वितीय वर्गमुळसे गुणित जगतश्रेणी प्रमाण हैं। तथा वंशा आदि नीचेकी छह् प्रथिवियोंमें नारकी क्रमसे जगतश्रेणीके बारहवें, दसवें, आठवें, छठे, तीसरे और दूसरे वर्गमुळसे जगत-

# द्वादश्चदशमाष्टमषष्ठतृतीयद्वितीयनिजवर्गमूळविभक्तजगच्छ्रेणिप्रमितर्रेटु ।

-1-1-1-1-1-1 १२।१०।८। ६। ३।२।

हेट्टिमछप्पुटवीणं रासिविहीणो दु सञ्चरासी दु । पदमावणिम्हि रासी णेरहयाणं तु णिहिहो ॥१५४॥

अयस्तनघटपृष्योनां राशिविहोनस्तु सब्बेराशिस्तु । प्रयमावनौ नैरयिकाणां राशिस्तु ५ निर्हिष्टः।

अपस्तनवंशाविषट्पृष्यिगळ्गे पेळवाषराशिगळं कृडिया राशियं सिधिकहावशमूकभक्तः जगच्छेणित्रमितमं १२ १ सामान्यनारकराशियोळकळेडोडे - २ - १ धम्मॅय नारकर प्रमाण-१२

मक्कु-। मिल्लियपनयनत्रैराजिकमं माङल्पङ्गुमदेतें बोर्ड प्र -। फ १। इ। १ जगच्छ्रेणियं १२ गुण्यमं तीरि गुणाकारमप्प घनांगुलद्वितीयमुखबोठोंद रूपु कळेयल्पडत्तिरल साधिकद्वादा मुरुभक्त- १०

प्रमिता भवन्ति (-२मू०) वंशासपस्तनपृष्वीयु नारका पुन. यथाक्रमं द्वादशदशमाष्ट्रमण्डल्तीयद्वितीयनिवनर्ग-मूलविभक्तवगच्छेणीमात्रा. सन्ति १२।१०। ८। ६।६। २॥१५३॥

अयस्तनवंशादियट्पूब्बीकियतपड्राशीनां संयोगः निबद्वादशमूरुभक्तसाधिकजगच्छ्रीपमात्रः १२ । अनेन सामान्यनारकराशिविहीन तदा धर्मानारकप्रमाणं भवति-२-१ तदपनयनत्रराशिकामदं-प्र-। फ १६ १२

एकजगच्छ्रेण्यपनयने घनाङ्गुलदितीयमूल**गुणितजगच्छ्रे**णिमात्रराशौ गुणकारे यखेकं रूपमपनीयते तदा निजद्वादश- १५

श्रेणीमें भाग देनेपर जो छन्य आबें इतने हैं। अर्थात् जगतश्रेणीके बारहवें बर्गमूरुसे भाजित जगतश्रेणी प्रमाण दूसरी पृथ्वीके नारकों हैं। जगतश्रेणीके दास बें बर्गमूरुसे भाजित जगतश्रेणी प्रमाण तीसरे नरकके नारकी हैं। जगतश्रेणीके आठवें वर्गमूरुसे भाजित जगतश्रेणी प्रमाण चतुर्थ पृथ्वीके नारकी हैं। जगतश्रेणीके छठे वर्गमूरुसे भाजित जगतश्रेणी प्रमाण पंचम पृथ्वीके नारकी हैं। जगतश्रेणीके तीसरे वर्गमूरुसे भाजित जगतश्रेणी प्रमाण छठी पृथ्वीके २० नारकी हैं। अगतश्रेणीके दूसरे वर्गमूरुसे भाजित जगतश्रेणी प्रमाण सातवीं पृथ्वीके नारकी हैं। अगतश्रेणीके दूसरे वर्गमूरुक्से भाजित जगतश्रेणी प्रमाण सातवीं पृथ्वीके नारकी हैं। इस तरह अपने-अपने वर्गमूरुक्स भाग जगतश्रेणीमें देनेसे जो छन्य आवे उतने उस तरकार स्थित-अपने वर्गमूरुक्स भाग जगतश्रेणीमें देनेसे जो छन्य आवे उतने उस तरकार स्थित-अपने वर्गमूरुक्स भाग जगतश्रेणीमें देनेसे जो छन्य आवे उतने उस तरकार स्थान-अपने वर्गमूरुक्स भाग जगतश्रेणीमें देनेसे जो छन्य आवे उतने उस तरकार स्थान-अपने स्थानिक स्थान

नोचेकी बंशा आदि छह प्रथिवियोंकी ऊपर कही संख्याका जोड़ अपने बारहवें वर्गमूळसे भाजित साधिक जगवश्रेणी प्रमाण है। इस राशिको पहले कही सामान्य २५ नारिकोंको संख्यामें घटानेपर प्रथम नरकके नारिकवोंका प्रमाण आता है। इस घटानेका नेराशिक इस फकार है—सामान्य नारिकवोंका प्रमाण केरिके लिए गृण्य जगवश्रेणीका प्रमाण है और गृण्यकार बनागुलका दितीय वर्गमूल है। इस प्रमाणमें से विद जगवश्रेणी मात्र घटाना हो तो गृणाकारसेसे एक घटाना चाहिए। वन जो जगवश्रेणीक बारहवाँ वर्गमूलसे पात्रिक साथिक जगवश्रेणी मात्र घटाना हो तो गृणाकारसेसे एक घटाना चाहिए। ३० स्थावित साथिक जगवश्रेणी मात्र घटाना साहिए। ३० स्थावित साथिक जगवश्रेणी मात्र घटाना चाहिए। ३० स्थावित साथिक करनेपर यहाँ प्रमाणराशि जगवश्रेणी है, फलराशि एक, इच्छाराशि जगव-

जगच्छेणियं तोरि एनितना गुणाकारदोळ् कळेयल्बक्क्मेंद् त्रैराशिकॉर्द बंद रुब्धं सामिकैक-द्वादश भागमं १ कळ देनितं बदत्यं।

अनंतरं तिर्धानीवसंख्येयं पेळवातनेरडगायासत्रंगळिवं पेळवपर । संसारी पंचक्खा तत्प्रण्णा तिगदिहीणया कमसो । सामण्णा पंचिंदी पंचिंदिवपुण्ण तेरिच्छा ॥१५५॥

संसारिणः पंचाक्षास्तत्पूर्णास्त्रजगितहोनकाः क्रमशः। सामान्याः पंचेद्रियाः पंचेद्रियः पुर्णास्तैरइचाः ।

नारकमनुष्यदेवराशित्रयविहीनसर्व्यंसंसारिराशियद् तिर्ध्यमितयोळ् सामान्यतिर्ध्यंचराशि-प्रमाणमक्कुं १३ = तद्वगतित्रयराजिहीनमप्प सामान्यपंचेद्वियराजियद् तिर्ध्यंगतियोळ पंचेद्विय-१० राशियक्क = ५८३६ तद्गतित्रयपर्याप्तराधिक्रीनसामान्यपंचेंद्वियपर्ध्याप्तराधियद तिर्ध्यगतियोळ ४।४।६५६१

मुलभक्तसाधिकश्रेण्यपनयने गुणकारे कियदपनीयते ? इति लब्धे साधिकैनद्वादशभागं १ अपनयेदित्यर्थ ॥१५४॥ अय तिर्यग्जीवसंस्यां गायाद्रयेन बाह--१२

नारकमनुष्यदेवराशित्रयविहीनसर्वसंसारिराशिरेव तिर्यग्गतौ सामान्यतिर्यग्राशिप्रमाणं भवति । १३ऋ । तदगतित्रधराशिविहीनः सामान्यपञ्चोन्द्रयराशिरेव तिर्यन्गतौ पञ्चोन्द्रयराशि स्यात । = ५८३६

१५ श्रेणीके बारहवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणी है। सो फलराशिसे इच्छाराशिको गणा करके प्रमाणराजिका भाग देनेपर जगतश्रेणीके वर्गमूलका साधिक एकका बारहवाँ भाग लब्य आया। इसे धनांगुलके द्वितीय वर्गमुलमें-से घटाकर जो शेप रहे उससे जगतश्रेणीको गणा करनेपर प्रथम घर्मा पृथिवीके नार्रियोंका प्रमाण आता है।।१५४॥

विशेषार्थ-तीसरी आदि सब पृथिवियोंके नारकी दूसरी पृथिवीके नारिकयोंके २० असंख्यातवें भाग मात्र ही हैं क्योंकि उनका भागहार अधिक होनेसे लब्ध कम आता है। इसलिए इसरी प्रध्वीसे लेकर साववीं पृथ्वी तकके नारिकयोंकी संख्या द्वितीय पृथिवीके नारकियोंसे कुछ अधिक कही है। इसे सर्वनरक राज्ञिमें-से घटानेपर प्रथम नरकके नारकियों-की संख्या आती है। इस घटानेको अंकसंदृष्टिसे इस प्रकार जानना। गुण्यराशि २५६ और गुणकार चार है। यदि २५६ कम करनेके लिए गुणकार चारमें-से एक घटाया जाता है तो २५ 3 है कम करनेके लिए कितना घटाना चाहिए। यहाँ फलराशिसे इच्छा राशिको गणा करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर है आता है इसे गुणाकार ४ में से घटानेपर है आता है इसे गण्य राशि २५६ से गुणा करनेपर ९६० लब्ध आवा है। इसी तरह अर्थसंदृष्टिसे जानना ॥१५४॥ आगे दो गाथाओंसे वियंचगविमें जीवोंकी संख्या कहते हैं-

संसारी जीवोंकी राशिमें-से नारकी, मनुष्य और देवोंकी राशि घटानेपर तियंचगतिमें सामान्य तिर्यचोंकी राशिका प्रमाण होता है। आगे इन्द्रियमार्गणामें सामान्य पंचेत्विय जीवोंकी राशिका प्रमाण कहेंगे। उसमें-से नारकी, मनुष्य और देव, इन तीन गतिके जीवोंकी

```
पंचेंद्रियपर्ध्याप्तराज्ञियक्कु ।
≅५८६४
४।४।६५६१
५ ≋
```

छस्सदजोयणकदिहिदजगपदरं जोणिणीण परिमाणं । पुण्णणा पंचक्सा तिरिय अपज्जत्त परिसंखा ॥१५६॥

षट्छतयोजनकृतिहृतजगस्त्रतरो योनिमतीनां परिमाणं । पूर्णोनाः पंचाक्षास्तिय्यंग-पर्य्याप्रपरिसंख्या ।

षट्छतयोजनंगेळ कृतिर्घिवं भागिसत्पट्ट जगरप्रतरप्रमाणं तिर्घ्यंमातियोज् योनिमतिगळप्प इव्यत्त्रोयर प्रमाणमञ्जुं हैं। ६५ = ८१।४१९° तिर्घ्यक्षंचेंद्रियपर्घ्योप्तराहिाहोनितर्घ्यंक्षंचेंद्रिय

राजियदु तिर्र्यागपर्य्याप्रपंचेंद्वियराजित्रमाणमक्कुं ≡५८ ३६ ५८ ६४ । ५≡ ४ । ४ । ६ ५ ६ १

as

तद्गतित्रयपर्याप्तराधिहीन सामान्यपर्याप्तपञ्चेन्द्रयराधिरेव तिर्यमातौ पर्याप्तपञ्चेन्द्रयराधिः स्यात् । = ५८६४ ।।१५५।।

४।४।६५६१ ५≡

.— षट्शतयोजनाना कृत्या भक्तजगत्प्रतरप्रमाणं तिर्यम्गतौ योनिमतीना इव्यस्त्रीणा प्रमाणं

भवति । ४। ६५ = । ८१ । ४। १० तिर्ववयं बेन्द्रियपर्याप्तराशिहीनतिर्यवयं बेन्द्रियराशिरेव तिर्यगपर्याप्तपं बेन्

राजि घटानेपर जो शेष रहे जतनी तियंच पंचीन्त्रय जीवोंकी संख्या है। तथा सामान्य पंचीन्त्रय पर्याप्तकोंकी राजिमें-से उक्त तीन गतिके पर्याप्तकोंकी राजि घटानेपर तिर्यंचगतिमें पर्याप्त पंचीन्त्रय जीवोंकी राजि होती है॥१४५॥

छ सौ योजनके वर्गका भाग जगत्मतरमें देनेसे जो प्रमाण होता है उतना तियँच-गतिमें योनिमती अर्थात हब्यक्रियोंका प्रमाण होता है। तथा पंचेत्रिय तियंचिक प्रमाणमें पंचेत्रिय पर्याप्त तियंचोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे वह अपर्याप्त पंचेत्रिय तियंचोंका प्रमाण है।

विशेषार्थ—छह सौ योजनके वर्गके अंगुर्जे पैसठ हजार पाँच सौ छत्तीससे तीन लाख चौबीस हजार करोड़को गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने हैं। इसके प्रदेश संख्यात प्रतः २० रागुलमात्र होते हैं। यही जगन्त्रतरका भागहार है ॥१५६॥

इतो अग्रे-'क' प्रती- = ९ ई संदृष्टिय हारंगळें तादुदे दोहे यद्छत योजनंगळ कृतियं ६०० योजनंदंशिळदं ६००
वर्गात्मकर्गाळदं ८००० गुणिस मत्तवं एकदंडानुलंगळिद वर्मास्थ गीळदं ९६ गुणिसुवित्त दशयूष्यं८०००
गिळ वेरिरिसिवे बार्रिर ९६६ व्यवत्तिसीलिनिक १६। ६ एटनेरडरित्यवत्तिस ४। २

१६।६ ४।२

1.

अनंतरं मनुष्यजीवसंस्येयं गायात्रयविदं पेळवपं :— सेढी सुई अंगुरु आदिमतदियपद भाजिदेगूणा ।

सामण्या मणसरासी पंचमकदिघणसमा पुण्णा ॥१५७॥

श्रेणी सूच्यंगुरुप्रथमतृतीयपदभाजितैकोता। सामान्यमनुष्यराज्ञिः पंचमकृतिघनसमाः पूर्णाः। नगच्छेणियं सूच्यंगुरुद प्रथमदर्गामूर्लोददमुं तृतीयदर्गमूर्लोददमुं भागिति बंद लब्बदोळो दु

रूपं कळेयलोडना राजि सामान्यमनुष्यराज्ञियक्कु ११३ हिरूपयर्गाधारा संबंधि पंचमवर्गे बाबाळसंत्रेयनुळ्ळ राज्ञियं धनंगों बीनतु प्रमाण्ड मनुष्यरपर्य्यामकरप्परः। ४२=४२=४२ = १ ई राज्ञियं परस्परं गुणिसिब लक्ष्यराज्ञियनकरसंत्रीयियमंकक्रमंबिब पेळ्यपरः।

तळळीन सधुगनिमलं धृमसिलागानिचोर भयमेरू । तटहरिखझसा होति हु माणुसपज्जनसंखंका ॥१५८॥ । ७२ २२ ८१ ६२ ५१ ४२ ६४ ३३ ७५ ९३ ५४ ३९ ५० ३३६ । ह राजियने सत्तमक्षरसंनीयनं धर्नान्यवियागि पेळ्वपं ।

न्द्रियराशित्रमाणं भवति = ५८ ३६ ३ ⊞ ॥१५६॥ अत्र मनुष्यगतिजीवसंस्या गाथात्रयेणाह— ५८ ६४ । ५ ≡ ४, ४, ६५ ६१

जगच्चेणि सूच्यङ्कुरुस्य प्रथममूलतृतीयमूलाभ्या भक्त्वा तल्लब्धे एकरूपे अपनीते स राशिः सामान्य-

१५ मनुष्यराधि स्वात् १ । ३ । हिरूपवर्णचारासम्बन्धिपञ्चमवर्णस्य वादाळसंत्रस्य वत्रप्रमाणाः पर्यातमनुष्या भवित्त ४२ =४२ =४२ =॥१५७॥ अस्मिन् राजौ परस्परं गृणिते यन्त्रस्य तं राधिम् अक्षरसंत्रयाङ्कमणः

ससनतुर्वीरकोटिद्वानविकयाष्ट्रविधातिसहस्रैकशतद्वायष्टित्रिवारकोट्येकपञ्चामरूथद्वाचलारियासहस्र -बट्सतित्रिचलारियाद्द्विद्वारकोटिसर्सात्रधारकण्येकान्वपष्टिसहस्रियातचतु पञ्चावरकोट्येकान्वचलारिदाररुथयञ्चा -२० शतसहस्रित्रधतपट्टित्रसंद्रमिता पूर्वोक्तरञ्चमवर्षभताङ्करूपा पर्योत्तमनुष्याणा संस्था भवति ७, ९२२८१६२,

आगे तीन गाथाओंसे मनुष्यगतिमें जीव संख्या कहते है-

जनावश्रेणीको स्च्यावके प्रथम वर्गमूलका भाग हो, जो लब्ध आवे उसमें पुनः स्च्यं-गुलके तृतीय वर्गमूलका भाग हैं। और लब्धमें से एक घटानेपर जो क्षेप रहे उतनी सामान्य मनुष्य राशि है। तथा द्विरूप वर्गधारा सम्बन्धी पंचमवर्ग वादाल प्रमाण है उसके घन प्रमाण पयीम मनुष्योंका प्रमाण है। इस राशिक परस्परमें गुणित करनेपर जो राशि आती है वसे अक्षरोंके द्वारा अंकरूपमें बतलाते हैं॥१५७॥

साव कोटिकोटि कोटाकोटी, वानवे डाख अट्टाईस हजार एक सौ बासठ कोटिकोटि कोटी, इन्यावन डाख वयाडीस हजार छह सौ तैवाडीस कोटि कोटि, सेंबीस डाख उतसठ हजार वीन सौ चौबन कोटि, उत्तराडीस डाख पचास हजार तीन सौ छत्तीस ७,९२२८१६२, ५१४२६४३,३७५२३५८,३९५०३३६। प्रमाण पूर्वोक्त पंत्रमवर्गक पत्तरूप अर्थक होते हैं। यह हो

१. वर्णक्रमाः स्।

٤.

### 'सायूरराज कीर्तरेणांको भारती विकोकः समिषः । गुणवर्मा धर्म्मनिगक्तिसंख्यावन्मानवेषु वर्णकमतः ॥' एवितु पर्य्याममनुष्यर संख्येयं पेळल्पन्दद्व ।

५१४२६४३, ३७५९३५४, ३९५०३३६ । अयमेव राशिः प्नरक्षरसंख्यया पूर्वानुपूर्व्या कथ्यते-

पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या है। इसी राशिको पूर्वानुपूर्वीसे अक्षरोंकी संख्याके द्वारा दूसरे रूपमें कहा गया है।

विशेषार्थ—इस गाथामें पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या अक्षरोंके द्वारा अंकोंको सूचित करते हुए वायीं ओरसे कही है। अक्षरोंके द्वारा अंक कहनेका सूत्र इस प्रकार है—

कटपयपुरस्थवर्णैर्नवनवपञ्चाष्टकल्पितैः क्रमशः। स्वरमनजन्यं संख्या मात्रोपरिमाक्षरं त्याज्यम्॥

इसका अर्थ इस प्रकार है-कबारसे देकर नी अक्षरोंसे क्रमसे एकसे लेकर नी तक अंक जानना । तकारमे लेकर धकार पर्यन्त नी अध्योगे क्रममे एकसे लेकर नी तक अंक जानना । इसी तरह पकारसे लेकर मकार तक पाँच अक्षरोंसे क्रमसे एकसे लेकर पाँच तक जानना । यकारसे लेकर हकार पर्यन्त आठ अक्षरोंसे कमसे एकसे लेकर आठ तक अंक जानना । जहाँ स्वर या ककार या नकार लिखा हो वहाँ जन्य (बिन्दी) जानना । अक्षरपर १५ लगी मात्रा या ऊपर लिखे अक्षरसे कल प्रयोजन नहीं है। इस सत्रके अनुसार यहाँ अक्षरोंके द्वारा अंक कहे हैं। 'त' से छह, 'छ' से तीन, 'ठी' से तीन, 'ने' से शून्य, 'म' से पाँच, धु से नी, ग से तीन, वि से चार, 'म' से पाँच, 'लं' से तीन, घू से नी, म से पाँच, सि से सात. ला से तीन, गा से तीन, वि से चार, चो से छह, र से दो, भ से चार, य से एक, म से पाँच, ह से दो, त से छह, ट से एक, ह से आठ, रि से दो, ख से दो, झ से नौ, स से सात। २० अंकोंको बायों ओरसे लिखनेपर उक्त संख्या होती है। इन्हीं अंकोंको एक इलोकमें जो उपर टीकाकारने अपनी टीकामें दिया है अक्षरोंके द्वारा दाहिनी ओरसे कहा है-'सा से सात, ध से नी. र से दो. रा से दो. ज से आठ. की से एक. ते से छह. रे से दो. णां से पाँच. को से एक, भा से चार, र से दो, ती से एक, वि से चार, हो से दो, ह से दो, स से सात, म से पाँच, भी से नौ, ग से तीन, ण से पाँच, 'व' से चार, र्ग से तीन, ध से नौ, र्म से पाँच, २५ नि से शन्य, ग से तीन, लि से तीन, त से छह। इस गाथाकी मन्द प्रबोधिनी टीकार्से 'किंचित प्रकृतोपयोगी' लिखा है। उसका आश्चय यहाँ दिया जाता है-पैतालीस लाख चौड़े गोलाकार मनुष्य क्षेत्रकी सक्ष्म परिधि एक करोड बयालीस लाख तीस हजार दो सौ उनचास योजन, एक कोस. एक हजार सात सी छियासठ दण्ड और पाँच अंगल होती है। इसका क्षेत्रफल मोलह लाल नो मी तीन करोड़ लह लाख चौवन हजार लह मी एक योजन. ३० एक योजनके जन्तीस भागोंमें-से सोलह भाग प्रमाण होता है। इस क्षेत्रफलके अंगल नौ हजार चार सौ बवालीस कोटि कोटि कोटि. इक्याबन लाख चार हजार नौ सौ अडसट कोटि कोटि, उन्नीस लाख बयालीस हजार चार सौ कोटि प्रमाण होते हैं। ऐसा होनेपर मनुष्य क्षेत्रके प्रतरांगलोंसे पर्याम मनुष्योंकी संख्या संख्यात गुणी होती है। अतः उनकी अवगाहन जिक्त केवल आगमगम्य है। हमें इसपर कोई आक्षेप नहीं करना है। यह केवल ३५ आज्ञाश्रद्धानका विषय है यह बतलानेके लिए आचार्योंने लिखा है। इसी प्रकार अन्य-अन्य भी विषय आजाश्रदानमें आते हैं ॥१५८॥

# पञ्जतमणुस्साणं तिचउत्थो माणुसीण परिमाणं । सामण्णा पुण्णुणा मणुव अपञ्जत्तमा होति ।।१५९॥

पर्ध्याप्तमनुष्याणां त्रिचतुत्यों भागो मानुषीणां परिमाणं । सामान्याः पूर्णोना मनुष्यका

अपर्व्याप्तका भवंति ।

् पर्याप्रमृत्युक्पस्य राजित्रिचतुर्भाग मानुविधरप् द्रध्यस्त्रीयर परिमाणमक्तुं ४२=४२=४२ ३ सामान्यमनुष्यराजियोजु पर्याप्रमृत्यराज्ञियं कळवोडे मनृष्यापर्याप्तर

४ प्रमाणमक्कुं - = - १ इत्लि प्राग्मानुवोत्तरात्मनुष्या एवितरङ्ग्दे द्वीपमे मनुष्यलोकमणुवरिदमा

र । र मनुष्यक्षेत्रवक्षेत्रमक्रमं तंदु तम्मनुष्यक्षेत्रस्यरप्य मनुष्यपर्ध्याप्तक व्यक्तिगळिरविंगे तत्क्षेत्रावगाहन-ज्ञाक्तमं तोरत्पडुगुमवे ते बोडे :—

इगिचउदुगतियसुष्णं दुग चउणवजोयगाणि इगिकोसं । णरमहिपरिहो इगि सग छच्छं दंडाणि पण य अंग्रळयं ।।

एँदितु नात्वतिषद्ध लक्षयोजनब्यासमप्य मनुष्यक्षेत्रपरिष्यि प्रमाणमं 'विवक्षंभेवग्य दह-गुणकरिण बट्टस्स परिरहो होदि' एंदी सूत्रविंदं तंद परिचित्रमाण योजनंगळ् १४२३०२४९ । क्रो १ वंद्रगळु १७६६ अंगुलंगळु ५ । ई परिषियं व्यासचतुत्याँगरिंदं ४५ ल । इदर लब्बं । ११२५०००

१५ गुणिसिरडे क्षेत्रफलमक्कुं। प्रमाणयोजनंगळु १६००९०३०६५४६०१ भागि १९ ई क्षेत्रफलमं २५६

पर्याप्तमनुष्यराशेः त्रिचतुर्भागो मानुपीणा इत्यम्त्रीणा परिमाणं भवति ४२ = ४२ = ४२ = ३

सामान्यमनुष्यराणी पर्यासममनुष्यराधावपनीते अपर्याप्तमनुष्यसमाणं भवति । १ २-३ अत्र च 'प्राइमानु-योत्तराम्बनुष्या, इति पञ्च बत्यारिशस्त्रश्चाविष्काभमनुष्यत्रोकस्य विवस्त्रंभवम्यदृशुणेत्यादिना आनीतपरिषि एककोटिद्याच्यारिशस्त्रश्चात्रयस्त्रहर्माद्याकेन्यद्वशाय्वीवनेककोशस्यद्वशत्वत्रपृष्टिश्यस्य अनुष्यात्र भागः यो २० १, ४२, ३०, २४९, को १ द १७६६, अं ५। अयं च व्यापासनुष्यात्रेष्ठ- १७ एतावता ११२५००० गुणितः वोश्यस्त्रवस्त्रवस्त्रविकोटियद्क्यसनुष्यासस्त्रस्यद्वात्रक्ष्योजनसम् एक्योजनस्त्रान्यात्रम्

पर्याप्त मनुष्योंकी राशिके तीन चतुर्ध भाग प्रमाण मानुषी अर्थात् द्रव्यक्तियोंका परिमाण होता है। सामान्य मनुष्योंकी राशिमेंसे पर्याप्त मनुष्योंकी राशिको घटानेपर अपर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण होता है। भानुष्योंका प्रमाण होता है। अनुष्याप्त मनुष्योंका निवास हैं इस सुरुक्ष्यत्रके अनुमार पेताओस आज विकल्पनां में स्वत्रक्रयत्रके अनुमार पेताओस आज विकल्पनां होता होता हो से इत्यादि सुत्रके अनुमार पेताओस प्रमाण परिधि एक कोटि वयाओस आज तीस हजार हो सो बन्तास योजन, एक कोस, सतरह सौ छिवासठ रण्ड और पाँच अंगुल मात्र होती है। १९२२,००० से गुणा करतेपर सोख्ड लाख तो सौ तीन कोही, छह लाख चौवन हजार छह सौ एक योजन मात्र, एक योजनके हो सौ छप्पन मार्गोमेंन्से उन्नीस भागा १६००९२३६६५५ सौ एक योजन मात्र, एक योजनके हो सौ छप्पन मार्गोमेंन्से उन्नीस भागा १६००९२३६६५५

प्रमानांगुर्लगर्ल माङकु क्षेत्रफर्ल बर्गात्मकमपुर्वारिं "बग्गरासिस्स । गुणवारभागहारा बग्गाणि हुर्विति जियमेण ।" एंदी सुत्रविद्यंत्रमुख्युळं माङले । १६०० ९० ३०६५४६०१ भागीवव १५८००० जियमिण स्वत्रप्राधिय केव्यराधियं दुटें बोर्डे— २५६ ७६८०००

> दीर्क्भभारमधिनेव धौत जाड्याद्विभारवे । र्न्नवांबरयुता संख्या नृष्ठोके प्रतरांगुर्छैः ॥

प्यमावरयुता सल्या मृकाक अंतरागुल ९४४२५१०४९६८१९४२४०००००००० ।

इतु प्रतरांगुलंगळु प्रमाणंगुलंगळेवप्पविवतिनन्त्सोवांगुळंगळप व्यवहारांगुलंगळ माडस्वेळ्कु-मेके बोडे आरीरावगाहृतंगळु व्यवहारांगुलमपुर्वारवर्मे बितु व्यवहारांगुलंगळ माडवे प्रमाणांगुलं-गळने माडिबुक्कें कारणेसेने वोडात्मांगुलापेकीयवं बतुप्लंकालप्रयमवोळमुत्सप्णंगत्तीयकाला-१० वसानदोळ विदेहावि क्षेत्रवोळ मय्नविवित्नडेयरपेकीयिते प्रमाणांगुलमेयक्कूमें बृद् कारणमागि।

छ्ट्टकबीए उर्बोर्स सत्तीमए हेट्टबी य णरपुण्णा । तियवाराबी उर्बोर्स हेट्टा चडवारकोडीए ॥ [ एरिंद्रु पर्याप्रमनुष्यरुमुन्नेत्रफलांगुलंगळ नोडलु संब्यातगुणमप्पर । अनंतर देवगतिजीवसंख्ययं गायाचनुष्टर्यांदं पेळ्दपं ।

तिष्णिसय जोयणाणं वेसदछप्पण अंगुलाणं च । कदिहिदपदरं वेंतरजोइसियाणं च परिमाणं ।।१६०।।

त्रिशतयोजनानां द्विजतषट्पंचाशदंगुलानां च यथाक्रमं क्रुतिहतप्रतरं व्यंतरज्योतिष्काणां च परिमाणं।

जनागुनवर्गेण ७६८००० ७६८००० गुणितं नवसहस्रचतुःशतद्वाचत्वारिशत्विचारकोठिकपञ्चाणत्वस्रचतुः २० सहस्र्यचताशृप्यविद्वारकोठेकपञ्चाणत्वस्रचतुः २० सहस्र्यचताशृप्यविद्वारकोठेकपञ्चाणत्वस्रचतुः विद्वारक्षित्रस्य स्थानि १४४२, १९४६४६०००००००० एतानि च प्रमाणाङ्गक्षानि नोत्तेषाङ्गक्षानि कर्त्वमानि । वृत्तेम्यः पर्यासमृत्याणां सत्त्यात्वमृत्याक्षां तत्त्रमाणत्वत् । एतेम्यः पर्यासमृत्याणां सत्यातगुण्येवर्षे आकासस्यावगाह्यानिर्वविद्यात्वश्चारि कर्त्वम्या ॥१५६॥ अप देवगतिजीवसंख्यां गायाचतुष्टयेनाह—

६०१,५६, क्षेत्रफळ होता है। इसके अंगुळ बनानेके लिए वर्गात्मक होनेसे एक योजन अंगुळके बगेंसे ७६८०००×७६८००० गुणा कर्तापर नी हजार चार सी बयालीस कोटि कोटि कोटि, इक्यावन लाख बार हजार नी सी अइसठ कोटि कोटि, छन्तीसलाख तैतालीस हजार चार सी कोटि ९४४२,५५०५९६६,९४४३५००००००००० प्रतरांत्रकान होते हैं। ये प्रमाणांगुळ हैं। इनके उत्सेघांगुळ नहीं करना चाहिए। चतुर्य कालके आदिमें और उत्सर्पणीके तृतीयकालके अन्तमें तथा विदेह लादि क्षेत्रमें आत्मांगुळ भी प्रमाणांगुळहर होता है। इनसे पर्योग्न मतुष्यां- को संख्या संख्यातगुणी होनेपर भी आकान्नकी अवगाहन न्निक्ती विचित्रतासे सन्देह नहीं करना ॥१५९॥

आगे देवगतिके जीवोंकी संख्या चार गाथाओंसे कहते हैं-

80

मृत्र योजनंगळ कृतियिबंगुनिन्त्ररण्यतारंगुलंगळं कृतियिबंगु भागितत्तर ज्यासंदर्भ स्थातरण्यात्रर्भ व्यासंदर्भ व्

घण अंगुलवढमपदं तदियपदं सेढिसंगुणं कमसो । भवणे सोहम्मदगे देवाणं होदि परिमाणं ॥१६१॥

धनांगुलप्रथमपदं तृतीयपदं श्रेणिसंगुणं क्रमजः । भवने सौधर्म्मद्विके देवानां भवति परिमाणं।

श्रे णिय गुणियिसिंद घनांगुरुप्रयमवर्षांमूरुमुं तृतीयवर्गांमूरुमुं यथाकर्मादंदं भवंगळोळं सौधर्माद्वयदोळं देवक्कंळ प्रमाणसक्कं । संदृष्टि भावनरु—१ सौधर्माद्वयदोळ—३।

> तचो एगारणवसगपणचउणियम्ह भाजिदा सेढी । पन्हासंखेज्जदिमा पचेयं आणदादिस्सा ॥१६२॥

तत एकादशनवमसप्तमपंचमचतुर्यनिजमूलभाजिता श्रेणी । पल्यासंख्येयभागाः प्रत्येक-मानतादिसुराः ।

विशतयोजनाना कृत्या गद्भञ्जाशतुत्तर्राह्मतान कृत्या च भावितौ जनस्त्रतरी यथासंस्थ १९ व्यन्तरप्रमाणं ज्योतिकप्रमाणं च भविति। संदृष्टि व्यन्तरा. ४।६५ =। ८१। १० ज्योतिकप्रा

श्रेणीगुणितधनाञ्चलप्रयमवर्गमूल श्रेणिगुणितधनाञ्चलतृतीयवर्गमूलं च यणाक्रमं भवनेषु सौधर्मद्वये च देवाना प्रमाणं भवति । संदृष्टि---भावनाः -१। सौधर्मद्वयवाः -३॥१९१॥

तीन सौ योजनके वर्गका भाग जगहप्रतरका देनेसे जो परिमाण हो उतना ज्यन्तरॉका २॰ प्रमाण है। और दो सौ छण्पन अंगुलके वर्गका भाग जगतप्रतरमें देनेसे जो परिमाण आवे बतना ज्योतिष्कदेवोंका प्रमाण होता हैं।

विज्ञेपार्थ—तीन सौ योजन लम्बा, तीन सौ योजन चौड़ा और एक प्रदेश ऊँचा क्षेत्रमें जितने आकाशके प्रदेश हो उनका भाग जगतप्रतरमें देनेसे व्यन्तर देवोंका प्रमाण आता है। सो उक्त क्षेत्रके प्रतरागुल पैंतठ हजार पाँच मौ छनोससे गुणित इक्यासी हजार कोटि प्रमाण २५ होते हैं। यही जगल्यतरका भागहार है। तथा ज्योतिषक देवोंकी संख्या लानेके लिए दो सौ छप्पन अंगुल प्रमाण क्षेत्रके प्रतरांगुल पैंसठ हजार पाँच सौ छत्तीस होते हैं वही जगल्यतरका भागहार है।।१६०।

घनांगुलके प्रथम वर्गमूलसे जगतश्रेणीको गुणा करनेपर जो परिमाण हो उतना भवन-वासी देवोंका परिमाण है। तथा घनांगुलके तृतीय वर्गमूलसे जगतश्रेणीको गुणा करनेपर जो ३० परिमाण हो उतना सौधम और ईशान स्वर्गके देवोंका परिमाण है।।१६१।।

१. भवतः व ।

981919141XIalalalalalalalal

तिगुणा सत्तगुणा वा सन्बद्धा माणुसीपमाणादो । सामण्णदेवगसी जोडसियादो विसेसहिया ॥१६३॥

त्रिगुणाः सप्तगुणा वा सर्व्वात्वा मानुषीप्रमाणतः । सामान्यदेवराशिज्योंतिषिकात् विशेषाधिकः ।

सन्वित्वितिद्वजरप्यहाँमद्रह मनुष्यरस्त्रीयर संख्येयं नोडलु त्रिगुणमप्पर । अथवा आचार्यात-राभिप्रायदिवं समगुणहमप्पर ४२ = ४२ = ४२ = ३ । ३ । ७ भावनव्यन्तरकत्यज्ञदेवककेळु कृडिद साविकव्यंतररात्रियं ज्योतिवकरात्रियोळु संख्यातैकमागमं = १० कृडिदोडे ४६५ = ८१ १०

्रा सर्व्वतामान्यदेवराशियक्कुं ॥ संदृष्टि =७ । ४। ६५=७

ततः उपरि मनन्तुमारमाहेन्द्रयालोदारम्य शतारसहलारमुगलावसानपञ्चकत्यपुगलेषु देवाः यपाक्रम १५ निर्णकादशम्लेन तवममूलेन सममनूलेन पञ्चममूलेन चतुर्षमूलेन मानित्रवरम्द्रोशिप्रमिता भवन्ति । ११। ९ । ७। ५ । ४ पुन ततः उपरि शानतादिकत्ययुगलद्दां अधन्तनमध्यमोपरिमर्पवेदकत्रये अनुदिशविमानेषु चतुर-नुत्तरविमानेषु च देवाः प्रत्येकं पत्यासंस्थेयमागप्रमिता भवन्ति । ॥१६२॥

सर्वार्थसिद्धित्राहमिन्द्राः मनुष्यस्त्रीसंस्यातः त्रिगुणा भवन्ति । अषवा आचार्यान्तराभित्रायेण ससगुणा भवन्ति ४२ =४२ =४२ = हु । ३ । ७ । ज्योतिष्कराणिमध्ये भावनकत्पवासिदेवसाधिकव्यन्तरराशौ २०

इससे ऊपर सनत्कुमार माहेन्द्र बुगलसे लेकर शतार सहस्वारयुगल पर्यन्त पांच कल्य युगलोंसे कससे ,जगतक्रणीके ग्यारहवं वर्गमूलसे, नवें वर्गमूलसे, सातवं वर्गमूलसे, पांचवं वर्गमूलसे, और चतुर्ववर्गमूलसे जगतक्रणीमें भाग देनपर जो ल्क्स आवे उतना परिमाण होता है। उससे उपर लानत आदि दो कल्ययुगलोंमें, अथोजेवेयक, मध्यममेवेयक और उपरिसा मैवेयकांमें, अनुदिश विमानोंमें और चार अनुचरविमानोंमें से प्रत्येकमें देव पल्यके २५ असंख्यातवें भाग है। १६२।

अय आचार्यके अहसिन्द्रीका प्रमाण सनुष्यक्रियोंकी संख्यासे निगुणा है। अथवा आचार्यके अभिप्रायसे सात गुणा है। ज्योतिषक देवोंकी राशिमें भवनवासी और कल्पवासी देवोंसे साथिक व्यन्तर देवोंकी राशिको, जो कि ज्योतिपीदेवोंके संख्यातर्वे भाग हैं, जोड़नेपर सामान्य देशराशिका प्रमाण होता है।

बंतु भगववहँतरासेदवरचाध्वरणार्शवद्वद्ववंवनार्गवितपुष्पपुंजापमानधोमद्राणराजगुरु मंडलाचार्यवर्धः सहावाववादीरदरायवादिष्तामहत्तकलिद्वरचनवक्ववाचिमानसप्पूर्गितहास्त-चकवित्तः श्रीपादयंकतरओर्राजतल्लाटरपुं श्रीमत्केद्रावणविरचितमप् गोम्मटतार कर्णाट-वृत्तिजीवतस्वस्वीपिकदोद्धः श्रीकार्वविद्यातिस्थरणंगदोत्त्र चन्नगितमार्गणापिकारं प्रकपितमान्त्र।

भ संस्थेयभागमात्रे ४। ६५ = । ८१ । १० युक्ते सित सर्वसामान्यदेवराशिर्भवति । ४ । ६५ = १ ।।१६३॥

बिज़ेषार्थ — ज्योतिष्क देवोंकी राज़िसे बिज़ेष अधिक सामान्य देवराज़ि है। उस बिज़ेष अधिकका प्रमाण इस प्रकार है—ज्योतिष्क देवराज़िके संख्यातवें भाग ज्यन्तरदेवोंकी राज़ि, असंख्यात श्रेणीमान्न भवनवासी देवोंकी राज़ि, और असंख्यात श्रेणी मान्न वैमानिक देवोंकी राज़ि, इन्हें ब्योतिष्क देवोंकी राज़िसें जोड़नेसे सामान्य देवराज़िका प्रमाण रै॰ होता है। १६३॥

इस प्रकार आचार्य नेन्निचन्द्र विरचित गोम्मटतार अपर नाम पंचसंग्रहको भगवान् अर्हन्त देव परमेश्वरके सुन्दर चरणकमणीको बन्दनासे ग्राह्म पुण्यके पुंतन्तकर राज्यन भगवजावार्य भहाबादों भी अनयमन्दी सिद्धान्त चक्रवर्गिक चरणकमणीको पूजिस श्रामित कलादवार्य श्री केष्मवर्णीके हारा रचित्र गोम्मटतार कर्णाटबृति जोवनच्य प्रदीपिकार्को अनुसारिणी संस्कृतदीका तथा उसको अनुसारिणो पं.टोडरमलरचित सम्ययक्षानविद्यका नामक माचारीकाको अनुसारिणो हिन्दी माचा टोकार्स जोवकाण्डको बीत प्रकरणाओं में गाति प्रकरणण नामक छन्न महा कपिकार सम्पर्ण हुआ ॥॥॥

### इन्द्रियमार्गणाप्ररूपणाधिकारः ॥७॥

अनंतर्रामिद्वियमार्ग्णेयं प्रारंभिसुत्तीमिद्वियज्ञव्वकः निरुत्तिपूर्व्यकमर्त्यमं पेळ्वपं । अहमिंदा जह देवा अविसेसं अहमहंति मण्णेता ।

ईसंति एक्कमेक्कं इंदा इव इंदिए जाण ॥१६४॥

अहाँमद्रा यथा देवा अविशेषमहमहमिति मन्यमानाः। ईशत एकमेकं इंद्रा इवेंद्रियाणि ५ जानीहि।

यें तिगळ् प्रवेयकादिभवरप्पऽहाँमद्भवेवक्कं वृ बहुमहूमेंबितु स्वामिभृत्यविशेवशून्यमं बगेपुत्त-मेकैकमोरोब्बंर मालादिगळिनपरतंत्रकः। ईशते प्रभवंति स्वामिभावमं पोद्दुवरहंगे स्पर्शनावीदियंगळु स्पर्शनादिस्वस्वविष्यंगळोळ् जातमं पुद्दिपुषेदयोळ् । ईशते परमुखाऽप्रेसतीयदं प्रभविसुववद् कारणदिवसहाँमद्रतेते इंद्रियंगळेंचित् ।

> श्रीमन्तं त्रिजगत्युज्य लोकालोकप्रकाशकम् । सप्तमं तीर्थकर्तारं श्रीमुपादवं नमाम्यहम् ॥७॥

अपेन्द्रियमार्गणा प्रारममाणः इन्द्रियशब्दस्य निर्शतकूर्वकमणं कथयति— यथा विवेक्षकादिशीता अहमिन्द्रदेशा अहमहानितः स्वामिमृत्यादिविधेषशुन्यं मन्यमाना एकैके भूत्वा आज्ञादिमिर परतन्त्री. तन्तः ईशते-प्रभवन्ति-स्वामभावं व्ययन्ति तद्या स्यर्थनाशीन्द्रियाच्यपि स्यर्शीदिक्यस्य १५ विययेण ज्ञानस्यादित्व ईशते-परनोक्तवा प्रभवन्ति ततः कारणाल अहमिन्द्रा इब इन्द्रियाणीति मादश्यार्थने-

लोकालोकके प्रकाशक जगत्पूच्य सप्तम तीर्थंकर भगवान् सुपार्श्वनाथ स्वामीको नमस्कार करता हुँ।

आगे इन्द्रिय मार्गणाको प्रारम्भ करते हुए इन्द्रिय शब्दका निरुक्तिपूर्वक अर्थ कहते हैं—

२.

जैसे मैंचेयक आदिमें उत्पन्त हुए अहमिन्द्रदेव स्वामी-सेवक आदिके भेरसे रहित में ही हूँ इस प्रकार मानते हुए एक-एक होकर आझा आदिके पराधीनतासे रहित होते हुए अपनेको स्वामी मानते हैं। उसी प्रकार स्पर्शन आदि इन्द्रियों भी अपने-अपने स्पर्श आदि अपनेको स्वामी मानते हैं। उसी प्रकार स्पर्शन आदि इन्द्रियों में। अपने-अपने स्पर्श होती हैं। इस अहाएसो अहमिन्द्रोंके समान इन्द्रियों हैं। इस प्रकार सावृत्यका आश्रय लेकर इन्द्रिय २५ ज़ब्दका निकक्तिसे सिद्ध अर्थ है शिष्य तुलान।।

विशेषार्ध - जैसे अहमिन्द्र देव अपने-अपने ज्यापारमें स्वतन्त्र होते हैं उसी तरह इन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषयको प्रहण करनेमें स्वतन्त्र हैं। कोई इन्द्रिय अपने विषयको

१. दिजाअ-व। २. त्राइ-व।

साद्द्रश्यात्र्यांश्रयनिक्तिसिद्धराँप्पद्रियशब्दार्त्यमं नीनरिये बितु शिष्यसंबोधनं प्रतिपत्तव्य-मक्कुं।

अनंतर्रामद्वियभेदस्वरूपनिरूपणात्र्यं पेळ्दपं।

मदियावरणखओवसम्रुत्थविसुद्धी हु तज्जवोहो वा ।

भाविदियं तु दव्वं देहुदयजदेहिचण्हं तु ॥१६५॥

मत्यावरणक्षयोपदामोत्पविद्युद्धिः सञ्जू तन्त्रवोषो वा । भावद्वियं तु द्रश्यं बेहोबयजबेहिन्दित्तं तु । मतितानावरणक्षयोपदामोत्पविद्युद्धियतु तान् वोवक्कत्वंप्रहणक्रतिकव्यवपायः रुव्यि-यं बुत्ककुं । ई लिक्कय् मतितानावरणक्षयोपदामजीनतबोधमुमत्वंप्रहणव्यापाररूपमप्प्रयोगमुनि-तेरङ्कभाविद्यं रांद्र पेक्कस्प्ट्रद्व ।

भावमं बुदु चित्परिवामं तदात्मकमप्पेडियं भावेडियमस्कुमेके देशि इंडस्यात्मनो लिर्गामिडिय-मं वितु थुप्पतितवर्शादरं कथ्युपयोगलक्षणचित्परिवामस्कर्धे भावेडियवत्समस्वंगतर्गायरं । मस् मातिनामकम्माद्यसङ्कारिदेशनामकम्मादयजनितमप्य निवृंत्पुक्तरणस्य हृदिख्नुक्तेकेडियादि-शरीरक्के प्रतिनियतसंस्थानाभिक्यंकक्रमप्य पुराणकृत्यात्मकमप्पेडियं इत्ये द्वियमं वितु इंडियं इव्य-भावात्मकतीयदं डिप्रकारमाणि भेदिसस्यस्टुविस्ति छक्ष्युपयोगी आवेडियमं वितु छक्ष्यि बुदर्य-

१५ श्रयांनर्कार्क्तास्ट्रांमन्त्र्यशब्दायं बानीहि इति शिष्यसम्बोधनं प्रतिपत्तव्यं ॥१६४॥ अथेन्द्रियमेदस्यरूपं निरूपयति—

प्रतिज्ञानावरणक्ष्योपमानेत्वा विश्वविज्ञांबस्यार्थयहण्यांकळ्यानळ्यां क्षांचानावरणक्ष्योपमान् वात्तवायेरपायंबहण्यायारस्योपयांग हाँत इव मार्थान्यम् । माव -चित्रारिणाम , तदारमकामान्यम् मार्थान्य, इन्हस्य-आत्मानां किङ्ग इन्हिन्य इति व्यूत्तर्यापि कळ्युपयोगळ्याणस्य भावेन्द्रियत्वसम्यतात् । वृ वा वात्तिमानकारियत्यह्नाहारे देहनामकार्यस्यविति निवृत्युक्तपण्यः , देहिचङ्ग एक्टियादियारीस्य प्रतिभावत्यस्थानामित्ययञ्जकस्पपुर्गण्यस्थानस्वार्यान्त्रयं इव्योन्द्रसम् । एक्टियिस्य इव्यामानास्यत्या द्विषा

महण करनेमें दूसरी इन्ट्रियकी अपेक्षा नहीं करती। अतः इन्ट्रके समान स्वतन्त्र होनेसे इन्ट्रिय कहते हैं ॥१६४॥

आगे इन्द्रियके भेद और उनका स्वरूप कहते हैं-

प्रतिज्ञानावरणके अयोधसमसे करान्त हुई विसुद्धि जो जीवके अर्थको प्रहण करनेकी शिक्ष कर है। वह लिख है। वह लिख महिज्ञानावरणके अयोधसमसे करान्त हुआ बोधकर है। वह लिख महिज्ञानावरणके अयोधसमसे करान्त हुआ बोधकर है। अर्थे अपने विषय हो। यह जोने लिख और अथोध मानेक्ट्रय है। आरामके परिणामको भाग करते हैं। यह स्वाप्त मानेक्ट्रय है। इन्द्र अर्थोग आप्रामा के लिख के हिन्द्रय करते हैं। इन्द्र अर्थांग आप्रामा के लिख को हिन्द्रय करते हैं। इस न्यूप्तिकों मो लिख और अर्थांग आप्रामा के किया है। समर्थन होता है। तथा जातिनाम-कमके उदयके साथ सरीरनाम-कमके उदयके साथ सरीरनाम-कमके उदयके स्वाप्त का निर्मा क्षेत्रय अपने स्वाप्त का निर्मा है। समर्थन होता है। उपने स्वाप्त का निर्मा है। उपने स्वाप्त का निर्मा है। उपने से स्वाप्त का करते करा पुद्माल इस्त होती है। जमके है। अर्थेको लिख और उपविधा मानेन्द्रय हो। अर्थेको लिख है। अर्थेको लिख जीर उपयोग मानेन्द्रय है। अर्थेको लिख जीर उपयोग मानेन्द्रय है। अर्थेको महण करनेको शक्त किया हो। अर्थेको

३५ १. म प्राप्तेति चेँ। २. −व्यार्थत्व जा~व। ३. लब्बिः साच म−मृ०। ४. बोषः स्वा–मृ०।

प्रहुचअक्तियक्कुमत्यंप्रहुक्यापारमुप्योगमक्कं । प्रत्यक्षनिरतार्मीद्वियाणि । क्षक्षाणेद्वियाणि अलमकं प्रति क्लंत इति प्रत्यक्षं । विवयोक्शको बोषो वा तत्र निरतानि व्यापुतार्नीद्वियाणि । विशेषा- भावार्त्तयां संकरच्यतिकरूपेण व्यापुतिः प्रानितीति केलम् प्रत्यक्षे नियमित रतानिति प्रतिवादनात् संकरच्यतिकरदोषनिवारणाय । स्वीवयपीरतार्नीद्वियाणित वा बक्तव्य निवादिक्षयां स्विवय-स्तावस्यायां निर्णयानिकर्ति निवादिक्षयां निवादिक्षयां निवादिक्षयां । संश्राविषय-प्रतावस्थायां निर्णयानिकरतेरभावात्त्रमाराम्नोजीनद्वियत्वं स्याविति केन कृष्टिकराद्वभयत्र प्रवृत्यविरोधः ।

अथवा स्ववृत्तिनिरतानीद्वियाणि । संशयविषय्व्ययनिर्णयादौ वर्तनं वृत्तिस्तस्यां स्ववृत्ती रतानीद्वियाणि । निर्क्यापारावस्थायार्भानिद्वियव्यवदेशः स्यादिति चेन्न दत्तोत्तरत्वात ।

भिवते । तत्र ज्ञच्युपयोगी मार्बेन्द्रियमिति, अर्थवहुणवाक्तिकीस्यः अर्थवहुणव्यापार उपयोग । 'प्रत्यक्षांतरता-त्रीनिद्याणि' अक्षाणि इन्द्रियाणि, अक्षमक्षं प्रति बर्तत इति प्रत्यक्षं विषय , अववोधो वा । तत्र निरतानि १० व्यापुतात्तीनिद्याणी । विश्वेवमाश्वालेपा संकर्यातिकरव्यतिकरक्षणे व्यापुतिः प्राप्तोति व । वेतन्त्यम् । स्वेषा रतानेति प्रतिपातत् । संकर्ययतिकरविवारणाय स्वविध्यतिकरतानिन्द्याणीत व । वेतन्त्यम् । स्वेषा विषय स्वविध्य तत्र निरवयेन निर्णयेन रतानीनिद्याणि स्वविध्यवित्तानीन्द्रियाणि । संग्रविध्यवीसाव-स्थाया निर्णयात्मकरतेरभावात् तत्र आस्मोर्जिनिन्द्याले स्थात् ? इति चेन्न स्विब्बलादुमयत्र प्रवृत्यादारीय । अथवा 'स्ववृत्तिनरतानीन्द्रियाणि' संग्रविषयंविष्यविनर्णयादौ वर्तने-यृत्ति तस्या स्ववृत्तौ निरतानीन्द्रियाणि । १५

प्रहण करनेका व्यापार उपयोग है। इन्द्रिय शब्दकी आगममें विविध निरुक्ति मिलती हूं उन्हें कहते हैं—

'प्रयक्षनिरतानि इन्द्रियाणि'—अझ अर्थात् इन्द्रिय। अझ अझ प्रति जो प्रवृत्त हो वह प्रत्यक्ष है। इस व्युत्तिके अनुसार प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ विषय और इन्द्रियजन्य ज्ञान दोनों होता है। इसमें जो निरत अर्थात व्यापारयक्त है वह इन्द्रिय है।

शंका—इस व्युत्पत्तिक अनुसार तो कोई भेद न होनेसे संकर और व्यतिकर रूपमें भी इन्दियोंकी प्रवृत्ति प्राप्त होती है जयांन एक ही विषयमें सब इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति हो सकेगी। यह संकर है। या जिस विषयको रसना जान सकती है जसे प्राण जान सकेगी और प्राणके विषयमें रसनाकी प्रवृत्ति हो सकेगी। यह व्यतिकर है।

समाधान—नहीं, क्योंकि नियमित प्रत्यक्षमें जो रत है वह निरत है ऐसा निरत राष्ट्र- २५ का अर्थ कहा है। अथवा संकर ब्यतिकर दोषको निवारण करनेके लिए 'स्वविषयनिरतानी-निर्देशाणि ऐसा कहना चाहिए। स्वविषय अर्थात् अपने-अपने विषयमें निरुचय रूपसे या निर्णयासक रूपसे रत इन्दियाँ स्वविषयनिरत इन्द्रियाँ हैं।

ग्नंका —संशय और विपर्ययकी अवस्थामें निर्णयात्मक रितका अभाव होनेसे आत्मा-को अनिन्दियपना प्राप्त होगा।

समाधान—नहीं प्राप्त होता; क्योंकि रूढ़िके बळसे दोनोंमें प्रवृत्ति होनेमें विरोध नहीं है अथवा 'स्ववृत्तिनिरतानीन्द्रियाणि' ऐसा कहना चाहिए। संग्नय, विपर्यय निर्णय आदिमें प्रवृत्ति करना वृत्ति है। इस अपनी वृत्तिमें निरत इन्द्रियों हैं।

शंका—यदि इन्डिय अपने विषयमें प्रवृत्त न होकर निव्योपार रहे तो वह उस अवस्थामें अनिन्तिय कहळायेगी ?

अथवा स्वार्थं निरतानीवियाणि । अय्येते परिच्छित्तत हृत्यरथंः । स्वस्मिन्नस्ये व निरतानी-व्रियाणि निरवहात्वान्तात्र वक्तव्यमस्ति । अथवा इंदनावायिपस्यादिव्रियाणि स्पर्शरसगंबरूपशब्द-ज्ञातावरणकर्मस्या स्वयोणस्याः वस्त्रीवरकारणानीवियाणीत्यरः ।

यवींद्रस्यात्मनो लिंगै यदि वेंद्रेण कम्मंणा ।
सृष्टं जुष्टं तया वृष्टं वत्तं चेति तिविद्रियं ॥ [ ]
सलविद्धमणिव्यक्तिय्यंथानेकप्रकारतः ।
कार्मोबद्धारमविद्याप्तिय्यंथानेकप्रकारतः ॥

मत्तमा इंद्रियंगक्रोक्कृ तत्तवावरणक्षयोपक्षमधिक्रिष्टात्मप्रदेशसंस्थानमन्यंतरिवृत्तियक्कुं। तदवष्टव्यक्षरिरप्रदेशसंस्थानं बाह्यनिर्वृत्तियक्कुं। इंद्रियपय्योप्त्यायातनोकन्मंवर्गणास्क्रेषक्यं १० स्पर्धीखर्थानास्कृत्वारि यत्तदन्यंतरपुषकरणं तदाश्रयमस्य त्यगादिकं बाह्यमुपकरणमें वितु ज्ञातस्थ्यक्कं।

निक्यांचारात्रस्यायामनिन्द्रयव्यपदेशः स्यादिति चेन्न, दत्तोत्तरसात् । अषया 'स्वार्थीनरतानीन्द्रयाणि' अर्वते-परिचिक्रवते हृत्ययेः स्वस्मिन्त्ये च निरतानीन्द्रियाणि निरवचत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति । अथवा इन्दनादाधिपत्यात् इन्द्रियाणि स्पर्यारमम्बक्यसञ्ज्जानावरणकर्मणाः क्षयोपसमाः द्रव्येन्द्रयकारणानीन्द्रयाणीत्यर्थे । उत्तरं च—

यदिन्द्रस्थात्मनी लिङ्गं यदि वा इन्द्रेण कर्मणा ।
सुष्टं जुष्टं तथा दुष्टं दसं चेति तदिन्द्रियम् ॥—[

मलविद्वमणिव्यक्तिर्यद्यानेकप्रकारतः ।

कर्मविद्वात्मविक्तिमत्त्रथानेकप्रकारतः ॥—[

पुनस्तीष्वान्त्रियेषु तत्तदावरणस्योपश्चमविशिष्टात्मकप्रदेशसंस्थानमम्यन्तरिनर्वृत्तिः । तदबष्टस्थारीर-२० प्रदेशसंस्थानं बाह्यनिर्वृत्तिः । इन्द्रियपर्यान्यात्रोकमेवगंशास्कृत्यकप् स्पर्शोद्ययंज्ञानसहकारि यत्तदम्यन्तर-मुपकरणम् । तदाश्रयमृततस्यादिकं बाह्यमुषकरणमिति शातव्यम् ॥१६५॥

समाधान—नहीं, इसका उत्तर दे जुके हैं कि रुद्धिके बल्से वह इन्द्रिय ही है। अथवा 'स्वार्धीनरतानीन्द्रियाणि' 'अर्थते' अर्थान जो जाना जाये वह अर्थ है। अपने अर्थमें जो तिरत हैं वे इन्द्रियों हैं। निर्देष होनेसे इसमें किसी तर्कके किए स्थान नहीं है। अथवा २५ 'इन्ट्रनान्' अर्थान स्वामित्वके कारण इन्द्रियों हैं। स्था, रास, रास, रूप और शब्द सम्बन्धों झानावरण कर्मोंके जो क्षयोप्तम द्रव्येन्द्रियके कारण हैं वे इन्द्रियों हैं यह इसका अभिप्राय है। जो इन्द्र अर्थान अस्प्राय है। जो इन्द्र अर्थान अर्थान कर्मके द्वारा रची गयी है, सेवित है, दृष्ट अथवा इन है वह इन्द्रिय है। जेसे मळसे छिरटी हुई मणिकी अर्थक क्रमारसे होती है अर्थान दे इन्द्रियों कर्मोंसे छिप्त आरमाकी कर्मक भी अनेक प्रकारसे होती है अर्थान ये इन्द्रियों कर्मीवद्ध आरमाकी ही विविध प्रकारसे होती हैं अर्थान ये इन्द्रियों कर्मीवद्ध आरमाकी ही विविध प्रकारसे होती हैं।

द्रव्येन्द्रियके दो भेद हैं - निर्दृत्ति और उपकरण । ये दोनों भी बाह्य और अध्यन्तरके भेदसे दो प्रकारके हैं। अपने-अपने आवरणके क्षयोपत्रमसे विशिष्ट आत्मप्रदेशोंका इन्द्रियके आकार रचना होना अध्यन्तरिकृति हैं। और उन आत्मप्रदेशोंसे सम्बद्ध स्थानमें शरीरके प्रदेशोंकी तदनुकर पना बाह्यनिकृति हैं। इन्द्रिय पर्वामिके द्वारा आये नोकर्मबर्गणाह्मर करूप जो स्पर्श आदि अयेके बाह्य प्रकरण हैं। और उसके आव्ययत दचना वगैरह बाह्य प्रकरण हैं। और उसके आव्ययत दचना वगैरह बाह्य प्रकरण हैं। और उसके आव्ययत दचना वगैरह बाह्य प्रकरण हैं। शिष्ट्या

अनंतरं तथाविषेत्रियंगींब्बयुरलित्तंगब्रप्य बीवंगब्रं पेब्बयं '— फासरसगंघरूवे सद्दे णाणं च चिण्डयं जेसिं । इगिवितिचरपेचिदिय जीवा णियमेयमिण्णाओ ॥१६६॥

स्पर्शस्सांवरूपे ठाले झानं च चिह्नं पेषां। एकडिविचतुः पंचेडिय जीवा निजमेदिम्लाः॥ अवुषु केलवु जीवंगळ्गे स्पर्शदोळे झानं चिह्नसा जीवंगळेकेंडियजीवंगळ् । अवुषु केलवको स्पेर्शदोळे झानं चिह्नमा जीवंगळ् डॉडियंगळ्। आवुषु केलवको स्पेर्शदोळे जानं चिह्नमा जीवंगळ् डॉडियंगळ्। आवुषु केलवको स्पेर्शदोळे रसदोळे गंवदोळे इसदोळे गंवदोळे हम-दोळे जानं चिह्नमा जीवंगळ् वॉडियंगळ्। आवुषु केलवको स्पर्शदोळे रसदोळे गंवदोळे रूप-दोळे जानं चिह्नमा जीवंगळ् वॉडियंगळ्। आवुषु केलवको स्पर्शदोळे रसदोळे गंवदोळे रूप-दोळे जानं चिह्नमा जीवंगळ् पंचेडियंगळ्। आवुष्ठ केलवको स्पर्शदोळे उत्तर्भेडियंगळे चिह्नमा जीवंगळ् वंचेडियंगळ्। आ एक्ला जीवंगळुं निजनिजभेदप्रभेदिमन्तंगीळ-वितरियल्पवरुषु ।

अनंतरमेकेद्वियादिजीयंगच्यो संभविश्वविद्वियसंख्यात्रक्ष्यणास्य वैज्ववं । एइंदियस्स फुसणं एक्कंचि य होदि सेसजीवाणं । होति कमविद्वयाइं जिन्माषाणच्छिसोत्ताइं ॥१६७॥

एकेंद्रियस्य स्पर्शनमेकमेव भवति शेखजीवानां । भवति क्रमर्वाद्धतानि जिह्नाध्राणाशि-श्रोत्राणि ।

एकॅडियजीवनके स्पर्शनमो दे इंद्रियमक्ड्रो । शेषद्वींद्वियादिजीवंगळ्गे जिह्नाद्राणाक्षित्रोत्रंगळु क्रमदिवमेकैकवृद्धंगळपुत्रु । एकमेवेंद्रियं येषां ते एकेंद्रियाः । द्वे एवेंद्रिये येषां ते द्वीद्वियाः । त्रोण्ये-

अथ तथाविधेन्द्रियोपलक्षितजीवानाह--

येगा बीवाना स्पर्धे जानं चिह्नं ते जीवा एकेन्द्रियाः । येषा स्पर्धरसमोत्तांनं चिह्नं ते जीवा द्वोन्द्रियाः । येषा स्पर्धरसमन्येषु जानं चिह्नं ते जीवास्त्रीत्रियाः । येषा स्पर्धरसमन्यस्प्रेषु जानं चिह्नं ते जीवास्त्रतुरू । रिन्द्रियाः । येषा स्पर्धरसमन्यस्त्रपञ्चलेषु जानं चिह्नं ते जीवाः पञ्चीन्द्रयाः । तेसर्वेतर्प जीवा निजनित्र-मेदिमना इति जातव्याः ॥१६६॥ वर्षकेन्द्रियादिवीवाना सम्बदिनियसस्या प्रतस्त्रपत्रियोच्या क्रमणेकेक-एकेन्द्रियजीवस्य एक स्पर्धानमेव भवति । येषद्वीन्द्रयादिवीवाना जिल्लाद्वाभाष्ट्रभोषाण् क्रमणेकेक-

आगे इन्दियोंसे यक्त जीवोंको कहते हैं-

जार कार्य कर जुर जाराज परिष्ठ हैं। जिसका चिह्न १५ जिन को चिह्न १५ जिन को चिह्न स्पर्श और रसका झान है वे जीव दोइन्द्रिय हैं। जिसका चिह्न स्पर्श और रसका झान है वे जीव दोइन्द्रिय हैं। जिसका चिह्न स्पर्श , रस. और गन्धका झान है वे जीव चुत्रिन्द्रिय हैं। जिसका चिह्न स्पर्श , रस, गन्ध कर और राज्दका झान है वे जीव पंचेत्रिय हैं। वे सब जीव अपरो-अपरो भेटसे अनेक प्रकारक हैं। 1858।

आगे एकेन्द्रिय आदि जीवोंके सम्भाव्य इन्द्रियोंकी संख्या कहते हैं-

एकेन्द्रिय जीवके एक स्पर्शन ही होती है। शेष दो इन्द्रिय आदि जीवोंके जिल्ला, घाण, चक्ष और श्रोत्रमें से कमसे एक-एक अधिक होती है। जिनके एक ही इन्द्रिय है वे एकेन्द्रिय

१. म स्पर्शन । २. म रसन । ३. म स्पर्शन । ४. म घालु। स्पर्शनदोलं। ५. म भालुस्पर्शन दोलं। ६. म<sup>9</sup>गलेदरियस्प<sup>9</sup>।

विज्ञियाणि येवां ते त्रीहियाः। क्त्वाय्वेवीहयाणि येवां ते चतुरिहियाः। पंचैवेदियाणि येवां ते पंचैदियाः। एवित ब्यूत्पत्तिसद्धेगळणुत्रः।

अनंतरं स्पर्शनार्वोद्वियंगळ्गे विषयक्षेत्रपरिमाणमं वेळवपं । धणवीमद्रदमयकदी जोयणछादालहीणतिसहस्सा ।

अद्रसहस्स भगुणं विसया दुगुणा असण्णिति ॥१६८॥

धनुष्विद्यस्पष्टदशकृतिर्प्योजनानां घट्चत्वारिशद्वीनत्रिसहस्राणि । अष्टसहस्रं धनुषां विषया द्विपुणा असंत्रिपर्प्यतं ॥

एकेडियजीवको स्पर्शनेडियविषयकोत्रं विश्वतिकृतिवंडप्रमितमक्कं ४००। द्वीवियावसंत्रि-पर्यातं स्पर्शनेडियविषयकोत्रंगळ् द्विगुणिडगुणक्रमंगळ्युनु ८००। १६००। ३२००। ६४००। द्वीविया-१० जीवक्के रसनेडियविषयमप्रकृतिवंडप्रमाणमक्कं ६४। त्रीदियावियसंतिपंचिदियावसानमाद जीवंगळ्ये रसनेडियविषयकोत्रंगळ् द्विगुणिडियुणक्रमंगळ्युन्न। १२८। २५६। ५१२। त्रीदियजीवक्के प्राणेडिय-विषयकोत्रं वास्त्रितंडपरिमितमक्कं। १००। बतुरिदियाविष्यक्रे चार्लोदियविषयकोत्रंगळ् द्विगुणिडियुणक्रमंगळ्युनु । च २००। अ ४००। चतुरिदियजीवक्कं चक्षुरिद्यविषयकोत्रं यद्चत्वा-रिकाम्यनिवहक्रयोजनयरिमितमक्कं। २५५४।

१६ बुद्धानि भवन्ति । एकमैव इन्द्रिय येषा ते एकेन्द्रियाः । द्वे एव इन्द्रिये येषा ते द्वीन्द्रिया । त्रीण्येवीन्द्रयाणि येषा ते त्रीन्द्रयाः । वत्वारि एव इन्द्रियाणि येषा ते चतुरिन्द्रयाः । पञ्चैव इन्द्रियाणि येषा ते पञ्चीनन्द्रयाणा विषयक्षेत्रं प्रमाण्यति—

एकेन्द्रियश्रीवस्य स्पर्शनेन्द्रियविषयक्षेत्र विद्यतिष्ठ्यंत्रस्वत्रात्त्रस्वतः । ४०० । द्वीन्द्रियावसीक्षयंत्तं स्पर्शनिम् यविषयक्षेत्राणि द्विषादिष्णुकमाणि भवन्ति । ८०० । १६०० । ३२०० । ६५०० । द्वीन्द्रियशीक्षस्य २० स्प्रतेन्द्रियविषयक्षेत्रम् बङ्कतिरण्डसम्मण भवति । ६५। त्रीन्द्रयावर्मीक्षप्रदेनित्रप्रतिवस्यक्षेत्रम् विद्याप्तिद्वप्णकमाणि भवन्ति । १२८ । २५६ । ५१२ । त्रीन्द्रयत्रीवस्य द्वाणिन्द्रयविषयक्षेत्रस्य द्वाणिन्द्रप्रतिवस्यक्षेत्रस्य स्वत्रकृतिरण्डस्यापिति मविति १०० । चतुरिन्द्रियसिविषक्षेत्रस्य स्वत्रकृतिरण्डस्यापित मविति १०० । चतुरिन्द्रपात्रीक्षत्रक्षेत्रस्य प्रद्यानित्रम्यक्षित्रस्य स्वत्रक्षेत्रस्य चक्षित्रस्यक्षेत्रस्य पट्टस्याप्तिस्यक्ष्यत्रस्य स्वत्रस्य

हैं। जिनके दो ही इन्द्रियाँ हैं वे दोइन्द्रिय हैं। जिनके तीन ही इन्द्रियाँ हैं वे तेइन्द्रिय हैं। २५ जिनके चार ही इन्द्रियाँ हैं वे चौइन्द्रिय हैं और जिनके पाँच इन्द्रियाँ हैं वे पंचेन्द्रिय हैं। इस तरह प्रत्येककी व्युत्पत्तिसे सिद्ध है।।१६७॥

आगे स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके विषयभूत क्षेत्रका परिमाण कहते हैं-

पकेन्द्रिय जीवके स्पर्शन इन्द्रियके विषय हा क्षेत्र वीसकी कृति अर्थान् ४०० धनुर प्रमाण है। दो इन्द्रियके केकर अस्विष्यंविन्द्रियपर्यन्त जीवोंके स्पर्शन इन्द्रियके विषयका क्षेत्र क्रमसे इन्द्र्य जीवके रसना इन्द्र्रियके विषयका क्षेत्र क्रमसे इन्द्र्य जीवके रसना इन्द्र्रियके विषयका क्षेत्र काठको कृति अर्थान् ६४ धनुष प्रमाण होता है। वेहन्द्र्रियके केकर असंविष्यंविद्र्य-पर्यन्त जीवोंके रसना इन्द्रियका विषयक्षेत्र क्रमसे द्रुनान्द्रना १२८/२५६/१९२ धनुष होता है। वेहन्द्रिय जीवके प्राणेन्द्रियका विषयक्षेत्र दसकी कृति अर्थान् १०० धनुष होता है। चतु-रिन्द्रिय और असंविष्यंविद्रिय जीवके प्राणेन्द्रियका विषयका स्वत्रान्द्र्यना रूना २००/४०० धनुष होता है। चतु-रुन् विपर्यक्ष क्षेत्र क्षेत्र विद्यक्त विषयका क्षेत्र विद्यालीस कर तीन हजार योजन

असंज्ञिपंचेंद्रियक्के चसुरिद्रियविषयक्षेत्रं तब्द्रिगुणमक्कुं । ५९०८ । असंज्ञिपंचेंद्रियक्के ओर्गेद्रियविषयक्षेत्रं अष्टसहस्रवंडावच्छिक्सक्कुं । ८००० ॥

सिण्णस्स वार सोदे तिण्हं णव जीवणाणि चक्खुस्स ।

सत्तेतालसहस्सा वेसद्तेसद्विमदिरेया ॥१६९॥

संजिनो द्वावश श्रोत्रे त्रयाणां नवयोजनानि चक्षुषः । सप्तचत्वारिशत्सहस्राणि द्विशतत्रिषष्ठि- ५ रतिरेकाणि ॥

संनिपंचेंद्रियक्के स्पर्शनरसन्द्राणेंद्रियविषयक्षेत्रंगळु नवनव योजन प्रमितंगळक्कं । ९ । ९ । ९ । बर्जुिंदियबिषयक्षेत्रं साधिकत्रिषटसम्प्रधिकशतद्वयोत्तरसम्बत्वारिशत्सहस्रयोजनप्रमितमञ्जूं । ४७२६३ । ७ । श्रोत्रेद्वियविषयक्षेत्रं द्वावश्यो जनप्रमितमक्कं १२ ।

तिष्णिसयसिट्ठिविरहिदलक्सं दसम्लताहिदे मूलं ।

णवगुणिदे सिट्टिहिदे चक्तुष्यासस्स अद्वाणं ॥१७०॥ त्रीणि शतानि विद्यविदहितस्त्रक्षं दशमूस्ताहिते मूर्लं नवगुणितं विद्यहते चक्षुःस्पर्श-स्याध्वानम् ।

जबृद्धीपलक्षयोजनव्यासदोळु पाहर्वद्वयद्वीपचारक्षेत्रमं मूनूरस्वतु योजनमं कळेदोडे शेषमन्यं-तरपरिधिविष्कंभप्रमाणमक्तं । ९९६४० ।

इदं "विक्लंभवगावहगुणकरणी वट्टस्स परिरयो होवि" एंदु वॉग्गसि दशगुणितं माडिद करणियं ९९२८१२६००० मुलंगोळलम्यंतरपरिचिप्रमाणमक्कुं। ३१५०८९ इस्लि त्रैराशिकं

भवति । २९५४ । असक्रिपञ्चोन्द्रयस्य चक्षुरिन्द्रियविषयक्षेत्रं द्विगुण भवति । ५९०८ । असक्रिपञ्चेन्द्रियस्य श्रोतेन्द्रियविषयक्षेत्र अष्टसहस्रदण्डावन्द्रिस्त् भवति ८००० ॥१६८॥

सङ्गिरञ्जेन्द्रियस्य सर्थनरसन्प्राणेन्द्रियविषयक्षेत्राणि नवनवयोजनमात्राणि चक्षुरिन्द्रियविषयक्षेत्र २० साधिक त्रियत्प्रान्त्राधिकततद्वयोत्तरसनवत्वारिशत्सहस्रयोजनप्रमितं भवति । ४७२६२ हु<sup>9</sup> स्रोत्रेन्द्रियविषयक्षेत्र द्वादययोजनमात्र भवति ॥१६९॥

अम्बुद्रीपस्य लक्षयोजनव्यासः पार्श्वद्रद्वीपचारकोत्रेण षण्ठाधिकविश्वतपोजनमात्रेण विरहितोऽस्यन्तर-परिषिषिष्कम्भः स्यात् ९९६४०। अस्य वर्गं ऋत्वा दशकरच्या वर्गमूल्यहृणयोग्यराशिना गुणसित्वा ९९२८१२९६००० मूले गृहीते अम्बन्तरपरिषिप्रमाण भवति। ३१५०८९। षष्टिमृहृतीना प्र ६० एतावद्ग- २५

प्रमाण २९५४ होता है। असंक्षिपंचेन्द्रियके चक्षु इन्द्रियका विषयक्षेत्र उससे दूना ५९०८ योजन होता है। असंक्षिपंचेन्द्रियके श्रोत्रेन्द्रियके विषयका क्षेत्र आठ हजार घतुप है।।१६८॥ संक्षिपंचेन्द्रियके स्पर्शन, रसना और ब्राण इन्द्रियके विषयका क्षेत्र नव-नव योजन

साम्रप्यान्द्रपक स्परान, रसना आर प्राण इन्द्रियक विषयका क्षत्र नवन्तव याजन मात्र है। चक्कु इन्द्रियका विषयक्षेत्र सैंतालीस हजार दो सौ तरेसठ योजन तथा सात योजनका वीसर्वो भाग अधिक है ४७२६३२३। श्रोत्र इन्द्रियका विषयक्षेत्र वारह योजन ३० मात्र है॥१६९॥

मंक्रिपंचेन्द्रियके चक्षु इन्द्रियके विषयके वन्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण ठानेकी यह विधि है— जम्मूडीपका विस्तार एक ठाख योजन है। सूर्यके गमनका क्षेत्र, जिसे चार क्षेत्र कहते हैं, जम्मूडीपके भीतर दोनों पाश्वोंमें एक सी अस्ति-एक सी अस्ति योजन तक है। अदा एक ठाखमें-से तीन सी साठ कम करनेपर जम्मूडीपकी अभ्यन्तर परिधिका विस्तार ९९६५० ३५ माङल्पङ्गुं । अस्वतः मुद्धतंक्केल्किमितु गम्यक्षेत्रमागको भन्न मुद्धतंक्कीनतु गम्यक्षेत्रमक्कुमे दितु प्र । मू ६०। फ । ३१५०८९ । इ । मु । ९ । क्रब्यक्षेत्र चक्षुरिद्रियविषयसर्वोत्कृष्टक्षेत्रमक्कुं । ४०२६३ - अनंतर्रामिदियंगद्ध्ये संस्थाननिर्देशमं माडिवर्ष ।

> चक्स् सोदं घाणं जिन्मायारं मस्रजनणाली । अदिग्रनस्वरप्यसम् फासं तु अणेयसंठाणं ॥१७१॥

चक्षुःक्षेत्रं झाणं जिल्लाकारः यवासंख्यं ममूरियवनात्यतिमृक्तकुरप्रसमं भवत्याकारः स्पर्धानं स्वनेकसंस्थानम् ।।

चक्षुःषोत्रद्राणजिह्नाकारंगळु यथासंस्थमागि मसूरिकायवनाठियतिमुक्तक क्षुरप्रसमा-नंगरूप्युव ८।

स्पर्धनमनेक संस्थानमक्कुमेक दोड पृथिब्यादिगळां हाँद्रियादिगळां शरीराकारमनेक-१० विधमप्पदर्शितं स्पर्शनेद्वियकके सर्व्यागब्यापित्वदिवं शरीराकारानुकारित्वमृंटप्पुद कारणमागि ।

स्यक्षेत्रं क ३१५०८९ तदा नवसृत्तीना इ ९ कियदिति त्रैराशिक इत्वा नवभिर्गुणीयन्वा यप्टमाहते सितं यस्क्रम्य तत्त्रचतुर्गिन्यविषयसर्वोत्त्रप्रशेषं प्रविति ४०२६३-हूँ ॥ १४००॥ व्यक्तियाणा संस्थानं निर्दित्ति— चतु-श्रोत्रप्राणिविद्वाकारा यथासंख्यं स्वरूरिकायवनात्यतिमुक्तकपुरसमाना भवन्ति । स्थानमनेक-संस्थानं भवति । पष्टिम्यादीना द्वीतिव्यादीना च वार्षान्यानिकविष्याना सर्वेत्र्यापनः स्थानिव्यस्यानी

१५ होता है। इसका वर्ग करके फिर बसे दससे गुणा करनेपर ९९२८/१९६००० होता है। इसका वर्गमूळ प्रहण करनेपर अन्यन्तर परिषिका प्रमाण ११५०८९ होता है। इस परिषिको एक सूर्य साठ शुहर्तमें समाप्त करता है। और सूर्यको निषधाचळसे अयोध्या तकका मार्ग तव करनेमें नी सुहुर्त छनते हैं। यदि सूर्य साठ शुह्र्तमें १५०८९ योजन चळता है तो नी सुहुर्तमें कितना चळता है ऐसा जैराशिक करनेपर २१५०८९ को नीसे गुणा करके साठसे २० माग दैनेपर जो छक्य आता है ४७२६३% वही चक्षु इन्टियके विषयका सबसे उन्हाइ क्षेत्र होता है।

विशेषार्थ — जब श्रावण मासमें सूर्य अध्यन्तरवीयोमें होता है तो निषधिगिरिके उत्तर उदय होते सूर्यको अयोध्याके मध्यमें महल्के उत्तर स्थित भगवान ऋषमदेव, भरत-चक्रवर्ती आदि विशिष्ट सयोपशमवाले विशिष्ट पुरुष देखते हैं। अतः अयोध्यासे निषधा-२५ चल्की जितनी दूरी है उतना ही चल्लुका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र है। सूर्यको उस समय अयोध्या तक आनेमें नी सुहत लगते हैं क्योंकि अयोध्या मध्यमें है और उस समय दिन अठारह सुहूतेका होता है। तथा एक सूर्य हो दिनमें परिधिको समाप्त करता है इस तरह प्रमाणराग्नि साठ महत और इच्छाराश्चि नी महत सिद्ध होती है। १९००॥

आगे इन्द्रियोंका आकार कहते हैं---

, चक्रु इन्द्रियका आकार मस्रके समान है। ओत्र इन्द्रियका आकार जौकी नाछीके समान है। प्राण इन्द्रियका आकार तिलके कुन्नके समान है। और जिह्वाका आकार सुरपाके समान है। स्पन्न इन्द्रियके अनेक आकार है न्यॉकि प्रथिवी आदि और दोइन्द्रिय आदिके प्ररोपके आकार अनेक प्रकारके होनेसे सर्वप्ररोप्यापी स्पर्शन इन्द्रियके भी अनेक आकार होते हैं।१९९॥

```
अनंतर्रामिदियसंस्थानंग्रज्मे प्रदेशावगाहप्रमाणमं पेज्वपं ।
अंगुलअसंखभागं संखेजजगुणं तदो विसेसिद्दियं ।
तत्ती असंखगुणिदं अंगुलसंखेज्जयं तत्त् ॥१७२॥
```

अंगुरुप्तसंस्यभागं संस्थातगुणं ततो विशेषाधिकम् । ततो संस्थपुणितसंगुरुसंस्थेयं तदेव ॥ घनांगुरुमं रूपाधिकपत्यासंस्थातगुणितसंस्थातद्वर्यांववम् पत्थासंस्थातविवम् भागिति

पन्याक्षंस्यातींदरं गुणितप्रमाण ६ व प चर्लुरिदियप्रदेशावगाहप्रमाणमस्कुमिदं संख्यातींदरं गुणिसि-प ह a ९ ० १

दनितु श्रोत्रेद्रियावगाहप्रमाणमक्कु । ६ ५ प प्राणेद्रियप्रदेशावगाहप्रमाणं पल्यासंख्यातैकभाग-प <sub>ठ</sub>

०१० स्नंडितैक भागमात्र ६ प ़ — मिनितरिंददधिक मक्कु६ जिह्नोंद्रियप्रदेशावगाहं पल्या-प ० प प १

संख्यातैकभागगुणितमक्कु ६ मिदे घनांगुलसंख्येयभागप्रमितमक्कुं ।

तथाविधत्वसंभवात् ॥१७१॥ अयेन्द्रियसंस्थानाना प्रदेशावगाहं प्रमाणयति---

रूपाधिकपत्यासंस्थातमंस्थातद्वयपत्यासंस्थातभकात्यासंस्थातमुणितधनाङ्गुळमात्रं ६। प ५\_\_ प a प a 1 9 % 1 a

चक्षुरिन्द्रियप्रदेशावगाहत्रमाण भवति । ततः संख्यातेन गुणितं श्रोत्रेन्द्रियावगाहत्रमाण्,भवति- ६ । प

41 1 1 q

ततस्तस्यैव पत्यासंश्येयभागेने समच्छेरेन ६ । प ्र\_ अधिकमपवर्गितं छाणेन्टियप्रदेशावगाहप्रमाणं भवति प a प प

आगे इन्द्रियोंके आकारोंके प्रदेशोंके अवगाहका प्रमाण कहते हैं-

घनांगुङको पत्यके असंस्थातचें भागसे गुणा करो तथा उसमें एक अधिक पत्यके १५ असंस्थातचें भागसे, दो बार संस्थातसे तथा पत्यके असंस्थातचें भागसे भाग दो, जो प्रमाण आवे उतना ही चक्कु इन्द्रियको अवगाहना है अर्थान उतने आकाशके प्रदेशोंको चक्कु इन्द्रिय रोके हुए हैं। उससे संस्थातगुणी औत्र इन्द्रियको अप्याहनाका प्रमाण है। इस गुणकारसे एक वार संस्थातक भागहारका अपवर्तन करके फिर उसे पत्यके असंस्थातवें भागका भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उसे औत्र इन्द्रियको अवगाहनामें जोड़नेसे बाण इन्द्रियके प्रदेशोंको २० अवगाहनाका प्रमाण होता है। उसे पत्यके असंस्थातवें भागसे गुणा करनेपर जिह्ना इन्द्रियके

१. गेनाचिव।

а

अनंतरं स्पर्शनेंद्रियदेशावगाहप्रमाणमं पेळदणं ।

सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स तदियसमयम्हि ।

अंगलअसंखमागं जद्दण्णमुक्कस्सयं मच्छे ॥१७३॥

स्क्यनिर्माबापर्याप्तस्य जातस्य तृतीयसमये । अंगुलासंख्येयभागं जघन्यमुक्कृष्टकं मत्स्ये ॥ सक्यनिर्भावलक्ष्यपर्याप्तकन उत्पन्नततीयसमयबोळ आववों व शरीरावगाहं घनांगुला-

संख्येयभागप्रमित ६।८-२२ मिबुस्पर्शनद्विषयवेशावगार्हजञ्जन्यमक्कुं। उत्कृष्टीवर्द ६ ० प १९।८।९।८।२२।१।१

महामतस्यदावुदों दु शरीरावगाहं संख्यातघनांगुलप्रमितमदुत्कृष्टस्य ६१२१११ शर्नेद्रियप्रदेशावगाह-

अनंतरमेकेंद्रियादि संसारिगळं पेळद मत्तमतींद्रियज्ञानीगळं पेळदपं ।

६ । ततः पत्यासंख्येयभागगुणितं जिह्नोन्द्रयप्रदेशावगाह्यमाण भवति तत्तु धनाङ्कुलासंख्येयभागमात्रमेव ।
 प १

६ ॥१७२॥ अय स्पर्शनेन्द्रियप्रदेशावगाहप्रमाणमाह-

तु महामत्के यदुत्कृष्टगरीरावगाहनं संस्थातधनाङ्गुकप्रमितमुनः ६ १ १ १ १ १ त तद्भवति । [सर्वत्रे सर्ग-१५ नेन्द्रियस्य स्वयरीरप्रमाणसर्वातमप्रदेशसंगत्वात् ]॥१७३॥ एवमिन्द्रियज्ञानिजीवान्-संशारिजीवान् प्ररूप अपूना अतीन्द्रियज्ञानिजीवान् प्ररूपपति-

प्रदेशोंकी अवगाहनाका प्रमाण होता है। इस प्रकार यह जिह्ना इन्द्रियकी अवगाहना धर्नागुरुके संख्यातवें भाग मात्र ही है ॥१०२॥

आगे स्पर्शन इन्द्रियके प्रदेशोंकी अवगाहनाका प्रमाण कहते हैं-

स्पर्धन इन्द्रियकी जयन्य प्रदेशावगाहुनाका प्रमाण सुद्ग्मनिगोद लब्ब्यपयांप्रके इराम होनेके तीसरे समयमें जो पहले कही जयन्य शरीरावगाहुना घनांगुलके असख्यावर्षे भाग है, उतना ही है। तथा उत्कृष्ट अवगाहुना महामृत्यकों जो उत्कृष्ट शरीरावगाहुना संस्थान धनांगुल प्रमाण है वही है। क्योंकि सर्वत्र स्पर्धन इन्द्रिय अपने शरीर प्रमाण सर्वे आत्मप्रदेशोंमें संगत होती है। १८९२॥

इस प्रकार इन्द्रियज्ञानवाले संसारी जीवोंका कथन करके अब अतीन्द्रियज्ञानवाले जीवोंका कथन करते हैं—

१. [ ] एतदनन्तर्गतः पाठः 'ब' प्रतौ नास्ति ।

# णवि इंदियकरणजुदा अवग्यहादीहि गाहमा अन्धे। णेव य इंदियसीक्सा अणिदियाणंतजाणसुहा ॥१७४॥

नापोंद्रियकरणयुता अवग्रहाविभिर्णाहका अर्त्यान । मैव चेंद्रियसौस्याः अर्तोदिया-

ऽनंतज्ञानसूचाः ॥

۲. [

र्द्वीद्रयकरणंगीज्यमुम्मीलनाविष्यापारंगीज्य नियमीव्य कृष्टियरस्वरदुकारणाव्यमयगृहावि क्षायोपश्चामकज्ञानं गाज्यमर्थ्यग्रहकरुमत्वु । द्वीद्यविषयसंस्वेष्यजनितसुक्षमनुक्जस्मत्तुमाक्केलंब-जीवंगळा जीवंगळ् जिनरं सिद्धरुगळुमोळरवरगंळुमीनद्वियानंतज्ञानसुक्षमनुक्जराज्ञानसुक्षगळ्ये गुद्धात्मस्वरूपोपलिब्यसपुद्भुतमुंडप्पुर्वारंतं ।

अनंतरमेकेंद्रियाविगळ्गे सामान्यविदं संख्येयं वेळवपं ।

थावरसंखिपवीलियभमरमणुस्सादिगा सभेदा जे।

जुगवारमसंखेजजा णंताणंता णिगोदमवा ॥१७५॥

स्थावरशंखपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादिकाः सभेदा ये। द्विकवारमसंख्येया अनंताअनंता निगोदभवाः ॥

पुष्यप्रेत्रोत्राष्ट्रप्रत्येकवनस्पतिकायिकवंचस्यावरंगळप्वेकेंद्रियंगळुं शंखाविद्वीदियंगळुं पिपी-लिकावित्रीरियंगळुं भ्रमराविचतुरिदियंगळुं मनुष्याविवंचेंद्रिययंगळिचु तंतन्मवांतरभेवसहितंगळ् १५ चेरो वेळस्यटडुबबु प्रत्येकं डिकवारासंस्थातंगळु । निगोदसाधारणवनस्पतिकायिकंगळनंतानंतंगळु ।

ये जीवा नियमेन इन्दियकरणै.-उन्मील-नारिव्यापारै, युवा:-युका न सन्ति [ केस्मात् ? तेषामशरीर-त्वान् तरकारणजानिनामारिकमीमावाच्च ]। तथे च अवश्वादिनि--सायोग्यामिकजानैरपंबाह्का न भवन्ति। पुनः इन्दियांवययांस्त्रेयजनितसुस्वपुता नेव सन्ति ते जिनिस्वनामानौ बीचा आनिन्द्रयानम्ताजानमुख्वस्थिता भवन्नि। कस्मात् ? तम्बानसुखयो गुडारमस्वरूपोपकरुपुरमन्तवात्।।१७४॥ अयेकेन्द्रियारीना सामाम्य- २० संख्यामाह—

. स्यावराः पृथिव्यसेजीवायुप्रत्येकवनस्पतिकायिकनामानः पञ्चविष्ठेकेन्द्रियाः। शङ्कादयो द्वीन्द्रयाः। पिपीलिकादयस्त्रीन्द्रयाः। असरादयञ्जनुरिन्द्रयाः। मनुष्यादयः पञ्चेन्द्रियाञ्च स्वस्वावान्तरभेदसहिताः प्राक्

जो जीच नियमसे इन्द्रियोंके उन्मीळन आदि व्यापारसे युक्त नहीं है क्योंकि वे अद्यारीरी हैं उनके इन्द्रियज्यापारका कारण जातिनाम आदि कर्मोंका अभाव है, इसीसे २५ अवग्रह आदि क्षायोपानिक क्षानोंके द्वारा पदार्थोंका ब्रह्मण नहीं करते। तथा इन्द्रिय और विषयक सम्बन्धसे होनेवाळे मुख्यसे भी युक्त नहीं हैं, वे जिन और सिद्ध नामधारी जीव अतीन्द्रिय अनन्त क्षान और मुख्य सुद्ध आत्म-स्वरूपकी एउछ्जियों करका ह्वा कीर मुख्य सुद्ध आत्म-स्वरूपकी एउछ्जियों करका हवा है। १९७४॥

आगे एकेन्द्रिय आदि जीवोंकी सामान्य संख्या कहते हैं-

स्थावर अर्थात् पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और प्रत्येक वनस्यतिकायिक नामवाले पाँच प्रकारके एकेन्द्रिय, ग्रंख आदि दोइन्द्रिय, पिपीलिका आदि तेइन्द्रिय, भ्रमर आदि चतुरिन्द्रिय, तथा मनुष्य आदि पेचेन्द्रिय पहले कहे अपने-अपने ١.

बनंतरं विशेषसंख्येयं पेळवातं मोदलोळेकेंद्रियसंख्येयं पेळवपं ।

तसहीणो संसारी एयक्सा ताण संखगा भागा।

पुष्णाणं परिमाणं संखेजजदिमं अपुष्णाणं ।।१७६॥

त्रसहीनसंसारिण एकाआस्तेषां संख्येयभगाः वृणीनां परिमाणं संख्येय भागमपूर्णानां ॥ त्रसराज्ञिविहोननप्प संसारिराज्ञियदेकेद्रियराज्ञिक्तु १३ मो एकेद्रियराज्ञिय संख्यात्बहुभा-पंगळ पर्य्याप्तकगळ परिमाणमक्कुं । तदेकभागमप्य्याप्तकराज्ञिप्रमाणमक्कुः – प् १३ — ४ १३—

मिल्लिय संख्यातको पंचांकं संदृष्टियक्कुं ।। अनंतरमेकेंद्रियावांतरभेदसंख्याविशेषमं पेळदपं ।

| बादरसहमा तेसि पुण्णापुण्णेत्ति छन्त्रिहाणंपि |

तक्कायसमाणाय भणिस्समाणक्कमो णेया ॥१७७॥

बादरसूक्ष्मास्तेषां पूर्णापूर्णा इति षड्विधानामपि । तत्कायमार्गणायां भणिष्यमाण-क्यो नेगः ॥

सामान्येकेंद्रियराशियदु बादरसूक्ष्मभेददिदं द्विप्रकारमक्कुमा बादसूक्ष्मंगळुं प्रत्येकं पर्व्यागा-पर्याप्तभेददिदं चतुःप्रकारमणुवरिमितारं प्रकारंगळ्गं तत्कायमाग्गेणयोळ मुद्दे पेळव संख्याक्रममरि-१५ यत्पदुर्यु । इल्ळियुं संख्याक्रममरियल्पडुगुमदें तें दोडे एकेद्रियसामान्यराशियनसंख्यातलोकदिद

कथिताः ते प्रत्येकं द्विकवारासंस्थातप्रमिना भवन्ति । निगोदा -साधारणवनस्पतिकायिका , अनन्तानन्ता भवन्ति ॥१७५॥ अथ विशेषसंस्था कथयंस्तावदेकेन्द्रियसंस्थामाह---

त्रसरागिहीनसंगरिराणिग्वेकेन्द्रियराशिग्वेति १२-। अस्य व गंख्यातबहुमागाः पर्यासकराणिपरिमाण भवति १३-। ४। तदेकमागः अपर्यासकराशिग्रमाणः भवति १३-। १। अत्र संस्थातस्य गर्दृष्टि पञ्चाङ्क

२० ५ ॥१७६॥ अधैकेन्द्रियावान्तरभेदमंख्याविशेषमाह—

सामान्यैकेन्द्रियराशेर्वादरसूरुमातिति ही भेदी तयो. पुन. प्रत्येक पर्यामापर्यामात्रित चत्वार । एव षड्भेदाना तत्कायमार्गणाया भणिष्यमाण कमी ज्ञेय । तथया-एकेन्द्रियसामान्यरागेरसस्यातकोकभर्मकमामो

अवान्तर भेदोंके साथ प्रत्येक असंख्यातासंख्यात प्रमाण हैं। और निगोद अर्थात् साधारण वनस्पतिकायिक अनन्तानन्त हैं॥१७५॥

२५ आगे विशेष संख्याको कहते हुए पहले एकेन्द्रियोंकी संख्या कहते हैं-

संसारी जीवराशिसें-से त्रसजीवोंकी राशि कम कर देनेपर एकेन्द्रिय जीवोंकी राशि होती है। इस एकेन्द्रिय राशिसे संख्यातसे भाग देनेपर संख्यात बहुभाग प्रमाण पर्याप्तक एकेन्द्रिय जीवोंका परिमाण होता है और संख्यात एक भाग प्रमाण अपर्याप्तक एकेन्द्रिय जीवोंका परिमाण होता है।।१७६॥

सामान्य एकेन्द्रिय राशिके बादर और सूक्ष्म इस प्रकार दो भेद हैं। और उनमें से प्रत्येकके पर्याप्तक और अपर्याप्तक भेद हैं। इस तरह एकेन्द्रियके चार भेद हैं। छहा प्रकारके जीवोंका कायमार्गणामें क्रमसे कथन किया जायेगा जो इस प्रकार है—

एकेन्द्रिय सामान्यकी राशिमें असंख्यात टोकका भाग देनेपर एक भाग बादर एकेन्द्रिय जीवोंकी राशिका प्रमाण है और बहुभाग सुक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंकी राशिका प्रमाण है।

भागिसिवेकभागमात्रं वादरैकेंद्रिवराशिप्रमाणमक्कुं १३-१ तहहुभागं १३-८ सूक्ष्मेकेंद्रियराशि-प्रमाणमक्कं इत्लियसंख्यातलोकक्के नवांके संवध्यिककं । ९।

मन्तं बाबरेकेंद्रियराशिनसंख्यातलोकार्बिबं खंडिसिबेकआवं बाबरेकेंद्रियपर्व्याप्तराशियकः। १३ तद्वहुआपं बाबरेकेंद्रियापर्याप्तराशिप्रमाणमक्कु १३—६ इल्लियुमसंख्यातलोकके सप्तांक ९० ९। ७

् सुन्नैकेंद्रियरात्रियं संस्थातिबंदं खंडिसिव बहुआयं सुक्नैकेंद्रियपर्यानरात्रिय प्रमाण-मक्कुं १३—८।४ तदेकभागमपर्य्यानरात्रिप्रमाणमक्कुं १३—८।१ इल्लियुं संस्थातकके ९।५। संदृष्टि पंजीकमक्कं ५।

अनंतरं त्रसजीवसंख्येयं गाथात्रयदिद पेळदपं ।

बितिचनमाणमसंखेणवहिदपदरंगुलेण हिदपदरं।

हीणकमं पडिभागो आवलियासंखभागो द ॥१७८॥

द्वित्रवतुःपंचेद्वियमानमसंस्थेनापहृतप्रतरांगुछेन हृतप्रतरो हीनक्रमः प्रतिभाग आवल्य-संस्थभागस्त् ।

द्वित्रिबतुःपंचेद्वियज्ञीवंगळ सामान्ययुत्तराशिप्रमाणमसंख्यातविनपहृतप्रतरागुरुविनपहृत-जगन्त्रतरप्रमितमक्कु र्र्ये मिल्छिद्वीदियराशिप्रमाणमेल्छवीरदमधिकमक्कुमदं नोडे त्रींदियंगळ् १५

वादरेकेन्द्रियराजिप्रमाणं १३- १ तहहुमागः १३-८ मूक्ष्मैकेन्द्रियराजिप्रमाण । अत्रासंस्थातजोकस्य सर्पृष्टं-बाङ्क ९ । पुनः वादरेकेन्द्रियराजेरसक्यातजोकस्यकंकभगस्तत्वर्यासराज्ञिः । १३-। १ १ बहुमागस्तद-प्यांसराजिः १३-। १ ६ अत्रासंस्थातजोकस्य सद्ष्षि सासङ्क । सूर्व्मेकेन्द्रियराज्ञेः संस्थातमन्त्रहुमाग-१ । ७ स्तर्त्यांसराज्ञिः १३-। ८ । ४ तदेकभागस्तद्ययांसराज्ञि १३-। ८ । १ अत्र सस्थातस्य संद्षि ९ । ५

हित्रचतु पञ्चीन्त्रपत्रीवानां सामान्यराशिप्रमाण असंस्थातककप्रतराङ्गुलेन भक्त जगलतरप्रमितं पुनः बादर एकेन्द्रियोंकी राशिमें असंस्थात लोकका भाग देनेपर एक भाग बादर एकेन्द्रिय पर्योग्नक जीवोंको राशिका प्रमाण है और बहुभाग अपर्याप्त बादर एकेन्द्रिय राशिका प्रमाण है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंको राशिमें संस्थातका भाग देनेपर बहुभाग सूरुम एकेन्द्रिय पर्योग्नकोंका प्रमाण है और एक-एक भाग सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्योग्नकोंका प्रमाण है।।१००॥

आगे त्रसजीवोंको संस्था तीन गाथाओंसे कहते हैं-

दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंकी सामान्य राशिका प्रमाण असंख्यातसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगतप्रतरमें दो, जो प्रमाण आवे उतना है। इनमें

विशेषहोतंगळवं नोडल् चतुर्रिद्वियजीवंगळ् विशेषहोतंगळवं नोडल् पंचेंद्वियजीवंगळ् विशेषहोतं-गळुभिल्छि विशेषाणमनिमित्तं भागहारं प्रतिभागहारमबुबुमाबल्यसंख्यातेकभागमात्रमक्कुमा विभागक्रममें तें बोर्ड :—

बहुंभागे समभागो चउण्हमेदैसिमेककमागम्हि । उत्तकमो तत्थिव बहुभागो बहुगस्स देओ दु ॥१७९॥ बहुभागे समभागञ्चतुणमिकभागे । उत्तक्षमस्तत्रापि बहुभागो बहुकस्य देयस्त ।

बहुआग समभागत्वतुणामकभाग । उक्तक्रमस्तत्राप बहुआगा बहुकस्य वसस्य । त्रसराध्यिमितदः 👸 नावल्यसंस्थातभागींददं भागिसि तवेकभागमं बेरो वेडेयोलिरिसि

बहुभागमं नात्कारितं भागिसि डिजिबतुःपंबोद्रियंगच्चो नात्कडेयोज् समभागमं कुहुबुदुः — डिजि च प मत्तं बेरिरिसिवेक भागमनित ह इंडिट इंड इंडिट इंड इंडिट इंड इंडिट इंडिट इंडिट इंड इंडिट इंडिट इंड इंडिट इंड इंडिट

१० नावल्यसंस्थातेकभागांववं भागिसि बहुभागमं द्वीदियक्के कोडुवुडु 🚐 ८ तदेकभागमनिव ४। ९।९

= १ नावत्यसंस्थातैकभागींददं भागिसि बहुभागमं त्रींद्रियक्के कुड्वुडु = ४।९।९

भवति ४ । अत्र द्वीन्द्रयराधिप्रमाण सर्वतोऽधिकम् । ततस्त्रीन्द्रयराधिः विशेषहीनः । ततश्चतुरिन्द्रयराधि 
व 
विशेषहीन । तत पञ्चन्द्रियराधिः विशेषहीन । अत्र विशेषासमनिमित्तं भागहारः प्रतिभाषहारः स चावस्यसक्ष्येयमारामातः ॥१७८॥ तदिभाषकम् क्यमिति चेतादः—

त्रसाराधि ४ आवल्यसच्यातमागेन भक्त्वा एकमागं पृथक् संस्थाप्य बहुमागं ४ । ८ चतुर्भिर्भक्त्वा-

्रा८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८१ ⇒ ।८1 ⇒ |८१ ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८1 ⇒ |८

४। ४। ९ तत्प्वरूस्पापितैकभागीममं ४। ९ पुनरावरूपसंख्यातैकभागेन ४। ९। ९ भक्ता बहुभागं a a दोइन्द्रियोंकी राशिका प्रमाण सबसे अधिक है। उससे तेइन्द्रियोंकी राशि विशेष होन है।

स्तर के प्रतिकार नाम कर्म कार्यक वार्यक है। इससे पेचेन्द्रियोंकी राशि विशेष होन है। यहाँ १० विशेषका प्रमाण जाननेके छिए भागहार और भागहारका भागहार आवळीके असंख्याववें भाग है।।१९८॥

आगे उस विभागका कम दिखलाते हैं---

त्रसराशिको आवलीके असंस्थातवें भागसे भाजित करके एक भागको अलग रखो। और बहुभागको चारसे भाजित करके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियोंके २५ चार स्थानोंमें वरावर-वरावर समभाग रूपसे दो। अलग रखे हुए एक भागमें पुनः आवलीके

```
तरेक भागमनिद
                       १ नाबल्यसंख्यातींदर्व भाषिस बहुमागमं चत्रीरद्वियक्के कडवद
             तदेकभागमं वंचेंद्रियक्के कोडवड
                                                      इंतिस विभागन्यासमिव
   fer = ८
                   ति = ८
                                   3 = 4
     PIXIX
                     81818
                                     81818
                    81999
      ×1919
                                      atititie
ई राशिगळं समच्छेदमं माहि कडिदोडिव न्यासव :--
     बि = ८४२४
                    ति = ६१२०
                                  च = ५८६४
                      ४।४।६५६१
        ४।४।६५६१
                                       ४।४।६५६१
                                                       ४।४।६५६१
                              = 1 8
द्वीन्द्रियस्य दत्त्वा ४ । ९ । ९ तदेकभागिममं ४ । ९ । ९ पृतराबल्यसंख्यातैकभागेन भक्त्वा बहुभागं
त्रीन्द्रियस्य दत्त्वा 🖁 । ९ । ९ । ९ तदेकभागमिमं 🖁 । ९ । ९ । ९ पुनरावल्यसंख्यातैकभागेन भक्त्वा बहुभागं 🧚
चतरिन्द्रियस्य दत्वा ४।९।९।९।९ तदेकभागं पञ्जोन्द्रियस्य दद्यातः ४।९।९।९।९ तद्विन्यासः-
                          ਰਿ= ८
समभाग.
            81818
                            81818
                                             81818
                                                              81814
                            = 6
                            8181818
देयभागः:
            81818
                                            818181818
स्वस्वाधस्तनराशयः स्वस्वोपरितनराशिष् समच्छेदेन मिलिता ईदशा भवन्ति-
वि = ८४२४
                  ति = ६१२०
                                    च = ५८६४ | पं = ५८३६
   ४, ४, ६५९१
                   8. 8. 5458
                                       8, 8, 4448
                                                          8, 8, 4448
```

असंस्थातर्वे भागसे भाग देकर बहुभाग दोइन्द्रियको दो। और एक भागमें आवळीके असंस्थातर्वे भागसे भाग देकर बहुभाग तेइन्द्रियको दो। और एक भागमें पुनः आवळीके २० असंस्थातर्वे भागसे माग देकर बहुभाग चतरिन्द्रियको दो। और शेष एक भाग पंचेन्द्रियको ų

## तिबिपचपुण्णपमाणं पदरंगुलसंखभागहिदपदरं । हीणकमं पुण्णणा वितिचपजीवा अपन्जत्ता ॥१८०॥

त्रिद्धिपंचचतः पूर्णप्रमाणं प्रतरांगुलसंख्येयभागहृतप्रतरो । होनक्रमः पूर्णोनाः द्वित्रिचतुः-पंचेंदियजीवाः अपर्यापाः ।

त्रिद्विपंचचर्तिरद्वियपय्योप्तराज्ञित्रमाणं प्रतरांगुलसंख्येयह तजगत्प्रतरप्रमितमक्क

मिल्लि त्रीद्वियादिगळ्ककर्माददं होनक्रमंगळप्पुतु । इल्लियं पूर्व्वोक्तकर्माददं— बहुभागे समभागो चउण्णमेदेसिमेक्कभागम्हि । उत्तकमो तत्थ वि बहुभागो बहुगस्स देशो द्र।।

एंदी सुत्रोक्तकर्मादंदं त्रोंद्रियद्वोंद्विय पंचेंद्वियचर्तारद्वियऽपर्ध्याप्तकंगळ्ये विभागिसिद न्यासमिद : 90

बि = ८ प = ८ च = ८ ईराशिगळं ४।४।९ ४।४।९ ४।४।९ 81818 = 6 = ८ ४९९९ 89999

समच्छेदमं माडि कडिद न्यासमिद :---

त्रिद्विपञ्चचतुरिन्द्रियपर्यापराशिष्रमाण प्रतराङ्गलसस्येयभागभक्तजगत्प्रतरप्रमितं भवति = अत्र त्रीन्द्रि-24

यादय उक्तक्रमेण हीनक्रमा भवन्ति । अत्रापि 'बहुभागे समभागो' इत्यादिसुत्रोक्तक्रमेण त्रिद्विपञ्च चतुरिन्दिय-पर्यातकाना विभक्तस्य विन्यामोऽयम---

| 4. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | ξ. |
|------------------------------------------|----|

समञ्जेदेन मिलिताना न्यासीऽयम ।

वो । अपने-अपने पीछेकी राशिको अपनी-अपनी पहली राशिमें मिलानेसे दोइन्द्रिय आदिकी संख्या आती है ॥१७९॥

पर्याप्त तेइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीव राशिका प्रमाण प्रतरांगुळके २५ संख्यातवें भागसे भाजित जगतप्रतर प्रमाण है। इनमें सबसे अधिक तेइन्द्रिय हैं। उनसे कम दोइन्द्रिय हैं। उनसे कम पंचेन्द्रिय हैं और उनसे कम चौइन्द्रिय हैं। यहाँ भी पूर्वोक्त 'बहुभागे समभागो' इत्यादि सूत्रमें कहे अनुसार विभाग करना। अर्थात् सामान्य पर्याप्त त्रसराहिमें आवलीके असंख्यावर्वे भागसे भाग देकर एक भागको अलग रखकर शेष बहभागके चार समान भाग करके एक एक भाग तेइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय और

ई पर्व्यामराशिगळं तंतन्म होंद्रियादि सामान्यराशिगळीळ् कळिबोडे होंद्रियादि पंचेंद्रिय-पर्व्यतमिद्रंप्रपर्वाप्तकंगळ प्रमाणमक्कमवनके न्यासमिद

વિર્ધા ૧૧૨૦ તિર્ધા ૮૪૨૪ વર્ષા ૫૮૨૬ વર્ષા ૫૮૨૬ ≘કા ૮૪૨૪ ≘કા ૧૧૨૦ ≘કા ૫૮૬૪ ≘કા ૫૮૩૬ ૪ ૪ ૪ ૧૬૧૬૧ ૪ ૪ ૪ ૪ ૧૪ ૧૬૧૬૧

ज्ञातपर्याप्तराशिगळं तंतम्म सामान्यराशिय मेळे यिरिसि सोन्नेयनिकिक्दोडे कळेडुवें-बदत्वंमा शेषराशियं तत्तवऽपर्यामकराशिप्रमाणमेंबद ज्ञातव्यमक्कं।

एतेषु पर्याप्तराशिषु निजनिजहीन्द्रियादिसामान्यराशिषु अपनीतेषु शेषद्वीन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तानाम् अपर्याप्तक-जीवराशीना प्रमाणं भवतीति जातव्यम---

| 0           |             |            |                |    |
|-------------|-------------|------------|----------------|----|
| ५।६१२०      | ५ । ८४२४    | ५ । ५८३६   | ५ । ५८६४       | ٠. |
| वि = ८४२४ a | ति≕ ।६१२० व | च= ।५८६४ व | पं. = । ५८३६ a | "  |
| ४।४।६५६१    | ४।४।६५६१    | ४।४।६५६१   | ४ । ४ । ६५६१   |    |

चतुरिन्द्रियको देना। अलग रखे एक भागमें पुनः आवलीके असंस्थातवें भागसे भाग देकर एक भागको अलग रख बहुमान तेइन्द्रियको देना। अलग रखे एक भागमें पुनः आवलीके असंस्थातवें भागसे भाग देकर एक भागको अलग रख बहुभाग दोइन्द्रियको देना। अलग रखे एक भागमें आवलीके असंस्थातवें भागको भाग देकर एक भागको अलग रख बहुभाग २० पंचेन्द्रियको देना। अलग रखा एक भाग चौइन्द्रियको देना। इस प्रकार अपने-अपने समभागों पीछके देय भागको जोड़नेसे तेइन्द्रिय आदि प्यप्ति जीवांका प्रमाण होता है। पहले जो सामान्य दोइन्द्रिय आदि असी सामान्य दोइन्द्रिय आदि असी असी अहा सामान्य दोइन्द्रिय आदि असी असी असी असी सामान्य दोइन्द्रिय आदि जीवांका प्रमाण कहा था, वसमें से वहाँ कहे अपने-अपने प्याप्तिके परिमाणको घटानेपर अपना-अपना अपवीत जीवांका प्रमाण होता है।१९८०।।

विशेषार्थ—यहां 'बहुभागे समभागों' को अंक संबृष्टिसे राष्ट्र किया जाता है। कल्पना २५ की जिए कि जसजीवों की सामान्य राशि ६४०० है और भागहार आवलीं के असंख्याव मागक प्रमाण ४ है। अदा ४का भाग ६४०० में देने से एक भाग १६०० को अलग रखकर बहुभाग ४८०० के जार समान भाग करके दोइन्द्रिय आदिको १२०, १२०० दे दिये। शेष एक भाग १६०० में पुन: ४ से भाग देकर एक भाग १०० को अलग रखकर बहुभाग १२०० दोइन्द्रियको दिया। एक भाग चार सीमें चारसे भाग देकर एक भाग १०० को अलग रख बहुभाग १५० वो इन्द्रियों दिया। शेष एक भाग १०० में पुन: ४ से भाग देकर बहुभाग ७५ वौइन्द्रियको दिया। और शेष एक भाग १५ पंचेन्द्रियों को दिया। अपने-अपने समभाग और बहुभाग सिलानेसे अपना अपना अपना होता है।

दंतु भगववह्रैत्यरमेश्वरवाश्वरकार्शिददंदवंदनानंदितपुष्पपुंजापमानश्रीमदायराजगुरु भू-मंडकावार्ध्वमहावादवादोक्षररायवादिवितामहत्तक्रविद्वञ्चनकर्वान श्रीमदभयपुरि सिद्धांत-वक्रवर्तात श्रीपाव्यंकजराजोर्राकातक्राटपट्टं श्रीमत्केशवणविरचितमप्य गोम्मटसार कर्णाटकवृत्ति-वीवतत्त्वप्रविचित्तमोळ जीवकांड विज्ञातिप्रकर्णावळीळ समस्पिट्टप्रस्वणाधिकारं रूपितसायत् ।

> इत्याचार्य-श्रीनेमिचन्द्रविरचिताया गोम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहवृत्तौ तत्वप्रदीपिकास्या जीवकाण्डे विश्वतिप्ररूपणास् इन्द्रियमार्गणाप्ररूपणानाम सत्तमोऽधिकार ॥७॥

इस प्रकार भाषायें नेमिक्यन विरिष्ठ गोम्मटसार अपर नाम पंत्रसंग्रहको सगवान अहंन्त देव परमेहदरके सुन्दर चरणकसकोडी वर्षन्तासे प्राप्त पुण्यके पुंत्रसक्त राज्यपुत मण्डकावार्य महावादी यो अस्पनन्त्री सिद्धान्त चक्रवर्तिके वरणकस्त्रोंको पृक्ति सोमित ठकाटवाठे श्री केशदवर्णीके हारा रचित्र गोम्मटसार कर्णाट्यि जोकतस्त्र प्रदीपिकाको अनुसारिणी संस्कृतरीका तथा उसकी अनुसारिणी एं टोडरसक्तरित सम्बर्ग्यानक्ष्मित्रका नामक माणाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माणा टीकाम जीवकाय्टको सीस प्रस्त्रणाओर्मिन हन्त्रिय प्रक्रणणा नामक सातवाँ महा अधिकार सम्युणं हवा ॥॥॥

## कायमार्गेणाप्ररूपणाधिकारः ॥८॥

अनंतरं कायमार्ग्गणयं पेळवपं :--

जाई अविणाभावीतसथावरउदयजी हवे काओ।

सो जिणमदम्मि भणियो पुढविक्कायादिछन्मेयो ॥१८१॥

जात्यविनाभावित्रसस्यावरोदयजो भवेत्कायः। स जिनमते भणितः पृथ्वीकायादिषद्भवः॥ जातिनामकन्माविनाभावित्रसस्यावरतामकन्मविवायादिषद्भवः॥ जातिनामकन्मविवायादिषद्भवः॥ काय-मं बुद्दः। वा कायपुं पृथ्ययोज्ञोवायुवनस्पतित्रसकायभेविव वद्भवेवसनुट्युट्युद्धं जिनसर्वाट्यु पेठल्य-दुद्दुः। कायते त्रसस्यावर इति व्यवहतुंबनैः शब्यपते कम्यते इति कायः एवित्रु डोजनक्रिययोज्ञे स्थानक्रिययोज्ञं तल्लक्षणं निर्शाकिसद्धमक्षुः। बीयते पुष्टं नीयते पुद्मक्सकंबेरिति कायः। अवैदा-रिकाविशरीरमुं कायस्यमप्पात्मपर्य्यायमुं कायमें वितुष्वारविदं पेठलस्यदुदुः। जातित्रसस्यावरनाम-

> चन्द्रकोटिप्रभाचकं समवसृतिसंयुतम् । नवकेवललब्धीशं चन्द्रप्रभजिनं भजे ॥८॥

20

अय कायमार्गणामाह-

जातिनामकर्भोदयाजिनाभावित्रसस्यावरनामकर्भोदयज्ञितः आत्मनः त्रवस्यावरत्यपूर्यायः कायो 
गाम । स कायः पृष्टिव्यक्षित्रोबायुवनस्यतित्रपकायभेदान् वस्त्रेदो जिनमते भणितः। कायते —त्र इति 
स्थावर इति व व्यवहर्तृतर्गे । अर्थते —क्याते इति कार्य इति उद्धेवनिक्रयायां स्थानिक्ष्याया नत्यन्वस्थायस्य 
निक्तित्रस्तित्वत्वत् । चीयते —पृष्ट नीयते पृद्रगणस्यन्धिरित वा कायः-औदारिकादियरीरं, कायस्य आत्मपर्यागोर्था काय दल्लुपवर्यते । जातित्रसस्यावरनामकर्मणा जीविद्याक्तित्वन तेषां कार्यस्य जीवपर्यायस्य कायः

एक कोटि चन्द्रमाके समान प्रभामण्डलसे शोभित, समवसरणमें विराजमान तथा नव केवल लब्धियोंके स्वामी चन्द्रप्रभ जिनको भजो ॥

आगे कायमार्गणाको कहते हैं-

जातिनामकर्मेके उदयके अविनाभावी जस और स्थावर नाम कर्मके उदयक्षे उत्सन्न आसान्नाकी जसक्य और स्थावरक्ष पर्यावको काव कहते हैं। बहु काथ पृथिवीकाय, आकाय, तिजस्काय, वायुकाय और वनस्यतिकायक मेदसे छह प्रकारका जिनमत्यमें कहा है। 'कायते' अर्थान व्यवदारी पुरुषीके हारा 'त्रस' स्थावर' इस प्रकारके कही जाती है वह काय है। 'त्रस्' थातुका अर्थ उद्देगरूप किया है उससे जस प्रकार कहा है और स्थान क्रियासे स्थावर प्रवद् तिपन्न हुआ है और अर्थन क्रियासे स्थावर प्रवद् तिपन्न हुआ है और अर्थन अर्थन प्रविचित्त है। अर्थन अर्थन प्रवाद अर्थन पुद्रग्तन्त्रक्षों हारा जो पुष्टिको प्राप्त हो वह काय है। अर्थात व्यवस्था स्थावर प्रवाद क्षेत्र होरा जो पुष्टिको प्राप्त हो वह काय है। अर्थात व्यवस्था स्थावर प्रवाद क्षेत्र होरा जो पुष्टिको प्राप्त हो वह काय है। अर्थात व्यवस्था स्थावर प्रवाद काय हो। अर्थात व्यवस्था स्थावर अर्थान पुद्रगतन्त्रकर्भों के द्वारा जो पुष्टिको प्राप्त हो वह काय है। अर्थान व्यवस्था स्थावर क्षात हो है । जाविनामकस्थ

१. कायन्ते **व**। २ शब्दान्ते-कव्यन्ते व। ३. काया<sup>.</sup> व।

कम्मीगद्ध्यो जीवविपाकत्वविवसवरकार्ध्यसम्य जोवपर्ध्यायको कायमे वितु व्यवहारसिद्धियक्कुं । पुद्गलविपाकिशरीरनामकर्म्योदयकार्ध्यत्वविनिल्लि शरीरक्के कायशब्दविव गृहणमिल्लि ।

अनंतरं स्यावरकायपंचकप्रपंचमं पेळदपं ।

पुढवी-आऊतेऊ-वाऊकम्मोदयेण तत्थेव ।

णियवण्णचउक्कजुदी ताणं देही हवे णियमा ॥१८२॥

पुष्य्यप्रेजोबायुकम्मीदयेन तत्रैव । निजवर्णनतुष्कयुत्तत्तेषां देहो भवेनियमात् ॥ पृष्वियपतेजोबायुविशिष्टनामकम्मीतरोत्तरप्रकृत्युदयदिदमा पृष्विय्यप्रेजोबायुपुदगलस्वयं-संस्थानकोबनस्करो स्क्रिया जीवान्तं नेटं विश्वपतिहः अपर्यनामनित्रकः पृथ्वीकायिकायुः-

गळोळू तंतम्मवर्णजनुक्रदोञ्क्रहिया जोवगळं देहे नियमिंदर अपुर्वतागुत्तिरलु पृथ्वीकायिकांपळु-मकायिकांगळं तेजस्कायिकांग्ळं बायुकायिकाग्रुमपुष्ठ] । पृथ्वीलाविज्ञिष्टस्यावरपर्य्यायोऽस्त्येवामिति १० पष्वीकायिकाः अथवा पश्चीकायः अरीरं येवां ते पश्चीकायिकाः ।

अष्कायोऽक्षितिज्ञष्टस्थावरपध्यायोऽस्त्येवामिस्यकायिकाः अथवा आपः कायः शरीरं येवां तेऽष्कायिकाः । तेजःकायस्तेजस्त्रविजिष्टस्थावरपद्यायोऽस्त्येवामिति तेजस्कायिकाः अथवा तेजः कायः शरीरं येवां ते तेजस्कायिकाः । वायुकायं वायुक्तिष्टिष्टस्थावरपद्यायोऽस्त्येवामिति वायकायिकाः अथवा वायः कायः शरीरं येवां ते वायकायिकाः ।

१५ इति व्यवहारिमद्धे: । पुद्गलविषाकिशरीरनामकर्मोदयकार्यत्वेन अत्र शरीरस्यैव कायशब्देन ग्रहणं मास्ति ॥१८१॥ अत्र स्वावरकायपञ्चकं प्रपञ्चयति—

पृषिव्यसेजोबायुविशिष्टनामकर्मोत्तरोत्तरप्रकृत्युदयेन वजैव पृषिव्यक्षेत्रोवायुपुर्गवन्तरूपेयु तत्तवर्ध-बतुष्क्रयुत तेपा श्रीवाना देव नियमेन भवेत् । तथा तति पृष्वीकाधिका अन्त्राधिकाः तिवस्ताधिकाः वृष्काधिकास्त्र मवन्ति । पृष्वीकाय —पृष्कीत्वविशिष्टस्यावरपर्यायोग्नरयेपामिति पृष्वीकाधिका । अथवा २० पृष्वी कायः—तारोरं येषा ते पृष्वीकाधिकाः । अषकायः—अस्वविशिष्टस्यावरपर्यायोग्नरयेपामित्यकाधिकाः । अथवा आपः कायः वारीरं येषा ते अन्तर्भाक्षकाः । तेत्रस्काधाः नेजस्त्वविशिष्टस्यावरपर्यायोजन्त्रयोगमित्र

त्रसनामकर्म और स्थावरनामकर्म जीवविषाकी होनेसे उनका कार्य जीवपर्याय काय है यह ज्यवहारसिद्ध है। पुद्गलविषाकी अरोर नामकर्मके उत्यका कार्य होनेसे यहाँ काय शब्दसे २५ अरोरका ही प्रहण नहीं है।।१८१।।

आगे स्थावर कायके पाँच भेदोंका कथन करते हैं-

जाग स्थाप कावक पांच भरीका कथन करत ह —

नामकर्मकी उत्तर मक्विवर्षिम एक स्थावर नामकर्म है और उसकी भी उत्तरप्रकृतियाँ
पृष्वी, अप्, तेज और वायु नामकर्म हैं। इस प्रकार नामकर्मकी इत उत्तरीत्तर प्रकृतियाँके
उद्यसे प्रथिवीक्ष्य, जल्क्य, तेजक्य और वायुक्त पुर्वाज स्क्रमों अपने-अपने क्रयरस१० गय और सर्धागुणोंसे युक्त कन जीवोंके तरीर नियमसे होते हैं। ऐसा होनेस्प दे जीव
पृथिवीकायिक, तेजस्वायिक और वायुकायिक होते हैं। पृथ्वीकाय अर्थात् पृथिवीक्ष विश्विष्ट
स्थावरपर्याय जिनकी है वे पृथिवीकायिक हैं। अथवा पृथ्वी जिनका काय अर्थात् अर्रार है वे
पृथ्वीकायिक हैं। अपकाय अर्थात् अररा हिने अरक्षायिक हैं।
अथवा अप् जिनका काय अर्थात् त्रारोर है वे अपकायिक हैं।
अथवा अप् जिनका काय अर्थात् त्रारोर है वे अरकायिक हैं।
स्थावरपर्याय जिनको है वे तेजस्कायिक हैं। अथवा तेज जिनका काय अर्थात्
स्रीर है वे तेजस्कायिक हैं। वायुकाय अर्थात् वायुवविज्ञिष्ट स्थावर पर्याय जिनके हैं वे

एंबिंतु तिर्ध्यनात्पेकेंब्रियजात्पौदारिकश्चरीरस्वावरकायाविगञ्जेनामकरमंत्रक्रुत्युवसनाथ-यितिये एवंविष्व निर्वक्ति संभीवतुष्ठं । पृथ्वीकायिकस्वय्ध्योयानिमुखं विष्ठहगतियोज् वस्ताननम्यं पृथ्वीकोवं, गृहोतपुष्वीदारीरमनुज्ज्ञं पृथ्वीकायिकमा जीर्वानव विश्वस्पट्ट वेहं पृथ्वीकायसम्बुः। मितं अक्जीवः जण्कायिकोऽक्त्यासरोजोजीवस्तेजस्कापिकस्तेजस्कायः। वायुजीवो वायुकायिको वायुकाय इति । एंवितु जिथा व्यवस्थेयरियस्पदुर्युं।

> बादरसुद्वसुदएण य बादरसुद्धमा हवंति तद्देहा । घादसरीरं थूलं अघाददेहं हवे सुद्धमं ॥१८३॥

बादरसूक्ष्मोदयेन च बादरसूक्ष्मौ भवतस्तहेहो । घातशरीरं स्थूलमघातशरीरं भवेत्सूक्ष्मं ॥

बावरनामकर्म्मोबर्यावर्वं तहेह,जंगळप्प पृथ्वीकाधिकाविजीवंगळु बावरंगळपुत्रु । सूक्ष्मनाम-कम्मोवर्यावर पृथ्वीकाधिकाविजीवंगळु सूक्ष्मगळेडु चेळल्यडुबुत्रु । एक दोडे जीवविषाकिगळप्प १० बावरसूक्ष्मनामकर्म्मोवयर्पीळवं बावरसूक्ष्मजीवव्यपदेशमुंटप्युवरिदमा वेहंगळ् बावरंगळ सूक्ष्मंगळ् अप्युवरिदामिद्वियविषयसंयोगजनितसुखदुःखमेतंते पेराँदि तनगे तांत्रवं परगों मेणु प्रतिघातसंभव-

इत्येपामिति बापुकायिका । अववा बापुः काय –जरोरं येपा ते बापुकायिकाः। तिर्यमात्येकेन्द्रियजात्यौदा-रिकतरी,रस्यावरकायादीना नामकपंत्रकृतीनाम् उदयमाजित्यैव ग्वविवनिकित्तर्यभवान् । पृथ्वीकायिकत्वपर्या-वाभिमुको विष्ठहातो वर्तमान पृथ्वीजीवः। गृहीतपृष्वीगरीरः पृथ्वीकायिकः। तत्त्यस्तदेहः पृथ्वीकायः। १५ तप्तेव अत्रयीवः जन्मपिकः वस्त्रायः। तेवीजीवः तेवस्कायिकः तेवस्कायः। वायुजीवः बापुकायिकः वायुकायः, इति त्रिविषस्यं ज्ञात्वस्यम् ॥१८२॥

वाररतामकर्मोट्येन तहेहा. पृथ्वीकायिकाहिकीयाः वादरा भवन्ति । मूश्मनामकर्मोट्येन च पृथ्वी-कायिकाहिजीवाः सूश्मा भवन्ति । जीवविधाकिवारसूश्भनामकर्मोदयास्या वादरसूक्ष्मश्रीकव्यपदेशसद्भवानहेहा अपि वादरसूक्ष्मा मयन्ति । तेन इन्द्रियविधयसंयोगवनितसुखदःखवत् परेण स्वस्य स्वेन परस्य वा प्रतिचात-

वायुकायिक हैं। अथवा वायु जिनका काय है वे बायुकायिक हैं। तियँचगति, एकेन्द्रिय-जाति, औदारिक तरीर, स्थावरकाय आदि नामकर्मको प्रकृतियाँक उदयको लेकर हो इस प्रकारको निकक्ति होती है। जो जीव पूर्व पर्यायको छोडकर पृथ्वीकायिकरूप पर्यायको धारण करनेके अभिमुख होता हुआ जवतक विम्रहगतिमें वर्तमान है तवतक उसे पृथ्वीजीव कहते हैं। जिसने पृथ्वीको तरीररूपसे महणकर छिया है वह पृथ्वीकायिक है। जिस पृथ्वी- २५ मैं-से जीव निकड गया है वह पृथ्वीकाय है। इसी तरह अप्जीव, अफायिक, अफाय, तेजोजीत, तेजकायिक, तेजस्काय, बायुजीव, बायुकायिक, बायुकाय इस प्रकार प्रत्येकके तीन-तीन भेद जानना ॥१८२॥

वादरनामकमंके उदयसे पृथ्वीकायिक आदि जीव वादर होते हैं और सूक्ष्मनाम-कमेंके उदयसे पृथ्वीकायिक आदि जीव सूक्ष्म होते हैं क्योंकि वादर और सूक्ष्मनामकमं जीविषाको हैं। अतः उनके उदयसे जीव वादर और सूक्ष्म कहे जाते हैं। और उनके सम्बन्धसे उनके अरोर में बादर और सूक्ष्म होते हैं। इस कारणसे दिन्द्र और विश्वे संयोगसे उत्पन्न सुख-दुखको तरह परसे अपना और अपनेसे परका घात सम्भव होनेसे घात अरोर स्थूळ होता है और अधात अरोर सूक्ष्म होता है। उन अरोरोंके थारो भी घात बर्ताणदं वाताशरीरं स्थूलमस्कुमवातवेहं सूक्मसस्कुं । तहेहिगळुं वाताशरीररप्य स्थूलक्मवातवेहमप्प सूक्मकमप्पर । वातालक्षितं शरीरं येवां ते वाताशरीराः अधातो वेही येवां ते अधातदेहाः ऐंबितु बाण्याबाण्यत्वपरिणति संभविसगुमप्पुर्वरिदं ।

तद्देहमंगुलस्सासंखं भागस्स विदमाणं तु ।

आधारे यूलाओ सञ्चत्य णिरंतरा सुदुमा ॥१८४॥

तद्देहोंऽगुलस्यासंख्येयभागस्य बृंबमानस्तु । आधारे स्थूलाः सर्व्वत्र निरंतराः सूक्ष्माः ॥

त्रा बादरसूक्ष्मंगळप्प पृथ्वीकायिकादिबनुःप्रकारमप्प जोवंगळ शरीरंगळु घेनांपुरु।संस्थाते-कभागमात्रंगळपुर्वेकं दोडे—सूक्ष्मवायुकायिकायस्यीमकज्ञवन्यशरीरावगाहं मोदत्यो हु बादरपर्ध्यान-पृथ्वीकायिकोत्कृष्टशरीरावगाहनपर्यातं ४२ नात्वतरहं स्थानदोजं पर्व्यासंस्थातभागहारंगळु १ घनांपुरुक्कं संभिवयुगुमपुर्वार्यसम्बन्धत्वनामान्योज् "बियुष्णज्ञहण्योति च संसं संसं गुणं तक्तो" प्रदासंब्यातगुणकारसंभवववनविद्यमसंस्थानभागहाराभिष्यक्ति प्रसिद्धियकः ।

सूक्ष्मापर्व्याप्तवातकायज्ञधन्यावगाहनन्यासिमदु ६।८।२२ पृथ्वीकायबाद-

संभवान् भाववारीर स्यूजं भवति । अधातदेहः सुश्मो भवति । तहेहिलोऽपि धातधरीराः स्यूजः, अधातदेहः १५ मुरमा भवन्ति । धातोपचित्रित दारीर येषा ते धातवारीराः । अधातो देहो येषा ते अधातदेहः इति बाध्यत्वा-बाध्यत्वपरिणतिसंभवात ॥१८३॥

तेषा वादरसुरभवृष्वीकापिकारिकाहिकाहिवाहीवाना शरीराणि धनाङ्गुलासंब्येयभागमात्राणि भवन्ति । सुरभवागुकापिकाप्यांमकाकप्रस्वादीरावासहुनादारम्य नादरप्यांमिवृष्वीकाविकोल्ड्रहर्शरावासहुन्यम्त हाव-त्वारिकास्यानेषु धनाङ्गुलस्य पत्यासंब्यादभागहारसंभवात् । कववा परमागमे-वीवृष्णकदृष्णीत्तिवशस्यानह्य २० गुर्वातनो । इत्यसंब्यातुष्कारसंभववकनात्त्वासस्यातमाहारामिक्यस्थितप्रसिद्धः । नत्र तृ सुक्षमाप्यांसवात-

**६** | ८ | २२

सरीरवाहे स्थूब और अपात सरीरवाहे सुक्ष्म होते हैं। जिनका सरीर घात सहित होता है अर्थात् पाता जाता है वे घातसरीर हैं और जिनका सरीर घात रहित होता है वे अघात-सरीर हैं। इस प्रकार वाष्यस्व और अवाध्यस्व रूप परिणमन सम्भव होनेसे सरीर वाइर-२५ सदम होते हैं ॥१८३॥

जन बाहर और सुझ्म पृथ्वोकायिक आहि चार प्रकारके जीवों के झरीर घनांगुळके असंस्थातव भाग मात्र होते हैं। क्योंकि सुझ्मवायुकायिक अपर्याप्तककी जघन्य झरीर अववाहनासे छेकर वाहरप्याप्त पृथ्वीकायिककी उक्कृष्ट अववाहना परंग्त क्यालीस स्थानों से घनांगुळक गल्यके असंस्थातव भाग मात्र भागहाह होता है। अथवा परमागम कही है कि १० (दीहान्द्रय पर्योप्तककी जघन्य अववाहना परंग्त असंस्थातव भाग गुणकार है और आगे संस्थातव भाग गुणकार है और आगे संस्थातव भाग गुणकार है और अवो संस्थातव भाग गुणकार है उस सुत्रसे क्यालीसवें स्थानको असंस्थातसे गुणा करनेपर अगळे स्थानमें संस्थात पर्योग्य प्रमाण अवगाहना होती है अतः व्याळीसवें स्थानमें प्रमाणक

रपर्व्याप्तकोत्कृष्टावगाहनप्रमाणमिदु

41818181818 9 ---- बाधारदोळाश्ययदोळु वस्तिमुब

६।८।४।

मिदंप । ४ । ४ । १ । ९ । आधारे यूलाओ आधारे आश्चर्ये वर्तमानशरीरविशिष्टाः ये जीवास्ते सर्वेऽपि a a

स्पृजा —चादरा इत्यर्थ । आघारेण तेया बादरस्वभावप्रतिषाताभावेऽन्यय पतनस्वप्रतिषातसंभवात् प्रागुन्त-लक्षणमान समित्रंत भवति । भवत्र—मद्यंत्रोके वले स्पक्षे आकाश्चे वा निरत्तरात—आधारानिष्ठितवारीराः जोवाः सूरमा भवन्ति । अलस्यकरूषापारेण तेया शरीरमित्रप्रतिवातो नाहित । अत्यन्तसूरमर्पराणान्यते जोवा मूसमा भवन्ति । अलस्यति-अवस्याति विकायवातीत्यन्तरं—आधारः, ततो निष्क्रान्ता निरत्तरा इत्यत्रपि पूर्वोन्तलक्षणमेव समित्रत जातव्यम् । जो इति शिष्यसंबोषनम् । यद्यपि वादरापर्यासवायुकायिकारीना जवस्यारहष्ट-शरीरावगाहनमन्यम् । ततोऽसंब्येयगुणस्त्वेन सूक्ष्मपर्यासकवायुकायिकारिष्ठ्योकायिकारयानजीवाना जयस्योरहष्ट-

भागहार असंस्थात सिद्ध है यह स्पष्ट है। पीछे जीव सभासाधिकारमें सुहस अपयोप्त वायु. २० कायकी ज्ञान्य अवगाहना और बादुर पयोप्तक प्रध्वीकायिककी उत्कृष्ट अवगाहनाका भागण कहा ही है। सो जानना। वर्तमान हरीरसे विशिष्ट जो जीव आधार अर्थात् आथयसे रहते हैं वे सब बादर होते हैं। आधारसे उनके बादर स्वभावका प्रतिघात नहीं होनेपर भी नीचे गिरतेक्स स्वभावका प्रतिघात होता है। अतः पहले जो धातस्य लक्षण बादर हारीरका कहा था उसीका समर्थन होता है। गावामें 'ओ' पद शिष्यके लिए सम्बोधन २५ है। यथपि बादर अपयोप्त बायुकाधिक आदिको ज्ञाच्य हारीरावागहना अल्प है और उससे असंस्थात पृष्टे होनेसे सुस्स प्योप्तक बायुकाधिक लेकर पृथ्वीकाधिक पर्यन्त जोवों ही ज्ञाच्य और उत्कृष्ट हारीरावगहना महान है। फिर भी सूहमनासकर्षक उद्यक्ष सामर्थ्यसे उनका अन्यसे प्रतिघात नहीं होता, और जैसे महीन वक्षके जल्को बूंद निकल जाती है उसी तरह वे सूहम जीव निकलकर चले जाते हैं। किन्तु बादरोंका हारीर अल्प होनेपर भी बादर- ३०

१. स<sup>°</sup>वदोलम<sup>°</sup>। २.स<sup>°</sup>णंमेणि<sup>°</sup>।

तसर्थपर्वते । एत्तलानुं बृद्धिप्रापर स्थूलकारोरक्ते बज्रांकलांविनिक्कांतियुंद्र जबु तपोतिकायमाहात्स्य-विनेंदु वेक्सेमीच्यं हि तपोविज्ञामणिमज्ञेषिकाक्त्यतिकायमाहात्स्य दृष्टस्वभावसपुदु कारणमागि स्वभावोऽत्तकक्तेपोबर: एरिंदु समस्तवादिसंमतमक्तुमण्युर्वोरवं अतिकायरहितवस्तृविचारविल्ल पूर्व्योक्तिकास्वमागमे बावरामुक्तमण्य्ये सिद्धमन्त्रः ।

> उदये दु वणप्पदिकम्मस्स य जीवा वणप्पदी होंति । पत्तेयं सामण्णं पदिद्विदिदरंति पत्तेयं ।।१८५॥

जबये तु वनस्पतिकम्मंणश्च जीवा वनस्पतयो भवंति । प्रत्येकं सामान्यप्रतिष्ठितेतर्रामिति प्रत्येकं ॥

बनस्पतिबिद्यिष्टस्यावरनामकम्मीतरोत्तरप्रकृतियुवयबोज् तु मत्ते जोबंगळ् बनस्पतिका-धिकंगळ्युबुमबु प्रत्येकतरीरंगळ्ं सामान्यदारीरंगळें ततु द्विविषंगळपुतु । एकं प्रतिनियतं प्रत्येकमो तु जोबक्को दे डारीरमेंबुदर्वं । प्रत्येकं डारीर येषां ते प्रत्येकतरीराः । समानमेव सामान्यं सारीर येषां ते सामान्यवारीराः साषान्यकारीराः कर्त्यस्यः ।

धारीराववाहनानि महान्ति तथापि मूरमनाम हमोदस्तामध्योत् जन्यतस्त्रेया प्रतिधातीभावान् निरक्रम्य गन्धनित । कारण्यस्त्रनिष्कान्तवज्ञिन्दुवन् । वादराणा पुनरत्त्वधारीरत्वेऽपि वादरनामकमोदयवागदन्येन प्रतिधातो । भवत्येव स्त्रस्थासनानिष्कान्तसपंपन् । यविष ऋद्विशासाना स्यूत्रवरीरस्य वज्ञ्यविज्ञारितस्त्रित्तं सा कर्षे ? इति चेत् तपोऽतिवयसाहात्म्येनित तुम , अचिन्त्यं हि तपोविद्यामणिमन्त्रीपधिज्ञस्यतिवयसाहात्म्ये दृष्टस्थावत्वान् । 'स्वावोऽतस्त्रमोचारः' इति समस्त्वविद्यामतत्वान् । अविवयरहितवस्तृविचारे पूर्वोक्तः साहस्मार्गं पर्वावारस्त्रमार्गं पर्वावारस्त्रमार्गं पर्वावारस्त्रमार्गं पर्वावारस्त्रमार्गं पर्वावारस्त्रमाणां सिद्धः ॥१८४॥

वनस्पतिविशिष्टस्थावरनामकर्मात्त रोत रत्रकृत्युदये तु पुन जोवा वनस्पतिकायिका भवन्ति । ते च २० प्रत्येक्सरीराः सामान्यनगरीरा इति द्विविधा भवन्ति । एकंप्रति नियतं प्रत्येक एकजोवस्य एकजारीर्गमस्यर्य ।

नामकर्मका उदय होनेसे अन्यसे प्रतिघात होता ही है जैसे सरसों छोटी होनेपर मां महीन वक्रमें-से नहीं निकलती।

शंका—यदि ऐसा है तो ऋद्विधारी मुनियोंका शरीर स्थूल होनेपर भी वश्रशिला आदि में-से कैसे निकल जाता है ?

समाधान — तपके अतिशयके माहात्म्यसे निकळ जाता है। तप, विद्या, मणि, मन्त्र, औपधोक्षी शक्तिके अतिशयका माहात्म्य अचित्त्व है। सभी बादी इस बातसे सहमत हैं कि बस्तुका स्वभाव तर्कका विषय नहीं है। अतिशय रहित वस्तुके विचारमें पूर्वोक्त शास्त्रमार्ग हो बारर सभी तर्कमोंका सिद्ध हैं॥१८४॥

वनस्पतिविशिष्ट स्थावर नामकर्मकी उत्तरोत्तर प्रकृतिका उदय होनेपर जीव वनस्पति-१० कायिक होते हैं। वे दो प्रकारके होते हैं—एक प्रत्येक्झरोर और एक सामान्यशरोर। एकके प्रति नियत जो है वह प्रत्येक है अर्थात् एक जीवका एक शरीर। जिनका हारीर प्रत्येक है वे प्रत्येकशरोर हैं। समान हो हुआ सामान्य। जिनका सामान्य शरीर है वे सामान्यशरीर अर्थात् साधारणसरीर हैं। उनमैं-से प्रत्येक शरीर प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठितके भैदसे दो प्रकार-

१. युंम <sup>°</sup> तपो <sup>°</sup>। २. तो नास्तीति नत् नि-व । ३. सा तपो-व ।

इल्लि प्रत्येकशरीरंगळ् प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितभेदाँददं द्विविधंगळ्। इति शब्दामिल्ल प्रकार-वाचियक्कुः। बादरनिगोदेराभिताः प्रतिष्ठितास्तैरनाभिता अप्रतिष्ठिता एवितु प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठित-भेवंगळरियस्पद्वयुं।

> मूलमापोरबीजा कंदा तह खंघबीजबीजरुहा । सम्रुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतकाया य ॥१८६॥

मूलायपर्व्वजाः कंदा स्कंधबीजास्तया बीजव्हास्संमूर्च्छमादच भणिताः प्रत्येका अनंतकायाद्य ॥

मूलं बीजं येषां ते मूलबीजाः आईकहरिद्वाविगन्त । अपं बीजं येषां ते अप्रबीजाः आय्योकोदि-व्यादिगन्तु कगोरले मुडिबाळादिगन्तु । पर्व्यवीजं येषां ते पत्र्वंबीजाः इसुवेत्रादिगन्तु । कंदो बीजं येषां ते कंदबीजाः पिडालसूरणादिगन्तु । स्कंधी बीजं येषां ते स्कंधबीजाः सल्लकी कंटकी पलाजाः रिश् विगन्तु । बीजाडोहंतीति बीजकहाः आिलगोधुमादिगन्तु । संमूच्छं सं समंतात्रमृतगुद्दगलस्कंधे भवास्ते संमूच्छिमाः । मूच्छिमाः मूलादिनियतबीजनिरपेकास्ते च इन्ती मूलाविबोजनिरपेक्षसंमूच्छिमंगन्तु पेन्नलपुत्र ।

प्रत्येकं शरीरं येषा ते प्रत्येकशरीरा । समाननेव सामान्यं, सामान्यं शरीरं येषां ते सामान्यवरीराः— साधारणजरीरा इत्यर्थः । तत्र प्रत्येकशरीराः प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितमेदाद् द्विवधाः । इतिचन्द्रोत्र प्रकारवाची । १५ बादरनिगोरेराश्रिता प्रतिष्ठिता , तैरनाश्रिताः अप्रतिष्ठिता इति तयोमेदावयमनात् ॥१८५॥

मूलं बीजं येपा ते मूलबीजा आईकहाँरद्रादयः । वयं बीजं येषा ते व्यवदीजा —जार्थकोदीच्यादयः । पर्य बीजं येषा ते पर्यवीजाः इक्षृत्रजादयः । करनी बीजं येषा ते करवीजाः—पिष्ठालुसूरणादयः । करनी बीजं येषा ते करवीजाः—पिष्ठालुसूरणादयः । विजाने पर्याते विकासविजाः—सिक्तिकर्यकोपलाशाययः । बीजात् रोहिक्तिति बीज्यहर्यः—जािकपोषुमादयः । संमुखं समनतात् प्रसृतपुर्वणकरून्ये भवाः सम्मूखिमाः—मूलादिनियदबीजनिरपेक्षाः ते च ये प्रत्येकद्यारीरा जीजाः २० परमाममे भणितासते अनन्तकाशास्त्र अनन्ताना निपोषजीवानां कावाः—वरिपाणि एष्टिति अनन्तकाशास्त्र

के हैं। यहाँ इति शब्द प्रकारवाची है। जो प्रत्येकशरीर वनस्पति वादर निगोद जीवोंके द्वारा आश्रयक्ष्यसे स्वीकार किया गया है वह प्रतिष्ठित है। और जो उनसे आश्रित नहीं हैं वह अप्रतिष्ठित है। इस प्रकार उन टोनोंमें भेद जानना ॥१८५॥

जिन वनस्पतियोंका थोज उनका मुळ होता है जैसे अदरक, हल्दी बगैरह वे मूळ्यीज २५ हैं। जिनका घोज उनका अममाग होता है, जैसे आयंक च्हीचि (?) आदि, वे अपयोंक हैं। जिनका बोज पर्कट होता है, जैसे हंब, वेंत वगैरह वे पर्ववीज हैं। जिनका बोज कर होता है, जैसे हंब, वेंत वगैरह वे पर्ववीज हैं। जिनका बोज कर होता है, जैसे स्ट्राण वगैरह वे कर्न्द्रवीज हैं। जिनका बोज कर होता है जैसे प्रलास, सरुक्ती वगैरह वे कन्द्रवीज हैं। जो बोजसे पैदा होते हैं जैसे घान, गोहूँ वगैरह, वे बोजरह हैं। मन्मूक्त्र्य अर्थात् वगरों ओरसे आये पुद्गावरक होते हैं जैसे घान, गोहूँ वगैरह, वे बोजरह हैं। ननके लिए वर्ध वार्रो विशेष के प्रत्येक रागरि वार्यात वीजकी अपेक्षा नहीं होती। इस प्रत्य परमागम जो ये प्रत्येक रागरि वार्यात वीजकी अपेक्षा नहीं होती। इस प्रत्य परमागम जो ये प्रत्येक रागरि वार्यात वीजकी अपेक्षा नहीं होती। इस प्रत्य परमागम के वो ये अपन्यता अन्तावानन निगोद जीबोक रागरि रहते हैं उन्हें अनन्यकाय कार्यात् प्रतिष्ठितप्रत्येक कहते हैं तथा 'च'

क्षाः ते च ये प्रत्येक शरीरा जीवाः परमागमे भणितास्ते अनन्तकायाश्च अ—्यु० ।

प्रत्येकाः प्रत्येकशरीरंगळप्प जीवंगळं दु मत्तमिवनंतकायिकंगळूमनंतकायंगळल्लववुमक्कुमं दु च शम्बविदमरियात्पद्ववव ।

अनंतानां निगोबजीबानां कायाः शरीराणि येष्टिकि तेऽनंतकायाः प्रतिष्ठितप्रत्येका इत्यर्थः ।
च शब्बावप्रतिष्ठितप्रत्येकाश्च संतीत्यत्यः । मूल्बोजावि संपूर्ण्डमपर्ण्यतमाव प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठित५ प्रत्येकशरीरजीवंगळिनतुं संपूर्ण्डममध्येयपुत्र । प्रतिष्ठितं साधारणशरीरेराध्यितं प्रत्येकशरीरं येषां
ते प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरासतैरनाधितशरीरा अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरास्तुः । प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरजीवसम्बर्जोक्तृष्टावगाहृतमुं धनांगुङासंब्यातेकभागमात्रत्वविद पूर्व्याताईकाविसकंपाळोळो वो वरोळसंख्यातंग्य प्रतिद्वितप्रत्येकशरीरंगळ जालक्यात्र्यस्वावनी त्रराशिकमरियल्पकर्मु ।

इंतिनितु क्षेत्रककेत्तलानुमों दु प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरमक्कुमागि∞िनतु क्षेत्रककेतितु प्रतिष्ठित-१० प्रत्येकशरीरंगळणुव बिंतु प्र ६। प १। इ. १। ६। २ लब्बराशियों दों दु आर्ब्रकादि-प । २। १। ९

स्कंधंगळोळ् संभविसुव प्रतिष्ठितप्रत्येकञरीरंगळप्पुबु प २।१।१० अप्रतिष्ठितप्रत्येक-

प्रतिष्ठितप्रत्येका इत्यर्थं, चनन्द्रादप्रतिष्ठितप्रत्येकास्य मन्तीत्वर्थं। प्रतिष्ठितं-गाधारणवारीरैराषितं प्रत्येक-वारीरं येषा ते प्रतिष्ठिप्रत्येकवारीरा तैरताष्ठितवरीरा अप्रतिष्ठितप्रत्येकवारीरा स्युः। एतं मुल्बीवारि-सम्मूष्टिनपपंन्ताः प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येकवारीराजीवारिक्य सम्मूष्टिमा एव भवन्ति। प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पति-श्रीवारीरस्य सर्वीक्ष्ट्रप्रवास्त्रमणि धना कुलासंस्थेयभागमात्र मेवेति पूर्वेक्तप्रत्येकविष्यर्थे प्रतिष्ठितप्रत्येकवारीरं सन्-१ वसंस्थातानि वसंस्थातानि सन्ति। यद्येतावस्त्रस्य प्र६०। १। १। १ एकं प्रतिष्ठितप्रयोकवारीरं सन-१

स्यात् तदैतावत्तेत्रस्य इ-। ६। २ कति प्रतिष्ठितप्रत्येकदारीराणि स्युरिति त्रैराशिकळव्यानि एकँकार्द्रकादि-स्कन्यसभवीनि प्रतिष्ठितप्रत्येकदारीराणि भवन्ति प २। १। १०। अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिजीवगरीराणि

सन्दसे अप्रतिष्ठितप्रत्येक भी होते हैं। जिनका प्रत्येक झरीर प्रतिष्ठित अर्थान् साथारण२० शरीरोंसे अध्यत होता है वे प्रतिष्ठित प्रत्येक्झरीर होते हैं। ये मूळ्योजसे लेकर सम्प्रत्येक्झरीर सोता का स्विक्त प्रत्येक्झरीर होते हैं। ये मूळ्योजसे लेकर सम्मूर्णिम प्रयंत्त जो प्रतिष्ठित प्रत्येक्झरीर और अत्रतिष्ठित प्रत्येकझरीर जीव कहे हैं वे भी सम्मूर्णनजन्मवाले ही होते हैं। अर्थान् सम्मूर्णम् जनस्य होता है। प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवक कर कर केले उन्हीं का सम्मूर्णन जन्म होता है। प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवक तथा होता है। प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवक तथा प्रतिक्त स्वत्येक स्वत्याविक प्रत्येक वनस्पति जीवक तथा प्रतिक्र प्रत्येक स्वत्याविक प्रत्येक स्वत्याविक प्रत्येक वनस्पति आपते होते हैं। यानांगुळको हो वार पल्यक असंख्यात भागते और नौ बार संख्याति भाग देनेपर जो प्रमाण आता है उनते सेजमें यहि एक प्रतिष्ठित प्रत्येक झरीर रहता है तो संख्यात मानागुळ प्रमाण अतरक आदिमें कितने रहेंगे ? इत प्रकार जेराफिक करनेपर ळच्य- होते वो वार पल्यक आदिमें कितने रहेंगे ? इत प्रकार जेराफिक करनेपर ळच्य- होते वो वार पल्यक आदिमें कितने रहेंगे ? इत प्रकार जेराफिक करनेपर ळच्य- हाती वार पल्यक असंख्यातवीं भाग और हम वार संख्यातको रखकर प्रत्यर गुणा करनेसे जितन प्राण्या हमाण होता है उतने प्रतिष्ठित प्रत्येक झरीर एक अदरक आदि स्वन्येक स्वर्येक 
24

वनस्पतिजीवशरीरंगळुं यथासंभवमागियसंख्यातमुं संख्यातमुं मेणप्पुवु मेनितु प्रत्येकशरीरंगळिनते प्रत्येकवनस्पतिजीवंगळप्पुवु मल्लि प्रतिशरीरमेकैकजीवप्रतिज्ञानमप्युवरिदं ।

गृद्धसिरसंधिपन्वं समभंगमहीरुद्दं च छिण्णरुद्धं।

साहारणं सरीरं तन्विवरीयं च पत्तेयं ॥१८७॥

गुढ्जिरासंधिपर्व्वाणि समभंगमहोरुहकं च छिन्नरुहं । साधारणं इारीरं तद्विपरीतं च प्रत्येकं ॥

यरप्तरयेकदारीरं बाबुबों हु प्रत्येकदारीरं गुरुकिरं बद्दस्यबहिः स्नायुक्सुं। गुरुसंधि बदृश्य-संघिरोबावंधमुं। गूरुपळ्लं अदृश्ययंधिकमुं। समभंगं त्वगृहीतत्विदिव सहभच्छेदप्पुदं। अहोरक-मंतग्तंतसूत्ररहितमुं छिन्नकहं छिन्नं रोहतीति छिन्नसादोडं मोळे बुदुं। साधारणं साधारणजीवाधित-त्वींद्वं साधारणमं वृपचारीवदं पेळल्यट्टुदु प्रतिष्ठितासरीरमेंबुद्दवं। तिष्ठपरीतं गूरुसिरत्वादि-पूर्वोक्तरुभागहितं तार्जं नािजकराँतिविधिकादिशरोरमप्रतिष्ठितप्रत्येकदारीरमंडु विभागार्थमाणि १० व शब्दमक्षं।

> मुले कंदे छल्ली पवालसालदलइसुमफलवीजे। सममंगे सदि णंता असमे सदि होति पत्तेया॥१८८॥

मूले कदे छल्लीप्रवालशालादलकुसुमफलबीजे । समभंगे सत्यनंता असमे सति भवंति प्रत्येकाः ॥

ययासंभवं असस्यातानि सत्यातानि वा भवन्ति । यावन्ति प्रत्येकसरीराणि तावन्त एव प्रत्येकवसस्यतिजीवा तत्र प्रतिअरीरं एकैकस्य जीवस्य प्रतिज्ञानान् ॥१८६॥ अय साधारणश्चरीरवनस्यतिजीवस्वरूपं गायाचतुष्ट्येन प्ररूपयति—

सन् प्रत्येकसरीरं गृहशिरां-अद्ध्यबहिः स्नामुकं, गृहशिन्-अद्द्यसम्बिरेसाबन्धं, गृहपर्य-अद्द्यसम्बर्कः, सन्पञ्चे-सन्पर्दितायेन पद्राच्छेद्र, बहीक्न-अत्यर्गेतमुत्रपहितं, क्षिण्न रोहति हिष्टसहं तिष्टप्रस्तं ताधारणं-साधारणजीवाशिकतेन माधारणानियुप्यचेत्र प्रतिदिक्षशरोपित्ययं । तद्विपरीतं गृहविर्दासंद्युप्तंन्त्रस्रखन्-राहितं तालनालिकरितिन्तर्गीकादिसरीरं स्त्रप्तिविद्यप्रत्येकशरीरिमितं विभीषं चत्रस्य सुच्यति ॥१८७॥

रहते हैं । तथा एक स्कन्थमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वनस्पति जीव यथासम्भव असंख्यात अथवा संख्यात होते हैं । जितने प्रत्येकशरीर होते हैं उतने ही प्रत्येकवनस्पति जीव होते हैं क्योंकि उनमें प्रत्येकशरीरमें एक-एक जीवके होनेका नियम है ॥१८६॥

आगे साधारण शरीर वनस्पतिजीवका स्वरूप चार गाथाओंसे कहते है-

जिस प्रत्येकशरीर वनस्पतिके उत्परकी बाह्य स्नायु, भीतरमें फाँकोंकी सन्वियाँ, पोरियाँ जैसे ईखमें, अवृह्य हाँ, प्रकट नहीं हुई हाँ, तोड़नेपर विरुक्त समान रूपसे दो टुकड़ोमें टूट जाये, तोड़नेपर दोनों टुकड़ोमें हुट जाये, तोड़नेपर दोनों टुकड़ोमें कोई तार-सा लगाव न हो, तथा काटने पर भी जा आवे तो वह साधारण है। साथारण जीवोंके हारा आश्रित होनेसे प्रतिष्ठित प्रत्येकको ३० जपनारसे साथारण कहा है। यहाँ वैसे साधारणका अर्थ प्रतिष्ठित प्रारोद है। जो इससे विपरीत है अर्थात् जिसके सिर आदि प्रकट हैं वह अप्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर है। जो तालकल, नारियल, इसलो वगैरह। गाथा का 'च' शब्द इस भेदका सुचक है।।१८७॥

१ विभागः चशब्देन सूचितः 🖣 ।

मूळबोळं कंदबोळं त्वकिनोळं पत्त्वबंकुरबोळं खुडगालेयोळं पत्रबोळं कुलुमबोळं फळबोळं बीजबोळचुं समभंगे सति समभंगमागुत्तिरकु नारित्कबुदरिनेरडु खंडमादोडे अनंताअनंतकायंगळु प्रतिष्ठितप्रत्येकदारीरंगळं बुदर्खं ।

मा मूलादिगळोळु समभंगमिल्लद वनस्पतिगळुप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरंगळपुत्रु ।

कंदस्स व मृलस्स व सालाखंधस्स वावि बहुलतरी ।

छन्ली सार्णतजिया पत्तेयजिया दु तणुकदरी ॥१८९॥

कंदस्य वा मूलस्य वा सालायाः स्कंबस्य वापि बहुलतरा। त्वक् ते अनंतजीवाः प्रत्येक-जीवास्तु तनुत्वचः॥

बाबुब, केलबु अत्येकबनस्पतिगळ कंदनके मेणू मूलकरे मेणू सालेगे क्षुद्रशाखेंगे मेणू स्कावकरे मेणू बाबुवो दुरक्क बहुलतर्र स्कुलतरमकुमत्पादे या बनस्पतिगळनंतकायजीवंगळूमपुषु। निगोवजीवंगळोलू कृदिब्यतिरिट्यप्रयेकांगळे बुदर्थं। तु मले बाबुबु केलबरके कंदाविगळोल् स्कानुतरमाबोडे तदमस्पतिगळऽप्रतिरित्तप्रयेककारीरंगळपुषु।

> बीजे जोणीभूदे जीवो वक्कमदि सो व अण्णो वा । जे वि य मूलादीया ते पत्तेया पढमदाए ।।१९०।।

बीजे योनीभूते जीव: प्रकामित स बान्यो वा । येपि च मूलादिकास्ते प्रत्येकाः प्रयमतायां । योनीभूते जीवोत्पत्तिमे योग्यमाद मूलाग्राविबीजावसानमाद बीजगळोळु जीवं स एव वाऽ न्यो वा पेरगे तत्रस्थितजीवं स्वायुःक्षयवर्जीवंदं मुक्तजरीरनागि मत्तमल्लिये प्रकामत्युरग्छाते

मूले कन्दे त्वचि पत्छवाद्भुरे लुझ्याखाया पत्रे कुमुमे फुटे बीजे च समभङ्गे सति अनन्ता — अनन्तकाया:--प्रतिश्चित्रप्रत्येकशरीरा इत्यर्थ.। मूलादिषु समभङ्गरहित्वनस्ततिषु अप्रतिश्चितप्रत्येकशरीरा २० भवन्ति ॥१८८॥

येपा प्रत्येकवनस्पतीना कन्दस्य वा मुकस्य वा शाकायाः वा शुद्धासाया वा स्कन्यस्य वा या त्वक् बहुकदारी-स्कूलतो स्थात् ते वनस्पत्यः अनन्तकायजीवा भवन्ति—अनन्तकोत्रे-निगोदजीवैः सहिता अतिष्ठित-प्रत्येकवारीय भवन्ति हरवर्ष । तु पुत्र येथा कन्वादिषु त्वक् तनुवरी ते वनस्पतयः अप्रतिष्ठितस्येकवारीय भवन्ति ॥१८८॥

२५ बीजे-मुलारिबीजावसाने, योनिमृते-जीबोत्पत्तियोग्ये, जाते सित स एव-तत्र स्थित एव जीव. मृत्वा-स्वायु क्षयवरोन मुक्तशरीरो भूत्वा पृनस्तत्रैव प्रकामित-उत्पर्वते । अन्यो वा अन्यशरीरान्तरव्यवस्थितो जीवः

जिन प्रत्येक वनस्पतियोंके मूल, कन्द. छाल, कोंपल, अंकुर, छोटी टहनी, बड़ी डाल, पत्ते, फूल, फल और बीज यदि तोड़नेपर इनका समभंग होता है तो ये अननतकाय अर्थान् प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं और यदि समभंग नहीं होता तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं ॥१८८॥ ३० जिस प्रत्येक वनस्पतिके कृत्द, मूल, ख़ुड़, शाखा, या स्कृत्यकी छाल मोटी हो तो वे

बनस्पति अनन्तकाय होती है अर्थात् निर्मात जोने सिहित प्रतिष्ठित रायेक होती है। किन्तु जिनकी छाल पनली होती है वे बनस्पतियाँ अप्रतिक्वित प्रत्येक होती हैं।।१८९॥

बीज अर्थान मुख्से छेकर बीज पर्यन्त, योतिभूत अर्थात जीवोंको उत्पत्तिके योग्य हो जानेपर वहीं जीव जो उसमें वर्तमान है, सरकर अर्थात अपनी आयुक्ते क्षय हो जानेसे अरीरको छोड़कर पुनः उसीमें उत्पन्न होता है। अथवा अन्य शरीरमें रहनेवाला जीव अपनी पुट्दुमुम्प्योपि वा परेगे घरीरांतरव्यवस्थितनप्य बोवं स्वायुःक्षयवद्यविद्यं त्यक्ताघरीरनागि बंदु स्वयोग्यमुकास्विविकानकोळ प्रक्रमानि पुट्दुपु नाषु केलवु सूलास्थिय् प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरत्वविद्य प्रतिदंगकु बनु प्रवमतायां स्वोर्यन्तप्रवमसमयं मोदत्यो इ यावदंतम्युहूनं तावत्कालप्ययंतं सावारणवीद्यांकिक्सप्रतिष्ठितंगकयण्युवु ।

अनंतरं सा**धारणशरीरवनस्पतिस्वरूपनिरूपणमं गाथाचतुष्ट**यदि माडिदयं ।

साहारणोदएण णिगोदसरीरा हवंति सामण्णा । ते पुणदिवहा जीवा बादरसहमाचि विण्णेया ।।१९१॥

साधारणोदयेन निगोदशरीरा भवंति सामान्याः । ते पुनद्विविधाः जीवा बादरसूक्ष्मा इति विजेगाः ॥

साधारणनामकस्माँवर्यावर्षं समुत्यन्निनगोवज्ञरीर जीवंगळ् सामान्यवनस्पतिज्ञीवंगळप्युत्र । १० साधारणवनस्पतिगळपुत्रे बृदव्यं । निनयतां गां भूमि क्षेत्रमन्तानंतजीवानां वदातीति निगोवं । निगोवं ज्ञारीरं येषां ते निगोवज्ञरीराः । ते पुनः साधारणवनस्पतिकायिकाः जीवाः बावराः सुक्ष्माक्ष्व भवति । एतेषां वावराणां सुक्ष्माणां च रुप्रशं पूत्र्योक्तमेवेति विक्रेया भवति ।

स्वापुःस्ववक्षेत त्यक्तारीरो भूत्वा बागत्य स्वयोध्यमुकादिवीचे प्रकामित । येऽपि च मूक्काद्यः प्रतिष्ठित-प्रत्येकवारीरत्वेन प्रसिद्धाः तेऽपि खलु प्रथमताया स्वोत्पन्नप्रथमसमये अन्तर्मृहुर्वकालं साधारणजीवैरात्रतिष्ठिता १५ एव भवन्ति ॥१९०॥

साधारणनामकर्मोदयेन जीवा निगोदशरीरा भवन्ति । नि-नियता गां-भूमि क्षेत्रं अनन्तानन्तजीवानां ददाति इति निगोदं । निगोदं शरीरं थेषा ते निगोदशरीराः इति लक्षणसिद्धत्वात् । त एव सामान्याः— साधारणशरीरा जीवाः पुनः बादराः सुरुमारचेति द्विषा पूर्वोकतलक्षणलक्षिता विज्ञेयाः ॥१९१॥

आयुकेक्षय हो जानेसे वह शरीर छोड़ आकर अपने योग्य मूळ आहि बोज पर्यन्तमें २० वराज होता है। जो भी मूळक आहि प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर रूपसे प्रतिबद्ध हैं वे भी अपनी उत्पत्तिके प्रथम समयमें अन्तर्युहर्त काळ तक साधारण जीवोंसे अप्रतिष्ठित ही होते हैं ॥१०।॥

विशेषार्थ—म्लसे लेकर बीज पर्यन्त वनस्पतिमें जो जीव पहले था इसकी आयु पूरी होनेसे मर गया। किन्तु उस वनस्पतिकी उत्पादन शकित गष्ट नहीं हुई है तो बाह्य कारण २५ मिलनेपर वहीं जोव जो पहले उसमें प्रत्येकशरोररूपमें जीकर मर गया था, पुनः उसी मृलादि विकास रार्रा वानाकर उत्पन्न होता है अथवा यदि वह पूर्व शरीरका स्वामी जीव अन्यन्न उत्पन्न होता है तो अप्य जीव आकर उसमें उत्पन्न होता है। तथा जो प्रतिन्तित प्रत्येक वनस्पति है वह भी अपनी उत्पन्निक प्रथम समयमें या अन्वर्ग्युह्त कालवक अपतिष्ठित प्रत्येक रहती है। पीछे जब निगोद जीव उसके आधित हो जाते हैं तब प्रतिष्ठित हो जाती है। ३०

साधारण नासकमें के कदयसे जीव निगोद झरीरवाढ़े होते हैं। 'नि' अर्थात् नियत गां अर्थात् मृसि, क्षेत्र या निवास अनन्तानन्त जीवोंको देता है वह निगोद है। निगोद शरीर जिनका है वे निगोद शरीर हैं इस प्रकार डक्षणसे सिद्ध है। वही सामान्य अर्थात् साधारण-शरीर होते हैं। उनके दो-मेद हैं—बादर और सूक्ष्म। इनका उद्घण पहड़े कहा है॥१९१॥

### साहारणमाहारो साहारणमाणपाणगृहणं च । साहारणजीवाणं साहारणस्वस्वणं भणियं ॥१९२॥

साधारणमाहारः साधारणमानापानप्रहणं च । साधारणजीवानां साधारणञ्ज्ञाणं अणितं ।।

अावुषु केलवु साधारणनामकम्मीद्यवदार्वात्तगळप्यनंतजीवंगळ्ये उत्पन्तप्रथमसमयदोळा
रे हारपय्यांतियं तत्कार्य्यमहारवर्गणायातपुद्गण्डस्कंष्टस्यभागपरिणमनमुं साधारणं सहशं समकालभक्कुमंते द्वारीरपय्यांतियुं तत्कार्यमाहारवर्गणायातपुद्गण्डस्कंषणळां द्वारोराकारपरिणमनमुमतं इंडियपय्यांतियुं तत्कार्यं स्वकंतिद्वाकारपरिणमनमुमतेवानपानप्यांतियुं तत्कार्यं प्रकृत्वासनिःवसम्बद्धणमुं साधारणं सहशक्यं समकालमुमक्कुमा जीवंगळु साधारणजीवंगळवितु साधारणं जीवंगळचे व्यत्तिप्रथमसम्योरपनंगळगे तंत्रया त्रारीरदोळु हितीयादिसमयोत्पनंगळगेपुमनंतरे॰ जीवंगळचे पुत्रवेपकंसमयोत्पनानंतजोवंगळोडकायात्रप्यांत्रियां

मेंदित साधारणलक्षणं पृथ्वंसुरिगळिदं भणितं जातव्यमक्कुं। च शर्व्वदिद शरीरेद्रियपर्ध्यापिद्य-

समुज्ययं माडल्यट्डु । जत्येक्क सरह जीवो तत्य दु मरणं हवे अणंताणं । वक्कमह जत्य एक्को वक्कमणं तत्यणंताणं ॥१९३॥ यत्रैको स्नियते जीवस्तत्र तु मरणं भवेवनंतानां । प्रकामति यत्रैकः प्रक्रमणं तत्रानंतानां ॥

यस्ताघारणनामकर्मोद्यवदावर्यनन्तजीवाना उत्स्वप्रवममसमये बाहारपर्यातिस्तरुकार्यं च बाहारपर्याणा-यातपुद्गकस्त्रभ्यानां खलसमायपरिषममं सावारणं महुद्यं समकाल च भवि । तथा शरीरप्याप्तिः तत्कार्यं च आहारवर्गणायातपुद्गक्षस्त्रभ्याना यरोतारुपत्रभनंत्रभ्या हारित्यपर्याप्तिः तत्कार्यं च स्थविनिद्यावार-यरिणमनं तथा बालमानपर्याप्तिः तत्कार्यं च उच्छवानिस्वावसङ्कः साधारणं सदृष्यं समकालं च भवि । तथा २० प्रवस्तमयोत्तप्रामामिन चर्तव शरीर हित्रोधादिसम्योरणनात्मापि अनन्तानप्रजीवाना पूर्वपूर्वसमयोत्माना-भन्तानन्तवीवैः सह बाहारपर्याप्त्यारिकं सर्वं सदृशं समकालं च भवि । तदिरं साधारणञ्ज्यणं पूर्वपूरि-मिर्माणदं हातव्यम् । चत्रव्येत रारोरेन्द्रियस्यातिद्यं समुक्त्याकृते ॥१९२॥

साधारण नाम कमके उदयके वशीभूत अनन्त जीवोंका उत्यन्त होनेके प्रथम समयमें आहारपर्याप्ति और उसका कार्य आहारवर्गणाके आये हुए पुद्गल स्कृत्योंका खल और २५ रसमागरूपमें परिणमन साधारण अर्थात् एक समान तथा एक ही कालमें होता है। तथा अरीरपर्याप्ति और उसका कार्य आहारवर्गणाके आये पुद्गलक्ष्म्योंका अरीरके आकाररूपसे परिणमन साधारण होता है। इत्यूचर्याप्ति और उसका कार्य रस्प्रमंत इत्यूचर काक्ष्मारूपसे परिणमन तथा आसोच्ल्यास पर्याप्ति और उसका कार्य उच्छ्यास-निवाधका प्रश्नण मान अरीर समान कालमें होता है। तथा प्रथम समयमें उत्यन्न होनेवालोंको ही तरह उसी अरीर-३० में द्वितीय-इतीय आदि समयोंमें उत्यन्न अनन्तानन्त जीवोंका एवं-पूर्व समयोंमें उत्यन्न अवन्तानन्त जीवोंका एवं-पूर्व समयोंमें उत्यन्न अवन्तानन्त जीवोंक साथ आहारपर्याप्ति वगैरह सब समान और समान कालमें होती है। यह साथाप्त जीवोंका लक्ष्मण पूर्वाचार्योंक कहा है। यहाँ 'व' शब्दसे अरीरपर्याप्ति और इत्युवपर्याप्तिका प्रष्टण किया है।।१९२।

१. समुच्चीयते व ।

इल्लि विशेषमुंदबाबुदें बोर्ड बोर्डु बाबरनिगोदशरीरदोळू सुरुमनिगोदशरीरदोळू मेणू अनंतसाधारणजीवगळू केवल पर्य्यानकाळ पुट्रुबु मत्तमा बोर्डु शरीरदोळ केवलमपर्य्यानकाळ १० पुट्रुबु अल्लेट मिर्श्र गळु पुट्रुबुदिल्के दोर्ड अवक्क सम्भानकामीवयनियममणुडु कारणमागि एगस्स बोर्डु साधारणजीवनकम्मतानात्रीत्राज्ञात्रकामण्डिके स्वाप्त प्राप्त स्वाप्त प्राप्त स्वाप्त स्वा

जिस निगोद शरीरमें जब एक जीव अपनी आयुके क्षय होनेसे मरता है तभी इस निगोद शरीरमें समान आयुवाले अनन्तानन्त जीव एक साथ ही मरते हैं। जिस निगोद शरीरमें समान आयुवाले अनन्तानन्त जीव एक साथ ही मरते हैं। जिस निगोद शरीरमें अना का जीव उलन्तानन्त जीव एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार करति और मरणका समकालमें होना भी २५ साथारणका लक्षण कहा है। द्वितीय आदि समयोंमें उत्पन्त अनन्तानन्त जीवोंका भी अपनी आयु पूरी होनेपर एक साथ ही मरण जानना। इस प्रकार एक निगोद शरीरमें प्रतिसमय अनन्तानन्त जीव एक साथ ही मरण जानना। इस प्रकार एक निगोद शरीरमें प्रतिसमय अनन्तानन्त जीव एक साथ ही मरते हैं और एक साथ ही छरत्रम होते हैं। ऐसा तबतक होता रहता है जवतक निगोदको उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात सागरोपम कोटे-कोटि मात्र जो कि असंख्यात लोक मात्र समय प्रमाण है, समान्न हो।

यहाँ कुछ विशेष कथन है—एक बाहर निगोद शरीरमें या मुक्स निगोद शरीरमें अनन्तानन साधारण जीव या तो केवल पर्योग्न ही करफ होते हैं या एक शरीरमें केवल अपर्योग्न हो करफ होते हैं। दोनों एक हो शरीरमें उत्पन्न नही होते, क्योंकि उनके एक स्वेक्श कमेंके उदयका नियम है। एक साधारण जीवके कमोंको प्रहण करनेको शिक्कर योगके पठिवस्माहारिसस्यष्ट पुद्मर्कापडोपकारसोयोध्वेगमा अनंतानंतसाधारणजीवंगळ्या मनुष्रहणं समास-विदं सीपिडितस्वविद्मसङ्घ्रमो दु बादरिनगोदजारीर बोळ् सुक्मिनगोदजारीर बोळ् मेण् ययासंख्यमाणि पर्म्यामनंगळण्य बादरिनगोदजोवंगळ् सुक्मिनगोदजीवंगळ् अन्नप्रध्मससययवोज्यमनंतानंगळ्य पुट्टुवनु । द्वितीयसमयवोळ्यमं नोडकसंख्यगुणहोनंगळ् पुट्टुवर्षाच्य मेळ ज्ञवस्यवितो दु समयपुक्छ-भागकाक्ष्यरतं प्रतिसस्ययसंख्यगुणहोनकम्बद्धव पुट्टुवर्षाच्य मेळ ज्ञवस्यवितो दु समयपुक्छ-विनावस्यसंख्येयभागमात्रकाक्ष्मतरिसि मसं अवस्यवितो दु समयपुक्छदिवमावस्यसंख्येयभाग-भागकालं निरंतरमा निगोदजारीरहोळसंख्यातगुणहोनकमविदं साधारणजीवंगळु पुट्टुवर्षावतु सांतरिनरतरक्षमविद्यमन्वद पुट्टुवर्षन्तवर प्रयमसम्योगनन्ताधारणजीवन सव्यंसाधरण-कार्यमाण्डामन्तियस्यस्य प्रतिस्यास्य प्रमासिक्योगन्तियाधर्माकाळीळ निष्पत्तियस्य ।

#### बनंतरं बादरितगोदशरीराघारप्रतिपादनमं माडिवपं ।

जीवस्य कर्मादानसन्तिकसमयोगेन गृहीतपुर्गकिष्योभकारोजनवानन्तराधारणजीवानां तस्य चानुम्रहणं भवति । पुनरिष अनन्तानन्तताधारणजीवानां योगयन्तिभः गृहीतपुर्गकिष्णयोभकारः एकस्य अनन्तानन्त-साधारणजीवानां वातृयहणं समाप्तेन सिर्धावकृत्वेन भवति । एकवादनिगोदशरीरे सुस्मितगोदशरीरे वा १५ ययांसंस्थं पर्याता वादरिगारोज्ञां सुस्मानगोदजीवास्य अध्ययसम्प्रभे कन्तानन्ता उत्स्वन्ते । दित्रीयसम्य तेम्पोसंस्थंपगुण्काहीना उत्स्वन्ते । एवं निरन्तरमावस्यसंस्थ्यभागकाकपर्यन्तं प्रतिसमयमसंस्थयगुण्कानकमेणो-स्थवन्ते । ततः गरं ज्ञण्यनेनकसम्य उत्कृत्यने आवत्यसंस्थयभागकाकमन्तरिववा पुनरिष अपन्यनेनकसम्य उत्कृत्यने आवत्यसंस्थयभागकाकप्तिन्ता पुनरिष अपन्यनेनकसम्य उत्कृत्यने आवत्यसंस्थयभागकाकप्तिन्ता पुनरिक्षणं वावस्य वावस्य वावस्य वावस्य प्रवादस्य वादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य वादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य वादस्य प्रवादस्य वादस्य प्रवादस्य वादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य वादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य वादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य वादस्य प्रवादस्य वादस्य वादस्य प्रवादस्य वादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य वादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य प्यादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य वादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य प्रवादस्य वादस्य प्रवादस्य प्रवाद

हारा गृहीत पुद्गलिपण्ड अनन्तानन्त साधारण जीवोंका भी उपकारी होता है उस जीवका भी उपकारी होता है। इसी तरह अनन्तानन्त साधारण जीवोंकी योगशिकिके द्वारा गृहीत पुद्गलिपण्ड एक साथ संयुक्त रूपसे एक जीवका भी उपकारी है और अनन्तानन्त साधारण उप जीवोंका भी उपकारी होता है। एक बादर निगोद ज़रीरमें अथवा सूक्स निगोद ज़रीरमें यथाक्रम पर्योग्न वादर निगोद जीव अपें सुक्स निगोद जोव अपें स्वयम समयमें अनन्तानन्त करण होते हैं। दूसरे समयमें उससे असंख्यातगुणा होन उससे होते हैं। इस प्रकार निरन्तर आवलीके असंख्यातवें भाग काल पर्येन्त प्रतिसमय असंख्यात गुण होन कससे अत्यन्त होते हैं। उससे बाद अपन्यसे एक समय और उन्कृष्टसे आवलीके असंख्यातवें भाग मात्र काल के अनन्त के अस्पर्याग्न काण्यसे एक समय और उन्कृष्टसे आवलीके असंख्यातवें भाग मात्र काल तक निरन्तर निगोद अरीरमें असंख्यात गुण हीन कमसे साधारण जीव उत्यन्न होते हैं। इस प्रकार निरन्तर या सान्तरके कमसे निगोद अरीरमें तबतक जीव उत्यन्न होते हैं जव-तक प्रथम समयमें उत्यन्न स्वाधारण जीवोंकी आहारपर्योग्नि, अरीरस्वाह है। इस प्रकार समय समय अलि उन्चला स्वाधारण जीवोंकी आहारपर्योग्नि, अरीरस्वाह है। इस प्रवास समय आहे स्वाधारण जीवोंकी आहारपर्योग्नि, अरीरस्वाह है। इस प्रवास को अर्थन समय आहे स्वाधारण जीवोंकी आहारपर्योग्नि, अरीरस्वाह है। इस प्रवास के स्व होते हैं अर्थन

आगे बादर निगोद शरीरोंका आधार बतछाते हैं-

# खंधा असंखलोगा अंडरआवासपुलविदेहावि । हेट्टिन्लजोणिगाओ असंखलोगेण गुणिदकमा ॥१९४॥

स्कंघा असंस्थलोका अंडरावासपुळिविदेहा अपि । अधस्तनयोनिका असंस्थलोकेन गुणित-क्रमाः ॥

बावर्तनगोवजी वंगळ द्यारीरसंख्यानयनात्यंयुवाहरणपूर्ण्यंकमाणि गायाद्वयंदिदं पेळल्पड्. ५ गुमे तेन स्कंपाः प्रतिष्ठितप्रत्येकनीवंगळ द्यारीरगळसंख्यातलोकंगळ् स्वयोग्यासंख्यात्वशितलोकंन् प्रवेशमात्रगळे बुदर्त्यमत्ति लोकाकात्रप्रदेशगळ् जारीरगळसंख्यातलोकंगळ् स्वयोग्यासंख्यातृशितलोकंन् प्रवेशमात्रगळे बुदर्त्यमत्ति लोकाकात्रप्रदेशगळ् जानांत्रपुद्वगुक्तप्रस्थान्त्रणाव्यव्याहर्त्य मेणित्व्युमो दो दु स्कंप्रदोक्तमात्रगळ्याहृदत्य मुर्गक्रविक्वाहर्पण्य प्रत्येकजीवन् वारीरविद्योगळप्रपुद्वतेयो दोददरंगळोळ्यमसंख्यातलोकमात्रगळपुद्वतियोगळपुद्व । १० ब्रो देश दावासंगळोळसंख्यातलोकमात्रगळपुत्र वित्रत्यक्षात्रलेकमात्रगळपुद्व । वो दो दु व्हर्णक्षात्रलेकमात्रगळपुद्व (वार्तान्योदन्ताव्याहरूप्तर्गळपुद्व । वो दो दु व्हर्णक्षात्रलेकमात्रगळपुद्व वित्रत्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रमात्रक्षात्रलेकमात्रमात्रक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रमात्रलेकमात्रमात्रक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रस्थातलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्यात्रलेकमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रमात्रम्यक्षात्रलेकमात्रम्यक्षात्रल

वादरिनगोदजीवशारीरसंस्थानयनार्थं उदाहरणपूर्वकमिद राषाद्वयमुख्यते । तद्यया-स्कन्याः प्रतिष्ठित-प्रत्येकजीवशारीराणि, असंस्थातजोका स्वयोध्यानस्थातपृषिकाकोकप्रदेशमात्रा दृष्यदे । तत्र एकेस्सिन् स्कन्ये ओकावाप्रदेशेषु जगच्चेष्रिणनप्रमितेषु अनन्तानन्तपुर्वाजानमस्याह्यरिणामवत्, एकिनगोदजीवकार्यण-शरीरे अनन्तानन्तिनोपोदजीवकाम्भणगरीराणाम्बयाहनवद्या असंस्थातकोकमात्रा अखदाः प्रत्येकजीवशारीर-विशेषाः सन्ति । तर्यव एकेस्सिम्नण्डरे असस्यातकोकमात्रा आवासास्तेऽपि प्रत्येकजीवशारीरमदाः सन्ति । १० एकेस्स्यातकोकमात्राणि वादरिनगोदजीवशरीराणि सन्ति । एवं मण्डरादीनि उत्तरोत्तराध्यस्तनस्कन्यादि-योगिकानि तत्र जातानि भवन्ति । यर्थेकेस्मिन् स्कन्ये असंस्थातकोकमात्रा अपदाः सन्ति तदा असंस्थात-

ų

इंतावासाबिगळोळं प्रत्येकं त्रैराशिकक्रमिंद छव्धंगळसंख्यातलोकगुणाकारंगळनुळळमप्युवबर बिन्यासिमिदु स्कंपंगळु ≅ ० बहरंगळु ≅ ० ≅ ० बावासंगळु ≅ ० ≅ ० ≡ ० पूळवुगळु Ӡ ० ≋ ० ≋ ० ≡ ० बावरनिनोदशरीरंगळ ≅ ० ≅ ० ड ० ड ० ड ० ड ०।

> जंबूदीवं भरहं कोसलसागेदतम्बराई वा । खंधंडर-आवासा-पुलविसरीराणि दिहंता ॥१९५॥

जंबूद्वीप भरत कोशल साकेत तद्गृहादयो वा । स्कंथांडरावासपुळविशरीराणि दृष्टांता ॥

स्कंधंगळमे अंबूढीपादिगळू दृष्टांतमंऽहरंगळमे भरतादिलेत्र'गळू दृष्टांतमाबासंगळमे कोसलादिदेशंगळू दृष्टांतं पुञ्चिगळ्गे साकेतादिनगरंगळ दृष्टांतं। बादरीनगोदशरीरंगळ्गे तत् साकेतादिनगरंगळ गृहंगळू दृष्टांतं। बा शब्दमिवारंगमी पेळ्य दृष्टांतमें तंत्रेयमंगळ दृष्टांतंगळ् १० नक्कसत्यबुज्जु ।

> एगणिगोदसरीरे जीवा दव्वप्यमाणदो दिहा । सिद्धेहि अणंतगुणा सब्बेण वितीदकालेण ॥१९६॥

एकनिगोदशरीरे जीवा द्रव्यप्रमाणतो दृष्टाः । सिद्धेम्योऽनंतगुणाः सव्वंस्मादप्यतीतकालात् ॥

कोकमात्रस्तरबाना कति बण्डराः स्पृ.? इति त्रैराधिकेन-प्रस्तः १, क अंॐ। इ स्कंॐ। कथाण्डरा १९ बसंस्थातकोकपृणितामस्थातकोकमात्रा भवन्ति । एयमावासादिषु प्रत्येकं त्रैराधिकक्रमण कथानामसंस्थात-कोकपृणकाराणां विन्यासीजं-स्कन्याः ॐ। बण्डराः ≡ ठ ≡ ठ । आवासा ≡ ठ ≡ ठ ॼ ठ । पुक्रवयः ङ ठ ≡ ठ ॼ ठ ॼ ठ ॥ वाररिनगोदशरीराणि ॼ ठ ≅ ठ ॼ ठ ॼ ठ ॼ ठ ॥१९४॥

स्कन्यानां दृष्टान्ताः अम्बूद्वीपादय । अण्डराणा भरतादिक्षेत्राणि । आवासानां कोदालादिदेशाः । पुक्रयोना साकेतादिनगराणि । बादरनिगोदशरीराणां साकेतादिनगरगृङ्गीण । वा राज्यः इवापं । उक्तदृष्टान्तय-२० दन्येरीप दृष्टान्ता नेतव्याः ॥१९५॥

कारण ऊपरके भेद हैं। यदि एक-एक स्कन्धमें असंख्यात लोक मात्र अण्डर हैं तब असंख्यात लोक मात्र स्कन्धोंमें कितने अण्डर हुए। इस प्रकार त्रेराशिक करनेपर असंख्यात लोकसे गुण्यत असंख्यात लोक प्रमाण अण्डर होते हैं। इसी तरह प्रावास खादिके सम्बन्धमें भी त्रेराशिक करतेपर अण्डस असंख्यात लोकगुणे आवास होते हैं। आवाससे असंख्यात २५ लोक गुणे युक्रवी होते हैं उतसे असंख्यात लोकगुणे बाहर निगोद होते हैं। ११९४॥

स्कर्णोका दृष्टान्त जम्बूडीप आदि हैं। अण्डरोंका दृष्टान्त सरत आदि क्षेत्र हैं। आजासीका दृष्टान्त केरिल आदि देग हैं। पुल्बीका दृष्टान्त साकेत आदि नगर हैं और बादर निगोद प्ररारोंका दृष्टान्त साकेत आदि नगर हैं और बादर निगोद प्ररारोंका दृष्टान्त साकेत आदि नगरोंके पर हैं। 'वा' कर दृष्टान्तके अध्ये हैं शिवात जैसे मण्यलोकों जम्बूडीण आदि होय हैं वैसे हो लोकों स्कर्ण हैं। जैसे एक जम्बूडीण आदि क्षेत्र हैं कैसे ही स्कर्णमें अण्डर हैं। जैसे भरत लोत्र में कोशल आदि हैं केसे ही अण्डर में अण्डाला हैं। जैसे कोशल देगमें अयोध्या आदि नगर हैं बैसे ही आवासमें पुलवियाँ हैं। तथा जैसे अयोध्यामें अनेक घर हैं वैसे ही पुलवियाँ हैं। तथा जैसे अयोध्यामें अनेक घर हैं वैसे ही पुलवियाँ हैं। तथा जैसे अयोध्यामें अनेक घर हैं वैसे ही पुलवियाँ हैं। तथा जैसे अयोध्यामें अनेक घर हैं वैसे ही पुलवियों हैं। तथा जैसे अयोध्यामें अनेक घर हैं वैसे ही पुलवियों हैं। तथा जैसे अयोध्यामें अनेक घर हैं वैसे ही पुलवियों हैं। तथा जैसे अयोध्यामें अनेक घर हैं वैसे ही पुलवियों हैं। तथा जैसे क्षेत्र लगानित्र ।।

एकनिगोवद्यरीरवोळ् वर्तमानजीवंगळ् इच्यप्रमाणतो इच्याअयप्रमाणतंच्येंप्यसमनंतानंतगळ् सम्बंबीवराइयनंतबहुभागंगळ् संसारिजीवराइयसंख्येयभागप्रसितंगळ् सम्बंदा विद्यमानंगळ्डुमक्षया-नंतंगळे इ परमागमवोळ् येळल्यदुदु । सम्बंबीवराइयनंतकभागपुमप्तादिकालसिद्धजीवंगळे नोडळनंतगुणगळ्यनं सम्बंतितिकालये सोडेयुमनंतगुणगळ् सन्द्रकृतियां कालमानायिति एक-इतिरित्तगोवकीवसंख्ये येळल्यदुदुदु । क्षेत्रभावयाज्याश्रीयित तस्त्रख्यागमानुसारिवरं योजनीयम-वे तेन सम्बंदिकाडाप्रदेशंगळं नोडेये केवल्जानायिभागप्रतिन्छेदंगळं नोडेयुमनंतगुणहोत्तर्वायदं ।

लोकाकाग्रप्रदेशंगळं नोडेयुं सब्बांविधज्ञानविषयभावमं नोडेयुमनंतगुणितमक्कुं। तत्संख्येण परमागमवोळ् जिन दृष्टत्वप्रसिद्धियुंटप्प्रवित्निवस्त्वमकुं। इत्तिल विशेषविचारमुंटवावुवं दोडे—अष्ट-समयाधिकवष्मासाम्यतर्दात्रेळ्टोत्तरव्दशालां विश्व क्षामध्यमं माडि सिद्धरामुत्तिमर्ख् सिद्धराज्ञिणं विष्कृतियां संसारिजीवराज्ञिणं हानियु काण्ण वप्युवदिनाव प्रकारिव सर्ववं सिद्धराळं नोडल-तातुणवास्य काल्यामयासूक्कं त्रवोग्या-नंतगुणवास्य काल्यामयासूक्कं त्रवोग्या-नंतग्राणं पीणुर्तिर सुसारिजीवराज्ञिणं सिद्धराळं मोडले क्षान्याम्यक्तं सिद्धराज्ञिष्यक्तं सुग्रद्धराच्या वितेन्त्वेडकं दोडे केवल-जानदृष्टियिवं केविलार्गळवं स्रतानदृष्टियंवं अ्तकेविलार्गळवं सवा कालप्यद्व भव्यसंसारिजीवा-

एक्सिन् निर्मादश्वरीर वर्तमाना श्रीचा द्रध्यप्रमाणतः द्रध्याश्रयप्रमाणतं स्वया बनन्तानन्ताः सर्वजीब-रायसन्तद्वभूगानाश्रसंतारिजीवराध्यसंस्थेरमाण्यसिताः सर्वता विद्यमानाः ते बक्षयानन्ता इति परमापमे १५ मण्यन्ते । ते च सर्वजीवराध्यनन्तंभ्यायमानेन्योजादिकालसंद्रविवेद्यम्यान्ततृष्णाः । तर्वेद्य सर्वातीतकाल-तोऽप्यनन्तृष्णाः । अनेन कालमाणित्यकेवारीरनिर्मादश्वीवर्षस्य कविता । क्षेत्रभावावाध्यित्य तसंख्या बारमामृन् सारेण योज्यते । सर्वोकाश्रदेदोस्यः केवल्जानाविभागप्रतिच्छेदस्यस्यानन्तृपृष्ठीताः, तदा लोकाकाश्रप्रदेशस्यः सर्वाविषज्ञानिययभावेस्यस्यानन्तपृष्णता सन्ति । तत्तंस्यायाः परमापमे जिनदृष्टत्वप्रसिद्धं विरोधो नाति । नृत् बष्टयमाषिक्रपण्यानासम्यन्तरे स्रष्टोत्यस्य विद्याप्तियस्य तिद्यप्तिवानाः सर्वजीवरायमन्त-गृणकाल्यसम्यमृद्धस्य तथोत्यानन्तभागे गते तति संशादिबन्दाधियस्य तिद्यपिद्यस्तृत्वस्य च सुयत्यलात् ? इति चेतनन्त, केवल्जानदृष्ट्या केवलिभः, सृतज्ञानदृष्ट्या सृतकेविष्ठिस्र सदा दृष्टस्य भव्यसंसारिजीवरायस्य-

एक निगोद अरीरमें वर्तमान जीव द्रव्यप्रमाणसे अर्थात् द्रव्यकी अपेक्षा संख्यासे अनन्तानन्त हैं। अर्थात् सर्वजीव राशिके अनन्त बहुभाग मात्र संसारी जीवोंकी राशि हैं। २५ उसके असंख्यावें भाग प्रमाण जीव एक निगोद हरीरमें सदा विद्यमान रहते हैं। वे अनन्तवानन्त हैं ऐसा परमाणमें कहा है। तथा वे सर्व जीवराशिके अनन्तवें भागमात्र जो अनाविकाव्ये हुए सिद्ध जीव हैं उनसे अनन्तवृणे हैं। तथा समस्त अतीत काव्ये सम्प्रमें भी अनन्तगृणे हैं। तथा समस्त अतीत काव्ये सम्प्रमें भी अनन्तगृणे हैं। इससे काव्यकी व्यवेक्षा एक अरीरमें निगोद जीवोंकी संख्या कही। क्षेत्र और भावकी अपेक्षा वनकी संख्या आगमके अनुसार कहते हैं। समस्त आकाशके प्रदेशोंसे ३० और केवलानके अविभाग प्रतिव्येद्धांसे अनन्तगृणा हीन हैं। तथा कोकाशके प्रदेशोंसे और सर्वाविकासके विवयभूत मावोंसे अन्तत्तगृणा हीन हैं। तथा कोकाशके प्रदेशोंसे और सर्वाविकासके विवयभूत मावोंसे अन्तत्त गृणित हैं। एसमाग्रममें उनकी संख्याको जिन मगवान्के हारा दृष्ट कहा है इसिट्य कोई विरोध नहीं है।

शंका—आठ समय और छह मासमें छह सौ आठ जीवोंके कर्मोंका क्षय करके सिद्ध होनेपर सिद्ध राशिकी बृद्धि देखी जाती हैं और संसारी जीवराशिको हानि देखी जाती हैं। ३५ तब कैसे सर्वदा एक शरीरमें रहनेवाले निगोद जीव सिद्धोंसे अनन्तगणे हो सकते हैं ? तथा क्षयस्वमित्सुक्ष्मभणुर्बारं दे तक्कविषयमस्तदु कारणमागि प्रत्यक्षागमबाधितमप्प तक्किप्रमाणस्विवं अनुष्णोग्नित्रक्ष्यस्वाद्यद्व द्वव्यं तत्त्वनुष्णं यया जर्छ । प्रेत्याऽमुक्षप्रदो धन्मः पुरुषाधितत्त्वाद् । यो यः पुरुषाधितः स सोऽमुक्षप्रदो यथा अष्यमः इत्यादि तक्कंदित तक्कंद्वाधितमप्पागमक्कं तु प्रामाण्य- में वितनस्वे केको डे प्रत्यक्षप्रमाणतक्कौतरसंभावितमप्पागमक्कविसंवादित्वविदं प्रामाण्य पुनित्ववय- भ प्युवरिदं तद्वयविरोधियप्प निर्ने तक्कंकऽप्रमाणत्वमकुमेतादडावुदा तक्कौतरमं वित वयपोडे केल्यकां ।

"सब्बॉ मध्यसंसारिराधिरनंतेनापि कालेन न क्षीयते अक्षयानंतत्वात् । यो योऽक्षयानंतः स सोऽनंतेनापि कालेन न क्षीयते यथा इयत्तया परिच्छिन्न. कालसमयौधः । सर्वद्रव्याणां पर्य्यायोऽ

विभागप्रतिच्छेवसमहो वा।"

१० ऐ.वितनुमानांगाममप्प तक्कंक प्रामाण्यं मुनिश्चयमञ्जुं । हेर्नुविगे साध्यसमत्वमे विते -बयप्पोडे अध्यराज्यसम्प्रानंतत्वकः बाप्नागमसिद्धमप्युवकः साध्यसमत्वाभावमप्युवरितं । कि

स्वयस्यातिमुक्षस्वासन्विवयत्वाभावात् । प्रत्यक्षायम्बाधितस्य च तकस्याप्रमाणत्वात् । अनुण्योजिन्द्रस्यत्वात् यद्यदृष्यं तत्तरनुष्णं यया जलम् । प्रत्यामुखप्रदो धर्मः पृथ्वाधितत्वान् यो य पृष्वाधितः म सोध्युखप्रदो ययाऽव्यमः इत्वादिवर्कवत् । तिह तर्कवाधितस्य आगमस्य कथं प्रामाण्यं ? इति चेत्तन्त प्रत्यक्षप्रमाणतकान्तरः देभं संमावितस्यायमस्याविसंवादित्वेन प्रमाणस्युनिष्ठयात् । तद्वद्वाविद्योधितस्तव तर्कस्याप्रमाणत्वाच्य । तिहि किमिर्यं तर्कान्तरनिति चित्रयो वर्षे भव्यस्यादित्वास्य । तिहि किमिर्यं । सावि अध्यानन्तत्वात् यो योज्यानन्तः स सोजन्तेनार्षि कालेन न वीधते यथा इत्यस्य । परिक्वनः कालस्ययोधः, सर्वव्यमा परिविज्ञान्यम् प्रतिच्छ्यसमुद्दो वा इत्यनुमानीङ्गस्य तर्कस्य प्रमाण्यसुनित्वयात् । तिहि हेतो साव्यसमत्विति चेन्न—

कालके समर्थोंका समृद्द सर्व जीवराशिसे अनन्तगुणा है। अतः अपने योग्य अनन्त भाग २० काल बीतनेपर संसारी जीव राशिका क्षय और सिद्धराशिकी वृद्धि सुधिटत है।

समाधान—इक शंका ठीक नहीं है क्योंकि केवल ज्ञान रूप दृष्टिसे केवलियोंके द्वारा और श्रुतक्षानरूप दृष्टिसे भूतकेवलियोंके द्वारा सदा देखा गया भव्य संसारी जीव राशिका अक्षरपना अति सुरुव होनेसे तर्कका विषय नहीं है। तथा जो वर्क प्रत्यक्ष और आगमसे बाधित है वह प्रमाण नहीं है। जैसे अनिन् शीवल होती है क्योंकि दृत्य है। जो-जो द्रव्य २५ होता है वह शीवल होता है जैसे जल। यम मरनेपर दुःम्ब देता है पुरुषके आश्रित होनेसे। जो-जो पुरुषके अश्रित होता है वह शीवल होता है वह स्वाह कुरुषक होता है वह शीवल होता है वह स्वाह शुक्रव होता है कर प्रत्यक्ष और आगमसे बाधित हैं।

शंका-तब तर्कसे बाधित आगमको कैसे प्रमाण माना जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण और अन्य तकोंसे सम्माबित आगमके ३० असंबादि होनेसे उसका प्रामाण्य सुनिश्चित है। तथा आपका तर्क प्रत्यक्ष और आगमका विरोधी होनेसे अप्रमाण है।

शंका—तब वह तर्क कीन-सा है। जिससे आगमका प्रामाण्य निश्चित है।

समाधान—समस्त भव्य संसारी जीव राशि अनन्तकाल बीतनेपर भी श्रयको प्राप्त नहीं होती क्योंकि वह अक्षय अनन्त प्रमाण है। जो-जो अक्षयानन्त होता है वह-वह ३५ अनन्तकालमें भी श्रयको प्राप्त नहीं होता। जैसे इतने हैं इस रूपसे परिमित होनेपर भी तीन

१. नागमस्य त व ।

34

बहुना सर्वतत्वंगळ प्रवक्तुपुरुवनप्पामन् सिद्धनागृत्तिरस् तद्वाक्यमप्पायमद सुक्रमांतरितदरात्थै-गळोळ प्रामाण्य सप्रसिद्धियप्यद्वरितं तदागमपदात्थंगळोळ निःशंकमेम्म चित्तं साकिन्नु वावदुकतेयि । आप्तरित्वयं "विश्वतश्यक्षरतं विश्वतोमुखः" इत्यादि वेदवाक्यदिदं "प्रणम्य शंभूम" इत्यादि नैय्या-यिकवाक्यांवर्वं "बद्धो भवेयम" इत्यादि बौद्धवाक्यांवरं "मोक्समार्गास्य नेतारमित्याद्याहंतवाक्यांवरं परिरदं तत्तहर्शनदेवतयं स्तवरूपवान्यंगीळवं सामान्यविनोडंबडल्यटदुरः। विशेषविं मत्ते सव्वंतः वीतरागनप्प स्याद्वादियप्पारपंगेये युक्तियिद साधने मृंटप्पकारणविदं विस्तरविदं स्याद्वादतक्कं आस्त्रं-गळोळ् तत्सिद्धि ज्ञातव्यमक्कुमे दित् सुनिश्चिताऽसंभवद्वाधकप्रमाणत्वविषं वाप्तंगं तदागमक्कं सिद्धत्ववत्त्राणदं तत्त्रणीतमप्प मोक्षतत्वम् बंचतत्वमूनवश्यमम्यूपगमनीयमे बितु सिद्धमाय्तु । सिद्धरं नोडलनंतगणत्वमेकदारीरनिगोदजीवंगळगे ।

भव्यराष्ट्रयक्षयानन्तत्वस्यासागमसिद्धस्य साध्यसमस्याभावातः । कि बहुना सर्वतत्त्वाना प्रवक्तरि परुषे आसे १० सिदधे सति तदावयस्यागमस्य सङ्मान्तरितदरार्थेव प्रामाण्यसप्रसिदधे । तदागमपदार्थेव निश्लास्ट मम चित्तं किन्न वाबदकतया । आमसिद्धिस्त विश्वतश्चक्षरुत विश्वतो मखः इत्यादिवेदवाक्येन । प्रणम्य शम्भमित्यादि-नैयायिकवाक्येन । बद्धो भवेयमित्यादिबौद्धवाक्येन । मोक्षमार्गस्य नेतारमित्याईतवाक्येन अपरैस्तलदर्शन-देवतास्तवनरूपवास्येश्च सामान्यतोऽज्हीकता । विशेषेण सर्वज्ञवीतरागस्यादाद्याप्तस्येव यक्तघापि साधनात । विस्तरतः स्यादादतर्कशास्त्रेषे तत्सिद्विजीतस्या इत्येव सनिधिनतासंभवदाधकप्रमाणस्यात सापस्य तदागमस्य १५ च गिद्धत्वात तत्प्रणीत मोक्षतत्त्व बन्धतत्त्व बावश्यमम्यपगमनीयमिति सिदध सिदधेम्योऽनन्तगणत्वमेकशरीर-निगोदजीवानाम ॥१९६॥

कालके समय कभी समाप्त नहीं होते। या सब द्रव्योंकी पर्याय अथवा अविभाग प्रतिच्छेदों-का समह कभी समाप्त नहीं होता। इस प्रकार अनुमानका अंग जो तर्क है उसका प्रामाण्य सनिश्चित है।

शंका-तब आपका हेत् भी साध्यके समान हुआ क्योंकि साध्य भी अक्षयानन्त है और हेत भी वही है।

समाधान-नहीं, क्योंकि भन्यराजिका अक्षयानन्तपना आप्त प्रणीत आगमसे सिद्ध है अतः साध्यसम् नहीं है। अधिक कहनेसे क्या. सब तत्त्वोंके प्रवक्ता पुरुषके आप्न सिद्ध होने-पर उसके वचनरूप आगमका प्रमाण सक्ष्म, अन्तरित और दुरवर्ती पदार्थीमें सप्रसिद्ध है। २५ इसलिए उनके द्वारा उपदिष्ट आगममें कहें हुए पदार्थोंके सम्बन्धमें मेरा चित्त शंका रहित है। वया बकवाद करनेसे क्या लाभ है ? आप्तकी सिद्धि तो 'विश्वतम्बक्षकत विश्वतो मस्तः' इत्यादि वेदवाक्यसे, 'प्रणम्य शम्मुं' इत्यादि नैयायिकोंके वाक्यसे, 'बुद्धो भवेयम्' इत्यादि बौद्ध वाक्यसे और 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' इत्यादि जैनवाक्यसे तथा दूसरे वादियोंके अपने-अपने मतके देवताके स्तवनरूप बाक्योंसे सामान्यसे स्वीकृत ही है। विशेष रूपसे सर्वज्ञ ३० वीतराग स्याद्वादी आप्तको ही युक्तिसे भी सिद्ध किया है। विस्तारसे उसकी सिद्धि स्याद्वादके तर्कशास्त्रोंसे जाननी चाहिए। इस प्रकार बाधक प्रमाणके सुनिश्चित रूपसे असम्भव होनेसे आप्र और उसके द्वारा उपदिष्ट आगम सिद्ध है। अतः उसमें कहे मोक्ष तस्य और बन्ध तत्त्वको अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार एक शरीरमें निगोद जीव सिटोंसे अनन्तगणे होते हैं यह सिद्ध है ॥१९६॥

१. म<sup>°</sup>नदिंदमु वि<sup>°</sup>।

अत्यि अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामो । मावकलंक सुपउरा णिगोदवासं ण ग्रंचंति ॥१९७॥

सन्त्यनंता जीवा यैनं प्राप्तः त्रसानां परिणामः । भावकलंकसुप्रवृरा निगोदवासं न मुंबंति ॥
नित्यनिगोबलक्षणमिवरिद्यमरियल्यकुगुमव तेनं येनिगोवजीवैः आवृत्रु केलतु निगोदवानिवै

पाँकवं समानां हाँविधाविषक परिणामः पत्यांयमेत्त्यकं प्रायेण न प्राप्तः पिरित् पोहंत्यबद्ध ते 
बीवाः वा बौक्षण्यु बनंताः अनंतानंतग्यु । अनादिसंसारवी्यु निगोदयमनेयनुभविष्युनंतप्य
नित्यनिगोवसंबेयनुक्व्यत्रु सक्वंदा संति एल्ला कालभोज्यु । कि विशिष्टाः भावकलंकसुप्रवृद्यः 
भावमप्य निगोदयप्यांयावकलंकदिवं तद्योग्यकवायोदयाविक्भाविततुल्लंद्यालक्षणमप्य संक्लेशविवं 
सुप्रवृराः अन्यन्तमंत्रविद्यां निगोदभवित्यां कर्ताचिविष्

व पुंचति एवपाडं विद्युव्यत् । अदु कारणमागि निगोदभवक्षाद्यंतरिकृत्वविद्यमनंतानंतजीवंगव्यते नित्यनिगोदलं समिल्यनमान्य ।

नित्यविशेषणविद्मेनित्यनिर्गोदंगळु बतुर्गितिनिर्गोदंगळप सादिसांतरिनगोदंभवंगळन्ळळ बु जीवंगळ मोळव हु सूचित्तमिरव्यसङ्घु "णिच्च बदुर्गादि णिगोवसूळिदा" इत्यादिस्पागनदोळु निर्गोदक्यिदेगळ्चितत्यक्के सुप्रसिद्धत्वर्विदं । एकदेशानाविशिष्टक्ककार्यवाचियप्य प्रचुराश्चरिदं १९ कशाचिन अष्ट सम्यापिककक्मासाम्यंतरहोळ चनुर्गातिकोचराशियतींगवं पोरसट्टोलस्यटशत-

नित्यनिगोदक्षश्रणमतेन ज्ञातव्यम् । तत्कवम् ? वींनिगोदजीवः त्रसाना द्वीन्द्रियारीना परिणाम —ार्याय , कदानिवरिण्यापेण न प्राप्तः ते जीवा अनन्तानन्ता अनादिस्तारे निगोदमध्येष्वनुभवन्तो नित्यनिगोदमधाः सर्वदा सन्ति । कि विधिष्टाः ? भावकल ब्रुपुप्तपुरा-भावस्य-निगोदप्यायस्य कलकृत्ते नवोग्यकपायोदयाविमां विदुक्त्रियाक्षणस्वक्षेत्रोत अपुरा-ज्ञात्वस्य संपिदताः । एविष्यिनित्यनिगोदजीवाः निगोदयाना निगोदप्रशस्य क्षात्वस्य कित्यस्य निगोदप्रशस्य अध्यत्ति । स्वाप्तियस्य निगोदप्रशस्य निगोदयस्य निगोदप्रशस्य अध्यत्ति । त्रमायस्य निगोदप्रशस्य अध्यत्ति । स्वाप्तियस्य निगोदप्रशस्य अध्यत्ति । त्रमायस्य निगोदप्रशस्य निगोदप्ति । निगोदप्रशस्य निगोदप्ति निगोदप्ति । निगोद्य निगोदप्ति । निगोद्य निगोदप्ति । नि

इस गाथासे नित्यनिगोदका लक्षण जानना । वह इस प्रकार है-

पि जिन निगोद जीबोने दोइन्द्रिय आदि तसीके परिणाम अर्थात् पर्यायको कभी भी प्रायः करके प्राप्त नहीं किया वे अनरतानन्त जीन अनादि कालसे निगोद भवको ही भोगते हुए सबदा नियानिगोद संझानां होते हैं। वे भान अर्थात् निगोद पर्यायके, कर्लक अर्थात् उसके योग्य कथावके चरवसे प्रकृत अर्थात् उसके योग्य कथावके चरवसे प्रकृत हुई अनुभ देश्यारूप संक्लेश्वसे प्रजुत अर्थात् अर्थ्यत् सम्बद्ध होते हैं। इस प्रकारके नियानिगोद जीन निगोदबास अर्थात् निगोदको भवस्थितिको ३० कभी भी नहीं छोड़ते। इस कारणसे निगोद भवके आदि और अन्तसे रहित होनेसे अनन्तान्तन्त जीवोकि नियानिगोदपनेका समर्थन होता है। नित्य विरोधणसे यह स्वित होता है कि चतुर्गति निगोदस्य सादि सान्त निगोद भववाले कुछ जीन अनियानिगोद होते हैं। एफदेश्व- होता है हैं। एफदेश- क्ष्मियनिगोदिक स्थादि स्थादि स्थानमानमें निगोद जोवों के दो प्रकार सुप्रसिद्ध हैं। एफदेश- के अभावसे विशिष्ट सक्त अर्थक वाचक प्रचुर शब्दसे यह अर्थ प्रतिपादित हुआ जानना

१५ १. व भावजाता । २, व देशभाव ।

जीवंगळ्, मुक्तिये ससुत्तिरलनितु जीवंगळु नित्यनियोदभवमं बत्तुबिट्ट चतुर्गातिभवमनेष्टुबर्नीद-तीयस्यं प्रतिपावितमेवरियल्पबुबुद् ।

अनंतरं त्रसकायप्ररूपणनिमित्तं गाबाद्वयमं पेळदपं।

बिहि तिहि चदुहि वि पंचहि सहिया जे इंदिएहि छोयम्हि ।

ते तसकाया जीवा णेया वीरोवदेसेण ॥१९८॥

द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुर्विभः पंचिभः सहिता ये इंद्रियैल्लोंके । ते त्रसकाया जीवा जेया वीरोप-टेप्रेन ॥

स्पर्शनरसनमें बेरडुं स्पर्शनरसनप्राणमें वो मूरं स्पर्शनरसनप्राणचक्षुस्त्रें व नात्कं स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःओत्रमं बेर्डुमिद्रियंगीळवं सिह्न्तंगळप्य जीवंगळाषुषु केलवु लोकवोळोळवु त्रस-कार्यगळें वितु वीरबर्द्धमानतीत्यंकरपरमदेवनुपदेशविदमित्रिक्ळनगुरुप्यव्यंक्रमागतसप्रवायदिवं श्रुत गृहीतधारितात्यंरपोन्मवं प्रतिपादितंगळींबतु सेयंगळु ।

उववादमारणंतियपरिणदतसम्बद्धिकः म सेसतसा ।

तसनालिबाहिरम्मि य णस्थिति जिणेहि णिहिट्टं ॥१९९॥

उपपादमारणांतिकपरिणतत्रसमुज्ज्ञित्वा शेषत्रसाः । त्रसनाशिवाह्ये च न संति इति जिनैनिदिष्टं ॥

विवक्षितभवप्रयमसमयपर्ध्यायप्राप्तिरुपपादः । मरणं प्राणत्यागः । मरणमंतोवसानं यस्य स मरणांतः कालः वर्तमानभवस्थितिचरमांतम्मृहत्तंः । मरणांते भवो मारणांतिकः समृद्धात

त्तरषट्शतजीवेषु मुक्तिंगतेषु तावन्तो जीवा नित्यनिगोदभवं त्यक्त्वा चतुर्गतिभवं प्राप्नुबन्तीत्ययमर्थः प्रतिपादितो बोद्धव्यः ॥१९७॥ अयु त्रसकायं गाषाद्वयेनाहः—

स्पर्गनरसनाम्यां, द्वाम्या वाम्यां झाणेन चेति त्रिभिः, तैरवश्चणा चेति चतुमिः, तैः श्रोतेण चेति पृक्षियस्य स्पर्यस्य प्रपरेशन विश्वस्थितः सहिता ये जीवा लोके सन्ति ते जीवास्त्रवकाणा इति चीरवर्धमानतीर्थकरपरसदेवस्य उपदेशन अविच्छित्रमास्यक्रमानतसंत्रदायेने श्रवस्थीतवस्य स्वाप्यस्य प्रतिस्थादितः ज्ञेयाः ॥१९८॥

विविधातभवप्रयमसमयपर्यायप्राप्तिः उपपादः । मरणं-प्राणत्यागः अन्तः अवसानं यस्य स मरणान्तः

कि कर्वित छह महीना आठ समयके भीवर चतुर्गित राशिसे निकलकर छह सौ आठ जीवोंके मुक्ति जानेपर नतने ही जीव निस्यनिगोद भवको छोड़कर चतुर्गित भवमें २५ आते हैं ॥१९७॥

आगे दो गाथाओंसे त्रसकायको कहते हैं—

स्पर्शन और रसना दो इन्द्रियोंसे, स्पर्शन, रसना, ब्राण तीन इन्द्रियोंसे, स्पर्शन, रसना, ब्राण, खुश चार इन्द्रियोंसे, तथा स्पर्शन, रसना, ब्राण, चुश्रु और क्षोत्र इन गाँच इन्द्रियोंसे सिंहत जो जीव छोकमें हैं वे जीव त्रसकाय हैं। ऐसा वर्षमान तीर्थकर परमदेवके उपदेशसे १० अविच्छिन गुरु परम्परासे आगत सम्प्रदायसे हमने श्रुवके अर्थका अवधारण करके कहा है सो बानना ॥१९८॥

विवक्षित भवके प्रथम समयमें पर्यायकी प्राप्तिको उपपाद कहते हैं। मरण अर्थात् प्राणत्याग और अन्त अर्थात् अवसान जिसके हों वह मरणान्त काल वर्तमान भवकी 24

१. °न अस्माभिः श्रुतगृहीतवारितार्थैः सु ।

उत्तरभवोत्पत्तिस्थानस्यांतं ओवप्रदेशप्रसरमञ्जलाः । उपपार्विवदं परिणतमप्य मारणांतिकः समुद्दाशार्तिवदं परिणतमप्य सम्बोवयं विज्ञाति च शाव्यविदं सूचितत्पट्ट केविकसमुद्दाशार्तिरणः प्रसम्बोवयं विज्ञाति च शाव्यविदं सूचितत्पट्ट केविकसमुद्दाशार्तिरणात्मप्य असमं विज्ञाति स्वाद्यान्ति प्रसम्पार्विद्याद्वार्थः प्रसम्पार्विद्याद्वार्थः विज्ञस्य स्वादं स्वाद्यान्ति । अतु कारणमापि असंगळ निज्ञपयेते । अतु कारणमापि असंगळ निज्ञपयेति । अतु कारणमापि असंगळ निज्ञपयेति । अतु कारणमापि असंगळ निज्ञप्य । अतु कारणमापि असंगळ निज्ञपयेति । अतु कारणमापि असंगळ निज्ञपयेति । अतु कारणमापि असंगळ निज्ञप्य । अतु कारणमापि अस्ति । 
बों बानुमोर्थ्यं जीवनु जसनाळिबाह्यमप्य वातवलयदी ळिद्दु असवीळ् ब्रह्मायुक्तन् प्राक्तन-वायुकायिक भवमं पत्तिवृद्ध युंवण जसकायिक भवमं पोहि विग्रह्मतिय प्रथमसमयदोळ् जसनाय-कम्मोवर्याद्यं जसमायि वित्तपुगुमं विदुष्पाद परिणतः जसकके असनाळिबाह्योकोलित्त्वं । को वान्-१० मोर्थ्यं जसजीयं जसनाळिमप्यवोळिद्दु तनुवात्वलयद वायुकायिक दोळ् बहापुक्तं स्वापुर्वसानांत-म्युहृत्तकालयोळ् तनुवात्वलयप्यय्दां जसनाळिबाह्यलेत्रकोळात्मत्रवेशकारपण्यात्वल्याप्यात्वात्वस्त्रवेशकारपण्यात्वस्त्रवेशकारपण्यात्वस्त्रवेशकारपण्यात्वस्त्रवेशक्तायाः

काकः वर्तमानभवस्थितिव सान्तर्म्युर्तः । मरणान्ते भवः मारणान्तिकः समुद्रातः उत्तरभवरिपित्तर्यानपर्यन्तबीवभ्रदेवाभ्रमपंणलक्षणः । उपपादयरिणतं मारणान्तिकसमुद्द्यातपरिणतं चयाव्यात् केविलसमुद्धातमपरिणतं

प व ततं उजिस्तवा-चीवता रोणाः स्वस्थानारिपदर्यरिणताः सर्व मत्रवीवाः वस्ताविवाधुं लोककेवे न सन्तिति 
जिनैरह्दंशिविमिनिरिष्टं-किपित् । ततः कारणात् नताना नाणिरिव नाणिस्वसानिकः । सा च एकरण्युविकमायामाः 'वृत्वेदारुक्तुंच्या लोकमध्यविवता अन्ववर्यक्षया चित्रता । करिच्चण्योवः मसनाविवाधि वातवलये 
स्वतः त्रते बद्धापुष्कः प्रात्तनं वायुकायिकभवं त्यवस्याः उत्तरं त्यसकायं प्राप्य अप्रवनविषद्वनित्रयससमये 
कतामक्षमोदयोन वया जातः रत्युपपादपरिणवण्यस्य वन्तराणिबाधिस्तित्वम् । किप्ति वृत्ववीवन्त्यपर्यन्तं नमनाविकमध्ये 
स्वतः तत्रुपादवल्यस्य वायुकायिक वद्धापुरक्तानान्तर्मृहंककोले तत्नुवातवल्यस्यपंन्तं नमनाविवाधः 
वोत्रे आस्त्रवैद्यम्वर्गणव्यवस्यानां करतेविति तस्य त्रसस्य मननाविवाध्येवनेत्रपरित्वम् ।

स्थितिका अनितम मुदुर्त है। मरणान्तमें हुआ मारणान्तिक समुद्वात है। उत्तर भवकी उत्यक्ति स्थान पर्यन्त जीवके प्रदेशकि विस्तारको मारणान्तिक समुद्वात कहते हैं। उपपादसे परिणत, मारणान्तिक समुद्वात परिणत अमरको छोड़कर रेपे इस दस्यान आदि पद्रस्पसे परिणत सब असजीव असनाइसे बाहरके छोड़की में स्वेद रहे पेसा अहरन आदिने कहा है। इसी कारणसे प्रत्येकी नाळिके समान नाछि असनाहिस यह सार्थक नाम है। यह असनाहि छोकके मध्यमें स्थित है। एक राजू छम्बी, चौड़ी और चौदह राजू ऊंची है। कोई जीव असनाहिस हम तर्वाक स्वार्थक नाम है। यह असनाहि छोकके मध्यमें स्थित है। एक राजू छम्बी, चौड़ी और चौदह राजू ऊंची है। कोई जीव असनाछिक वाद्य सार्थक नाम है। उत्तर असनाहिस कारण स्वार्थक साथ कर 
त्रसनाळिबाह्यबोळमात्म प्रदेशप्रसर्प्णलक्षणमप्प समुद्धातमं माळ्कुमे वितु केवलिगं प्रसनालि-बाह्यबोळिस्तित्वं सिद्धमे वितु आस्प्रकारन तात्पट्यं।

अनंतरं वनस्पतियंते परवु जीवंगळगं प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितविभागमं पेळदपं ।

पुढवीयादिचउण्हं केवलियाहारदेवाणिरयंगा । अपढिद्विदा णिगोदहि पढिद्विदंगा हवे सेसा ॥२००॥

पृथिव्यादिचतुर्णां केवत्याहारदेवनारकांगानि । अप्रतिष्ठितानि खलु निगोदैः प्रतिष्ठितांगानि शेषाणि ।।

प्षिच्यमेजोबायुकायिकांग्यः तात्कुं तेरद बीवंगळ्गायळं केविल्याहारकदेवनारकांगाळुं बादर्गनायकांग्यादर्गेताळ्वं कार्यातिष्ठतंगळनाणितंगळेबुदरथं । दोषंगळआतिष्ठिवचनस्पतिकायिक-गरीरंगळ् द्विजिचनुत्यंबंद्वियतिस्पत्नोबदारीरगळुमदिशयनोबद्यरीरंगळुं बादरनिगोदजीव १० गरीरंगळिंद प्रतिष्ठितंगळुमाणित्रंगळ् ।

अनंतरं स्थावरकायिकंगळगेयं त्रसकायिकंगळगेयं शरीरसंस्थानं पेळदपं :--

मसुरंबुविंदुसई कलावधयसण्णिहो हवे देहो । पुढवीयादि चडण्हं तरुतसकाया अणेयविहा ॥२०१॥

मसूरांबुबिंदु सूचीकलापध्वजसंनिभो भवेद्देहः । पृथिब्यादिचतुर्णौ तदत्रसकाया १५ अनेकविषा: ॥

केवलोकवाटाधाकारेण त्रमनालिबाह्ये आत्मप्रदेशप्रमर्पणलक्षणसमृद्धातं करोतीति तस्य केवलिनोऽपि त्रसनालिन् बाह्यज्यस्तित्वं मिद्धमिति आस्त्रकारस्य तारपर्यम् ॥१९९॥ अब वनस्पतिवदन्येवामपि बीबाना प्रतिष्ठिता-प्रतिष्ठितविभागं क्यपति—

प्रिष्णसेनोवापुकायिकवर्तुविधनीवाङ्गानि केवत्याहारकदेवनारकाङ्गानि व बादरिनगोदजीवशरीरैर- २० प्रतिष्ठितानि अनाभिवातीरायः । श्रेषाणि अप्रतिपद्भवनस्पतिकायिकशरोराणि द्विष्ववर्तु-स्त्रीन्यित्यस्प्रीव-शरीराणि अवसिष्टमनुष्यनीवरारीराणि च बादरिनगोदजीवशरीरै प्रतिष्ठितानि-आभिवानि भवन्ति ॥२००॥ अप स्वादरकायिकाना सक्कायिकाना च शरीरसंस्वानमाहः—

हुआ। जो केवळी कपाट आरिके आकाररूपसे त्रसनाळीके बाहर आत्माके प्रदेशोंके फैळावरूप समुद्रातको करता है। उस केवळीका भी त्रसनाळीके बाह्यक्षेत्रमें अस्तित्व सिद्ध है। यह प्रत्यकारका तारुपर्य है।।१९९॥

वनस्पतिकी तरह अन्य जीवोंके भी प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित भेद कहते हैं---

प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक इन चार प्रकारके जीवोंके सरीर, केवलीका सरीर, आहारकसरीर, देवों और नारिकयोंका सरीर, वादरिनगीद जीवोंके सरीर, अपतिष्ठित हैं, इन सरीरोंसे उनका वास नहीं है। श्रेष सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति । १० काथिक सरीर, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चुक्तिह्र्य, पेचेन्द्रिय तिर्चय जीवोंके सरीर, जगर कहेसे वाकीके मतुष्योंके सरीर, जगर कहेसे वाकीके मतुष्योंके सरीर वादर निगोद सरीरोंसे प्रतिष्ठित हैं, उनमें उनका वास है।।२००।।

आगे स्थावरकायिकों और त्रसकायिकोंके शरीरका आकार कहते हैं---

पृथिय्यमेजोवायुकायिकजीवंगळ्लास्कर देहं यथाक्रमं मसूरांबुबिदुसूचीकलापध्यजसिन्नभ-मक्तुं।

्पृथिबोकाधिकन् शरीरं ममुरवृत्त चणकवोक्ष्णे सहग्रमंते गोलकाकारमें बुदर्थ । अष्काधिकन् शरीरं जलविद्दुविनोक्ष्णे सहामित्रुवुं गोलकाकारमें बुदर्य । तेत्रस्काधिकनारारे र सूचीकलापदोक्ष्मे सद्वशमनेसूम्मंबद्भुम्नामं बुदर्य । बातकाधिकन् शरीरं प्रवादिक स्वाद्यां स्वाप्तमंत्रप्रत्यायत्वनुरसमं बुदर्य एत्तलानुमिवर शरीरंगच्य केलस्यु संस्थानंगद्भमंत्रावोक्षे तद्ववाहनं धनांगुलासंख्यातभागामान्न-मेयक्षुमणुवीरंतं इष्टिगोचरमस्तु । इद्वियगोचरत्ववितं अतीयमानमप्प पृथिक्यादिकम्रं बहुशरीर-स्वदुर्मे दितु याह्यमञ्जु । तकाळप् वनस्पतिकाधिकंगळ त्रसकाधिकंगळ कारंगळनेकविष्यंगळः नियतसंस्थानंगळ यथासंभवं धनांगुलासंस्थातभागमुं संस्थातभागमुं संस्थातभागमुं ।

इंतु कायमार्गाणेयं पेळ्यनंतरं तत्कायसहितनष्य संसारिजीवंगे दृष्टांतपुर्व्वकमागि व्यवहारमं पेळ्यपं ।

पृथिवी, अप, तैज और वायुकायिक इन चारका शरीर कमसे समर, जलकी वूँद, स्वीकलाप, और ध्वजाके समान हाता है। अर्थान पृथिवीकायिकका शरीर सस्पके समान गोलाकार होता है। अष्कायिकका शरीर जलकी वूँदके समान गोलाकार होता है। अष्कायिकका शरीर जलकी वूँदके समान गोलाकार होता है। तेजस्का रूप यिकका शरीर स्वीकलापके समान अर्थान जैसे स्वीसम्ह ऊँचा और वहुत सुखवाला होता है वेसा ही थाकार होता है। वायुकायिकका शरीर खाके समान लग्ना चौकार होता है वसायि वस्त्री अर्थाहना पत्नीपुळके अर्मल्यातवें भागमात्र हैं इसलिए इन्द्रियगोचर नहीं हैं। जो पृथिवी आदि इन्द्रियगोचर प्रतीत होती है वह तो बहुत से शरीरोंका समृह है ऐसा जानना। तक अर्थान वनस्पतिकायिकोंके तथा ३० वोदिन्य आदि समीके शरीर अंके प्रकार के हैं। उनकी अवगाहना यथासम्भय प्रवालिक अर्मल्यात्र से सामसे लेकर संस्थात गृणित घनांगुळ प्रयंन्त मेरोंकों लिये हुए है। ऐसा जानना।।२०१॥

इस प्रकार कायमार्गणाके कथनके पश्चात् कायसहित संसारी जीवोंका व्यवहार दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं—

<sup>🤽</sup> १. म<sup>°</sup>भागमेयप्पुर्दे १२. म संख्यात संख्यातमागमुं गुणित<sup>°</sup> । २. तद्द्यो० मु।

### जह भारवही पुरिसो वहह मरं गेण्डियूण कावल्यिं। एमेव वहड जीवो कम्मभरं कायकावल्यिं।।२०२॥

यथा भारवहः पुमान् वहति भारं गृहीत्वा कावटिकं। एवमेव वहति जीवः कर्मभरं काय-कावटिकं।।

अनंतरं बर्धातपरस्सरं कायमार्गणाव्यतिकातमप्य सोपायसिद्धस्यरूपमं पेळदपं।

जह कंचणमन्गिगयं मंचड किडेण कालियाए य ।

तह कायबंधमुक्का अकाइया झाणजोगेण ॥२०३॥

यथा कांचनमन्निगतं मुख्यते किट्टेन कालिकया च । तया कायबंधमुक्ता अकायिका ध्यानयोगेन ॥

आगे दृष्टान्त पूर्वक कायमार्गणासे रहित सोपाय सिद्धोंका स्वरूप कहते हैं-

24

लोक में जैसे बोझा होनेवाला पुरुष कार्याटकामें रखे भारको लेकर विवक्षित स्थानको २५ ले जाता है। वैसे ही संसारी जीव औदारिक आदि नोक में शरीर में रखे जानावरण आदि द्रव्य कमों के भारको लेकर नाना थोनिस्थानों में आता है। पुनः वहा मतुष्य कावरिकांके भारसे मुक्त होकर अपने इष्ट स्थानमें इस भारसे होनेवाले दुःखक चले जानेसे सुखी होकर वैठत है। उसी प्रकार कोई भव्य जीव भी पाँच लिखायों है हारा सन्यपदर्गन आदि सामग्रीसे सन्यन्त हो, तत्वज्ञानी वन शरीरक्षी कामरमें भरे कमोंके भारसे मुक्त होकर उस भारसे ३० होनेवाली नाना प्रकारके दुःखांको वेदनाके चले जानेसे इष्ट लोकके अपभागमें सुखी होकर रहता है। इस प्रकार आचारिक अभिप्रायमें भव्यजीवोंके लिये जो यह हितोपदेश है उसपर दिष्ट देना वार्षिण १९०२।

१५

34

एंतोग लोकवोळ् बल्लिनस्य कांचनं मुवर्णवित्तगतं प्रस्कलञ्ज्वलनस्यमंतरंगमूताविभावना-संस्कृतमाबुद्ध, किट्टमस्य बहिम्मलिंदवम् वैवच्यं रूपस्यतंत्रामलिंदवम् पनुविद्द् बळ्किकं जान्वलवत् योवदावर्णलञ्जापस्वरूपोलिंक्ययं पीद्धं सर्व्यजनंगळ्य स्थापनायस्कृपस्ते ध्यानयोगदिवं सम्मे गुक्लध्यानभावनीय्यं संस्कृतवित्तं रात्योगिनिविशेवदाव्यंग्यस्यसम्भव्यजीवर्णवित्तक्तिसकाय-द्वार्वावं काम्मंगदारीरसंस्त्रेवव्यमस्य वंद्यवंत्रमुं मुक्तरागि अकायिका लशरीराः सिद्धपरमेष्ठिगळ् व्यतंत्रज्ञानावित्वव्यपेक्तव्यव्यक्तियः लोकायवोळ् सर्व्यक्रिकेविदं स्तुतिप्रणामाण्वनाविर्याळ्व स्थाप्यस्य पद्धः । कार्योऽस्त्येवामिति कायिकाः शरीरिणः संसारिण इत्यत्यः । तद्विपरीता अकायिका मुक्ता

अनंतरं श्रीमाधवचंद्रत्रैविद्यदेवरुगळेकादशयाथामूत्रंगळिदं कायमार्गाणेय पृथ्वीकायिकादि १० जीवंगळ संस्थायं पेळवर ।

आउद्वरासिवारं लोगे अण्णोण्णसंगुणे तेऊ।

भूजलवाऊ अहिया पहिमागोऽसंखलोगो दु ॥२०४॥

अद्धंचतुर्त्यराशिवारान् लोकान् अन्योग्यसंगुणिते तेजस्कायिकाः भूजलवायवोऽधिकाः प्रति-भागोऽसंख्यलोकस्त ॥

जगच्छ्रेणिघनप्रमितलोकप्रदेशप्रमाणमं शलाकाविरलनदेयमं दु त्रिप्रतीकं माडि श वि दे

यया छोके सर्जिन काञ्चनं-मुनर्ण, अभिगतं-प्रज्यक्रक्वकत्वरायं, अन्तर द्वसृतादिभावतासंस्कृतं सत् विट्रोन-बहिसके वैवयांक्यालयद्वसके च मृत्यते जात्रकलरोहरावणंक्यायस्वर्णस्वकांपर्वकां प्राप्य सर्वजनेः स्वाप्यते । तथा ध्यानयोगेन-यम्बंयुक्कध्यानभावत्या संस्कृतवहिर द्वतपोर्गनविष्ठपेण आसन्त्रमध्यवीवा अपि औदारिकतैनसक्तायाम्यां कामंणवरीरसंस्केष्टम्बन्यत्यनं च मृत्या प्रत्याना अकारिकाः-ज्यारोताः तिद्वस्परोहाः, २० अन्तवज्ञानादिस्वक्योभाव्यां आप्य कोकाग्ने सर्वजोकेन स्तृतिज्ञणानार्वनादिनि स्काप्यत्ते । काम अस्ति एयामिति कायिका-पारीरिणः संनारिक स्त्ययं । तिद्वस्रतीता वकायिका मृत्या स्त्यार्थे ॥ १८०३॥ अय श्रीमाष्टवस्त्रविष्टदेशा एकारदानायामुक् कायमाणंत्राया पृत्यक्रीकारिकारिकोरिकोरिकोरिकोरिकारिकारिकार्यान्यस्थितः

जगच्चे णिघनप्रमितलोकप्रदेशप्रमाण शलाकाविरलनदेयरूपेण त्रिःप्रतिकं कृत्वा श । वि । दे ।

आगे श्री माधवचन्द्र त्रैविशदेव ग्यारह गाथासूत्रोंसे कायसार्गणामें पृथ्वीकायिक आदि जीवोकी संख्या कहते हैं—

जगतश्रेणीके घन प्रमाण लोकके प्रदेश होते हैं। लोकके प्रदेश प्रमाण विरलन, देय

जैसे लोकमें मल्युक मुवर्ण प्रव्वलित अग्निमं जलकर तथा अन्तरंगमें पारा आदि
भावनासे संकारयुक होकर बाह्य मल और कालिमारूप अन्तरंग मलसे मुक हो जाता है
और चमकते हुए सोलहताकरूप स्वरूपको प्राप्त करके सर्वजांसे प्रशंसित होता है। उसी
तरह ध्यान योगरूप धर्म और मुक्क भावनाक द्वारा संस्कृत वहिरंगतय रूप अग्निस्तेषसे
निकट भल्यजीव भी औदारिक और तैजस तथा कांमणवारिक साथ संस्तेषरूप बन्धसे सुक्क
होकर अग्नरीर सिद्धपरमेष्ट्री अनन्तक्कानादि स्वरूपको प्राप्त करके लोकके अग्रभागमें स्थित
२० होकर सब लोगोंके द्वारा स्तुति, प्रणाम, पूजा आदिसे प्रशंसित होते हैं। जिनके काय अर्थात्
गरीर हैं वे कायिक अर्थात् संसारी हैं। और जो उससे विपरीत अकायिक हैं वे
सुक्त हैं॥२०३॥

बराजनराश्चियं विरिष्ठिति वेयराश्चियं रूपं प्रति कोट्ट वीमातसंबर्गं साहि समंतात् वार्यः संबर्गः विमानस्य संवर्गा वांगातसंवर्गातः इत्या अञ्चलाताश्चाद्ये हु क्यं कुछ तत्रोत्पन्तराहियं विरिष्ठित्तं वेयराजनित् वांमातसंवर्गा साहि अञ्चलाराशियो ह्या वे कुछ कुछ तत्रोत्पन्तराहियं विरिष्ठित्तं वेयराजनित् वांमातसंवर्गं साहि साहि आञ्चलाराशियो क्यो वांच वेयराजने विर्वेश क्यो वांच विर्वेश क्या तत्रोत्पन्तराशियं अञ्चलकाविष्ठन वेयमें हु तिप्रतीकं साहि श्चा विष्ठ विराणित वेयमें क्यो विराणित वेयमें विराणित वेयमें व्यापतसंवर्गं साहि द्वितीयवारं कुछ कुछ कुछ क्या विराणित वेयमार्थित व्यापतसंवर्गं साहि द्वितीयवारं विराणित वेयमार्थित वेयम्तवने कोट्ट वांमातसंवर्गं साहि द्वितीयवारं विराणित वेयम्तवने कोट्ट वांमातसंवर्गं साहि अञ्चलकाराशियो वांच क्या वांच क्या विराणित वांचाराशियों विराणना वांचाराशियों वांचाराशियां वांचाराशियों व

विरलिसि देयमनित्तु विग्गतसंवर्गं माडि तृतीयवारं स्थापिसिद शलाकाराशियोलो दुं रूप १०

विरक्षनराधि विरक्तियता रूपं रूपं प्रति देवराधि दत्वा बाँगतसंवगै कृत्वा, समन्तात् वर्गः संवगः बाँगतस्य संवगः बाँगतस्य संवगः वाँगतस्य स्वाप्तस्य स्व

स्थापितशकाकाराशितः एकं रूपमपनयेत् । तत्रोत्यन्तराशि विरक्षमिता रूपं रूपं प्रति तमेव राशि दत्त्वा वर्गितसंवगं इत्त्वा शकाकाराशितः अगरं रूपमपनयेत् । एवं द्वितीयवारस्थापितशकाकाराशि निष्ठाप्य तत्रतन-चरमसमृत्यन्तराशि प्रायत् त्रि प्रतिकं इत्या श वि दे विरक्तराशि विरक्षयित्वा रूपं रूपं प्रति

देयराशि दत्त्वा वर्गितसंवर्गं कृत्वा तृतीयवारस्यापितशलाकाराशितः एकं <sup>ग</sup>रूपमपनयेत् । तत्रोत्पन्नराशि

और झड़ाका राजि स्थापित करके विरद्धन राजिका एक-एकके रूपमें विरद्धन करो और देवराजिको अलेकपर देकर परस्परमें वरिंगत संवर्ग करो। समन्तरूपसे वर्ग करतेको संवर्ग कहते हैं और वर्गितक संवर्ग करते आर्थान परस्परमें गुणा करनेको वर्गित संवर्ग कहते हैं। वह 
करके झालाका राजिमें से एक कम करो। पुनः उससे उपपन्तराजिका विरद्धन करके एक-एकपर उससे राजिमों से एक कम करो। पुनः उससे उपपन्तराजिका विरद्धन करके पह प्रस्ति तरह 
लोक प्रमाण शलाका राजिकी समाप्ति तक करो। ऐसा करनेपर वो राजि उपपन्त हो 
वसको अलाका विरद्धन और देवके करमें तीन जगह स्थापित करके विरद्धन राजिको 
विरद्धित करके एक्टफके उसर देवराजिको स्थापित करके परस्परमें गुणा करो और दिविव 
वार स्थापित शलाका राजिमों-से एक कम करो। उससे उपपन्त माणित करके 
करो । इस तरह दूसरी वार स्थापित शलाका राजिमों-से एक कम 
करो। इस तरह दूसरी वार स्थापित शलाका राजिमों-से एक कम 
करो। इस तरह दूसरी वार स्थापित शलाका जीर देवके कपमें स्थापित करके विरद्धन 
राजिका विरद्धन करो और एक-एकमर देवराजिको देकर परस्परमें गुणा करो जी तिसरी 
वार स्थापित शलाका राजिसों एक कम करो। अससे उपपन्त माणित करके विरद्धन 
राजिका विरद्धन करो और एक-एकमर देवराजिको देकर परस्परमें गुणा करो जी तीसरी 
वार स्थापित शलाका राजिसों एक कम करो। अससे उपपन्त राजिको विरद्धन करके अरि तीसरी 
वार स्थापित शलाका राजिसों एक कम करो। अससे उपपन्त राजिको विरद्धन करके और अधित 
वार स्थापित शलाका राजिसों एक कम करो। अससे उपपन्त राजिको विरद्धन करके और अधित 
वार स्थापित शलाका राजिसों एक कम करो। अससे उपपन्त राजिको विरद्धन करके और

कळेडु तमोरफनरासियं विरालिति बेयमनित् बाँग्यतसंवर्णं माडि छलकाराशियोळ् मचोंडु रूपं कळेबितु तृतीयवारं स्वापितिय शलाकाराशियं निष्ठापिति वरमतत्रोत्पनमहाराशियं मुक्तिनेते त्रिप्रतीकं माडि श वि वे विरलनमं विरालिति रूपं प्रति वेयमनित्तु बाँगत-

संवर्गं माहि बतुर्ववारं स्थापिसिव शलाकाराशियोळो हु क्यं कळें दु तत्रीत्पन्तराजियं विरिलिसि
तै वेयमनवने कोटतु विम्मितसवर्गं माहि शलाकाराशियोळ्य मत्तो हु रूपं कळेंदितु चतुर्ज्ववरं स्थापिसिवन्योन्याम्यस्तशलाकाराशियोळ्य प्रयमदितीयतृतीयवारं स्थापिसिवन्योन्याम्यस्त शलाकाराशियाच्यान्यस्त शलाकाराशियाच्यान्वरं तिशत्यान्यस्त शलाकाराशियाच्यान्वरं तिशत्यान्यस्त शलाकाराशियाच्यान्वरं तिशत्यान्यस्त शलाकाराशियाच्यान्वरं तिशत्यान्यस्त शलाकाराशियाच्यान्यस्त स्थापिसवन्यस्थान्यस्य स्थापिसवन्यस्य स्यापिसवन्यस्य स्थापिसवन्यस्य स्था

१० ई राशियन्योग्यान्यस्तगुणकारञ्जलकाराशियुं तद्वर्णञ्जलकेगळुं तद्वंडच्छेदंगळुमिती मुक राशिगळ्यं प्रमाणमं परिभाषेयोळ् पेळ्वेमल्लिये अल्पबहुत्वमुमनरिवृद्ध । तु मत्ते भूजलवायुकायि-कंगळ् क्रमबिंदं तेजस्कायिकराशियं नोडलियकाथिकंगळ् अधिकाणमनिनमित्तं भागहारं प्रतिभाग-हारमसंख्यातलोकप्रमितमबङ्गमवक्कं संवृष्टि नवांक । ९ । मवर्राधकक्रममे तें दोडे असंख्यातलोक-

चिरळियला रूपं रूपं प्रति तमेव राशि दत्ता विगतसंवर्गं हत्ता शळाकाराशितः अपरं रूपमपनयेत्। एवं १५ तृतीयवारस्वापितशळाकाराशि निष्ठाप्य चरमसमुत्यनमहाराशि प्राय्वत् वि-प्रतिकं हत्वा श वि दे

विरक्तनराधि विरक्तियत्वा रूपं रूपं प्रति देवराधि दत्वा, विगतसंवर्गं कृत्वा चतुर्ववारस्वागितवाजकाराधितः एकं रूपमानमेव् । तनीत्यन्तमहाराधि विरक्तियत्वा रूपं रूपं प्रति तमेव राधि दत्त्वा वर्गितसंवर्गं कृत्वा सकाकाराधितः अपरं रूपमापनेव् । एवं प्रत्यमिद्धतीयतृतीयवारस्वागितः व्यापं रूपमापनेव् । एवं प्रत्यमिद्धतीयतृतीयवारस्वागितः व्यापं रूपमापनेवि । अस्य राक्षे । अस्य र

एक-एकपर उसी राजिको देकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राजिमें से एक कम करो। इस तरह तीसरी बार स्थापित शलाका राजिक समाप्त होनेपर अन्तमें जो महाराजि १५ करन्म हो पहलेकी तरह वसे बिरलन शलाका और देगके रूपमें तीन जगह स्थापित करके विरलन सातिक के कर परस्परमें गुणा करो और चतुर्क वस स्थापित शलाक हरके एक-एकपर देयराजिको देकर परस्परमें गुणा करो और चतुर्क वस स्थापित शलाका राजिमें से एक कम करो। उसस चतुर्क वस स्थापित शलाका राजिमें से एक कम करो। इस बार शलाका राजिमें में प्रथम बार, दितीय बार और तिया बार स्थापित शलाका राजिमें से प्रथम बार, दितीय बार और तिया बार कि स्थापित शलाका राजिमें से प्रथम बार, दितीय बार और सामा करनेपर जो महाराजि अत्यम होती है चतना हो तेजस्कायिक जीवराजिका प्रमाण है। इस राजिको परस्पर गुणकार शलाका राजि से चार से स्थापित शलाका राजि से सामा करनेपर जो सहाराजि अत्यम होती है चतना हो तेजस्कायिक जीवराजिका प्रमाण है। इस राजिको परस्पर गुणकार शलाका राजि, वगानकाकाराजि कार कहा है सो यहाँ मी जानना। प्रध्योकायिक, जलकायिक कार समाण व्यापराजाया के क्यामें कहा है सो यहाँ मी जानना। प्रध्योकायिक, जलकायिक कार वायुक्त विक समसे तेजस्कायिक राजिस अधिक हैं। उस अधिकका प्रमाण

२०

मात्रमप्प तेजस्कायिकराशियनिर्व ≊० । संस्वापिसि तद्योग्यासंस्थातलोकोविर्व भागिति तदेकभागमं तत्तेजःकायिकराशियोङ् प्रक्षीपसुर्वुवितु प्रक्षेपिसुत्तिरज्ञमा राशि पृष्वीकायिकजीवराशिप्रमाणमस्कु । ≊० १९० मो पृष्वीकायिकजीवराशियनसंख्यातलोकविर्व भागिसि तदेकभागमं तत्पृष्वी-

कायिकजीवराशियोळे प्रलेपिसुसिरला राशियुमप्कायिकजीवराशिप्रमाणमक्कु ≅३१० । १० मीय-९ ९ प्राप्तकजीवराशियनसंख्यातलोकोंबं भागिति तदेकभागमं तदप्कायिकजीवराशियोळे प्रक्षेपि-सुत्तिरला राशि वायुकायिकजीवराशिप्रमाणमक्कुं ≅०१० । १० ॥

> अपदिद्विदपत्तेवा असंखलोगप्पमाणया होंति । तत्तो पदिष्टिदा पुण असंखलोगेण संग्रणिदा ॥२०५॥

अप्रतिष्ठितप्रत्येका असंस्थलोकप्रमाणका भवंति । ततः प्रतिष्ठिताः पुनरसंस्थलोकेन १० संगुणिताः ॥

अप्रप्रिष्ठितप्रत्येकबनस्पतिकायिकांग्र्ज् यथायोग्यासंस्थातलोकप्रमाणंगळपुषु 🛢 a मत्ते प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिकांग्र्ज्ञमवं नोङलसंस्थेयलोकगृणितंगळपूष् 🛢 a 🛎 a ।

अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिकजीवाः यथायोग्यासस्यातन्त्रोकप्रमाणा भवन्ति ≡ a । पुनः प्रतिधित-प्रत्येकवनस्पतिकायिकजीवाः तेम्यः असंक्षेयुन्जोकगुणिता भवन्ति ≡ a ≡ a ॥२०५॥

लानेके लिए भागहारका प्रमाण असंख्यात लोक है। अधिकका क्रम बतलाते हैं-

चनत तैजस्कायिक राशिमें असंख्यातछोक भागहारसे भाग देनेपर जो छन्ध आवे इसे तैजस्कायिक जीवराशिमें जोड़नेपर पृथ्वोकायिक जीवराशिका प्रमाण आता है। उस पृथ्वोकायिक जीवराशिमें असंख्यात छोकका भाग देनेपर जो छन्ध आवे उसे पृथ्वीकायिक जीवराशिमें जोड़नेपर अष्कायिक जीवराशिका प्रमाण होता है। पुनः अष्कायिक जीवराशिमें असंख्यातछोकका भाग देनेसे जो छन्ध आवे उसे उसीमें जोड़नेपर वायुकायिक जीवराशिका प्रमाण आता है।।२०४॥

अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव यथायोग्य असंख्यातलोक प्रमाण हैं। इनसे असंख्यात लोक गुणे प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव होते हैं ॥२०५॥

# तसरासिषुढवियादीचउक्कपत्तेयहीणसंसारी ।

#### साहारणजीवाणं परिमाणं होदि जिणदिष्टं ॥२०६॥

त्रसराष्टिरपृष्टियाविष्णुष्कप्रत्येकहोनसंसारी । साधारणजीवानां परिमाणं भवति जिनवृष्टं॥ वश्यमाणत्रसराशियावत्यसंख्येयभागभक्तप्रतरांगुरुभाजितजगत्प्रतरप्रमितं 🚊 पृषिव्यावि

ž ५ चतेष्ट्यं ते ≆ a ¶≆a अ≡a ani≊a यति≣a ४ £a۱۶ ≅a 1 8 æal३ ٩ ≡a ₹ **=a13** 919 **≇al** 8 ९९९ ≡રારાર ٠,

इदु साधिकचतुर्गुंणतेजस्कायिकराञिप्रमाणं ≡ a ४ प्रत्येकवनस्पतिराज्ञिभेदद्वयं

≘ं ब ब इंती राशित्रयविहीनसंसारिराशिसाधारणजीवराशिप्रमाणमक्कुमें दु जिनहर जिनकपितं । १३≋।।

नसराशिता बश्यमाणप्रमाणेन आवल्यसस्येयभागभकप्रतराङ्गुलभावितजनस्प्रतरप्रमितेत र र पृथित्यमादिचतुष्ट्येन चक्तप्रमाणेन एतावता १५ ते ळ ० पृष्ठ ठ ज ≡ ० वा ≡ ० मिलितेन ≅ ०।४ ९ ९ ९ ९ छ ०।६ छ ०।१ ≡ ०।३ ≡ ०।४ १।९ ९।९ ९।९ ≅ ।०।१ च ०।३ = ०।४

साधिकजतुर्वृत्तेजरकाथिकराशिप्रमाणेन ≆। ४ प्रत्येकवनस्पतिराशिद्ववेन ≅ a ≡ a । चेति राशि-२a वर्षेण विद्वीनसंसारराशिरेव साधारणजीवराशिप्रमाणं भवतीति जिनेत्र्य-किंपति व १३ ≅ ॥२०६॥

आगे त्रसरासिका प्रमाण आवर्धीके असंख्यातवें भागसे भाजित प्रतरांगुळका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो प्रमाण आवे उतना है। तथा पृथिवीकाय आदि चारोंका प्रमाण जो उत्पर कहा है तेजस्कायिकरात्रिके प्रमाणसे चौगुनेसे भी कुछ अधिक है। तथा सप्रतिष्ठित अस अप्रतिष्ठित प्रयोक नतस्पतिका परिमाण उत्पर कहा है। ये तीनों राज्ञियाँ संसारी जीवोंके परिमाण जनेन्द्रदेव-ने कहा है।।२०६॥

१. म<sup>°</sup>तुष्कयुते ।

# सगसग असंखमागो बादरकायाण होदि परिमाणं । सेसा सुहुमपमाणं पडिमागो पुन्वणिहिट्टो ॥२०७॥

स्वकस्वकाऽसंख्यभागो बाबरकायानां भवति परिमाणं । शेषाः सूक्ष्मप्रमाणं प्रतिभागः पूर्वं-

निहिष्टः ॥

पृथिव्यार्गेजोबायुकायिकगळ साधारणवनस्पतिकायिकगळ पृथ्वीक्तस्वकस्वकसंख्येगळऽसंख्या-तैकभारमात्रं। स्वस्वबादरकायंगळ परिमाणसम्बद्धं। शेष तहहुभागंगळ सुक्ष्मकायज्ञीवंगळ प्रमाण-मस्कुमिल्लि पोक्क प्रतिभागं प्रतिभागहारं पृथ्वंबल् येळदऽसख्यातलोकमात्रोमं सिंतु बातव्य-मवक्कंस संबृष्टि नवांसं। ९। पृ=बा ॥ ३०१० १० तेज = १०१० १० १० तेज =

बा ≅ a १० वा = बा ≊ a १०।१०।१० साधारणबावरंगळू १३ च १ सुक्संगळू ९ ९९९ बहुभागंगळुपृसू। ≡ a।१०।८। ब ≡ सू ≅ a १० १०।८।ते = सू ≅ a ८। १० ९९९

ग=सू ≅ ३१०।१०।१०।८ सामा=सू१३, ≇८ ९९९

> सुदुमेसु संखभागं संखाभागा अपुण्णगा इदरा । जस्सि अपुण्णद्धादो पुण्णद्धा संखगुणिदकमा ॥२०८॥

सुक्ष्मेषु संस्थभागः संस्थाभागा अपूर्णका इतराः । यस्मात्कारणावपूर्णाद्धायाः पूर्णाद्धाः संस्थापृणितक्रमाः ॥

पृथिव्ययंत्रोबायुताथारणवनस्पतिकायिकंगळ बाबुब केळबु तृक्मकायंगळु पूर्वोक्तसंख्या-समन्वितंगळवरोळु वयव्यांसगळु तत्संख्यातेकभागप्रमाणगळपुब । पर्य्याप्तगळु तत्संख्यातबहुभाग प्रमितंगळपुबेकें दोडे कारणं वेळल्पड्युं । यस्मात् बाबुदो डु कारणविवमंतस्प्रृंहत्तमात्रापर्य्यापाद्धेयवं नोडे तत्पर्य्यापाद्धे संख्यातगुणितकममक्कुमबेतें ते दोडे शुद्धपृथ्वीकायिकक्कुत्कृष्टायुर्वर्षगळ् डावश-

पृथिव्यतेबोबायुकायिकाना साधारणबनस्पतिकायिकाना च असंस्थ्येकोकैकभागमात्रं स्वस्ववादर- २० कायाना परिमाणं भवति । शेषा. तद्बदुभागा: सुरुमकायिकजीवाना प्रमाणं भवति । अत्र प्रविष्टप्रतिभागः प्रतिभागहार: पूर्वोक्तासंस्थातकोकमात्र एवेति जातव्यः । तदक्कसंदृष्टिनंबाङ्कः ॥२०७॥

पृथिव्यसेजोवायुसाधारणवनस्पतिकायिकानां ये सूक्ष्माः प्रावृक्तस्तेषु अपर्याताः तत्तंस्थातैकभागप्रमाणा भवन्ति । पर्याप्तकारत्तंस्थातवङ्गमागप्रमिता भवन्ति । कि कारणं ? इति चेतुच्यते यस्मात्कारणादन्तर्मृहुर्त-मान्याः अपर्याताद्वायाः कालात्त्त्यर्याताद्वाः संस्थातगृजितकमा भवति । मृदुकटिनभूमिजन्ववायुवनस्पतितेच- २५

प्रथिवोक्षायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और साधारण वनस्पतिकायिक जीवोंके अपने-अपने परिसाणमें असंख्वात लोकका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण अपने-अपने बादरकायोंका प्रमाण होता है और शेष बहुभाग सुस्भकायिक जीवोंका प्रमाण होता है। यहाँ भी भागहार पूर्वोक्त असंख्यात लोक मात्र ही जानना चाहिए ॥२०॥॥

पृथिबीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और साधारण वनस्पति ३० कायिकोंके सुरुमजीवोंका जो परिमाण पहले कहा है उसमें संख्यातका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण अपर्याप्त जीव और संख्यात बहुभाग प्रमाण पर्याप्त सुरुम जीव होते हैं। इसका सहस्राज् १२०००। सरपृथ्वीकायिकस्कुरकुष्टायुर्ववंगज् द्वाविश्वतिसहस्राज् २२०००। अष्कायिक-स्कुरकुष्टायुर्ववंगज् सासहस्राज् ७०००। तेजस्कायिकस्कुरकुष्टायुर्व्य विनत्रयमस्कु विन ३। वायु-कायिकस्कुरकुष्टायुर्ववंगज् त्रिसहस्राज् २०००। वनस्यतिकायिकस्कुरकुष्टायुर्ववंगज् उत्सहस्राज्युर्वे १००००। एवं परमागमोक्तमंबस्यावरंगजुरुष्टास्यितगज् पर्याक्षकरमञ्जूष्टाय्योकसम्बन्धस्याकरामस्कुरम्पर्याकालमंतम्भुहूर्त-भावमस्य नोडे संस्थेयणस्य सुरसिद्धसङ्ग कारणविंदं कालसंबयमनार्ध्ययिस प्रवित्तिसद्वी पेज्य

त्रैराजिकं पर्ध्याप्तापर्ध्याप्तकालद्वयमितितके ५९९ त्तलानुमिनु सूक्ष्मपृथ्वीकायिकंगठु आपुत्तिरलु-आगळुमिनुसपर्ध्याप्तकाळेनिनु सूक्ष्मपृथ्वीकायिकंगळु पडेयल् वक्क्रुंमं बुदु बंद लब्धं सुक्सपृथ्वीकायिकराशिसंख्यातैकभागमाञ्चे तदपस्याप्तमुक्ष्मजीवराशिप्रमाणमक्कुं।

प्र रृष्ट फ≡ al१०।८।इ.। रृशः लब्यं च a१०।८।१ संख्यातकके संबृष्टि पंचांकं। ९।९ ९९५

१० एवं पर्स्याप्तंगळ्गमिन्ते त्रेराशिकं माडत्पडुगुं प्र२१४।फ≡ ०१०।८।इ =२१।४ रुब्धं ९९

स्कायिकजीवानामुत्कृष्टायुषो द्वादशद्वाविञ्चतिसप्तत्रिदशमहस्त्रवर्षत्रिदिनप्रमितत्वेन अन्तर्मुहूर्तमात्रापर्याप्तकालात्

२ १ पर्याप्तकालस्य संख्येयगुणत्वप्रसिद्धे । तस्मात्कारणात्तत्पर्याप्तापर्याप्तकालद्वयेनै २ १ । ९ अनेन २ । १ ।

४ यद्येतावन्त सूक्ष्मपृथ्वीकायिका जीवा ऋ a । १०।८ लम्यन्ते तदा एतावदपर्याप्तकालेन २ 🤋 कियन्तः

९।९ सुरुमपुष्वीकायिकजीवा लम्यन्ते ? इति त्रैराशिकेन लब्धः संख्यातैकभागमात्रः तदपर्यातजीवराशिभंवति

१५ ≅ a ।१०।८।१ संख्यातस्य संदृष्टि पञ्चाङ्का तया—प्र २६। ४। फ ≅ a । १०।८। ९।९।५

कारण यह है कि अपर्याप्तका काल अन्तर्मुहर्तमात्र है और उससे उनके पर्याप्तकोंका काल संख्यात गुणा है। कोमल प्रत्योकायिक जीवको उत्कृष्ट आयु बारह हजार वर्ष, खर प्रथिवी-कायिक जीवकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष, जलकायिक जीवकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष, वायुकायिक जीवकी उत्कृष्ट आयु दाह सहाज वर्ष और तैजस्कायिक जीवकी उत्कृष्ट अ आयु तीन रात-दिन होनेसे अन्तर्मृहर्तमात्र अपर्योप्तकालसे पर्योग काल संख्यातगुणा प्रसिद्ध है। इस कारणसे प्रश्वीकायिकके पर्योप्त और अपर्योग्त होनों कालोंमें यदि समस्त सूरक जीव पाये जाते हैं तो अन्तर्मुहर्तमात्र अपर्योग्तकालमें कितने पाये जायेंगे १ ऐसा त्रैराजिक करनेपर

१. पर्यातकालोऽयं २ १ । १ अपर्यातकालोऽयं २ १ द्वाविष मिलित्वा २ १ । १ एवं जातम् । अस्य संदृष्टिः। २ १ । ४ । रूपाधिकसंख्यातस्य रूपाधिकमत्तरद्वत्यं कृत्विभूत्ययः ।

a \$01618

पर्याप्तपृथ्वीकायमुक्तजीवराशिप्रमाणमक्क्

एवं सक्ष्माप्कायिकावि-

```
गळ्गेयं पर्ध्याप्रापर्ध्याप्रपरिमाणं तरल्पडणं । कालसंचयाधितसंख्यानयनमी प्रकारमेल्लेडयोळसें-
वरियल्पडगं । अप्काधिकसक्ष्मापर्व्याप्रराज्ञि
                                          3 a 20 1 20 1 2
                                                               तत्पर्ध्वाप्रराशिष्टमाणं
                                                 21214
= a 20120141X
                              तेजस्कायि कापर्य्याप्रसङ्मजीवराशिष्रमाणं
                                                                         = a1/
       રારારાય
तत्वक्रा घराशियमाणं
                         ≡ al ∠l ¥
                                                वायुकायिकापर्य्याप्तसुक्ष्मजीवराशिप्रमाणं
                               914
= al 2012012016
                           तत्पर्ध्यामजीवराशिप्रमाणं
                                                      = a1801801801/1X
       2 9 9 9 1 4
साधारणसक्ष्म अपर्व्याप्रजीवराशिप्रमाणं १३ 🗏 ८ तत्पर्य्याप्रराशिप्रमाणं १३ 🗮 ८ । ४
            पन्लासंखेजजबहिदपदरंग्लमाजिदे जगप्पदरे ।
            जलभूणिपवादरया पुण्णा आवलिअसंखभजिदकमा ॥२०९॥
      पल्यासंख्यातापद्वतप्रतरांगलभाजिते जगत्प्रतरे। जलभनिपबादराः पर्णाः आवल्यसंख्य- १०
भजितकमाः ॥
इ.२९।४। इति त्रैराशिकेन लब्धस्तस्पर्यासजीवराशिर्भवति ऋ a।१०।८।४ एवमकत्रैराशिकदय-
क्रमेण लब्ध सक्ष्माप्कायिकापर्याप्तराणि. ≡a।१०।१०।८।१ तत्पर्याप्तराशि ≡a।१०।१०।८।४।
                                    ९ | ९ | ९ | ५
सक्ष्मतेजस्कायिकापर्याप्तराशि. ऋ a । ८ । १ तत्पर्याप्तराशिः । ≅ a । ८ । ४ सक्ष्मवायकायिकापर्याप्त-
राशि ≡ a।१०।१०।१०।८।१ तत्पर्याप्तराशि:- ≢ a।१०।१०।१०।८।४ सुद्दम-
साधारणापर्याप्तजीवराशिः १३ ऋ । ८ । १ तत्पर्याप्तराशिः १३ ≡ । ८ । ४ ॥२०८॥
                                                                                   24
                            ९।५
                                                     914
```

प्रमाणराशि पर्याप्त-अपयोप्त होनों काळोंके समयोंका समृह, फलराशि स्वस्तीवोंका प्रमाण, इच्छाराशि अपयोप्तकालके समयोंका प्रमाण। सो फलराशिस इच्छाराशिको गुणा करके प्रमाण-राशिका भाग हेनेपर जो लच्च राशिका प्रमाण आता है उतने ही स्वस्त एम्बोकायिक अपयोप्त जीव जानना। तथा प्रमाणराशि और फलराशि पूर्वोक्त तथा इच्छाराशि पर्याप्तकाल करनेपर लच्चराशिका जो प्रमाण आता है उतना ही स्वस्त प्रध्योकायिक पर्याप्त जीवोंका प्रमाण जानना। इसीसे संस्थातका भाग हेनेपर एक भाग प्रमाण अपयोप्त और बहुभाग प्रमाण पर्याप्त कहे हैं। इसी प्रकार उक्त होनों त्रेराशिकके अनुसार अपने-अपने सर्वकालको प्रमाण राशि, अपने-अपने माणको फलराशि और अपयोप्त कोविका स्वाप्त प्रमाणको क्लैर स्वस्त-साधारणबनस्पिकायिक पर्याप्त और अपयोध जीवोंका प्रमाण जानना। १०८।।

पस्यासंस्थातमागापद्वतप्रतरांगुर्लीहर्वः अगत्प्रतरेयं भागिस्तिरलावृदों द् लब्धं ताबत्प्रमितं बादराप्कायिकपर्ध्याप्रजीवंगळप्पवी राधियनाबल्यसंख्यातभागींववं भागिसि बंद-× a लब्बप्रमितं बादरपृथ्वीकायिकपय्यांप्रजीवंगळ प्रमाणमक्कं मत्तमी राशियनावल्य-= **419** संख्यातींदर्व भागिसि बंद लब्धप्रमितं प्रतिष्ठितप्रत्येकपर्ध्याप्रजीवराशिप्रमाणमन्त्र् ५ राशियनाबन्यसंस्थातींदर्व भागिसि बंद लब्बप्रसितमप्रतिप्रितप्रत्येकपर्याप्रजीवंगळ प्रमाणमन्क् निगोदशब्ददिनिल्लि निगोदाश्चितंगळप प्रतिष्ठितप्रत्येकंगळग ग्रहणमक्हं साधारणं-प ९ ९ ९ पल्यासंस्थेयभागापहृतप्रतराङ्गलेन जगत्प्रतरे भाजिते यल्लब्धं तहादराष्कायिकपर्याप्तजीवराशिप्रमाणं भवति ४ अस्मिन् राभौ आवल्यसस्येयभागेन भक्ते यल्लब्धं तद्वादरपृथ्वीकायिकपर्याप्तजीवराशिप्रमाणं भवति 🖁 । ९ । पुनः अस्मिन् राशौ आवल्यसंस्थेयभागेन भक्ते यल्लब्यं तत्प्रतिष्ठितप्रत्येकजीवराशिप्रमाणं भवति ४। ९९ पुनः अस्मिन् राशौ आवन्यमंख्येयभागेन भक्ते यल्लब्यं तदप्रतिष्ठितप्रत्येकपर्याप्तजीवराशि-प्रमाणं भवति । ४ । ९ । ९ । ९ । तगोदशब्देन अत्र निगोदाश्रिताः प्रतिष्ठितप्रत्येका एव गहान्ते । न

पल्यके असंख्यातचें भागसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो लब्ध आये, उतना बादर अप्कायिक पर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता है। इस राशिमें आवछीके असंख्यातवें भागसे भाग देनेपर जो छन्ध आवे उतना बादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त जीवराजि-१५ का प्रमाण है। पुनः इस राशिमें आवलीके असंख्यातवें भागसे भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना बादर प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवराशिका प्रमाण है। पुनः इस राशिमें आवलीके असंख्या-वर्षे भागसे भाग देनेपर जो रुज्य आवे उतना बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्योप्रराशिका प्रमाण

ووو ڇ

गळिमल्लेकं दोडे युंचे सुम्बक्तमागि वेळवपनप्युर्वीरदं । इस्कियावळिमसंस्थातमागस्त्रकं संदृष्टि नर्वाकं । ९ ॥

> विंदावलिलोगाणमसंखं संखं च तेउवाऊणं । पञ्जचाण पमाणं तेहि विहीणा अपन्जचा ॥२१०॥

व बादरपृथ्योकायिकापर्य्याप्तज्ञोबंगलु ⊯ व।१० E४ अप्रतिष्ठितप्रत्येकापर्य्याप्तंगळु ⊯ व ≡ व २ ≗ ९९४९ प प

साधारणाः तेषामग्रे वक्तेव्यं कथितत्वात् । अत्र आवत्यसंख्येयभागस्य सदृष्टिर्नवाङ्कः ९ ॥२०९॥

वृन्दावलेरसंख्यातभक्तैकभागमात्राः वादरतेजस्कायिकपर्याप्तजीवा भवन्ति a तथा लोकस्य संख्यात-

भक्तंकभागप्रमिता बादरवायुकायिकपर्याप्तजीवा भवन्ति 🔋 । सूरुमाणां तु प्राक्कियितत्वात् अत्र बादरा एव १५

होता है। गाथामें आये 'नि' अक्षरसे निगोद रान्दसे निगोदोंसे आश्रित प्रतिष्ठित प्रत्येक ही प्रहण किये गये हैं, साधारण जीव नहीं, क्योंकि आगे उनका स्पष्ट कथन किया है।।२०९॥

घनावलीके असंस्थातवें भागमात्र वादर तेजस्कायिक पर्योप्त जीव हैं। तथा लोकमें संस्थातका भाग देनेसे लब्ध एक भाग प्रमाण वादर वायुकायिक पर्योप्तजीव होते हैं। सूक्ष्म जीवोंका प्रमाण पहले कहा है इसलिए यहाँ वादर जीवोंका ही प्रहण किया है। पहले जो दो गावाओंसे बादर जलकायिक, पृथिवीकायिक, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, तेजस्कायिक और

१. व्यक्तं मु।

प्रतिष्ठितप्रत्येकाषय्यप्रिंगळ् ः ।। बादरतेज्ञकायिकाषय्यप्रिंगळु ः । ८ बादर-े ४९९९ प वायुकायिकाषय्यप्रिंगळुं अः । १०। १०। २०। २०। क् २९९९ १

## साहारणबादरेसु असंखं भागं असंखगा भागा ।

पुण्णाणमपुण्णाणं परिमाणं होदि अणुकमसो ॥२११॥

साधारणबाबरेष्वसंवयं भागमसंस्थका भागाः। पूर्णानामपूर्णानां परिमाणं भवत्यनुक्रमणः।। साधारणबाबरंगळोळाबुत्रु केलतु पर्ध्याप्रकंगळवरप्रमाणं तद्वाधियोळसंख्यातेकभागपरिमाण-मक्तुः १३ = मिवर असंस्थात बहुमागिगळपर्ध्याप्रमळक्तुः १३ = ६ में दितनुक्रमंदिवमा

सर्वबादरपर्ध्याप्तभवगञ्चे बुल्डंभत्वमाचार्ध्यसंप्रदायानुक्रममनाश्रयिति तदल्पसंद्यत्वपुक्तमाय्तु । कालसंचयमनाश्रयिति पेञ्केषिल्लेंबुदिवाचार्ध्यन हृदयं । इल्लि असंस्थातक्के संदृष्टि १॰ सप्तांकं ।

आविः असंखसंखेणविःद पदरंगुरुण हिदपदरं । कमसो तसतप्पुण्णा पुण्णृणतसा अपुण्णा हु ॥२१२॥

आवल्यसंख्यसंख्येनावहृत प्रतरांगुलेन हृतप्रतरः । क्रमानन्त्रसतस्यूणीः पूर्णोनत्रसाः अपूर्णाः सक् ।।

र महान् । ते मुत्रहयोक्तादरत्रकप्रनिपतेजोवायुग्यांमजीवराधिर्मिवहोत्ताः स्वस्ववादरान्त्रायिकादिराध्य एव

स्वस्वापर्याप्तवीवराशयो भवन्ति ॥२१०॥ साधारणबादरेषु ये पर्याप्तवीवास्तेषा प्रमाण तद्वाबेरसस्वातैकभागमात्रं भवति । १३ ≔ १ दोषाः

सर्वस्थातबहुभागाः अपर्याप्ता भवन्ति १३ ा ६ अनेन अनुक्रमेण तत्सर्व वादरपर्यातभवानाः बुर्लभत्विमत्या-९ । ७ चार्यक्षेत्रदायानुक्रममाश्रित्य तदस्तमक्षरत्यमक्तम् । कान्यसंचयमाश्रित्य कथन नास्तीति जाचार्यस्य हृदयम् ॥२११॥

२० वायुकायिक जीवराशिका प्रमाण कहा था उसमें से अपने अपने पर्याप्त जीवेंकि प्रमाणको बटानेपर जो होष रहे उतना-उतना अपने-अपने बादर अपर्याप्त जीवोंका प्रमाण जानना ॥२१०॥

साभारण बादरोंने जो पर्याप्त जीव हैं उनका प्रमाण साधारण बादरोंकी राशिके असंख्यात वें मानामात्र है। दोष असंख्यात बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त होते हैं। इस अनुक्रमसे साधारण बादरोंने पर्याप्त भवोंका दुर्लभपना कहा है। इस आवार्य परस्पराके अनुक्रमको २५ केंकर बादरोंने पर्याप्त कोंकी संख्या थोड़ी कही है। यहाँ कालके संख्यको लेकर कथन नहीं है ऐसा आवार्यका असिपाय है ॥२१॥

ŧ۰

आवल्यसंस्थातभागविवमुं शुद्धसंस्थातिबबमुं भागिसत्यष्ट् प्रतरांगुर्लगळिनमबहूतकगरप्रतरं यथासंस्थं त्रसराज्ञियुं तत्पर्य्याप्रराज्ञियुमस्कृं। पूर्णोनत्रसंगळुमपूर्णगळ्णुबुमित्लियुं पर्याप्तभवंगळ्ग बुल्लेभत्वमे पर्याप्रजीवसंस्थाल्यत्वककं कारणमक्कुं। त्र 🚊 तत्पर्य्याप्तराज्ञिप्रमाणमितु 🚊

अपर्ध्याप्तराशिप्रमाणमक्कु = = अपनयः ४ ४ a \_ a ५ <sup>'प्र</sup>राशिकविधियिदिवितार ४। २

संदृष्टियक्कुं ।

अनंतरं बादर तेजस्कायिकादि बट्राझिगळ्गे संख्याविशेषनिर्णयात्थं गायाद्वयमं पेळ्वपर । आविल असंखभागेणविद्दिपन्लुण सायरद्धिदी ।

बादरतेपणिभृजलबादाणं चरिमसायरं प्रुष्णं ॥२१३॥

आवल्यसंस्यभागेनाबहृतपल्योनसागराई च्छेबाः । बारतेपनिभूजलवातानां चरमसागरः पूर्णः ॥

आवल्यसंस्थातभागभक्तप्रतराङ्गुलेन भाजितवग्द्रप्रतरमात्रं सामान्यत्रसराशिप्रमाणं भवति । ४ तथा

संख्यातभक्तप्रनरा हुन्नेन भक्तवगद्मजरमात्र तत्त्ववीतराशित्रमाणं भवति ४। वृणंत्रसराशिरहितः सामान्य-५

त्रसराशिरेत अपूर्णयसराशिप्रमाणं भैवति 🖁 a—'५ अत्रापि पर्यासभवाना दुर्लभत्वमेव पर्यासश्रीवस्थान त्यस्वकारणम् ॥२१२॥ अच बादरतेत्रस्कायिकादिषद्वातीना सस्याविशेयनिर्णयार्थं गाषाद्वयमाह—

आव छोके असंख्यातवें भागसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगद्यतरमें देनेसे जो उच्य १५ आवे उतना सामान्य त्रसरांगिका प्रमाण होता है। तथा संख्यातसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगद्यतरमें देनेसे प्योप्त त्रसरांगिका प्रमाण होता है। सामान्य त्रसरांगिकेसे प्योप्त त्रसरां रांगिको पदा देनेपर जो येष रहे उतना अपयोप्त त्रसरांगिका प्रमाण होता है। यहाँ प्याप्त भवोंको हुर्छभता ही प्याप्त जोवोंको संख्याके अल्प होनेका कारण है। १२९॥

आगे बादर तेजस्कायिक आदि छह राशियोंकी संख्याविशेषके निर्णयके लिए दो २० गाथाएँ कहते हैं—

१. त्रैराशिक आदि पाठः म प्रतौ नास्ति ।

२. विशदतया तु ४ एवं भवति । २ a

९९ १० जागिसिबेक भागोनसागरोपप्रमितंगळ बादराप्कायिकजीवराज्ञिग<u>र्यं</u>च्छेवंगळप्य ।

अ = बा = ऋ ३ १० ११० तदर्बच्छेदंगज्ञुसा – प मस्तंसॅपूर्णसागरोपमप्रमितंगज्ञु ९ ९ ९ ९ ९ ९ ९ १९ १९ तदर्बच्छेदंगळ्णुबु। बा = बा ≘ ३ १० ११० तदर्बच्छेदंगज्ञु।

वर्षच्छेदाः सन् वादरतेजस्काचिकबीवराधेः वाबत्यसंख्येयभागभक्तमस्यन्यूनसागरोपमप्रीमता भवन्ति सान्य । वप्रतिष्टितप्रत्येकजीवराधेः पुनः एकवारावत्यसंख्येयभागभक्तपत्यन्यूनसागरोपममात्रा भवन्ति ९

१५ सा—पः प्रतिष्ठितप्रत्येकजीवराधेः पुनरेकवारावत्यसंध्येयभागावहृतप्यरहितसागरोपससंख्या भवितः । ९ । ९ सा—पः । बादरमुकायिकजीवराधेः पनरेकवारावत्यसंख्येयभावभक्तत्यस्थीनसावरोध्ययमाणा भवितः ।

९।९।९ सा—प बादराप्कापिकजीवराजे पुनरेकवारावत्यसंक्येयभागमाजितपत्यविहीनसागरोपममात्रा भवन्ति । ९।९।९

बादर तेजस्कायिक, अप्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित वनस्पति, पृथ्वो, अप्, बायू इन छहाँ की राज़िक आई च्छेद्रीका प्रमाण कहते हैं। आवलीके असंस्वावचे भागसे पत्यमें भाग देनेसे २० जो एक माग आवे छसे सागरमें से घटानेपर बादर तेजस्कायिक जीवराज़िक अर्द्धच्छेद्रोंका प्रमाण होता है। वो वार आवलीके असंस्वावचे भागसे पत्यमें माग देकर कथ्यको सागरमें से घटानेपर अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीवराज़िके अर्द्धच्छेद्रोंका प्रमाणकोता है। तीन बार आवलीक असंस्वाववें भागसे पत्यमें भाग देकर उन्ध्यको सागरमें के असंस्वाववें भागसे पत्यमें भाग देकर उन्ध्यको सागरमें प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवराजिक अर्घच्छेदांका प्रमाण होता है। चार बार आवलीक असंस्वाववें भागसे पत्यमें भाग २५ देनेपर जो कथ्य आवे उसे सागरमें से घटानेपर शिक्षकारिक जीवराज़िक अर्घच्छेदांका प्रमाण होता है। चाँच बार आवलीक असंस्वाववें भागसे पत्यमें भाग देनेपर जो उच्च अर्घ अर्घच्छेदांका प्रमाण होता है। चाँच बार आवलीक असंस्वाववें भागसे पत्यमें भाग देनेपर जो उच्च अर्घ आवे उतना सागरमें से घटानेपर जो शेव रहे उतना बादर अष्काविक जीवराज़िक

94

सा चरमसागरोपमे बिर्सर्य वायुकायिकवावरखीवराजिगर्द्धच्छेवंगळ् वेळस्पटटुवदु कारणविदं ॥ तेवि विसेसेणहिया पच्छासंखेज्जमागमेत्तेण ।

तम्हा ते रासीओ असंखलोगेण गुणिदकमा ॥२१४॥

तेऽपि विशेषेणाधिकाः पत्यासंख्यातैकभागमात्रेण । तस्मात् ते राशिका असंख्यलोकेन गणितकसाः ॥

तेषि आ अर्ड्डेच्छेदगळूं पूर्व्यपूर्व्यंगळं नोडलुत्तरोत्तरंगळु पत्यासंस्थातभागमात्रदिदं द्वितीयादि-गळोळुं पत्यासंस्थातेकभागमात्रद बहुभागमात्रदिदमधिकाधिकंगळणुबु । संदृष्टि ते 🗵 व

तवर्द्धं साप प८। अप्र≅ । तवर्द्धंच्छेब साप प८। प८ नि इ । इ । ९। तवर्द्धंच्छेब साप प८। प८। प८ तवर्द्धं सा। पप८। प८। प८। प८।

तॅबद्धच्छेटसाय प८।प८।प८ तब्द्धेसा। पप८।प८।प८। ९ ९९९९९९९ इह ≘ १०।१० तब्द्धेसा।पप८।प८।प८।प८।

९९९ १।९९१९ तबईं सा—पप८।प८। प८। प८। प८। ९९९९ वा ≅a।१०।१० तबईं सा—पप८।प८।प८। प८। प८। ९९९९ १। २९।२९९।२९९९।२९९९९।

इंतु बाबरतेजस्कायिकजीवंगळढुंच्छेदंगळं नोडल् द्वितीयाप्रतिष्ठितप्रत्येकादिगळोळावस्य-संस्थातैकभागोंदरभागिसिवंतस्य पत्यासंस्थातेकभागमः प निरुतावन्यसंस्थातेकभागींदर्व

भागिति भागिति बहुभाग बहुभागाधिकक्रमदिदं पोगि चरमदादरवायुकायिकजीवंगळोळेकभाग-मेयधिकसमक्कु । संदृष्टिगळ्:—

अप्र=।पट। णि।पट। भू।पट। ज्ञापट। वा।प१ ९९। ९९९। ९९९९। ९९९९। ९९९९।

गा—प बादरवायुकायिक जीवराधोः सम्पूर्णसागरोपमप्रमिताभवन्ति । साचरिमसाय रंपुण्णमिति ९।९।९।९।

वचनात् ॥२१३॥

यतः कारणात् ते उक्तार्थच्छेदराशयः बादरतेबस्कायिकोक्तार्थच्छेदराशितः अप्रतिष्ठितप्रत्येकादीना-मन्तार्थच्छेदराशयः पञ्जापि आवत्यसंस्येयभागभन्तपत्यासंस्थयभागभत्रेण स्वस्वैकैकविशेषण क्रमशः एवंविथेन- २०

जपट णिपट भूपट जपट जापट ९।९। ९।९।९ १।९।९।९।९।९।९।९।९।९।९।९।

अर्घच्छेदोंका प्रमाण होता है। बादर वायुकायिक जीवराशिके अर्घच्छेदोंका प्रमाण सम्पूर्ण सागर है क्योंकि गाथामें 'चरिम सायरं पुण्णं' ऐसा कहा है ॥२१३॥

जिस कारणसे बादर तेजस्कायिककी उक्त अर्थच्छेदराजिसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक आदि उक्त पाँचों भी अर्थच्छेद राज्ञियाँ आवळीके असंस्थातवें भागसे भाजित पस्यके असंस्थातवें २५ भाग मात्र अपने-अपने एक-एक विजेषसे क्रमसे अधिक हैं तिस कारणसे जितना-जितना

१ स लोलधिकाधिक ।

सबु कारणिवस्तीयिषकाधिकाई-छेद्रप्रमितिहिकान्योन्यान्याससंभूतासंस्थातलोकिविदं बादरतेक-स्कायिकजीवराधियं नोडलु गुणितक्रमंगळणुविननवेरीधकाई-छेद्रप्रमितिहिकान्योन्यास्याससंभूता-संस्थातलोकोत्पिक्तमं तोरत्यदुर्णु अदेते वोड:—मोसलोळन्नेवरमंकसंदृष्टियियं हृतीरत्यदुर्णु । तस्मारो राशिका असंस्थातलोकेन गुणितकमाः एवित् पेळवरणुवरिनित्ल न्नैराशिक माडस्यदुर्णु । ५ वोडल द्विकान्योन्याम्यासविरलनराधियं यत्तलानुं पकादि राशि पद्येयस्वर्शनसर्लुमाण्यु चतुः वस्ति द्विकान्योन्याम्यासविरलनराधियं तत्य राशि पद्येयस्वर्श्वमं वित्तु प्रमाण्यकहरूकाराशियळं माडि प्रवि वे २ ए दृष्ट ६५ = इ । वि वे २ । ६४ लब्धानयनविद्यानवोळ् विशेषकरण-

सूत्रमुंटबाबुदे दोड :-

अधिकाः सन्ति ततः कारणात् तत्तद्विकप्रमितत्वदृद्धिकाय्योग्याम्यासमंभूनासंस्थातलोकेन ते जीवराशयो १० गुणिकमा भवति । तदसस्यातलोकोत्पत्तिकमः अङ्कर्षपृष्टपर्यतदृष्टिम्या दर्धतेन-तत्राङ्कर्षपृष्ट्या यथा− षोडवाङ्किरम्योग्याम्यासे यदि पणद्विराजिलेम्यते तदा चतु पष्टिद्विकान्योग्याम्यासे को राजिलेम्यते इति प्रमाण-कलेक्खाराशीन कत्या−

दे२ दे२ प्रावि१६।फ६५=।डवि६४ लब्धानयने करणसूत्रमाह-

अर्थच्छेद्रों का अधिक प्रमाण कहा है उतने-उतने दुए रखकर परम्परमें गुणा करनेसे जो १५ यथासम्भव असंख्यात लोक मात्र प्रमाण होता है उतने प्रमाण वे जीवराशियों कमसे गुणित होती हैं। यहाँ असंख्यात लोककी उत्पत्तिका कम अंकसंदृष्टिसे दिखाते हैं—जैसे यदि सोलह जगह दो-दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पैसठ हजार पाँच सी लचीस लच्छ आता है तो चाँसठ जगह दुए रखकर परस्परमें गुणा करनेसे क्या राशि प्राप्त होगी। इस प्रकार प्रमाणगाशि १६, फलराशि पण्णद्वी और इच्छाराशि ६५ रखकर फलसे इच्छाराशिको २० गुणा करके प्रमाणराशिक्षे भाग देनेपर लच्छा प्रमाण आता है।

विशेषार्थ— पं. टांडरमळजीने अपनी टोंकामें इसे अंकसंदृष्टिसे स्पष्ट किया है। उसे यहाँ दिया जाता है। पत्र्यका प्रमाण ६५५६६ सेंगठ हजार पीच सी छत्तीस। आवलीके असंस्थानिय मागक प्रमाण आठ। सागरका प्रमाण छह लाख पवपन हजार तीन सी साठ ६५५६६०। किलपत पत्थ्य पण्याट्टीमें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कीर पीच बार २५ किलपत आवलीके असंस्थानके माग आठसे भाग देनेपर कससे इन्यासी सी वानवे ८१९६, एक हजार चौबीम १०९५, एक सी अट्टाईस १२८, सोळह १६ बार वापन हजार तीन सी साठनीय पाट प्रमाण छह लाख पवपन हजार तीन सी साठमें से घटाइय। अन्तिममें कुछ भी नहीं घटाना क्योंकि उसका प्रमाण पूर्णसागर है। तब अमिकापिक आदिकी अधंक्छेड़ राशिका प्रमाण ६५९६८, ६५५३३६, ६५५३३६, ६५९३४, ६५९३४६, ६५५३६० और ६५५३६० होता है। यहाँ अधिकका प्रमाण लानेके लिए पणट्टीको सातवे गुणा करके हो, तीन, चार, पाँच बार आठका भाग देनेपर इकहत्तर सौ अड़सठ ७१६८, आठ सौ छियानवे ८९६, एक सौ बारह ११६, चीरह १४ और दो २ कमसे अधिकका प्रमाण आता है। इसी प्रकार यथाथों में सो बानवा।

३५ १. म<sup>°</sup>वर एकार्द्धच्छंद<sup>°</sup>।

# दिण्णच्छेदेणवहिदहहुच्छेदेहि पयदविरलणे मजिदे । लढ्डम्मिदहहुरासीणण्णोण्णहदीए होदि पयदघणं ॥२१५॥

देपराध्यर्ज्ञं क्षेत्रंपाँक वं फलभूतेष्टराध्यर्ज्ञ क्षेत्रंगळं भागिसि तस्त्रव्यविदं साध्यभूतप्रकृत-राज्ञिय विरुक्तराज्ञियं भागिसि तस्त्रव्यमितेष्टराज्ञियनयोन्यास्यासित्वं साध्यभूतप्रकृतस्वत्रवन्त्रकृत् में विस्त्रि प्रमालराशिय देवार्ज्ञं क्षेत्रमों दु १ इदाँरवं कलभूतेष्टराज्ञि पण्णिट्ट इद ६५ = अर्ज्ज्ञेव्यंगकृ विरुक्तमंत्रकु १६ पविताव ई राज्ञियं भागिसि १६ वंद कथ्यमुं मन्तित्यक्षु २६। मी राज्ञियंस

साध्यभूत प्रकृत वनवर्द्धच्छेबंगळप्प विरलनराशियं ६४ । अस्वत्तनात्कुं भागिसि ६४ **बंब** १६

तरूठक्वं नात्कुं ४ ई राजियं विरक्तिस इष्टराजियं पण्णद्वियं प्रतिरूपीमत्तन्योत्यास्यासं माडिरो ६५=६५=६५= इत्यन्तराजि साध्यभूतप्रकृतधनमेक्कंट्टनक्क् १८। = । १ १ १

मितेयत्यं संदृष्टियिवसिनितु रूपमात्रीहकान्योन्यान्यासीवदिमष्टराधियप्य लोकं पुरदुत्तिरलेताबहूप- १० मात्रप्रकृतधनवर्द्वच्छेदंगळनत्योन्यान्यासं माडलेतप्य प्रकृतधनमक्कुमें वितु त्रैराधिकं माडि प्र वि दे २ छे छे छे ९।फ=इष्टराधि ≡ इ ≚ प्रकृत द वि दे २। सा य लब्धं प्रकृतधनानयन-

देयराज्यर्घच्छेदेन १ फलभूतेष्ट ६५ = राज्यर्घच्छेदान् १६ भक्त्वा १६ तल्लब्धेन साध्यभूतप्रकृतराज्ञेः

१८ = विरलनराशि ६४ भक्त्वा ६४ तल्लब्ध ४ प्रमितेष्टराशि ६५ = । ६५ = । ६५ = अन्योन्या- १६ १ १ १ १

म्यातेन साध्यभूतप्रकृतचनमेकट्टर्राशिभंबति १८ = एवमर्यसंदृष्ट्यापि — एतावता डिकानामम्यासे यदि लोको १५ प्र दे २ जायते तदा एताबता डिकानामम्यासे को राशिकायते इति त्रैराशिकं रचियत्वा वि छेछे छै ९ । फ

देयराशि दोके अर्थच्छेट एक १ से फल्यूत इष्ट राशि पण्णट्ठी ६५५३६ के अर्थच्छेट सोल्हमें १६ भाग देनेपर सोल्ह ही लच्च जाया। उस लच्च सोल्ह १६ से साध्यभूत प्रकृत राशि एक्ट्ठिके अर्थच्छेट् ६५ में भाग देनेपर लच्च चार ४ आया। चार जगह इष्ट राशि २० पण्णट्ठीको रत्कर परस्परमें गुणा करनेसे साध्यभूत प्रकृत धनराशि एक्ट्ठी आती है। इसी प्रकार अर्थसंदृष्टिसे भी जानना। सो पहले लोक्के अर्थच्छेट्टों का जितना प्रमाण कहा है उतने दुए रत्कर परस्परमें गुणा करनेसे लोकराशि होती ही तो यहाँ अनिकायिक जीवराशिके कार्थच्छेद प्रमाण दो-दो रत्कर परस्परमें गुणा करनेसे कितने लोक होंगे? इस प्रकार निरासक करनेपर यहाँ प्रमाणराशिमें देयराशि दो, विरत्नतराशि लोकक अर्थच्छेद, और २५ फल्याशिलोक। तथा इच्छाराशिमें देयराशि दो, विरत्नतराशि लोकक अर्थच्छेद, और १५ फल्याशिलोक। तथा इच्छाराशिमें देयराशि दो, विरत्नतराशि आंकक माग फल्याशि लोकक अर्थच्छेद एकका माग फल्याशि लोकक अर्थच्छेद गित्र लोकक अर्यच्छेद गित्र लोकक अर्थच्छेद गित्र लोकक अर्थच्छेद गित्र लोकक अर्यच्छेद गित्र लोकक अर्यच्छेद गित्र लोकक अर्थच्छेद गित्र लोकक अर्यच्छेद गित्र लोकक अर्यचच ग्रेस ग्रेस गित्र ल

विधानकरणसुत्रींददं दिक्णाञ्छेदेणवहिदेत्यादिइंदं देवरूपुगळेरडरई छ्छेदमो दर्रिदं फलराशिभूतेष्ट-राशियप्य लोकदर्जुच्छेदंगळ भागिसुसिरल लब्बमुमोंदरिंदम् भागिसिवद् तावन्मात्रमक्कुमा राशियदमिच्छाराशिभतप्रकृतधनाई च्छेदविरलनराशियं भागिसि लोकार्द्धं च्छेदभक्तींकचिन्न्यूनसंख्यातपत्यप्रमितवा रंगळं लोकमनन्योन्यास्थासं माहि-

५ बोडे लक्ष्यराध्य असंख्यातलोकमार्च बादरतेजस्कायिकप्रकृतघनप्रमाणमक्क विरक्रित तावन्मात्रलोकंगळनन्योन्याम्यासं माडल पृष्टिव लब्बराशिय-

संख्यातलोकमात्रमक्कु = व मा राशिया बादरतेजस्कायिकराशिगे

मेकें दोडे---

10

विरलण रासीदो पूण जेत्तियमेत्ताणि होणस्वाणि । तेसि अण्णोण्णह्रदे हारो उप्पण्णरासिस्स ॥ [

एंबी निर्णयमुंटप्पूर्वीरवं ई भागहारं मुंदणऽप्रतिष्ठतप्रत्येकाविजीवराशिगळ भागहारंगळ-नित्मं नोडेयं अधिकमक्कुमेके दोडे मुंदण मुंदणप्रतिष्ठित प्रत्येकादिगल ऊनंगळ मावल्यसंख्यात-गुणहीनक्रमंगळप्पूदरिदं ॥

स्यार्थच्छेदान भक्त्वा तेन लब्धेनेच्छाराशिभृतप्रकृतघनार्थच्छेदे विरलनराशौ भक्ते सित सा -- प छे छे छे ९।९

१५ यरलञ्च लोकार्यञ्छेदभक्तं किञ्चित्स्यनसंस्थातपर्यप्रमितं प १— एतावता लोकानामस्यासे कते यो लज्ज्ञ-

राज्ञिः पोऽसंस्यातलोकमात्रो भवति~ 🛎 a । अस्य च लोकच्छेदभन्तन्युनप्रमाण प

नामन्योन्याभ्यासेन समुत्यन्नमर्गस्यातलोकं स्तोकत्वात् संदृष्ट्या नवाद्धं कृत्वा न्यूनराशिमात्रद्विकैर्जनितत्वात् बारं कुर्यात । सोऽयमसंख्यातलोको बादरतेजस्कायिकराशिभैवति ऋ a । अस्य च भागहार: अग्रतना-

राशिके अर्धच्छेदरूप इच्छाराशिमें भाग देनेपर जो प्रमाण आया सो होकमें अर्धच्छेटोंसे २० कुछ कम संख्यात पल्यमें भाग देनेसे जो प्रमाण आता है उतना है। सो इतने लोकोंको रसकर परस्परमें गुणा करनेसे जो लब्ध राज्ञि होती है वह असंख्यात लोकमात्र होती है। यही बादर अग्निकाधिक जीवराशिका प्रमाण है। यहाँ कुछ कम संख्यात पत्य प्रमाण लोकों-को परस्परमें गुणा करनेसे जो महान असंख्यात छोक मात्र परिमाण आया वह तो भाज्य राजि जानना। और लोकके अर्घच्छेद प्रमाण लोकोंको परस्परमें गुणा करनेसे जो लोटा २५ असंख्यात लोकमात्र परिमाण आया सो भागहार जानना । भागहारका भाग भाज्यमें देनेसे जो प्रमाण आवे उतनाही बादर अग्निकायिक जीवोंका प्रमाण है। यहाँ अग्निकायिक

24

ई क्रमंदिवमप्रतिष्ठितादिराप्तिगळूनविद्योविंदं मुं पेळ्द श्रेराप्तिकविषानिंदवमसंस्थातलोक-मात्रंगळाषुत्तमुत्तरोत्तरंगळुमसंस्थातलोकगुणितक्रमंगळपुत्रके दोडे तङ्गामहारंगळुमूनसेविंदवम-संस्थातलोकमात्रंगळाषुत्रमुत्तरोत्तरंगळुमसंस्थातलोकगुणहीनकमंगळपुत्रके दोडे आकारणं म्ं पेळ्युदेयस्तु । इल्जियसंस्थातलोकककमाविळ्यसंस्थातेकभाषकं नवांकमेयस्तु । ९ । मदु कारण-विदया भाष्यराप्तिगळपास्तृत्वत्रोळ मुक्तभावसं ताळ्वदं समीक्षिषि वेक्कं यन्कसुषु ।

दंतु भगवदर्हत्परमेश्वरखाक्चरणारविवद्वंद्ववंदानंवित-पुष्पपुंजायमान श्रीमद्वाय राजगुरु मंडजाबाय्महावाववादीव्वरायवादिवितामहराक्छविद्वज्जनबङ्ग्वात श्रीमदभयपुरि सिद्धांतच्यक्कवित श्रीमदभयपुरि सिद्धांतच्यक्कवित श्रीपादर्वकार्वार्जाजित्वलाटपट्टं श्रीमत्केशवण्यावरिज्ञतमप्य गोम्मदसार कर्नाटक-वृत्तिजोवतत्वप्रदीरिकयोग्नु जोवकांद्ववितात्रक्रपणंगळोळट्य कायमार्गणाप्रक्रपणमहाविकारं प्रजिपतमायतु ।

प्रतिष्ठितप्रत्येकादिजीवराधीना सर्वभागहारम्योध्यंस्थातस्रोकपृणिवः तसन्पूनराधीनामावस्यतंस्वेयगुणहोनकमेण सद्भावान् । तत एव प्राष्ट्रवर्षदाधिकक्रमेणायता अप्रतिष्ठितादिराधयोग्प्रस्थातस्रोक्षमात्रा अपि उत्तरोत्तरे अस्थातस्रोककेकपृणितकमा भवन्ति । अत्रागंस्थातस्रोक्ष्यवस्यास्थ्यसंस्थेयभागस्य च संदृष्टिमृतो तवाङ्को भाज्यास्य-बहुत्वं ज्ञात्या विवेचनीयः ॥२१९॥

इत्याचार्यश्रोनेमिवन्द्रविरचिताया गोम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहवृत्तौ जीवतत्त्वप्रदोषिकाच्याया जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणास् कायप्ररूपणानामाष्टमोऽधिकारः ॥८॥

जीवोंकी राशिमें जो भागहार कहा है वह आगके अप्रतिष्ठित प्रत्येक आदि राशियोंमें जो भागहारका प्रमाण पूर्वोक्त प्रकारसे आता है उन सबसे असंख्यात लोक गुणा है। क्योंकि सागरमें से जो-जो राशि बटाथी है वह क्रमसे आवलोंके असंख्यात के गणा है। क्योंकि सागरमें से जो-जो राशि बटाशी है वह क्रमसे आवलोंके असंख्यात के भीर इच्छादाशिमें से क्रांतिष्ठ प्रमाण स्थापित कर वृत्येक प्रकारसे मेराशिक के क्यों है। इसिंग अपने-अपने अधेच्छेद प्रमाण स्थापित कर पूर्वोक्त प्रकारसे मेराशिक के क्यों आयी हुई अप्रतिष्ठित आदि प्रत्येक राशियों सामान्यसे असंख्यात लोक मात्र होनेपर भी उत्तरीतर क्रमसे असंख्यात लोक गुणा होती है वहीं राशि बहुती हुई होती है। सो बहाँ भागहार घटता हुआ होता है वहीं राशि बहुती हुई होती है। सो बहाँ भागहार असंख्यात लोक गुणा क्रमसे घटता हुआ है। इससे राशि असंख्यात लोक गुणा हुई। यहाँ असंख्यातलोक और आवलोके असंख्यातले २५ भागकी संदृष्टिभूत अंक भाव्यका अल्पवृहुत्व जानकर करना चाहिए॥२१थ॥

इस प्रकार आवार्य नेमिक्य विरिक्त गोग्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहको सगवान् आईन्त देव परमेड्वरके सुन्दर चरणकसर्वोको बन्दनासे प्रास प्रथके पुंतरकरण राज्युह सण्डकाचार्य महावादी ओ अमयनन्त्री सिद्धान्त चक्रवर्तिके वरणकसर्वोको पुक्ति शोभित छळाटवाळे श्री केसववर्णीके द्वारा रविक गोग्मटसार कर्णाटकृषि जोवरुष्य प्रदीपिकाकी अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसको अनुसारिजी पं. टोडरसखरिकत सम्बग्धानचित्रका नामक मायाटीकाको अनुसारिणी दिन्दी माया टीकार्म जोवकाण्यको बोस प्रवर्णागाँगिसे काय स्वरणणा

#### योगमार्गणाप्ररूणाधिकारः ॥०॥

अनन्तरं शास्त्रकारं योगमार्गांना प्ररूपणेयं पेळलुपक्रमिसुत्तमन्तेवरं मोवलोळु योगक्के साधारणलक्षणमं पेळवपं।

पोग्गलविवाइदेहोदएण मणवयणकायजुत्तस्स ।

जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ५२१६॥

पुदगलविपाकिवेहोवयेन मनोवचनकाययुक्तस्य । जीवस्य या खलु शक्तिः कम्मागमकारणं योगः ॥

पुदगलविपाहित्सं देहको विशेषणमत्तु । पुदगलविपाकीशव्दविदमंगोपांगनामकर्म्मको प्रहणमन्त्रुं । अंगोपांगशरीरनामकरम्मको प्रहणमन्त्रुं । अंगोपांगशरीरनामकरम्मेयको स्वर्यादं मनोवचनकाय पर्याप्तिपरिणतनप्प कायवाङ्मनो- वर्षाणावळविष्यप्प संमारिजीवन लोकमात्रप्रदेशगतकस्मीदानकारणमप्पादुदो दु शक्तियु भावयोग- १० मन्त्रुं । तिहिशिष्टासप्परदेशगळोळादुदो दु किचिच्चलनक्पपरित्यंदमदुदृश्ययोगमनकु । कर्ममे विदु- पल्लापुर्वेद कर्ममेनोकर्म्मवर्माणाल्यपुद्गलस्कंयकके ज्ञानावरणादि कर्ममंत्वकप्पद्वमुमीदारिकाविनोकरम्भवाविवयु । परिणमनहेतुमपुदावुवानुमो दु सामत्य्यं मु आत्मप्रदेशपरिस्यदमु योगमें - विद् पेळल्यदद्द ।

कल्याणै. पञ्चभिर्भान्तं नवकेवललब्धिभः । शतेन्द्रपूज्यपादाव्जं पृष्पदन्तं नमाम्यहम् ॥९॥

अय शास्त्रकारो योगमार्गणा प्रक्रममाणस्तदादौ योगस्य साधारणलक्षणमाह---

१५

पुराजविवाकिन अङ्गोभाङ्गानाकर्मन्, देहस्य च शरीरनामकर्मण-, उदयेन मनोवचनकायपर्मीति-पुराजविवानिकायान्त्रीवर्गावकण्मिनः संसारिजीवस्य कोवनाश्रप्रदेशाराः कर्मादानकारण्य या पर्कितः सा भावयोगः । विदिशिद्यात्त्रप्रदेशेषु च याः किञ्चिच्चकत्रकपरिस्तरन्दः न दश्योगः । कर्मति ठावयेन कर्मनोकर्मन् वर्गणाकपरुपुराजकरूकस्य ज्ञानावरणादिकसौदारिकारिकारमावेन परिणमनतुपुर्वस्तामप्यं आस्त्रप्रदेशपरिस्पन्यस्य

पाँच कल्याणकों और नव केवललिक्योंसे होभित तथा सौ इन्द्र जिनके चरण कमल को पुजते हैं उन पुष्पदन्त भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ।

अागे शास्त्रकार योगमार्गणांको प्रारम्भ करते हुए उसके आदिमें योगका साधारण सक्षण कहते हैं—

२५ पुद्रालियाकी अंगोपांग नामकर्म और सरीरनामकर्मके उदयसे मन बचन और कायपर्याप्तिरूपसे परिणत तथा कायवर्गणा वचनवर्गणा और मनोवर्गणाका अवल्म्बन करनेवाले संसारी जीवके लोकमाज प्रदेशोंमें रहनेवाली जो शक्ति कर्मोंको प्रहण करनेमें कारण है वह माजवाग है। जीव उत्तर स्वाचित्र विशिष्ट आरम प्रदेशोंमें जो कुछ इल्ल-चला रूप परिस्पन्द होता है वह दल्ब योग है। 'कर्म' इस स्वन्देस कर्म वर्गणारूप पुद्राल म्कन्योंको ३० ज्ञानावरण आदि कर्म रूपसे और नोकर्मवर्गणारूप पुद्राल म्कन्यको औदारिक आदि नोकर्म अंगोपांशारीरतासकस्माँवयगाँळवं भनोबर्ग्गणायातपुदगलस्कंषंगळ आहारबर्ग्णणायातनो-कम्मंपुद्गलरुक्षंगळ संबंधीववं जीवप्रदेशगळ्गे, अग्निसंबंधिवनं तु लोहकके वहनशक्तिपुटदुगुमेते कम्मनोकम्मादानशक्तिसामध्यं पटदुगुमें बुविद् भावार्त्यं।

अनंतरं योगविशेषमं पेळवपं।

मणवयण्णाण पउत्ती सञ्चासञ्चुभयअणुभयत्थेसु । तण्णामं होदि तदा तेहि द जोगा ह तज्जोगा ॥२१७॥

मनवचनयोः प्रवृत्तयः सत्यासस्योभयानुभयात्थेषु तन्नाम भवति तदा तैस्तु योगात् खलु तखोगाः ॥

सत्यासत्योभयानुभयात्यंगळोळाषुकळबु प्रवृत्तिगळु मनोववनंगळ्योत्तळ् ज्ञानवावप्रयोग-जननवोळ् जोवप्रयलंगेळा प्रवृत्तिगळ्या सत्यावितन्नाममक्कुं सत्यमन हृत्यावि । वु मने तेस्तु १० योगात् आ सत्याख्यंगळोडने संबंधवत्ताचिवं सक् स्टुट्टमागि ताः वा मनोववनप्रवृत्तिगळुं । तथोगाः सत्याविविशेषणं ग्राळेवं विजिष्टंगळप्प नास्कुं मनोयोगेषळुं नास्कुं वायोगेपाळुमपुषु । सम्याजानविवयमप्पत्यं सत्यमें बुबु यथा जलज्ञानविवयं जलं स्नानपानाखत्वक्रियासद्भावाँववं ।

योग दरमुच्यते । अङ्गोषाङ्गचरीरतामकमांदयेन मनोभाषावर्गाषायावपुद्गमनस्कन्याना आहारवर्गाणायातनोकमे-पुद्गनस्कन्याना च सबन्धेन जीवप्रदेशानामनिसंयोगेन छोहस्य दहनशक्तित्वत् कमेनोकमीदानशक्तिः सामर्थ्य- १५ मत्पचति इति भावार्थ ॥२१६॥ अय योगविवोषमाह--

रूपसे परिणमनमें हेतु जो सामध्ये है तथा आत्मप्रदेशोंके परिस्पन्दको योग कहते हैं। भावाधे यह है कि जैसे आम्निक संयोगसे लोहेमें दहन शक्ति होती है उसी तरह अंगोपीग अरिर नामकमेंके उदयसे मनोवर्गणा तथा भाषावर्गणाके आये पुद्गल स्कृत्योंके और आहारवर्गणाके आये नोकर्म पुद्गाल स्कृत्योंके सम्बन्धसे जीवके प्रदेशोंमें कर्म और नोकर्मको २५ महण करनेको शक्ति उत्पन्न होती है ॥२१६॥

आगे योगके भेदोंका लक्षण कहते हैं-

सत्य, असत्य, उभय और अनुभयकंप पदार्थों में जो मन और वचनकी प्रवृत्तियाँ होती हैं तब जानने और वचनका प्रयोग करनेमें जीवके प्रयत्त्रक्षप वृत्तियाँ सत्य आदि उन नामवाओं होती हैं जैसे सत्य मन इत्यादि । पुनः उन सत्य आदि अधीं के सन्वन्यसे वे मन ६० वचनकी प्रवृत्तियों सत्य आदि विशेषणों विशिष्ट होनेसे चार मनोयोग और चार वचन योग होते हैं। सन्यकानके विषयभूत अर्थकों सत्य कहते हैं। जैसे जळ्याका विषय जळ सत्य हैं क्योंकि स्तान पान आदि अर्थ क्रिया इसमें पावी जाती है। मिण्या झातका विषय पदार्थ असत्य हैं। जैसे मत्री करना पान आदि अर्थ क्रिया इसमें पावी जाती है। मिण्या झातका विषय पदार्थ असत्य हैं। जैसे मरीचिकामें जळ झानका विषय जळ असत्य हैं क्योंकि स्तान

24

मिष्याज्ञानविषयमप्पर्यमसत्यं एंतीगळ्जलज्ञानविषयमप्प मरोचिकाचक्रदोळ् जलं स्नानपानाद्यस्य-क्रियाविरह्मविष्यस्यः

सत्यार्त्यविषयमप्य मनोयोगं सत्यमनोयोगमं वित्यादिविशेषलक्षणमं ग धाचनुष्ट्यविद वैञ्चपरः।

सब्भावसणो सुरुवी जो जोगो तेण सुरुवसणजोगी । तब्बिबरीयो मोसो जाणुमयं सुरुवमोसोत्ति ॥२१८॥ सुद्धावसनः सुरुवं यो योगस्तेन सुरुवमतोषोषः । तदिवरीतो मुखा जानोद्धाभयं सुरुवपेति ॥

सरवासस्य इत्यर्थं यद्या जलज्ञानिवयः कमण्डलूनि घटः। अत्र जल्यारणार्थीक्वरायाः मञ्जावात् सत्यताया यदाकारिकेन्द्रनदारवरवरायास्य प्रतिते । अयं गौणार्थः अनिमाणान्य हरवादिवत् । अनुभयज्ञानिवर्षयोध्यः अनुभय त्यायस्यार्थयस्यानकत्यः यद्या किनिस्प्रतिभावते । सामान्यप्रतिभावतानानियः स्वार्थिकवर्षकारिरः कियोगिनेवर्षयास्यात् सत्य इति वक्तृ न वक्षवते । मामान्यप्रतिभावत् अन्यः इत्यर्थः वक्तृ न शस्यवे हिति जारयन्तरं अनुभयायः स्कृटं बतुवाँ अवित । एव घटं वटिकक्तः सत्यः, घटं पटिकिल्योग्रम्यः कृष्णिकायः जल्यारणे पटिकस्य उनयः, आमन्त्यादिषु अहो देवदतः इति विकल्यः अनुभयः। कान्नेव गृहीवा सा कन्या कि मृत्युना अथवा पर्यचा इत्यनुभवः।।२१७।। सत्यार्थिवयः। मनोयोगः मत्यमनोयोग इत्यादिवियेणस्रणं याषान्यस्थाने क्षयति –

१५ पान आदि अर्थ क्रियाका अभाव है। सत्य और असत्य झानका विषय अर्थ तमय अर्थात् सत्यासत्य है। जैसे कमण्डलुमें पटव्यवहार। कमण्डलुमें पटको तरह जब्धारणरूप अर्थ किया होनेसे सत्यताकी और पटका आकार न होनेसे असत्यताकी प्रतिह होनी है। माण्यक्षे अभिनकी तरह यह गीण वर्थ है। अनुम्यझानका विषय अर्थ अनुभय है उसे न सत्य ही कहा जा सकता है। जैसे कुछ प्रतिभासित होता है। है यहाँ सामान्य रूपसे पित्रमासात अर्थ अपनी अर्थिक्या करतेवाले विशेषके निर्णयके अभावमें सत्य नहीं कहा जा सकता। होते सिंग्यके अभावमें सत्य नहीं कहा जा सकता। और सामान्यका प्रतिभास होते ही नहीं में नहीं कहा जा सकता। इस्लिये जात्यन्तर होते अनुभय अर्थ स्टाही चुवहे होता है। इसी तरह पटमें घटका विकल्प सत्य है। इसी तरह पटमें घटका विकल्प सत्य है। उटमें पट प्रतिभास है। इसी तरह पटमें घटका विकल्प सत्य है। इसी क्रिया पटका विकल्प अन्य है। इसी क्रिया अर्थको विवय करनेवाला सत्य मनीयोग है इत्यादि विशेष उक्षण चार भाषाओं से करते हैं —

सद्भाषः सत्यात्षः। सद्भावविषयमप्य मनमं सत्यमनमं दुवु। सत्यात्यंज्ञानकानकात्तिरूप-मप्य भावमनमं बुदत्वं। तेन वंतप्य सत्यमनविषं क्षात्तिसप्यावुदो दु योगं प्रमत्तविशेषमदु सत्यमनो-योगमं बुद्धः। तद्विपरीतः असत्यात्वेषिवयक्षानकानकात्तिरूपभावमनविदं जीनतमप्य प्रयत्नविशेष मुद्या असत्यमनोयोगमन्त्रः। उभयं सत्यमृष्यात्वेज्ञानकानकात्तिरूपभावमनोजनितप्रयत्नविशेषमुभय-मनोयोगमं दित्र जानीहि हे भश्यजीवने नोत्तरि।

> ण य सञ्चमोसजुत्तो जो दु मणो सो असञ्चमोसमणो। जो जोगो तेण हवे असञ्चमोसो द मणजोगो॥२१९॥

न च सत्यमृषा युक्तं यन्मनस्तदसत्यमृषामनः। यो योगस्तेन भवेदसत्यमृषा स तु मनोयोगः।

यनमः आबुवो दु मनं सत्यमृषापुक्तं सत्यमुं भृषेषुमं विवरोज् कृषिदुदु न च नैव भवति १० अल्ल्युवक्ट्वां तु मस्ते अत्यमुष्टा मनः अनुभयारवैज्ञानवननशिक्तक्ष्यभावसनमं बुदर्ष । तेन जनितो यो योगः जाशासनिर्दिदं जीतनसप्पादुदो दु योगं प्रयत्नविशेषः सः अद्व, तु मस्ते असत्यमृषामनोयोगो भवेत् अनुभयमनोगमं बुदर्शनिस्तृ नाल्कुं मनोयोगोगक् पैळ्ल्यस्ट्रवृ ।

> दसविद्दसच्चे वयणे जो जोगो सो दु सच्चवचिजोगो। तिव्ववरीयो मोसो जाणुभयं सच्चमोशोत्ति ॥२२०॥

दश्चियसत्ये वचने यो योगः स तु सत्यवाग्योगस्तद्विपरीतो मुषा जानीह्यू भयं सत्यमुषेति ॥

सद्भाव सत्यार्थं, तद्विषयं मन गत्यमनः, मत्यार्थज्ञानजननप्रक्रिष्यं भावमन इत्यर्थः। तेन सत्यमनसा जनितां यो योग-न्यप्ततिविषयः स गत्यमनोयाः। तद्विररीतः अस्त्यार्थविषयज्ञानजनित्रज्ञिकरपान्नसम्तरा जनितप्रप्ततिविषये। मृषा-अस्त्यमनोयोगः। उभय -मस्पनुषार्यज्ञानजननशक्तिस्पपानमनोयानितप्रयस्तिविषयः उभयमनोयां। इति हे भव्य ! त्वं जानोहि ॥२२॥

यन्मन सत्यमृषायुक्तं न च भवति तु-पुन-, तदसत्यमृषामनः, अनुभयार्थज्ञानजननवक्तिरूपभावमन इत्यर्थः। तेन भावमनसा जनितो यो योगः-प्रयत्त्रविशेषः म तु पुन- असत्यमृषामनोयोगो भवेत् अनुभय-मनोयोग इत्यर्थः। इति चत्वारो मनोयोगाः कषिताः ॥२१९॥

सद्भाव अर्थात् सत्य अर्थ । उसको विषय करनेवाला मन सत्य मन है। अर्थात् सत्य अथका ह्वान उत्पन्न करनेको प्रक्तिक भावमन सत्यमन है। उस सत्य मनसे उत्पन्न हुआ २५ योग अर्थात् प्रयत्न विशेष सत्य मनोयोग है। उसके विषरीत अर्थात् अर्थात् अर्थात् करनेवोले ह्वानको उत्पन्न करनेको श्रक्तिक भाव मनसे उत्पन्न प्रयत्न विशेष मुण अर्थात् असत्य मनोयोग है। उभय अर्थात् सत्य और असत्य अर्थके ह्वानको उत्पन्न करनेको शक्तिक भावस्य भावस्य सत्य स्वाय अर्थक स्वान ।।२१८।।

जो मन सत्य और असत्यसे गुक्त नहीं होता वह असत्यम्पामन है अर्थात् अनुभव क्र अर्थके ह्वानको उदरन करनेकी शक्तिकल भावमन असत्यस्था मन है। उस भावमनसे उदरन जो योग अर्थात् प्रयत्नविद्यं है वह असत्यम्पा मनोयोग अर्थात् अनुभवमनोयोग है। इस प्रकार चार मनोयोग कर्षे हैं।१९९॥

सत्यात्वेवाचकं वचः सत्यवचनं जनववाविवश्रविषसत्यात्वेविवयवाच्यापारजननसम-त्यं मप्पस्वरतामकम्मदियापादितभाषायप्रिमजीततभाषावर्षमणावरुवनाद्वभाष्टित्वस्वप्रमणावृद्धौ हु भाववचनविव जिततमप्य योगं प्रयत्नविद्योवे सः अव्वस्तविद्योगोः सत्यवचनयोगामस्वं । मृवव असत्यात्वेविवयवाच्यापारप्रयत्नसस्यवचोयोगोभ्तर्यवाययोगमञ्जू । कमंडलूविनोलु घटमिषे-५ वित्यादिसत्यानृपात्येवाय्यापारप्रयत्नमम् उभववाय्योगमं वित् जातीक्षि नीनरि भव्यवे ।

> जो णैव सच्चमोसो सो जाण असच्चमोसवचिजोगो। अमणाणं जा मासा सण्णीणामंतणीयादि ॥२२१॥

यो नैव सत्यमृषा स जानोह्यसत्यमृषावचनयोगः । जमनसां या भाषा संज्ञिनामामंत्रण्यादिः ॥ यः आबुदो दुं सत्यमृष्यात्त्र्यविषयो नैव भवति सत्यासत्यात्त्र्यविषयमस्तु । सः अदु असत्य-१० मृषार्श्वविषयनात्र्यापारप्रयत्निविषयमुम्यवचीयोगर्भेषितु जानीहि नीनृति । अदाबुदे दोडे अमनसां इंडिंडियाद्यात्रेत्वेद्वियपर्यत्तमाद् जीवेदग्राटाद्वे । अनल्यात्तिकदेषणः भाष्येयं संज्ञिनां संज्ञित्रीवेदग्रा मञ्ज्ञणाद्यसरात्मिकतय्य भाषयुर्वेस्त्रमम्भयत्वोयोगपर्भित् २००ल्यटडः ।

अनंतरं जनपदादिदशविधसत्यमनुदाहरणपुर्व्वकमागि गाथात्रयदि पेळदपह ।

सत्यार्यवाक्कं वननं सत्यवनं जननदादिदशविषसत्यार्थविषयवाञ्यापारजननसम्बंः, स्वरतामकर्धा-१५ द्याणादिनमाषाय्यांसितनितमाषायक्षात्रकम्बतत्मदरेशार्यिकस्यो यो भाववनननितो योग प्रयत्तिवेष न सत्यवन्यांपारो भवित । तदिपरोतो मृद्या अमत्यार्थविषयवाम्यापाऽप्रवत्त असत्यवन्यायोगः असत्यवार्यापो भवित । कम्बलकृति पट स्वार्यास्तरसम्पृपार्थवाम्यापाऽप्रवत्ततः त उपववार्योगः इति मध्य । लं जातीहा४२०॥

यः सत्यमृषापविषयो नैव भवति स असयमृषापविषयवशस्त्रावाराध्यस्तविशेषः अनुभयवचोयोगः इति हे भव्य ! त्यं जानीहि । स कः ? उत्तराधेन तसेबोबाहर्गत-अमनता होन्द्रियात्वर्धानस्वाधिनस्वयर्थनत्रशिवाना या जनस्तरित्मका भाषा धीक्षनां व आमनवष्याद्यवरातिन्यात्वान्ता सर्वा अनुभयवचोयोगः इत्युष्पदा। २२१॥ २० अद जनस्वादिकश्वरिक्यतस्यमद्वरुष्पर्यक नाथात्रवेदगहः—

सत्य अर्थका बाचक बचन सत्यवचन है। यह जनपर आदि दस प्रकारके सत्य अर्थको विषय करनेवाले बचन त्यापारको त्यान करनेमें समर्थ है। स्वर नाम कमके उदरमें साम भाषायधीमिसे क्यन्न भाषावार्याणांके आल्म्बनसे आस्मप्रेडोंमें शक्तिरूप जो भावबचनसे त्यन्म योग अर्थान प्रकार्यक्रों है वह सत्यवचनयोग है। उससे विष्परीत २५ अस्मय है अर्थान असत्य अर्थको विषय करनेवाल बचन त्यापाररूप प्रयत्न असत्यवचन योग है। कमण्डलुमें पटल्यवहारको तरह सत्य और असत्य अर्थविषयक बचन त्यापाररूप प्रयत्न उसम्बचन योग है। है भव्य, तम जानी ॥२२०॥

जो सत्य और असत्य अर्थको विषय नहीं करता वह असत्य सृषा अर्थको विषय करनेवाळा वचन व्यापारक्ष प्रयत्न विशेष अनुभय वचन योग है ऐसा है भव्य तुम जानो। इब कीन है यह उत्तराधंसे उदाहरण देकर कहते हैं - अमनम् अर्थोत् दोइन्द्रियसे लेकर असंक्षि पंचीन्द्रिय पर्यन्त जोवोंकी जो अनक्षरास्मक भाषा है तथा संक्षिपंचीन्द्रयोकी जो आमन्त्रण आहि रूप अक्षरात्मक भाषा है वह सब अनुभयवचन योग कही बाती है।। २२१।।

आगे जनपद आदि दस प्रकारके सत्य उदाहरण पूर्वक तीन गाथाओंसे कहते हैं-

#### जणवदसंउदिद्ववणाणामे रूवे पहुच्चववहारे । संभावणे य भावे उवमाए दसविद्वं सच्चं ॥२२२॥

जनपदसंबृतिस्थापनानाम्नि रूपे प्रतीत्पव्यवहारे । संभावनायां भावे उपमायां वजविष्यं सत्यं ।। जनपददोळं संबृतियोळं-सम्मृतियोळं मेणु स्थापनयोळं नामदोळं रूपदोळं प्रतीत्यदोळं स्पबहारदोळं संभावनेयोळं भावदोळं उपमेयोळसिनु पत्तेडयोळं सत्यं दजविष्मवकुं ।

मत्तं देवी चंदप्यहपिंदमा तह य होदि जिणदत्तो । सेदो दिग्घो रजझदि ऋरोत्ति य जं हवे वयणं ॥२२३॥

भक्तं देवी चद्रप्रभप्रतिमा तथा च भवति जिनवत्तः । श्वेतो बीग्घों रघ्यते क्रूर इति च यत् भवेदचन ॥

जनवरंगकोळल्लल्ल्य व्यवहर्त्जनंगळ रुद्धम्यादुवों दु बन्तमबु जनपदसत्यं। यंतीगळु १० महाराष्ट्रवेशवोळ मातु भेट्र। वांप्रवेशवोळ् विक्रमः विकास वितास विकास वितास विकास वितास विकास 
जनपरे मबुत्ती सम्मतौ वा स्थापनाया नाम्नि रूपे प्रतीत्ये व्यवहारे संभावनाया भावे उपमाया चेति दशस्थानेप मत्यं दशविषं भवति ॥२२२॥

जनपदेगु तत्रतनतत्रतन्यवहर्त्वनाना रूढं यहचनं ठज्जनपदसस्य यया महाराष्ट्रदेशे भातु भेटू, अग्ध्येते कष्टक मुक्कुट, क्रण्येटदेशे कुळू, द्रविवदेशे चीरः । तथा संकृत्या कृत्यनया समस्या वा बहुजनाम्युप- २० माने सर्वदेशसाधारण यद्याम रूढं तत् संत्रीतत्रतं सम्मतिनस्यं वा, यथा अत्रहारितस्यावेदीय रूपाण्टिक्स्यादिव-देवीति नामः । स्वयानप्यक्तुत्त-समारीयः स्वानना तदाधितं मूच्यवस्तृतो नाम स्वापनासस्यं यथा चन्द्रमभ-प्रतिमा चन्द्रप्रभ इति । तथा च यथा मानु स्थादि नाम देशस्यक्तेत्रया सस्यं तथा अत्रमानरोधत्रवैव संव्यवहारायं कस्यवित्रमुक्तं संज्ञाकमं नामसस्य यथा करिचत् पूष्टवी विनदस्त इति । अत्र जनिर्वतः इति

जनपद, सम्मति, स्थापना, नाम, रूप, प्रतीत्य, व्यवहार, सम्भावना, भाव, उपमा २५ इन दस स्थानोंमें दस प्रकारका सत्य जानना ॥२२२॥

भिन्न-भिन्न जनपर्दोमें उस-उस जनपदके व्यवहारी पुरुषोंके रूढ़ वचनको जनपद सत्य कहते हैं। जोसे भातको महाराष्ट्र देशमें मातु-भेडु कहते हैं, आग्न देशमें बटक मुख्डु कहते हैं, क्यांट देशमें कुछ और दिवह देशमें मातु-भेडु कहते हैं, स्वृंति अर्थान करनासे य सम्मति अर्थान कुछ और विद्यान स्वदेश साधारण जो नाम रूढ़ है वह संवृंति ३० सत्य या सम्मति सत्य है। जोसे पृहरानीपना नहीं होनेपर भी किसीको देवों कहना। अन्य अल्यवस्तुका समारोप स्थापना है। उसका आश्रय करके मुख्य वस्तुका नाम स्थापना सत्य है। जेसे चन्द्रप्रमक्ती प्रतिमाको चन्द्रप्रम कहना। तथा जोसे मातु इस्यादि नाम देश आदिको अपेक्षा सत्य है । जेसे चन्द्रप्रमक्ती प्रतिमाको चन्द्रप्रम कहना। तथा जेसे मातु इस्यादि नाम देश आदिको अपेक्षा सत्य है । जेसे किसी पुरुषका जिनस्त नाम। जिनने जिसे दिया वह जिनस्त १५ होता है किन्तु इस दान कियाकी अपेक्षा न करते हुए यह नाम प्रयुक्त होता है। चक्कि

वानुमोख्ये प्रयुक्तसंज्ञाकम्ये नामसत्यम्बक् । येतीगठाँवानुमोख्यं वृद्धः जिनवस्त होगे, इत्तिक जिनवेदनी जिनवतः ये विद्यु वानक्रियानिरक्षमाणियं प्रयुक्तियु । चकुर्ध्यवहारम्बुर्द्धावं क्यावियुव्वन्तृपूर्णण्योळोळ ने स्पप्रधान्यविद्यं तदाधितवचनं स्पस्तयमम्ब् । येतीगळोख्यं पुष्कं क्षेत्रति होगे होल्ल केशंगळ नोलाविच्योतिरपळां रसावियुक्तात्रर्द्धावं स्वनावदोळविष्ठातः । मागि देवतनेदे वावप्रयोगं प्रतीत्य विववित्तावितरहोत्द्द्या विवित्ततस्येव स्वस्थ्यक्यनं प्रतीत्यसत्यं मागि देवतनेदे वावप्रयोगं प्रतीत्यसत्यं स्ववित्तावर्तायं सावो दुर्देहीयाः विविद्यानिरक्तावर्ते स्वस्थ्यकर्गा प्रतीत्यसत्यं आर्थिकस्तयमें वृद्धावे शिक्षं विर्वेद स्वस्थाकर्गाति प्रवृत्ति वावप्रयोगित प्रवृत्ते । एतीगळो वानुभावेद्वावेद्यानिर्माण्येति प्रवृत्ते स्वयं क्ष्यकृत्यमानिष्ठवानिर्माण्येत्र प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ते प्रतीत्वसत्यंगळं द्व जात्याव्यान्य । वेतावित्यप्राधान्यस्य स्वयं क्रार्ट्सान्यस्य स्वयं विद्यानिर्माण्यस्य विद्यानिर्माण्यान्यस्य येतावित्यस्य व्यवहारस्यमम्ब्यन्ति निर्माण्यान्यस्य स्वयं स

१५ दानिक्रयानिरपेक्षमेव प्रवृक्तमिवस् । वसुव्यवहारप्रवृत्त्वेन क्यादिपुद्गकगुणेषु क्यप्राधान्येन तदाश्यितं वचनं क्ष्मसत्यं यथा कविषत् पृष्णः क्षेत्र हित । अत्र केपादीना नीकादिवर्णान्तरस्यादिगुणान्तरसद्भविध्यविक्षतिः त्वात् । प्रतीत्व विविद्यादित्यदृष्ट्यं विविक्षितस्येव स्वक्ष्मकर्णं प्रतीत्यस्य कार्योक्षकस्यविक्षयः । यथा कित्यस्य हृत्यस्य स्वत्यस्य वीर्षयंत्रक्ष्यन्त । एवं स्कृत्यमूच्यादिव्यवनान्वर्षण् प्रतीत्यस्यानि ज्ञात्वक्ष्मात् । नेपादित्यवध्याध्यमात्रिय्य प्रवृत्त वचनं न्यवहारस्यम् । अत्र नैयानवरप्रधान्येन यथा रप्यते । अत्र नैयानवरप्रधान्येन यथा रप्यते । नियत्यक्ष्मस्यान्यस्यानि । विद्याव्यक्षस्य प्रवृत्तमस्य नियत्यस्य । अत्र नैयानवरप्रधान्येन यथा रप्यते । कृत्यविक्षस्य वोद्यस्य स्वत्यस्य नियत्यस्य । अत्र नैयानवरप्रधान्येन यथा रप्यते नम् स्थान् सर्वमन्त्र विद्यादित्यस्य व्यवहारस्य नेपति । वचल्यः नियसमुक्त्यस्य । प्रच्यते जीदन हत्यत्र प्रवृत्तमान्यस्याविक्ष्मः विद्यस्य प्रवृत्तमस्य प्रवृत्तमस्य प्रवृत्तमस्य विद्यस्य प्रवृत्तमस्य । अत्र विद्यस्य प्रवृत्तमस्य प्रयत्न । प्रच्यते जीदन हत्यत्र प्रवृत्तमस्य विद्यस्य विद्यस्य प्रवृत्तमस्य स्थानस्य प्रवृत्तमस्य विद्यस्य प्रवृत्तमस्य प्रवृत्तमस्य विद्यस्य विद्यस्य प्रवृत्तमस्य स्थानस्य प्रवृत्तमस्य स्थानस्य प्रवृत्तमस्य विद्यस्य विद्यस्य प्रवृत्तमस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्याप्तिन्त्रस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्

श्यापारकी अधिकतासे रूपादिसे युक पुद्गालके गुवामें रूपकी प्रधानतासे तदाश्रित वचन रूप सत्य है। जैसे असुक पुरुष रवेत है। यहाँ मनुष्यके केशिक नील आदि वर्णके होनेपर तथा रस आदि अन्य गुणोंका सद्भाव होनेपर भी उनकी विवक्षा नहीं है। प्रतीत्य अर्थान विवक्षित वस्तुके अन्यको अपेक्षा करके विवक्षित वस्तुके ही स्वरूपको करेवा प्रतीत्य सत्य अर्थान आधिक्षक सत्य है। जैसे किसाको ही च कहना। वहाँ दूसरे के छोटेपनकी अपेक्षा करके ही प्रकारको होणे कहा गया है। इसी तरह यह स्थूल है या यह सूक्षम है स्थादि वस्त भी प्रतीत्यसत्य जानना। नैगामादि नवकी प्रधानता केवर कहा गया वन व्यवहार सत्य है। जैसे नैगामनयकी प्रधानता से पात पकता हैं ' ऐसा कहन करा गया विवक्षा वस्त हैं। जैसे नैगामनयकी प्रधानता से पात पकता हैं ' ऐसा कहन करा नया कि वाबल रहे हैं, पक्तिपर भात होगा। गाधामें आया हति अन्द स्थाह वाबल रहे हैं, पक्तिपर भात होगा। गाधामें आया हति अन्य स्थाहक प्रवाहत होता होने विवक्ष स्थान स्था स्था स्थान स्था स्थान स्य

### सक्को जंबूदीवं पन्लड्डदि पावबज्जवयणं च । पन्लोवमं च कमसो जणवदसन्वादिदिद्वंता ॥२२४॥

शको जंबुद्दीपं परावर्त्तयित पापवर्जवचनं च । पत्योपमं च क्रमको जनपवसत्याविदृष्टांताः ॥ संभावनीयदमसंभवपित्तारपूर्वकवस्तुष्टमं विधिकत्यणाँवसमावृदो द्व प्रवृत्तमप्य वचनमतु संभावनासत्य येतीयत् शक्य जुद्दीपमं परावर्त्तसमुनं पर्त्वात्तसमुनं प्रविक्तालपंत्रसमावृद्धां । जंबुद्दोष्ट्रपत्वतं । अवद्वात्तप्रयोवस्य क्रम्यसंभवपित्तर्त्वदं तब्ध्वित्तप्रयोवस्य स्वात्त्रस्यसंभवपित्तर्त्वदं तब्ध्वित्तप्रयोवसं सामवर्गे विद्यात्त्रप्रयोवसं वात्तिक्यायेकं घटिमुवुदिल्लेकंदोडे क्रियेमं बाह्यसंभवपित्तर्यात्रस्य सामवर्गत्ति व्यत्त्रस्य सामवर्गत्ति क्रियेमं बाह्यसंभवपित्तर्यात्रस्य सामवर्गत्ति व्यत्तिव्यवसंकल्यपरित्रामं सावमच्च तव्याप्तित्रस्य भावसत्यवेत्तर्यात्रस्य स्वयत्यस्य प्रविक्तात्रस्य सावस्यविद्यात्रस्य सावस्यव्यवस्य स्वयत्यस्य सावस्यव्यवस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य सावस्यव्यस्य सावस्यव्यस्य स्वयत्यस्य सावस्यव्यस्य स्वयत्यस्य सावस्यव्यस्य सावस्यवस्य स्वयत्यस्य सावस्यवस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य सावस्यवस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्यस्य स्वयत्यस्य स्वयस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयत्यस्य स्वयस्य ्य स्वयस्य स्ययस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्

प्ररूपक नैगमनय ही विवलासे भात पर्यायरूप परिणमन करनेवाळे द्रव्यकी अपेक्षा 'भात पकता है' इस वचनकी सत्यता सिद्ध है ॥२२२॥

असम्भवके परिहारपूर्व क बस्तुके धर्मका विधान करनेवाळी सम्भावनाके द्वारा जो वचनव्यवहार होता है वह सम्भावनास्त्य है। जैसे इन्द्र जम्बूद्वीपको पळटनेमें समर्थ है। यहाँ जम्बूद्वीपको पळटनेमें समर्थ है। यहाँ जम्बूद्वीपको पळटनेकी शिक्ति असम्भवताका परिहार करते हुए उस शिक्ति विधान २५ का चचन पळटनेकी क्रियाचे निरिष्ठ होते हुए सत्य है। जैसे यह कहना कि बीजमें अंकुरको छरन्न करनेकी शिक्ति है। इन्द्रमें जम्बूद्वीपको पळटनेकी शिक्त असम्भव है। इस असम्भवतान का परिहार करके इन्द्रमें पळटन कर बसरेक असिवावको सम्भावना नियमसे उस क्रियाको अपेक्षा नहीं रखती अर्थात स्त्र इत्तर क्षावा है। उसके अर्थात नहीं है। क्रिया तो बाक्ष कारण समृद्रके व्यापारसे ३० छरन्न होती है। अतीन्द्रिय पदार्थोमें प्रवचनमें कहे गये विधि निर्धेक संकल्पकर परिणामको भाग कहते हैं। उसके आधित चचन भाव सत्य है। जैसे सुखा हुआ, पकाया हुआ, उस्तर हुआ, बटाई या नमक मिळाया हुआ तया जळा हुआ इत्य प्रायुक्त है। यहाँ सूक्ष्म प्राणियोंके इन्द्रियोंके अगोचर होनेपर भी आगामकी प्रमाणिकतासे प्रायुक्त और अप्रायुक्त संकल्पकर भावके आवयसे वचन सत्य है, क्योंकि आगामकी प्रमाणिकतासे प्रायुक्त और अप्रायुक्त संकल्पकर भावके आवयसे वचन सत्य है, क्योंकि आगामकी प्रमाणकों ऐसा कहा है। और

मनुपमे एंबुड् । तदाधितमप्य वचनमुमनुपमासत्यमें बुटें तीबळ् पत्योषमं पत्यं वान्याधारकुञ्चल-मबरोडनुपमे सदृशस्त्रं रोमसंडाधारतीयवमाबुदो वचके उंदु तत्संस्थानपर-योपममें बितु असंस्थाताऽ-संस्थातरोमसंडाध्यमप्य तत्प्रमाणसम्बम्पय संस्थानिद्योग्यस्य व्याकः विस्तर-यतावुद्यमनाध्यिति प्रश्वातमप्य पत्योपमवचनक्कुममा सत्यत्वतिद्वियस्त्रं । अते सागरोपमाञ्चपमासत्यविद्योशसमुच्य-पास्त्रं स्व वाकः । इत् यथाक्रमं भक्ताविय् जनपदसत्याविद्युत्तेग्युत्वहरूगोळ् लेकत्यन्तृत्व ।

अनंतरमनुभयवचनभेदंगळं पेळ्वातं गाथाद्वर्याददं पेळ्दपं।

आमंतांणि आणमणी याचणियापुन्छणी य पण्णवणी ।

पच्चक्साणी संसयवयणी इच्छाणुलोमा य ॥२२५॥

आसंत्रणी आज्ञापनी याचनी आपुच्छनी च प्रज्ञापनी । प्रत्याख्यानी संशयवचनी इच्छान्-रि॰ लोमवचनी च ॥

आपच्छ भो बेबबत इत्याद्याह्मान्नाचे आमंत्रणी एंबुडु । इदं माडु एंबुडु मोदलाद कार्य्य-नियोजन आये आसापनी एंबुडु । इदनेनचे कोडु एंबुडु मोदलाद प्रात्यनाभावे याचनी एंबुडु । वैनिक्षेडु मोबलाबुडु प्रश्नमाचे आपुच्छनी एंबुडु । येगेय्वेने बुडु मोदलाद विज्ञापनाभाचे प्रज्ञापनी

सस्यलादेक करचात् । च्याव्यः एवंविकानुकमावसत्यसमुण्यायः । प्रसिद्धार्वसाय्व्यमुगमासत्यं यथा पत्योपमं देपै पत्येन वान्यावारकुण्येन सह उपमावद्यायं रोमकण्यावारतया यस्यारित तत्संख्यां पत्योपम्मिति अस्यावाता-संच्यातरोमकण्याययः तत्रमाणकथाययस्य वा संच्यानिकाययः यस्यारमञ्जयमाद्यस्यारमञ्जयस्य प्रत्यस्य प्रमुक्तियः प्रवृत्तस्य वस्योपमकचनस्य उपमासत्यविद्यः । तदा सामारोपमाय्युमासत्यविद्येषममुण्ययार्थश्चार । एवं यथाक्रमं भक्तारयां कणस्यस्यारमञ्जयस्य । एवं यथाक्रमं भक्तारयां कणस्यस्यारमञ्जयस्य ।

कागच्छ भो देवदत्त , इत्यावाङ्कानभाषा कामन्त्रणी । इदं कुरु इत्यादिकार्यनियोजनभाषा आजापनी । २० इदं मह्यं देहीति प्रार्थना भाषा याचनी । किमेतदित्यादिप्रक्तमाषा आपुच्छनी । कि करवाणीत्यादिविज्ञापन-

समस् अतीन्त्रिय पराधों के झाता के द्वारा ज्यदिष्ट आगम सत्य ही होता है इसलिए उसके आधारसे जो संकल्प भावपूर्वक वनन है वह सत्य है। 'व' शब्द इस प्रकारके जो भाव-सत्य वहाँ नहीं कहें गये हैं उन सबके समुख्यवर्ष लिए हैं। प्रसिद्ध अधके साथ सादृश्य वनलानेवाला वचन जमा सत्य है। वया पल्योपम । पत्य अधीन अनाज भरनेका खना, उच्च , उसकी साथ उपमा अर्थोन मृदृशता जिसको है, व्योकि पत्यो मोसल्य मेरे जाते हैं, उसकी संख्याको पत्योपम कहते हैं। इस प्रकार असंख्यानासंख्यात रोमल्यव्हांका आधारभूत अथवा उतने प्रमाण समर्थोका आधारभूत जो संख्यानिकांच है उसकी जिस किसी प्रकारसे पत्यो समावत्व समावत्व के सम्य है वह सिद्ध होता है। तथा 'व' त्रवट साथारोपस आदि उपमासत्य के मेरोंक समुख्यके लिए है। इस अकार अकार क्रमसे जनपर सत्य आदिक पत्र सादि इष्टान्त कहे। १२२४॥

आगे दो गाथाओंसे अनुभय वचनके भेद कहते हैं-

'हे देवरत्त आओ'। इस प्रकारकी बुलानेरूप भाषा आमन्त्रणी है। 'यह करो', इत्यादि कार्यमें नियुक्त करनेकी भाषा आझापनी है। 'यह मुझे दो', इस प्रकारकी प्रार्थनारूप भाषा याचनी है। 'यह क्या है' इस प्रकारकी प्रश्नरूप भाषा आष्ट्रच्छनी है। 'क्या कर्रू,' इस

३५ १. म<sup>9</sup>नके तत्संस्थानमुंटदु पत्थो<sup>9</sup>। २. म थिद ननने कुडु एंबिदु । ३. म एनिरेंबीत्यादि प्रश्न<sup>9</sup>।

यंबुद्ध । इवं विष्मुचने बिदु मीवलाव परिहरणभावे प्रत्याख्यानि एंबुद्ध । यिदु बस्नाकेयो मेण् पताकयो एंबिद्ध मोवलाव संवेहभावे संज्ञयवचनि एंबुद्ध ।

अंतन्त्रुमें बिदु मोवलाव इच्छानुवृत्तिभाषे इच्छानुकोमवचनि एंबुदु । ओंदु च अब्बं समुच्चपार्थमों दु चरम च अब्बमनुकतमुच्चपार्थं ।

> णवमी अणक्खरगदा असच्चमोसा हवंति भासाओ। सोदाराणं जम्हा बत्तावत्तंससंजणया ॥२२६॥

नवमी अनक्षरगता असत्यमृष्टा भवंति भाषाः। श्रोतृणां यस्माह्रघक्ताव्यक्तांत्रसंजितकाः॥
अनक्षरगता अनक्षरात्मिकयप् हाँद्वियाद्यस्त्रियंव्यव्यत्मप्य श्रीवगळः स्वस्वकंतप्रविश्वकेयप् भाषे नवमी ओं भत्तन्यनुभयभाषे। पृष्टवंगायोक्तानुभयभाषायुक्तपंवेर्षेय्विमितामंत्रण्याविगळु असत्यमुष्पाः। सत्यास्यक्तश्चगरहितंगळनुभयभाषायुक्तपृष्टिक कारणे वैळत्पष्टुषु। १०
यस्मात्कारणात् आवुवो दु कारणिवंव ओतृजनंगळण् सामान्यविदं व्यक्तम् विशेषविवयम्ब्यक्तमुमं बो
व्यक्ताव्यक्तात्रयंवयवंगळन् संश्चापिकनळ्ण प्रकाशिकाळं भाषेगळण्यवहु कारणिवंद सामान्यस्पवंद
व्यक्ताव्यक्तादंववंववं गळन्ं संश्चापिकनळण् प्रकाशिकाळं आषेषाळण्यवहु कारणिवंद सामान्यस्पवंद
व्यक्ताव्यक्तिवं असत्यंगळे वित्रुं नृष्टियकृ अर्थाणळल् । विशेषवस्यभविद्यस्यक्रास्त्यविद्यं सत्यंगळे वित्रुं नृष्टियकु अष्ट्यमत्वविद्यत्तळान् परवन्यस्याचेष्यकः संभवित्युमप्पोड अञ्चमिल्लिये ई

भाषा प्रज्ञापनी । इदं वर्जवामीत्यादिपरिहरणभाषा प्रत्याख्यानी । किमिदं बलाका वा पताका वा इत्यादि- १५ मंदेहभाषा संगयवनती । तर्वव मयापि भवितव्यमित्यादि इच्छानुवृत्तिभाषा इच्छानुवीमवचनी । एकरचशब्दः समुच्चयार्थः चरमदचाव्योऽनुकसमुच्चयार्थः ॥२२५॥

अन्तराराता अनकारातिकका द्वीन्द्रयाद्यक्षित्रप्रदेशियास्य विद्यास्य अन्तराराता स्वस्ववंकेतप्रदेशिका भाषा नवसी पूर्वमायोग्नम्भयायाष्ट्रकार्थस्य । एवसामन्त्रयाद्या असत्यम्भया स्वस्यक्रियार्द्वह्या अनुस्यभाषा अविन् । अव कारणमुख्यते यस्यात्कारणान् श्रीन्वनाना संबाधिकाः २० अत्र कारणमुख्यते यस्यात्कारणान् श्रीव्यक्ताना संबाधिकाः २० प्रकाशिकाः भाषा भविन्त यस्यात्कारणात् सामान्यकषेण व्यवसायं व्यवस्यात्वास्या इति वस्तु न अस्पते विदेश-स्वरूपेण व्यवसायं व्यवसायं इति वस्तु न अस्पते विदेश-स्वरूपेणाव्यस्तायां व्यवसायं व्यवस्य विद्यास्य व्यवसायं व्यवसायं व्यवसायं व्यवसायं व्यवसायं व्यवसायं व्यवस्य विद्यास्य स्थास्य विद्यास्य विद्या

प्रकारको विज्ञापनरूप भाषा प्रज्ञापनी है। 'मैं इसका त्याग करता हूँ' इस प्रकारके त्यागनेरूप भाषा प्रत्याख्यानी है। 'क्या यह बगुठोंकी पीक है वा पताका है?' हत्यादि सन्देहात्मक भाषा संत्यवचनी है। 'सुसे भी ऐसा ही होना चाहिप', हत्यादि इच्छाको प्रकट करनेवाळी २५ भाषा इच्छातुळोमबचनी है। पहला 'च' शब्द समुच्चयके ळिए है और अन्तिस 'च' शब्द अनुक्त भेदोंके समुच्चयुके ळिए है।।२२५॥

अनकारानों अर्थात् अनक्षरास्मिका दोइन्द्रियसे छेकर असंक्षिपेनेन्द्रियपर्यन्त जीवोंकी अपने-अपने संकेतीको वतकानेवाली नवसी भाषा है। पहली गायामें कहीं आठ अनुमयभाषाओं को अपेका यह नवसी अनुभय भाषा है। इस प्रकार आमिन्त्रणी आदि असत्यमुषा अर्थात् १० सत्य और असत्यक्के लक्ष्यपेसे रहित अनुस्य भाषा होती हैं। वहाँ कारण वतकाते हैं—जिस कारणसे ओवाजनोंको सामान्यसे ज्वक और विशेष रूपसे अव्यक्त अर्थके अवयवाँकी संक्षापक अर्थोत्त प्रकारक ये भाषार्थ होती हैं ति स्व कारणसे आयान्त प्रकारक ये भाषार्थ होती हैं ति स्व कारणसे सामान्य रूपसे व्यक्त अर्थकों के कहनेसे इन्हें सत्य भी नहीं कहा जा सकता और विशेष रूपसे व्यक्त अर्थकों न कहनेसे इन्हें सत्य भी नहीं कहा जा सकता अर्थकों के स्व क्षत्र भाषार्थ हैं तथार्थि ६९

वो भत्तरोळर्वत्रभीवतीयंगज् । वयवा इवक्कुपरक्षणव्यविदं व्यक्ताव्यक्तात्यांऽत्रसंज्ञापिकगज् पंरमुमन्त्रभयभावेगज् पृषगमुक्तसंव्याक्षपुत्रु । वनकरात्मिकयप्प भावेयोज् व्यक्ताचीत्राक्षास्त्रप्र रूत्वाभाविदक्षेत्रन्तृभयस्वनीदितं दोडब्दलेकं दोडे इद्विवाविकावेगज्ञव्य तद्वभावावक्तुगज्ञ सुबदुःब-प्रकारणाद्यक्रवेनविदं हर्षाष्टीसप्रायमनियस्कं अध्यत्वविद व्यक्तत्वोपपत्तिवक्कुमपुर्वित्दं ।

अनंतरं सत्यानुभयासत्योभयमनोवचनयोगंगळ्गे कारणमं पेळवपं :-

मणवयणाणं मूलिणिमित्तं खलु पुण्णदेहउदओ दु ।

मोसुभयाणं मुलिणिमित्तं खलु होदि आवरणं ।।२२७।

मनोवचनयोम्मूंलिनिमत्ते स्तृ पूर्णवेहोदयस्तु । मृत्रोभययोग्मूंलिनिमत्तं स्तृ अस्तयावरणं ।।
सत्यमनोयोगक्तं सत्यवाययोगक्तमन्त्रभयमनोयोगक्तमनुभयवक्तयोगक्तं पृत्योगनामकम्मा

१० वयम् अरित्यामकम्मीदयमुं स्तृतः पुरुक्तापि मृतिनिमत्तं प्रधानकारणं सामान्यक्ते विशेषाविना
भावित्यविदं मनोवचनसामान्यग्रहणविदं तद्विशेषात्यानुभयग्रृत्ते सिद्धं । अथवा भोतुभयाणमीवितु

इंठोक्तमार्वुर्वोद्धं । श्लेषसत्यानुभयमनोवचनंग्रञ्जे पारिशोषकत्यायविद्धं ग्रहणानस्कृतेकः वोड

अवरणक्कं मंदीदयमाणुत्तरत् विद्यानात्वमादोडमसत्यानकत्वभावमपुर्विदं । गृत्योभययोः
असत्यमनोवाप्योगंगज्ञममुभयमनोवाप्योगंगज्ञमावरणातीयानुभाषिवयमे मुरुकारणं । स्तृ स्कृतः

१५ ( तिन्त ) तथापि ता अत्रैव नवस्त्रेवान्तर्भावतीयाः । अथवा एतासामुग्वरुक्षणत्वाद् स्थनक्राय्यक्तमंत्रापिका अथरा अनुभवमाया पृत्यन्तस्त्रेवयाः । अत्रवारात्रक्षणायाया सुव्यक्ताव्यविद्यक्षणकत्वामात्रत् क्ष्यमभूभयत्वीमिति चेत्तस्त्र, डोन्दियादिक्षीयाता तद्भायावस्त्रुणा सुखदुःस्वरूक्तरूपायवस्त्रम् वात्रु वायवदेन अत्रत्तिप्तिमात्रात्व प्रात्यक्षणायाः । १२६१। अयः सायानुभवासत्त्रोभयमनोवचनयोगाना कारणः कथ्यति—

वे सब इन्हीं नौ भाषाओं में अन्तर्भूत करना। अथवा ये भाषाएँ उपलक्षणरूप है अतः व्यक्त और अञ्चक अर्थके अवयवोंकी प्रकांशिका अन्य अनुभय भाषा पृथक् जानना।

२५ शंका—अनक्षरात्मक भाषा सुत्यक्त अर्थके अंशकी प्रकाशक नहीं है तब वह कैसे अनभयरूप हो सकती है।

समाधान—उस भाषाको बोळनेवाळ दोइन्द्रिय आदि जीवींके सुख-दुःखके प्रकरण आदिके अवलम्बनसे हपे आदिका अभिप्राय जाना जा सकता है। इसळिए व्यक्तपना सम्भव है ॥२२६॥

, आगे सत्य, असत्य, उभय और अनुभय मनोयोग तथा वचन योगके कारण कहते हैं—

सत्यमनोयोग, सत्यबचनयोग, अनुअयमनोयोग और अनुभवबचनयोगका मूलनिर्मत्त अर्थान प्रधानकारण पर्योग्रनामकर्से और शरीरतामकर्सका वृदय है। यतः सामान्य विशेषका अविनामायी होता है, अतः मन सामान्य और बचन सामान्यके महणसे वरके विशेष सत्य भू और अनुभवका महण सिद्ध ही है। अवदा मोसुम्भवाणे ऐसा करूठोक होनेसे अंव सत्य मन बचन और अनुभवमन तथा बचनका महणपारिओप न्यायसे होता है। आंवरणका मन्द

٤ ٥

माणि इल्लि विशेषमुँटराषु वे दोड तीवतरानुभागोदयविशिष्टमावरणमसत्यमनोवाग्योगनिम्तं । तीवानुभागोदयविशिष्टमावरणमुभयमनोवाग्योगनिम्तिसं दिग्ये । वर्शनचारित्रमोहोदयंगव्यासत्यो-भययोगकारणस्वमेक पेक्रलपुर्व देनस्ववेक दोडि मिम्पाइष्टिगं तेते आस्यतसम्पर्दाष्ट्रणं स्वतंश तद्योगसद्मावमणुर्दारंद सर्वत्र मिष्यादृष्ट्यादिगकोल्लासारयोगय्यवृहारककावरणंगळ मंदतीवा-नुभागोदयंगळ कारणं गळे वितु प्रवज्नवोळु प्रसिद्धियुंट्यपुरिरंदे । तु मत्ते केविल्योळु सत्यानुभय-योगव्यवहारं सर्व्यावरणक्षयजनितमं वितु जातव्यमस्कुमयोगकेविल्योळु शरीरतामकम्मोदया-भावविद् योगाभावमणुर्दार्वं सत्यानुभयव्यवहारमिल्ले वितु सुब्यक्तं । सयोगकेविल्यो दिव्यच्यनिन गेतु सत्यानुभयवाय्योगस्वमं देतनस्वेकेव वोडे तहुर्यात्याळु अनक्षरात्मकस्वविद्यंत्र्यात्रभावप्रयान्त्रम्वस्यान्यम्यव्यव्यानिस्याय्यान्त्रम्वायान्त्रम्वायान्त्रम्वायायास्यास्यान्त्रम्वस्वन्तम्कक्

उदय होते हुए असत्यक्षी उत्पत्ति नहीं होती अतः असत्य मनोयोग, असत्य बचन योग, २० उभय मनोयोग, उभय बचनयोगका मूळ कारण आवरणके तीत्र अनुभागका उदय ही है यह स्पष्ट है। यहाँ इत्ता विशेष है कि तीत्रतर अनुभागके उदयसे विशिष्ट आवरण असत्य-मनोयोग और असत्यवचनयोगका कारण है। और तीत्र अनुभागके उदयसे विशिष्ट आवरण उभयमनोयोग और उभयवचनयोगका कारण है। ऐसा जानता।

शंका—दर्शनमोह और चारित्रमोहके उदयको असत्य और उभययोगका कारण क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिध्यादृष्टिकी तरह असंयत सन्यादृष्टिके और संयतके भी असत्य और उभय योग होते हैं। सर्वत्र मिध्यादृष्टि आदिमें सत्य और असत्य योगके व्यवहारका कारण आवरणके मन्द और तीत्र अनुभागका जदय हो है, यह बात आगममें प्रसिद्ध है। किन्तु केवलीके सत्य और अनुभय योगक व्यवहार समस्त आवरणके अयसे होता है यह जातव्य है। अयोगकेवलीके ज्ञारीनामकमें जन्यवहार सामत ज्ञावरणके अयसे होता है यह जातव्य है। अयोगकेवलीके ज्ञारीनामकमें जन्यवहार का ज्ञाव होनेसे योगका अभाव है। अतः सत्य और अनुभयका व्यवहार भी नहीं है यह स्पष्ट है।

शंका —सयोगकेवलीकी दिव्यध्विन कैसे सत्य और अनुभयवषन योगरूप होती है ? समाधान—दिव्यध्विन उत्पत्तिकै समय अनक्षरात्मक होती है अतः ओताके श्रोत्र प्रदेशको प्राप्त होनेकै समय तक अनभय भाषारूप होना सिद्ध है। उसके अनन्तर श्रोता

१. ब सत्ययोगव्य ।

अनतरं सयोगकेवलियोळ् मनोयोगसंभवप्रकारमं गाथाद्वर्याददं पेळवपं। मणसहियाणं वयणं दिद्रं तप्पन्वमिदि सजोगम्हि ।

उत्तो मणोवयारेणिदियणाणेण हीणम्हि ॥२२८॥

मनःसहितानां वचनं दुष्टं तत्पूर्व्वमिति सयोगे । उक्तो मन उपचारेणेंद्रियज्ञानेन हीने ॥ इंद्रियज्ञानिवहीने मतिज्ञानिवहीनमप्प सयोगनोळ मृख्यवृत्तियिदं मनोयोगाभावमक्कूमा-दोडमा मनोयोगमृपचारदिवमुंट द परमागमदोळ पेळल्पट देवा उपचारमुं निमित्तप्रयोजनंगळनुळळ हत्तेव रं निमित्तं पेळल्पहरामस्मदादिच्छदमस्थमनीयक्तर्गे तत्पर्वकं मनःपर्वकमागिये वचनं वर्णपद-वाक्यात्मकमप्प वाज्यापारं काणल्पट्ट्र । इति इति हेतोः इद् कारणमागमनसोऽस्मदाद्यनित-जयपुरुवरोळ् काणल्पट्ट धम्मै सातिज्ञयपुरुवनप्प भगवंतनीळ् केवलियोळदेत् कल्पिसल्पड्यमेन-१० स्वडक दोडे अद कारणमागिये केवलियोळ मुख्यमनोयोगक्कभावदिवमे तत्कल्पनारूपोपचारं येळल्पटदददक्के प्रयोजमीग येळल्पडत्तिदे ।

> अंगोवंगुदयादो दन्वमणटठं जिणिदचंदम्हि । मणवरतणसंधाणं आगमणादो द मणजोगो ॥२२९॥

अंगोपांगोदयतो द्रव्यमनोदर्थं जिनेंद्रचंद्रे । मनोवर्ग्गणास्कंघानां आगमनतस्तु मनोयोगः ।।

१५ घटनात ॥२२७॥ अथ सयोगकेवलिनि मनोयोगसंभवप्रकारं गायाद्रयेनाह --

इन्द्रियज्ञानेन-मतिज्ञानेन, विज्ञीने सयोगिनि मुख्यवृत्त्या मनोयोगानावेऽपि उपचारेण मनोयोगोऽस्तीति परमागमे कथित । उपचारो हि निमित्तप्रयोजनवानेव । तत्र निमित्त यथा अस्मदादे छद्यस्यस्य मनोयक्तस्य तत्पूर्वकं मनःपूर्वकमेव वचनं वर्णपदवानयात्मकवाच्यापारो दष्ट इति कारणात । अस्मदाद्यनतिशयपरुषे दष्टो धर्मः सातिशयपस्ये भगवति केवलिनि कयं कत्यते ? इति व च बाच्यं, तत्कारणस्य मस्यमनीयोगस्य केवलिन्य-२० भावादेव तस्कल्पनारूपोपचारः कथितः । तस्य प्रयोजनमधना कथ्यति ॥२२८॥

जनोंके इच्ट पदार्थों में संशय आदिको दुर करके सम्यग्झानको उत्पन्न करनेसे सत्य वचन योगपना सिद्ध है। इस तरह वह उभय योगरूप होती है।।२२७।

आगे सयोगकेवलीमें दो गाथाओंसे मनोयोगको बतलाते हैं---

इन्द्रियक्कान अर्थात् मतिक्कानसे रहित सयोगकेवलीमें मुख्य रूपसे मनोयोगका २५ अभाव होनेपर भी उपचारसे मनोयोग है ऐसा परमागममें कहा है। उपचारके होनेसे निमित्त और प्रयोजन दो कारण होते हैं। निमित्त इस प्रकार है-जैसे हमारे जैसे मनसे युक्त छदास्य जोवोंके तत्पूर्वक अर्थात् मनपूर्वक ही वचन अर्थात् वर्णपदवाक्यात्मक वचन व्यापार देखा जाता है अतः केवलीके भी मनोयांगपूर्वक वचन कहा है।

शंका-हमारे जैसे अविशयरहित पुरुषोंमें देखा गया धर्म साविशय पुरुष भगवान ३० केवलीमें कैसे कल्पना करते हैं ?

समाधान-ऐसा मत कहिए, उसका कारण सुख्य मनोयोगका कैवलीमें अभाव होनेसे ही मनोबोगकी कल्पनाका उपचार कहा है। अब उपचारका प्रयोजन कहते हैं ॥२२८॥

ŧ o

जिनेंडको जिन होते येवां ते जिनेंडाः सम्यग्दृष्टयस्तेवां । चंड इव चंडः भवतापाज्ञानतमो-विनात्करवास्तिस्मन् जिनेंडको । इंतप्प जिनेडचंडनोळंगीयांगतामकम्माँवयविदं हृवयांतर्मागदो-क्रम्षुः। तस्तरियमनकारणमप्प मनीवगंगास्कंचंगळागसनवर्तालदं व्ययसन-परिणमनप्राप्तिक्पप्रयो-जनवर्त्ताणदं यूर्वोक्तनिमित्तदिदं मुख्यमप्प मावसनोयोगाभावविद्यपुण्यारिददं सनोयोगसुटेंवितु पैकलपट्ट ।

कम्मंतोकस्मात्रकेशंगळ्ये कम्मंतोकस्मांकर्षणशक्तिक्यमण्य भावमतोयोगमामतोयोगिर्वदं सप्टु-दश्चतम्य मतोवर्षणाद्धव्यमतःपरिणमतब्यं हृदश्यतोयोगमुमी गाचातूत्रविदं भावितमाय्तु। पूर्व्वोक्तोपचारकके प्रयोजनं तु मत्ते सर्व्वजीववयेषुं तत्वात्पवैद्यनेषुं शुक्कच्यानादिकमें वितु तु ग्राव्वविदं स्थितमाय्त्त ।

अनंतरं काययोगमं पेळवातं मुन्तमौदारिककाययोगमं निरुक्तिपुर्व्यकं पेळदपं ।

पुरुमद्दद्वारुरालं एयट्टो संविजाण तम्हि भवं । ओरालियं ति उच्चइ ओरालियकायजोगो सो ॥२३०॥

पुरुमहृदुदारुरालं एकात्यः संविजानीहि । तस्मिन् भवं औदारिकमिस्युच्यते औरालिक-काययोगः सः ॥

जिनेन्द्रवन्द्रे-जिन इन्द्रो येपा ते जिनेन्द्रा मध्यप्र्षृष्ट , तेषा वन्द्र इव वन्द्र , भवतापाज्ञानतमो- १५ विनायकरवात् तस्मिन् जिनेन्द्रवन्द्रे अङ्गोपाङ्कनामकर्मादयेन इध्यमने विकिष्तताष्ट्रकपद्माकारेण हृदयान्तभिगे भवि । तत्परिणमनकराणमनोवर्गणानकराणमनोवर्गणानकराणमनोवर्गणानकराणमनोवर्गणानकराणमनावर्गणानकर्मा सन्त्रोद्योगास्त्रीरण्यते । अवदा आरामश्रेवाना कर्मनीकर्माकर्पणगिनक्रयो स्वयमनायोगाभावान्त्रगणानक्रयो स्वयम अवदा आरामश्रेवाना कर्मनीकर्माकर्पणगिनक्रयो ज्ञावनामेगे तत्समृद्धतो मनोवर्गणाना इध्यमनः परिणमनक्ष्यो इध्यमनीयोगस्वानेन गावानुत्रण भाषितो जात । द्वानेन्त्रप्यानाप्रकाणमन्त्रप्रते अप्रवान्त्रप्रते स्वयन्त्रप्रते अव्यविद्यान्त्रप्रते क्ष्यप्ति प्रयानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्पणानिकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्पणानिकर्पणानिकर्पणानिकर्पणानिकर्पणानिकर्पणानिकर्पणानिकर्माकर्पणानिकर्माकरम्

जिन जिनका इन्द्र हैं वे जिनेन्द्र अर्थीत् सन्यम्बृष्टि हैं। मबरूप सन्ताप और अज्ञानक्ष अप्यकारका विनाशक होनेसे उत्त जिनेन्द्रे छिए जो चन्द्रमाके तुल्य हे उन जिनेन्द्र-चन्द्रमें अंगोपांग नाम कर्मका उदय होनेसे हृदयके अन्तर्भागों खिळे हुए आठ दळवाले कमाठके आकार द्रव्यमन होता है। उसके परिणमनमें कारण मानेवर्गाणों के स्वरूपिक जिनेसे २५ द्रव्यमनका परिणमन होता है। अतः प्राप्तिक प्रयोजनसे तथा पूर्वोक्त निमित्तसे और सुख्य मनोयोगांका अभाव होनेसे उपचारसे मनोयोग कहा है। अथवा आत्मप्रदेशोंके कर्म और नोकर्मको आकृष्ट करनेकी शक्तिकर भावमनोयोग है। उससे उत्पन्त हुआ मनोवर्गणाका द्रव्यमनकरसे परिणमनेकर द्रव्यमनोयोग है। यह इस गाथासुत्रसे कहा गया है। पूर्वोक्त उपचारका प्रयोजन तो सब जीवाँगर दया, तत्वार्थका उपदेश, शुक्त्रध्यान आदिका केवळीमें ३० होना है। यह 'तु' शब्दसे सृचित किया है। रि२९॥

आंगे काययोगका कथन करते हुए निरुक्तिपूर्वक प्रथम औदारिक काययोगको कहते हैं—

उवारं उराळं वा पुर महत् स्पूर्णगळे बुदश्यं तत्त्वात्यंदोळंठिष्वधानगुंटणुवरिदमुवरपुराल-मेव वा ब्रोबारिक उवारे उराले वा भवं ब्रोबारिक भेणिनुं भवात्यंदोळं ठिष्वधानगुंटणुवरिदमस्तृ । अवैवारिकनेवार्षविद्यपुर्वणर्राष्ट्रस्थलात्कायः । अविदार्वण्यात्मकासात्र कायस्य व्यवारिकत्यायः । योद्धार्यम्य इरोरानामकर्म्माद्यसंपादितमप्पीदारिकारीराकारस्य्वणुद्वपरुक्तंवपराणां वेक्रिधिकाविद्यारीस्त्रस्य ५ परिणासमं नोडे सहत्वसंत्र्याद्वितम्योद्यारिकारम्यकृत् । सुक्ष्यपृथ्वध्यम्रेजोवायुसाधारणकारीराज्ये स्यूनल्वाभावदिदसं तवक्कोदारिकत्यमं देनत्वेडके दोइन्दं नोडलुं सुक्ष्मतरस्य वैक्रिधिकाविद्यारीरा-पेक्रायदं अवक्क महत्वमुळ्टूदरिदं परमाममक्षद्वित्यदं मेणोवारिकत्वं संभविष्ठगुमौदारिककायार्थ-माणि यावुद्ये वात्मप्रदेशंगळे कम्मंनोकम्मकिर्यणद्याद्वित्यदु तानेयौदारिककाययोगमं विद्व

 औदारिकवार्गणास्कंघान्त्रीदारिककायत्वपरिणमनकारणमात्मप्रदेशपरिस्वंदमेणौदारिककाय-योगमं वित एले अध्यनीनरियं वित संबोधिसल्पटट्ट् ।

अथवा औदारिककाय औदारिककाययोगमें वितु कारणे कार्योपचारः एवी न्यार्योद पेठल्प-टुदुबाबुपचारमुं निमित्तप्रयोजनंगऊनुळ्ळूबीरदं औदारिककायाद्योगः औदारिककाययोगः एवी

उदारं उरालं वा पुरु महत् स्कृतमाथयं । वार्षे कृत् विधानातृ उदारं उरालमेवीदारिकमौरालिकम् ।

पै उदारं उरालं वा अवसीदारिकं बीरालिकं वीत अवार्षे अविधानातृ । बौदारिकमेव उपपितपुद्वाजिएकस्थान्तातृ कायः, जोदारिकस्वामी कायश्य बौदारिककायः, बौदारिकरारं नामकर्मेरसमंगतित बौदारिकवारीराकारस्वलपुद्वाजस्कायारिलामः । वैजिकिकादिवरीर-गुरुआपिलामार्थेत महत्त्वस्थेन बौदारिकनायः
स्यात् । सूक्ष्मृत्व्यवेतोवायुवाभारपद्यरीराणाः स्कृत्वत्वाज्ञात्वात् क्यमेगामौदारिकस्वमिति न वाच्यं, तत्रोऽपि
सुस्मारविजिधकादिवरीररोधयेषा महत्त्वसुकत्वात् रास्माममस्त्र्या वा बौदारिकत्व वंभवति । बौदारिककायायं वा वात्प्रदेशाना कर्मनोकर्मनाविजः वाद्यवेत्रारिकराययोग स्तुत्व्यते तदा बौदारिकर्मणाः
स्कृत्याना बौदारिकरायस्वरात्वानकारणं आत्रप्रदेशनरिक्शाययो बौदार्थनायाः विवाह

उदार, उराल, पुर, महन् ये सब अन्द एकार्थवाची हैं। इनका अर्थ है स्यूल। स्वार्थमें 'कन्' प्रत्यक्क विभान करनेसे उदार और उराल ही औदारिक और औरालिक होता हूं। अथवा उदारमें या उरालमें जो हो वह औदारिक वा औरालिक है, यहाँ होनेक अथमें १७ 'अए' का विभान किया है। औदारिक ही पुद्रालिपण्डका संचय कर होनेसे काय हो। औदारिक वही हुआ काय सो औदारिककाय है। औदारिक इरीर नाम कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ औदारिक इरीरहै आकार स्थूल पुद्रालम्बन्धीका परिणाम औदारिककाय है। बैकियिक आदि प्ररीर सुक्स परिणामक्य हैं। बैकियिक आदि प्ररीर सुक्स परिणामक्य हैं अतः उनसे स्थूल होनेसे औदारिककाय होता है।

शंका -सूरम पृथ्वीकाय, अष्काय, तेजस्काय, वायुकाय और साधारण वनस्पतिकायके शरीर तो स्थल नहीं होते तब वे शरीर औदारिक कैसे हैं ?

समाधान-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि उनसे भी सूक्ष्मतर वैकियिक आदि अरोरकी अपेक्षा ये अरोर स्थूल हैं। अथवा परमागममें स्ट्रहोनेसे उनको औदारिक कहा है। औदारिक शरीरके लिए जो आत्मप्रदेशोंकी कर्म और नोकर्मको आकर्षण करनेकी शक्ति है उसे ही

.

३५ १-२ ठण सू-। ३ व सुक्ष्मत्वभा ।

निमित्तत्विंदयमुं तस्माद्योगात् आकृष्टकम्मेनोकम्मे परिणामकपप्रयोजनींददमुं औदारिककायक्कु पचारोंद तद्योगत्वसिद्धियक्कुं ।

अनंतर औदारिक मिश्रकाययोगमं पेळदपर ।

ओरालिय उत्तरथं विजाण मिस्सं तु अपरिपुण्णं तं ।

जो तेण संपजीगी औरालियभिस्सजीगी सो ॥२३१॥

औदारिकमुक्तार्त्यं विजानीहि मिश्रं तु अपरिपूर्णं तत्। यस्तेन संप्रयोगः औदारिक-मिश्रयोगः सः॥

प्रागुक्तलक्षणमप्पौदारिकारीरमङ्ग तानंतम्प्रेष्ट्रतंपर्यंतमपूर्णमप्प्यांतमन्त्रदं मिश्रमं वितु पेळल्पट्टु । अपय्योगकालसंबीससम्यत्रयसंभविकान्मंणकाययोगाक्रुष्टकान्मंणवर्षणा संपुक्तत्विद्वं परमागास्विधिदं मेणप्प्यांतमप्प शरीरे सिश्रमेंबुदर्यमङ्ग कारणिदं जीवारिककायसिश्रदोडने १० तदस्यंमागि वित्तसुव यः संप्रयोगः आत्मंगे कर्ममेनोकर्मावानशिक्तप्रदेशपरिस्यदंयोगमङ्ग शरीर-प्ययोगितम्बर्यमान्त्रविदं जीवारिकवर्मणास्कर्षगळ्ये परिपूर्णशरीरपरिणमनसम्बर्मपृदौदारिककाय-मिश्रयोगमें दित विजानीष्ठि अरि ।

जानीहि इति संबोध्यते । अवदा बौदारिककाय एव बौदारिककायपोग इति कारणे कार्योऽचारात् । अयमु।चारोऽपि निमत्तप्रयोजनवानेव । बौदारिककायाद् योगः बौदारिककायमेग इति निमत्तस्य तद्योगाङ्गष्ट- १५ कर्मनीकर्मगरिणामरूपप्रयोजनस्य च भावात् ॥२३०॥ अव तस्मिन्मिययोगं प्ररूपयति—

प्रानुन,लवनमोदान्किवरीरं तदेवान्तर्मृहतंपर्यन्तमृत्यं अपर्याप्तं तावन्त्रिश्रीसयुच्यते । अपर्याप्तकाल-सर्वन्पितमयवयसभविकार्मणकाययोगाञ्चरकार्मणवर्गणासयुन्तस्वेन परमागमरूका वा अपर्याप्त-अपर्याप्तयरीर-मिश्रमित्यर्थ । ततः कारणादौदारिककायमिश्रेण सह तदयं वर्तमानी यः संप्रयोगः आत्मनः कर्मनीकर्मादान-

औदारिककाययोग कहते हैं। ऐसी अवस्थामें औदारिककांगके स्कन्भोंका औदारिककायस्य २० परिणमनमें कारण जो आसम्प्रदेशोंका परिस्पन्द है वह औदारिककाययोग है, ऐसा हे भव्य, तू जान। अथवा कारणमें कार्यका उपचार करनेसे औदारिककाय ही औदारिकवाय योग है। यह उपचार मी मित्त और अपोजनको लिये हुए है। औदारिककायसे योग होता है इसलिए औदारिककाययोग है, यह तो निमत्त हुआ और उस योगके द्वारा आकृष्ट पुदगलोंका कर्म नोकर्मस्थसे परिणमन होता है वह प्रयोजन हुआ और उस योगके द्वारा आकृष्ट पुदगलोंका २ १ भ

आगे औदारिकमिश्रकाय योगको कहते हैं-

 अनंतरं वैक्रिपिककायपोगं पेज्यपर । विविद्दगुणइंड्डिज्नं विक्किरियं वा हु होदि वेगुन्वं । तिस्से सर्वं च णेयं वेगन्वियकायज्ञीमी सो ॥२३२॥

विविधगुर्णाद्वयुक्तं विक्रियं वा हि भवति वैगूब्वं। वैक्रियिकं वा तस्मिन् भवं च जेयं ९ वैक्रियिककाययोगः सः॥

विविधगुणद्विषुक्तं विविधगुभाशुभप्रकारंगळप्य अणिमाधातशयंगळऋद्विमंहत्वमव-रोळकृषिद वेदनारकारीरं वेगूकंसकु मेणु वैकिषिकसक्कुं । विगृष्टं विविधगुणोधोगं सर्व येगूकं ये वितु निश्यंवनं संभितमुगुभपुर्वारंद वैकिषिकसं दुवर्यं । वंगूर्व्यकसं वित्व पाठसकुमाल्ज विगृष्टं प्रयोजनसम्वेति वैगूर्जिकसं वित्व ठण् प्रत्ययसक्कुं । अथवा विविधा क्रिया विक्रिया अनेका-र णिमाविविकारमेंबुदर्यं । तस्यां विक्रियायां भवं वैकिषिकं सा प्रयोजनसम्येति वा वैकिषिकमं विद्व च शास्त्रं प्रयोजनायसमुक्त्वयावसम्युव्यत्तमकुं । यः आवुत्तो दु वेगूर्जिककायायस्माणि तद्रपरिणमन-योग्यारीरवर्गणास्क्राणवर्षणाशस्त्रिविश्वासमद्वरापरिस्थंदः सः अतु वेगूर्जिककाययोगमं विद्वं वैकिषिककाययोगमं विद्वं वेथं अरियत्पद्वं ।

अथवा वैक्रियिककायमे कारणे कार्य्योपचारन्यार्यादं वैक्रियिककाययोगमे वितुपचरि-१५ सस्पड्युं । तदुपचारं निमित्त प्रयोजनमनुळ्ळुबणुर्बीरंदं वैक्रियिककायाद्योगो वैक्रियि ककाययोगः

शक्तिप्रदेशपरिस्पन्दसयोगः स शरोरपर्याप्तिनिष्पन्यभावेन औदारिकवर्गणान्कन्धाना परिपूर्णशरीरपरिणमना-समर्थः औदारिककायमिश्रयोग इति विजानीहि ॥२३१॥ अय वैक्रियिककाययोगं कथयति—

विविधगुणीयनुक-विविधानां-तुमाशुमप्रकाराणा गुणाना-अणिमाश्रीतगयाना ऋडि.-महत्त्व तेन सिह्नं देवनारकरारीरं वैमूर्वं बीक्रियकं वा भवति । बिनूवं-विविधगुणोटोणे भनं बैगूर्वमिति निवंचनात् । विविधिक्षिमारायः । वैगूर्वकमिति पाठे विमूर्वं प्रयोजनास्यति वैगूर्वकमिति ठण्णरस्यविधानात् । अथवा विविधा क्रिया विक्रिया अनेकोऽजणमादिविकार हस्यपं । तस्यां विक्रियाय भयं वैक्रियकं सा प्रयोजनास्यति वा वैक्रियकं अपवस्य अयोजनास्यति वा वैक्रियकं अपवस्य अयोजनायं तह्यप्रपरिमानयोग्यगरीरवर्गणा-स्कन्याकर्पणशिक्तिविद्यार स्वयोजनायं तह्यप्रपरिमानयोग्यगरीरवर्गणा-स्कन्याकर्पणशिक्तिविद्यारमञ्जये । अथवा वैक्रियिककाय

नोकर्मको प्रहण करनेको लिक्को लिये प्रदेशपरिस्पन्दरूप योग है, वह शरीरपर्याप्तिको पूर्णता २५ न होनेसे औदारिक वर्गणाके स्कन्धोंको परिपूर्णरूपसे ज्ञरीररूप परिणमानेमें असमर्थ होनेसे औदारिक मिश्रयोग होता है ऐसा जानो ॥२३॥

आगे वैकियिक काययोगको कहते हैं—

विविध अर्थान गुभ और अगुभ प्रकारके गुण अर्थान अणिमा आदि अतिसय रूप कहि, उससे सहित देव और नारिक्योंका सरेत देग हैं अथवा विक्रियक होता है। विगृद्ध के अर्थान विविध गुणोंके स्थोगमें हुआ सरीर वैगृद्ध है ऐसी अर्थनि है। इसका अर्थ वैक्रियक है है। वैगृद्ध के 'है। वैगृद्ध के 'है। देगूर्ध के 'है। वेगृद्ध के 'है। देगूर्ध के हो कर कार ठण् प्रत्ययका विभाग किया है। अथवा विविध क्रिया-विक्रिया है, उसका अर्थ है अनेक अणिमा आदि विकार। स्व विक्रियामें जो हो अथवा विक्रिया जिसका प्रयोजन हो वह वैक्रियक है। 'व्यं गुक्स प्रयोजन के सुक्र चर्चक है। 'व्यं गुक्स प्ररोदके लिए जो उस रूप परिणमनके है। 'व्यं गुक्स प्ररोदके लिए जो उस रूप परिणमनके सुक्र चर्चके लिए हो। वैगृद्धि करीरके लिए जो स्वस्थ प्रयोजन के सुक्र चर्चके लिए हो। वैगृद्धिक स्रोदके लिए जो स्वस्थ देशोंका कस्पन है

ų

15

ऍविंतुं निमित्तमुं । तस्माद्वैक्रियिककाययोगात्कम्मैनोकम्मैरूपरिणमनप्रयोजनमुमे व निमित्त-प्रयोजनंगाँळवर्षुं वैक्रियिककायक्कुपचारविंदं तत्काययोगत्वतिद्वियक्कुं ।

अनंतरं वैक्रियिककाययोगको संभवस्थानांतरं पेळदपं :---

बादरतेऊवाऊ पंचिदियपुण्णमा विगुव्वंति ।

ओरालियं सरीरं विगुव्बणप्यं हवे जेसिं ॥२३३॥

बादरतेजोवायुपंचेंद्रियपूर्णका विगुज्येति विकृत्वेति वा। औदारिकं शरीरं विगृब्वंगात्मकं विकल्यंगात्मकं व वा भवेदोवां।।

बादरंगजु स्पूर्लगळप्प तेजस्कायिकंगजु वायुकायिकंगजु संज्ञिपंचेंद्रियपय्योगंगळप्प तिर्ध्यग्मनुष्यदं भोगभूमिजतिय्यंमनुष्यदं तंतम्भोदारिकारोरंगळनवु विगूर्वेति विकुट्येति वा विगुब्विमुबुबु । एंतप्पुचे दोडे एषां आवुबु केलबु जीवंगळ्योदारिकारोरमे विगूर्व्यणात्मकं विज्ञियात्मकं भवेत् अक्कुमा जीवंगजुमपूर्ययिकिवर्यायदं परिणमंति परिणमिमुववं बुदर्यं भोगभिमजदं कक्रवात्माळ पूर्यावयात्व्यस्यदं ।

अनंतरं वैक्रियिककायमिश्रयोगमं पेळदपरः---

वेगुव्विय उत्तत्थं विजाण मिस्सं तु अपरिपुण्णं तं।

जो तेण संपजोगो वेगुन्वियमिस्सजोगो सो ॥२३४॥

वैगूब्लिकोक्तात्र्यं विजानीहि मिश्रं तु अपरिपूर्णं तत् । यस्तेन संप्रयोगो वैगूब्लिकमिश्र-योगः सः ॥

एव वैक्रियिककाययोगः कारणे कार्योपचारान् , अयमप्युपचारः प्रास्वदेव निमित्तप्रयोजनयुक् 'बैक्रियिककाया-ग्रोगः वीक्रीयककाययोगः इति निमित्तस्य तद्योगात् , कर्मनीकर्मक्यपरिगमनप्रयोजनस्य चात्रापि संभवात्॥२३२॥ अय वैक्रियिककाययोगसभवस्थानान्तरमाह—

बादरा एव स्थूला एव तेजन्काविकाः वायुकायिकास्य तथा संज्ञिपञ्जेन्द्रिययवीतिर्यमनुष्याः भोग-भूमितियमनुष्याञ्च स्वस्वीवारिकवरीरे विष्यूर्वीच-विक्रुवन्ति वा । ते के ? येषा जीवाना औदारिकवरीरेयेव विष्युर्वेपारमकं विक्रियारमकं भवेत् ते जीवाः अपूर्वविक्रियया गरिणमन्तीत्वर्यः। भोगभूमिजाः चक्रवर्तिनस्य पथ्य विषयं विष्या ॥३३३॥ अथ वैक्षियिकवायिक्यायोगं प्रक्रमपति—

वह वैगूर्विककाययोग जानना । अथवा कारणमें कार्यका उपचार करनेसे वैकियिककाय ही २५ वैकियिककाययोग है। यह उपचार भी पहलेको तरह निमित्त और प्रयोजनको लिये हुए है। वैकियिककायसे हुआ योग वैकियिककाययोग है यह निभित्तका योग है। तथा कर्म-नोकर्म रूपसे परिणाम होना प्रयोजन है। यह भी यहाँ वर्जमान है।।२२॥

अन्यत्र भी जहाँ वैक्रियिककायोग सम्भव हैं उनको बतलाते हैं-

बादर तेजस्कायिक, बादर बायुकायिक तथा सिक्किपेचेन्द्रियपयोप्त तिर्यय और मनुष्य, ३० भोगभूमिके वियंच और मनुष्य अपने-अपने औदारिक सरीरको विक्रियारूप परिणमाने हैं। सभी पेसा नहीं करते किन्तु जिन जीवोंका औदारिक सरीर ही कियारूप होता है वे जीव अपूरक विक्रिया करते हैं। भोगभूमिया और चक्कवर्ती प्रथक विक्रिया करते हैं। अपने सरीरसे मिन्नू अनेक हरीरादि बनाते हैं॥ २३३॥

आगे वैकियिक मिश्रकाययोगको कहते हैं-

ŧ۰

उक्तारथं प्रागुक्तलक्षणमप्प ततु आ वैगुव्यिकशरीरमे वैक्रियिकशरीरमे मेणु । अपरि-यन्नवरमंतरमंहर्तमात्राऽपर्व्याप्तकालपर्व्यतं अपरिपूर्णं। शरीरपर्व्याप्तिनिष्पत्यभावविद वैक्रियिककाययोगजननासमर्त्थमन्नेवरं तु मत्ते औदारिककायमिश्रदंते मिश्रमे दित जानीहि अरि। तेन आ वैक्रियिकमिश्रकायदोडन यः संप्रयोगः आवृदों द्र कम्मेनोकम्मं आकर्षणशक्तिसंगतमप्पऽ- पर्व्याप्तकालमात्रात्मप्रदेशपरिस्वंदरूपमप्पयोगं सः अद् वैक्रियिककायमिश्रयोगमक्कुमपर्व्याप्तयोगं मिश्रकाययोगमें बदर्थ ।

अनंतरमाहारकाययोगमं गायापंचकदिवं पेळदपं :---

आहारस्सदयेण य पमत्तविरदस्स होदि आहारो ।

असंजमपरिद्रणङ् संदेहविणासणङ् च ॥२३५॥

आहारस्योदयेन च प्रमत्तविरतस्य भवत्याहारमसंयमपरिहरणात्थं संदेहविनाशनात्थं च ॥ प्रमत्तविरतंगाहारशरीरनामकर्मोदयदिव माहारवर्ग्गणायातपुद्गलस्कंवंगळ्गाहारकशरीर-रूपपरिणमनदिवमाहारकशरीरमक्क्रमदेन निमित्तमक्क्रमें दोडे सार्द्धहीपद्वयर्वीततीर्थयात्रादिविहार-बोळसंयमपरिहरणात्यं ऋजिप्राप्तनादोडं प्रमत्तसंयतंगे थ तज्ञानावरणवीर्व्यातरायक्षयोपशममांद्य-मागुत्तिरलागळोम्मे धर्माध्यानविरोधियप्प श्रृतात्थंसंदेहमक्कुमागळ् तत्संदेहविनाञ्चनात्थंमु-१५ माहारकशरीरमोगेगुमें बुदर्यं।

उक्तार्थं प्रागक्तलक्षण तत वैगविकश्ररीरमेव वैक्रियिकशरीरमेव वा यावदन्तर्महर्तमात्रापयीतकालपर्यन्तं अपरिपण शरीरपर्याप्तिनिष्यस्यभावेन वैक्रियिककाययोगजननासमर्थ तावत तू पुनः औदारिककायिमश्रवन्मिश्र-मिति जानीहि । तेन वैक्रियिककायमिश्रेण सह यः संप्रयोगः कर्मनौकर्माकर्षणशक्तिसञ्ज्ञतापर्याप्तकालमात्रात्मप्रदेश-परिस्पन्दरूपो योगः स वैकियिककायमिश्रयोगः अपर्याप्तयोगो मिश्रकाययोग इत्यर्थः ॥२३४॥ अधाहारककाय-२० योगं गायापञ्जकेनाह--

प्रमत्तविरतस्य आहारवारीरनामकर्मोदयेन आहारवर्गणायातपदगलस्कन्धाना आहारकवारीररूपपरिण-मनेनाहारकशरीरं भवति तत किमर्थं ? सार्धद्वीपद्वयवित्तीर्थयात्रादिविहारे असंग्रमपरिहरणार्थं ऋदिप्राप्तस्यापि प्रमत्तसंयतस्य श्रवज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशममाद्ये सति यदा धर्म्यध्यानविरोधी श्र तार्थसन्देहः स्यालदा तत्सन्देहविनाशार्थं च बाहारकशरीरमलिश्रतीत्वर्धः ॥२३५॥

जिसका लक्षण पहले कहा है वह वैकियिक शरीर ही अन्तर्महर्त मात्र अपर्याप्त काल २५ तक शरीर पर्याप्तिकी पर्णता न होनेसे वैक्रियिककाययोगको उत्पन्न करनेमें असमर्थ होता है। तब तक औदारिककाय मिश्रकी तरह उसे वैकियिक कायमिश्र जानो। उस वैकियिक कायमिश्रके साथ जो संप्रयोग अर्थात् कर्म-नोकर्मको प्रहण करनेकी शक्तिको प्राप्त अपूर्याप्त कालमात्र आत्माके प्रदेशोंका चलनहरूप योग वैक्रियिक मिश्रकाय योग है। अर्थात अपर्याप्र-3. योगका नाम मिश्रकाय योग है।।२३४॥

आगे पाँच गाथाओंसे आहारककाययोगको कहते हैं-

प्रमत्तविरतके आहारक शरीर नामकर्मके च्दयसे आहारवर्गणाके आये हुए पुद्रगढ स्कन्धोंको आहारक अरीररूप परिणमन करनेसे आहारक अरीर होता है। उसका प्रयोजन कहते हैं-अढाई द्वीपके तीथोंकी यात्रा आदिके लिए विहार करना हो तो असंयमसे बचनेके ३५ लिए ऋदिप्राप्त प्रमत्त संयत सुनिके आहारक शरीर होता है। अथवा श्रतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके अयोपञ्चमकी मन्द्रता होनेपर जब धर्मध्यानका विरोधी जासके अर्थमें सन्देह

### णियखेत्ते केवलिंदुगविरहे णिक्कमणपहुढि कम्लाणे । परखेते संवित्ते जिण जिणघरवंदणट्ठं च ।।२३६।।

निजलोत्रे केवलियुगविरहे निष्क्रमणप्रभृतिकात्याणे । परलेत्रे संवृत्ते जिनजिनगृहवंदनायं च ।। निजलोत्रे स्ववृत्याधारदेशदोज्ज् केवलियुगरहितमाणि केवलिध्युनकेवलिगज्जाआवमाणि परलेत्रे जीवारिकारीराममनाधिवसम्ब हरलेत्रेवोज्ज्ञ केवलिख्युनकेवलिगज्ज्ञं तीत्पैकरपरिनिव्क्रमण-प्रभृतिकिकत्याणगज्ज्ञं संवृत्ते वर्तमाने सति प्रवित्त्ववित्त्वसम्बद्धाणगज्ज्ञं संवृत्ते वर्तमाने सति प्रवित्त्ववित्त्वसम्बद्धाणगज्ञं संवृत्ते वर्तमाने सति प्रवित्तवित्त्वसम्बद्धाणगज्ञ् स्वत्ववित्तवात्रात्यधुं जिनवंदनात्वं जिनगञ्जवेतात्वं पंतृत्वक्षमस्य प्रमत्तवेत्रमाहारकशरीरमञ्जले

उत्तम अंगम्मि हवे धादुविहीणं सुहं असंघडणं । सुहसंठाणं धवलं हत्थपमाणं पसत्थुद्यं ॥२३७॥

उत्तमांगे भवेद्वातुविहोनं शुभं असंहननं । शुभसंस्थानं धवलं हस्तप्रमाणं प्रशस्तोदयं ॥

तदा तदाहारकजारीरमें दुटें बोर्ड यातृषिहीनं रसाबिसप्तमातृरहितमुं घुभं घुभनामकर्मोदया-पादितप्रशस्तावयवंगळ-कूळ्युं । असंहतनं रहितास्थिवंधनमुळ्युं गुभसंस्थानं गुभं प्रशस्तं समबतुरसाख्यं संस्थानमंगीपांगिवयासो यस्य तच्छुभसंस्थानं । घवलं बंदकार्तिर्गम्यतर्वर्तात विशवसुं । हस्तप्रमाणं चतुंबातित्यवहारांगुळप्रमितानुं । प्रशस्तीवयं आयुवोदयप्रकृतिराजेळुं

निजयोतं स्ववृत्याधारदेशे केबिज्युवरहिते-केबिज्युवकेबिज्यायावे, परक्षेत्रे औदारिकशारिरममा-गोचरे दूरक्षेत्रे केबिज्यु तकेबिज्यं तीर्यकरपरिनिकम्णादिक-याणवये च संवृत्ते बत्याने सित असंयमपरि-हरणायं सन्देहिनगणनार्थं जिनिबनगृहबन्दनार्थं च शन्तु समृबुन्तस्य प्रसत्तसंयतस्य आहारकशारीरं अबति । 1281

तदाहारकशरीर कथंभूतं ? धातुविहीनं रसादिससवातुरहितं, शुभं शुभनामकमोदयापादितप्रशस्तावयव-विशिष्टं, असंहननं-अस्पिवन्यनरहितं, शुभसंन्यानं-प्रशस्तसमयतुरस्रसंस्थानागोषाङ्गविन्यासयुतं, धवलं- २० चन्द्रकान्तनिर्मितामिवातिवदारं, हस्तप्रमाण चतुविशतिक्यवहाराङ्गलप्रमितं प्रशस्तीवयं लागुवोदयप्रकृतिषु

होता है तब उस सन्देहको दूर करनेके लिए ऋद्विमान प्रमत्तसंयतके आहारक शरीर प्रकट होता है ॥२३५॥

निज्ञ सेन अर्थान् मुनिके अपने रहनेके देशमें केवली और शुतकेवली दोनोंका ही अभाव होनेपर तथा परक्षेत्र अर्थान् औदारिक शरीस्से जाना जहाँ सम्भव नहीं है ऐसे २५ दूरवर्ता क्षेत्रमें केवली शुतकेवलीको निपर या तीयकरके तथ आदि तीन कल्यानक होने पर अस्तिमके परिहारके लिए, सन्देहको नष्ट करनेके लिए तथा जिनदेव और जिनालयोंकी वन्दनाके लिए जानेको उद्यत प्रमत्त संयतके आहारक शरीर होता है।।२३६॥

बह आहारकस्टीर रस आदि सात भावुजोंसे रहित होता है, शुभ अर्थात शुभ नाम-क्रमेंके बदयसे प्राप्त प्रशस्त अवयवोंसे विशिष्ट होता है, अदिश्वक्यनसे रहित होता है, प्रशस्त ३० समयतुरस्त संस्थान सहित अंगोगोगकी रचनासे युक्त होता है, घवळ अर्थात् चन्द्रकान्त्रमाण-से निर्मितकी तरह अत्यन्त स्वच्छ होता है, हस्त प्रमाण अर्थात् चौचीस उत्वहारांगुळ परि-माणवाळा होता है। प्रशस्तोवय अर्थात् अधुवोदयी प्रकृतियोंमें आहारकस्टीर, आहारक-

१. जात्मागुलमिति भावः।

आहारकञ्चरीरतद्वंचनसंघाताहारकांगींपांगाविप्रशस्तप्रकृतिगळ्वयमनृळ्ळुदुर्भेवविष्मप्पाहारकशरीर-मुक्तमांगयोळ् अवेत् पुट्टुपु ।

अञ्चाघादी अंतोम्रहुत्तकालहिदी जहण्णिदरे । पञ्जत्तीसंपण्णे मरणंपि कदाचि संभवड ॥२३८॥

अध्याचात्यंतमुंहू तंकालिस्वित च अधन्येतरस्मिन् पर्याप्तिपरिपूर्णायां मरणमपि कदाचित् संभवति ॥

तवाहारकशरीरमध्यनिवं तनये तन्तिवनत्यंगे मेणु ध्याधातरहितं बाधविज्जतं अबु कारण-माणिये वैक्षिप्रकारीरदेते वज्जीकाशविनिमंदनसम्पर्ये जयन्योत्कृष्टावंवस्तरमृहूर्त्तकालिस्वितयन्-कृत्युं तन्त्वरीरपय्यामियरियूर्णमागुर्ताविरकु कवाचित्तक्ष्यरीरिद्धयुक्तमप्य प्रमतसंयतंगाहारककाय-रेण्योकाकाव्यक्ति स्वायःस्यवकाविवं सरणम् संभविसर्गं।

> आहरदि अणेण मुणी सुहुमे अत्थे सयस्स संदेहें। गचा केवलियासं तम्हा आहारगो जोगो ॥२३९॥

बाहारस्यनेन मुनिः सुक्ष्मानर्थान् स्वकस्य संबेहान्। गत्था केवलिपाव्यं तस्मावाहारको योगः॥ बाहारकद्वियुक्तनस्य प्रमत्तयुनीव्यरं तनगे प्रवचनपदार्त्यगळोळु संशयमावृदादोडे तद्वचव-

१५ च्छेदात्यमागि ई आहारकशरीरविंद केवलिगळ श्रीपादपादर्ववनेव्दि सूर्द्धमाळपद्धगळनाहारति गृह्णातिकळडुको वनं विताहारं आहारमें बुदक्कुं माहार एवाहारकं शरीरं यतः आबुदो दु कारणविंद-

आहारकशरीरतद्वन्वनमङ्घाताङ्गोपाङ्गादिप्रशस्तप्रकृत्युदययुर्त, एवंविषं आहारकशरीरं उत्तमाङ्गे भवेत् जाग्रते ॥२३७॥

तदाहारकारारे ( रोण स्वस्य स्वेन परस्य वा ;्वापावरहिंह वाधावन्नित ततः कारणादेव वैक्तियक-रेण सारीरत्त् वश्राविकोषितिकेयसस्ययं अस्योतकेष्टरात्तर्गृहत्वेकार्गस्यात्वन्न, तच्छरीरमार्गीसार्यायां सत्या कर्षाचिक्यरीर्पियकस्य प्रस्तावनंत्रत्य आहारकत्वार्यायकार्णे स्वाय व्यवदेश तायाचीर संभवति । १२२८॥

कत्याचळ्ळरारामपुकस्य मस्तत्यतस्य आहारकार्वयाषुकाळ स्वायु त्रयवदातं सरक्यात् सभ्यात् ॥५२८॥ यतः कारणात् आहारस्यिक्तः प्रमत्तमुनीस्यः. स्वस्य प्रवचनयदार्षेषु संगये जाते तद्श्यवच्छेदार्थे अनेनाहारकारीरेण केविष्ट्रभोपादपास्यं सत्या मुस्मार्यात् आहरति शक्काति इत्याहारः, आहार एव आहारकं

बन्धन, आहारक संघात, आहारक अंगोपांग आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके उदयसे सहित होता है । इस प्रकारका आहारक अरीर उत्तमांग मस्तकसे प्रकट होता है ॥९३७॥

वह आहारकशरीर परसे अपनी और अपनेसे परकी बाधासे रहित होता है इसी कारणसे वैकियिक शरीरकी तरह बन्नशिक आदिमें से निकटनेमें समर्थ है। उसकी जधन्य और उसक्क स्थिति अन्तर्युद्धवैकाल माण होती है। आहारक शरीरपर्याप्ति परिपूर्ण होनेपर कशायिन आहारक शरीरपर्याप्ति परिपूर्ण होनेपर कशायिन आहारक शरीरऋदिसे खुक प्रमत्तसंवतको आहारक काययोगके कालमें अपनी १० आयुका खब हो जानेसे मरण भी हो जाता है। १२३८।

जिस कारणसे आहारकन्नाद्विसे युक्त प्रमत्त मुनीश्वर आगमिक पदार्थोमें संशय होने-पर समको दूर करनेके लिए इस आहारक शरीरके द्वारा केवलीके चरणोंके समीप जाकर सुरुम अर्थोंको महण करता है इसलिए आहार कहते हैं। आहार ही आहारक शरीर हैं।

१. व दिभि भेदैन । २. व तस्य ।

सदुकारणींदद शरीरपर्ध्यानिनिष्पत्तियापुक्तिरङ् आहारवर्ध्यणेप्रीयनाहारकसरीरयोय्यपुद्वपलस्कंश-कर्वणञक्तिविञ्चिष्टात्मप्रवेद्रपरिस्पवमाहारककाययोगमे वितु ज्ञातव्यमन्तुः ।

अनंतरमाहारककायमिश्रयोगमं पेळ्डपं :---

आहारय उत्तत्थं विजाण मिस्सं तु अपरिपुण्णं तं ।

बो तेण संपजोगो आहारयमिस्संगो जोगो ॥२४०॥

आहारकोक्तात्वं विजानीहि मिश्रं तु अपरिपूर्णं तत् । यस्तेन संप्रयोगः आहारकमिश्र-योग सः ॥

जनतात्यं प्रागुक्तस्वरूपमप्युवाबुवानुमोदाहारकाररिये येन्नेवरमपय्यामकाळातम्प्रूहूर्त-पर्यानमपरिपूर्णमाहारवर्षणयायात्युद्दश्चरकंघननाहारकाशिरकारिवरं परिपामिसस्कसम्पर्य-मननेवरं मिश्रमे दु पेळस्पट्टुइ । तत् प्राक्काळ भाविषयपोदारिकारितवर्णामाम्पर्यावद मैदरोडने १० वर्तमानमप्य यस्तंप्रयोग अपरिपूर्णशाक्तियुक्तात्मप्रदेशपरिस्थं स अवाहारककायमिश्रयोगमे विंतु भणितमाद्य । दु शब्दमीयर्वम्यन्नेले भय्य विज्ञानीष्टि एविती विशेषमं केल्युं ।

अनंतरं काम्मंणकाययोगमं पेळ्डपं :--

कम्मेव य कम्मभवं कम्मइयं तेण जो दु संजोगो ।

कम्मइयकायजोगो इगिविगतिगसमयकाँछेसु ॥२४१॥

कम्भैव च कम्मभवं काम्मीणं तेन यस्तु संयोगः । काम्मीणकाययोगः एकद्वित्रिसमयकालेषु ॥

शरीरं ततः कारणाच्छरोरपर्यामिनव्यतौ सत्या बाहारकवर्यणामि बाहारकशरीरयोग्यपुद्गलस्कर्याकर्यण-शक्तिविश्वष्टात्पप्रदेवपरित्यन्दः बाहारककाययोग इति ज्ञातन्यम ॥२३९॥ वत्र तन्मित्रयोगं प्रकायति—

यत् उक्तार्य प्रामुकस्वरूपं आहारकवारीरं तदेव यावदपर्याप्तकालान्तपूर्वपर्यन्तमपरिपूर्णं आहारक-वर्मणायातपुद्गलस्कन्यान् बाहारकवारीराकारेच परिचमधिनुस्तमयं तावन्मित्रमित्रुच्यते । तत्प्राकालभाष्यौ-वारिकवारीरवर्मणामित्रत्वेच तानिः सह वर्तमानो यः संप्रयोगः-क्यारपूर्णविक्त्रमुक्तासप्रदेगपरिस्मन्य स अहारककायमित्रयोग इति भच्चते । वु शब्दः इसमर्य हे भव्य ! त्वं जानीहि इति विदोर्षं कपर्यति ॥२४०॥ अव कार्यकालयोगसाह--

तिस कारणसे ज़रीरपर्याप्तिकी पूर्णता होनेपर आहार वर्गणाओं के द्वारा आहारक ज़रीरके योग्य पुद्गाळस्कर्त्योंको प्रहण करनेकी ज्ञक्तिसे विज्ञिष्ट आत्साके प्रदेशोंका चळन आहारकाय योग जानना ॥२३९॥

जिसका स्वरूप अपर कहा है वह आहारक शरीर ही जब अन्तर्गुहूर्त पर्यन्त अपयीप्त-कालमें अपरिपूर्ण होता है अर्थान् आहारबगेणाके गृहीत पुद्गल स्कन्योंको आहारक शरीरके आकार रूपसे परिणमानेमें असमर्थ होता है तब तक रसे आहारक मिश्र कहते हैं। उससे पुर्वानेवाली औदारिक शरीर वर्गणासे मिला होनेसे उनके साथ जो सप्रयोग अर्थात् अपरिपूर्ण शक्तिसे युक्त आरक्षके प्रदेशाँका खलन है उसे आहारकमिश्रयोग कहते हैं। तु शब्द ३० है भल्य ! इस अर्थको तुम जानों यह विशेष क्रयन करता है।।१४०।।

आगे कार्मणकाय योगको कहते हैं—

१. क<sup>°</sup>स्सजोगो सो । २. म मिवरो<sup>°</sup> । ३. म कालम्मि ।

कर्ममें बाहिबक्कर्मस्टंबसे कारमांणं कारमंणमप्प शरीरं व्यथा कर्ममां कारमंणशारीरनामकर्मांवयवोळाडुडु कारमंणम् । तेन वा कारमंणस्टंबदोडने प्रवर्तमानमप्प यः संयोगः वात्मन
कर्माक्ष्यंणशिक्तर्यक्षयारिस्यंक्यमप्प योगः सः वदा कारमंणकाययोगमं दुक्तमाय्तु । वा
कारमंणकाययोगमुमेकिदिविस्तस्यविधिव्यंगळप्प विष्कृपतिकालंगळोळु केविलसपुद्यात संबंधिगळप्प
५ प्रतरद्वयलोकपूरणसम्पत्रपदोळं प्रवास्तिपुपुतुळिद कालदोळिल्ले वित्तु विभागं तु शब्दांद्व
सुचितमक्कृपिदांद्वं शेययोगंगळगे वेष्ट्यासाविषययोळतर्म्मृहत्तमप्पकालम् व्याधातविषयदोळकसमयाविययासंभ्यातर्ममृहत्यंपर्यंतमप्प काल्मेकबीयं प्रति भणितमक्कृं। नानाजीवायेक्षायदं
व्यवसमसुद्वनेत्यादि सांतरमाग्यंगाष्टकमं विज्ञासि श्रेष्टानरंतरमाग्यंणगळमे सद्धकालमंदित्
विश्रोधपरियन्त्रग्रं।

अनंतर योगप्रवृत्तिप्रकारमं पेळ्वपं ।

वेगुव्विय आहारयिकरिया ण समं पमत्तविरदम्मि । जोगो वि एक्ककाले एक्केव य होदि णियमेण ॥२४२॥

वैक्रियिकाहारकक्रिया न समं प्रमत्तविरते । योगोप्येककाले एक एव च भवति नियमेन ॥

कर्म ही अर्थान् आठ प्रकारके कर्मोंका स्कन्य हो, कार्मण अर्थान् कार्मण शरीर है। अथवा कर्मनय अर्थान् कार्मणप्रतिरामाकर्मके उद्यक्षे जो उत्तरन हुआ वह कार्मण है। उस कर्मणक्रम्यके साथ वर्तमान जो सम्प्रयोग अर्थान् आत्माक कर्मोंको आकर्षण करनेकी शिक्ति संयुक्त प्रदेशीका परिस्पन्दकर योग है वह कार्मणकाय योग कहा जाता है। वह कार्मणकाययोग एकन्दो या तीन समयवाडी विष्णहातिक कार्ज्य और केवडीसमुद्धात सम्यामी दो प्रतर और डोक्टमण्यके तीन समयोगि होता है, वेष कार्ज्य नहीं होता। यह विभाग 'तु अन्दर्भ स्वित होता है। इससे शेष योग यहि कोई स्वाधन को हो तो अन्तर्भूहर्त कार्छ तक और यदि क्यायात को तो अपन्तर्भूहर्त कार्छ तक और यदि क्यायात हो तो अन्तर्भूहर्त कार्मण केविक अपेक्षा होते हैं, यह कहा है। नाना जोवॉकी अपेक्षा 'देवसममुहुमाहारे' इत्यादि साथां केदी आठ सान्तर मार्गणाओंको छोड़ शेष निरन्तर मार्गणाका सर्वकार्छ कहा है सो ही जानना ॥१२४॥

आगे योगोंकी प्रवृत्तिका प्रकार कहते हैं-

१. म व्याघात<sup>°</sup>।

2.

34

प्रमत्तविरतरोळ वैक्रियिकयोगिक्रयेयुमाहारकयोगिक्रयेयुं युगपत्संभविसुववल्लवु आग-ळोम्मेंबाहारकयोगमवलंबिसि प्रमत्तसंयतंगे गमनाविक्रिये प्रवित्तसुगुमागळु विक्रियद्विवलीववं वैक्रियिकयोगमवलंबिसि प्रमत्तसंयतनोळ वैक्रियिकक्रिय घटिसदेकें दोडे आहारकद्विविक्रयद्वियक्त-रोळ यगपदवत्तिविरोधमप्पदरिविमर्दारवं गणघराविगळगमितर्रीद्व यगपदवत्तिसंभवं सचि-सल्पटटदंत । योगोपि योगम् मो'दे कालदोळ स्वयोग्यांतर्म्महर्त्तदोळेकयोगमे नियमविवसम्बन-भेरडं मरं मेण योगंगळेकजीवनोळसंभविसवृ।

अंतागिलरलेकयोगकालढोळम्ययोगकाय्यगळप गमनाविक्रियगळ्गे संभवमं बदितकांतयोग-संस्कारजनितं विरोधिसल्यडवं तं बोडे कलालवंडप्रयोगाऽभावबोळं तत्संस्कारबलींबवं चक्रश्रमणवंते संस्कारक्षयदोळ बाणपतनदंते क्रियावत्ति काणल्पडगुमद कारणदिदमे संस्कारवर्शाददं यगपदनेक-क्रियाप्रवृत्तिप्रसंगमागृत्तिरलु प्रमत्तविरतनोळ वैक्रियिकाहारकशरीरिक्रयेगळ्ये युगपत्प्रवित्तिप्रति- १० षेधमाचार्व्यनिवं प्ररूपितमाय्त ।

अनंतर योगरहितात्मस्वरूपमं पेळवर्ष ।

प्रमत्तिवरते वैक्रियक्रयोगिक्रया आहारकयोगिक्रिया च हे यगपन्न संभवतः । तद्यया-कदाचिदाहारक-योगमवलान्य प्रमुक्तम्य ग्रमादिकिया प्रवर्तने तदा विक्रियदिवलेन वैक्रियिकयोगमवलान्य वैक्रियिकक्रिया न घटते आहारकधिविक्रियध्योस्तिस्य यगपदवत्तिविरोद्यात । अनेन गणवरादीनां इतर्राध्यगपदवत्तिसभवः १५ सचित । तथा योगोऽपि एककाले स्वयोग्यान्तर्महर्ते एक एव नियमेन भवति ही त्रयो वा योगा एकजीवे यगपत्र सभवन्ति । तथा सति एकयोगकाले अन्ययोगकार्यरूपगमनादिक्रियाणा सभवो नामातिकान्तयोग-. सस्कारजनितो न विरुध्यते । कलालदण्डप्रयोगाभावेऽपि तत्सस्कारबलेन चक्रभ्रमणवत सस्कारक्षये बाणपतन-वरिक्रयानिवस्तिदर्शनादेव संस्कारवरीन यगपदनेकक्रियावस्तिप्रसङ्को सति प्रमस्तविरते वैक्रियिकाहारकशारीर-क्रिययोः यगपत्प्रवत्तिप्रतिषेधः आचार्येण प्ररूपितो जातः ॥२४२॥ अधं योगरहितात्मस्वरूपं प्ररूपयित-

प्रमत्तविरतमें वैकियिकयोगिकिया और आहारकयोगिकिया ये होनों एक साथ नहीं होती। जब आहारकयोगका अवलम्बन लेकर प्रमत्तसंयतके गमन आदि किया होती है तब विकिया ऋदिके बलसे वैक्रियिक योगका अवलम्बन लेकर वैक्रियिक किया नहीं होती। क्योंकि उसके आहारकऋदि और विकियाऋदि दोनोंके एक साथ होनेमें विरोध है। इससे गणधर आदिके अन्य ऋदियोंका एक साथ रहना सचित किया है। तथा योग भी एक २५ कालमें अर्थात अपने योग्य अन्तर्महर्तमें नियमसे एक ही होता है। दो या तीन योग एक जीवमें एक साथ नहीं होते । ऐसा होनेपर एक योगके कालमें अन्य योगका कार्यक्रप गमन आदि कियाके होनेमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि जो योग चला गया उसके संस्कारसे एक योगके कालमें अन्य योगकी किया होती है। जैसे कुम्हार दण्डके प्रयोगसे चाकको घमाता है। पीछे दण्डका प्रयोग नहीं करनेपर भी संस्कारके बलसे चाक घूमता रहता है। या धनुष- 30 से छटनेपर बाण जबतक उसमें पर्व संस्कार रहता है तबतक जाता है पीछे संस्कार नहर हो जानेसे गिर जाता है। इस प्रकार संस्कारके वश एक साथ अनेक योगोंकी कियाके होनेका प्रसंग उपस्थित होनेपर प्रमत्तविरतमें वैक्रियिक और आहारक शरीरकी क्रियाओंके एक साथ होनेका निषेध आचार्यने किया है। अर्थात ये दोनों क्रिया प्रमत्तविरतके संस्कारवण भी एक साथ नहीं होती ॥२४२॥

आगे योगरहित आत्माका स्वरूप कहते हैं-

१ स गलनरकजीव ।

#### जेसि ण संति जोगा सुद्दासुद्दा पुण्णपानसंज्ञणया । ते होति अजोगिजिणा अणोवमाणंतबलकलिया ॥२५३॥

येषां न संति योगाः शुभाशुभाः पुण्यपापसंजनकाः । ते भवंत्ययोगिबिना अनुपमानंतबल-कलिताः ॥

पेवामात्मनां आक्केंट्रंबरात्ममं गुज्यपायसंजनकाः प्रशस्ताप्रशस्तकममंबंधहेतुगळ्ण शुमाशुमयोगाः कायवाम्मनःकमंग्रस्थाय्य शुमाशुम्योगाग्यः न सति ते आत्मानः इस्त्रविष्यां
औवंग्यः अयोगिविजाः चरमगुणस्थानवित्तगळ्ण आयोगिकेवित्रगळः । तवनंतरगुणस्थातितित्वदुपय्यायपरिणतरुगळं भवंति विद्यते औळ्ड । इस्ति योगा भावमागृतिरः अयोगिकेवस्याविग्यः 
कामायं प्रसंगितत्वद्युग्येक दोडे अस्मवाविग्यात्रेणः वस्त्रक योगाणितत्ववद्यंतिवस्य वित्तार्थाक्तिः

क्ष्त्रस्य प्रसंगितत्वद्युग्येक दोडे अस्मवाविग्यात्रेणः वस्त्रक्ष्यः योगाणितत्ववद्यंतिवस्य वितायांकिति

क्षत्रस्य प्रसंगित्वत्वद्युग्यं । अनुपमानंतव्यक्तिलिताः अनुपमस्मवाद्युपमातिकांतमनंतम्त्रयानंतिविभागप्रतिच्छेदसम्यं वसं वीर्य्यं त्रक्तिः कालत्रयगोचरलोकालोकवितः सक्त्रव्यगुणपर्यायुगपद्यहुग्यसामस्य तेन कलिताः व्याप्तास्तस्य भावपरिता इथ्यनंतवलककिलाः एवित् योगाणितमप्यवलं
प्रतिनियतिवयपपणुद् । परमास्मन्वलं केवल्यानावियते आत्मस्यभावस्यविवस्यतिनियतिवययपण्यतिगतंतवलककितम्भन्यसम्भमं वहं भावतः ।

अनंतरं शरीरक्के कर्मनोकर्म्मविभागमं पेळ्वपं।

येवामातमा वृष्णपापसंजनकाः प्रयस्ताप्रजनकां प्रवस्ताप्रजनकां नगरहेत नगरवाद्गान कर्मळळाणाः गुनाशुभयोगा न सन्ति ते आरमाः अयोगिविजाः वरमणुलस्वानवर्त्योगिरिकविजाः तरमन्तरगुलस्यानातीतिह्यस्यीग् परिलाक्षक्र महन्ति विज्ञते । अत्र योगामांव ति अयोगिरिकविज्ञाः वरम्पत्रा हमाध्यत्र अस्मदादिषु बलस्य गोगामित्वत्वस्यान् इत्यान्त्र इत्यान्त्र इत्यान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायाः तरस्य मावर्षायान्त्र इत्यन्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्य वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्य वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्य वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्त्र वर्षायान्य वर्षायान्त्र वर्याप्तायान्त्र वर्याप्तायान्यस्य वर्याप्तायान्यस्य वर्याप्तायस्य वर्याप्तस्य वर्षायस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्

जिन आत्माओं के पुण्य-पाप रूप प्रशस्त और अप्रशस्त कर्मवन्यके कारण मन-वचन१९ कावकी क्रियारूप शुभ और अशुभ योग नहीं हैं वे आत्मा चरम गुणस्थानवर्ती अयोगिकेवली
और उसके अनस्य गुणस्थानोंसे रहित सिद्धस्यायरूप परिणत मुख्या को वही हो हैं । योगका
अभाव होनेसे अयोगिकेवली आदिमें बक्का अमाव माह होता है च्योंकि हम लोगोंसे
बल योगके आपाएपर ही देखा जाता है। ऐसी आग्नंका करके कहते हैं—'अनुस्मानन्त-बल्कलिता:।'अनुस्म अयोग हमारे जैसे लोगोंकी उपमाको अविकान्त करनेवाले, अनस्य
३० अर्थात् अञ्चयानन्त अविभाग प्रतिन्तेशोंसे सस्युण, बल अर्थान् त्रिकान्त करनेवाले, अनस्य
१३० अर्थात् अञ्चयान्त अविभाग प्रतिन्तेशोंसे सम्युण, बल अर्थान् त्रिकान्त करनेवाले, अनस्य
भाषपरिणत अर्थागी होते हैं। इस प्रकार योगके आधारसे जो बल होता है वह तो प्रति-नियन विषयवाला ही होता है। एरमात्माका बल केवलक्कान आदिकी तरह आत्माका म्हमाब होनेसे अप्रतिनियत विषयवाला होता है। यह 'अनन्तवलकलिता' का भावार्य
१ है।१९४३।।

आगे शरीरोंमें कर्म-नोकर्मका विभाग कहते हैं-

#### ओराल्डियवेगुन्त्रिय आहारयतेजणामकम्मुदए । चउणोकम्मसरीरा कम्मेव य होदि कम्मइयं ॥२४४॥

अवैदारिकवैकियिकाहारक तैजसनामकम्मोदये। चतुन्नोंकम्मंशरीराणि कम्मंव च भवति काम्मंणं ॥

श्रीवारिकवैक्वियिकाहारकतैनसशरीरनामकन्माँवयमागुत्तिरतृ यथासंख्यं ओवारिकवैक्वि- १ यिकाहारकतैनसगळनास्कुं नोकम्मंत्रारीरांत्रव्यु । त्रकम्मंत्रारीराणि ईवत्तम्मंत्रारीराणि वा नो कम्मंत्रारीराणि एर्दित् नो जम्बक् विवक्तितकम्मंविप्ययंद्योळ इवदर्यदेळं वृत्तिसभवं नो इंद्रियाविगतिरायत्यकुं। कम्मंगरीरकंते जासमृण्यातित्वयायाविषारतंत्र्यकृत्त्वभावविद्यं कम्मं-विपर्ययत्यम् कम्मंगरीरसहकारिरविवचमोवाक्तमंत्रारीरत्वम्मं दित् नोकम्मंगरीरत्यं पुक्तमक्कुं। कम्मंव कम्मंणि भवं वा काम्मंगमं दितु काम्मंगगरीरतामकंम्मंक्कुययमागुत्तिरत्व काम्मंगारीर १० मक्कुं। भक्तं वोड जानावरणाण्यविवकाम्मंगस्क्यसमूह्वस्ळवन्यकाम्मंगगरीरकं परमागमदोळ् पेळकेयित्लयपुर्वरिदं।

अनंतरमौदारिकादिशरीरंगळ्गे समयप्रबद्धादिसंख्येयं गाथाद्वर्योददं पेळ्दपं ।

परमाणृहि अणंतिह वम्मणसण्णा हु होदि एक्का हु । ताहि अणंतिह णियमा समयंवद्धो हवे एक्को ॥२४५॥

परमाणभिरतंतैर्व्यंगंणासंज्ञा खलु भवत्येका खलु ।ताभिरतंतैन्त्रियमात्समयप्रबद्धो भवेदेकः॥

श्रीदारिकविक्रियकाहारकनैवसवारीरनामकगाँदये सित यथासंस्थं श्रीदारिकविक्रियकाहारकनैवसनामानि चत्वारि नोकमंधरीराणि भवन्ति । नोग्नव्यस्य विषयये ईपदर्थे व वृत्ते । तेषा शरीराणा कर्मवरात्मगृण-धानित्वनात्मादिपारतन्त्र्यहेतुत्वाभावंन कर्मविषयंद्रत्वान् कर्मसहकारित्वेन ईपत्कमंदाच्च नोकमंधरीरत्वसंभवात् । कर्मेव कामण्यरीरनामकभादर्यसञ्जातज्ञानावरणाद्यष्टिवयकामणस्कन्त्रसमृह एव कामण्यरीरं भवति तदन्यस्य २० परमागमे कामण्यरीरत्वेन कचनाभावात् ॥ २४४ ॥ अयौदारिकादिसरीराणा समयभवदारिसंस्था गायावदेनावः—

औदारिक, वैकियिक, आहारक और तैजस शरीर नाम कर्मका उदय होनेपर क्रमसे औदारिक, वैकियिक, आहारक और तैजस नामक चार नोकर्म शरीर होते हैं। नो शब्द विपरीत अधेमें और ईषद अधेमें प्रवृत्त होता है। वे शरीर कर्मकी तरह आह्माके गुणोंके २५ धाती नहीं हैं, न गति आदिको तरह परतन्त्रताके हेतु हैं। अदा कर्मसे विपरीत होनेसे तथा कर्मोंके सहायक होनेसे और ईपक्क होनेसे शरीरोंको नोकर्म कहा है। तथा कार्मण शरीर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारके कार्मणस्वस्थका समूह ही कार्मण शरीर होता है। परमागममें इससे अन्य कार्मणशरीरका कथन नहीं किया है।।२४४॥

आगे औदारिक आदि शरीरोंके समयप्रवद्ध आदिकी संख्या दो गाधाओंसे ३० कहते हैं—

१. म<sup>°</sup>कर्मदृदय<sup>°</sup>। २. व सम्पादित ।

जनंतैः द्विकवारानंतमध्यपतितसिद्धानंतैकभागमात्रमुमभञ्चयराश्चियं नोडलनंतगुणप्रमाणंगळप्य परमाणाळ्वमां वृ बम्गणेयं बुक्तकु । स्वलु स्कृदं संख्यावपरमाणाळ्यम् मेणसंख्यातपरमाणु गाळ्वं बम्गणेयं बुक्ततु । सत्तवं ते बांड अनंतपरमाणुनाळ्वमं बम्गणेयं बुद्ध नित्वधियतप्युभेमुंबृदयं । पुद्मणकृष्वयन्ते संख्यातासंख्यातपरमाणुस्केषस्थ्यगणासद्भावमाबोडिमिल्क्ययेदारिकाविकारित्र प्रकरणबोळीबारिकविक्रियिकाहारकतैजसकान्मणवर्गणेगळ्येये प्रहणमक्कुं । सिद्धानंतभागमुम-भव्यानंतपुणप्रमितराळ्कपण वर्मणेगळलानांत्रनंतानंतर्गाळ्वं नियमविकामो हु समयप्रबद्धसक्कुं । समये समये समयेन वा प्रवच्यते स्म—कर्मनीकस्मंस्थतया बात्मना संबच्यते स्म यः पुद्मणस्कंघः सः समयप्रबद्धः ए दिव निर्वाक्तिद्धसक्कुं ।

वात्मन मिध्यावर्तनाविसंक्लेशपरिणा मंगळिंद प्रतिसमयं कम्मंनोकम्मंक्पतियिदं परिणमि-मुतित्यं तत्त्वशियपुराक्षकंषं समयप्रबद्धमें स्वतु स्याद्वाविस्त्रात्त्रपत्तिवसपुर्विरत्तिरयन्यकुतुं नियम-सर्वादव बागांणासमयप्रबद्धाञ्चात्त्रगैळर्ड् मी प्रकारीवं चेळल्यु स्वत्यमुळ्ळुतुं स्याद्वावि-गळाये गोचरंपळळिंद सम्बर्धकातवाविगळ् गोचरंगळल्ळ्युनं वी विभागं व्यवस्थापिसन्यदृद् ।

अनन्त अर्थात् अनन्तानलके मध्यमें पतित सिद्धराग्निके अनन्तव माग और अभव्य राजिसे अनन्तन्त्रों परमाणुआँकी एक वर्गणा होती है, संख्यात या असंख्यात परमाणुआँकी एक वर्गणा होती है, संख्यात या असंख्यात परमाणुक्य असंख्यात १९ वर्गणा नहीं होती। यद्यपि पुद्रगल इत्यकी अणुक्यांणा, संख्यात परमाणुक्य असंख्यात १९ परमाणुक्य असंख्यात १९ परमाणुक्य असंख्यात १९ परमाणुक्य असंख्यात १९ परमाणुक्य असंख्यात १० वर्गणा और हिस्त हिस्त और के अनन्तव्योगी वर्गणाओंका नियससे एक समय्यप्रद होता है। समयमें या समयसे जो पुद्रगल कृत्य कर्म-गोक्रमं रूपसे अस्वस्य होता है वह समय अवद है ऐसी खुप्तल है। आत्माके मिथ्याइमें आदि संबेदेश परिणामीसे प्रतिसमय १० कर्म-गोक्रमं रूपसे परिणामन करनेवाला टक्के योग्य पुद्रगल स्कन्य समयप्रद होता है। यह प्रसिद्ध स्थाद परिणामों प्रतिसमय १० कर्म-गोक्रमं रूपसे परिणामन करनेवाला टक्के योग्य पुद्रगल स्कन्य समयप्रद है। यह प्रसिद्ध स्थादात्र सिद्धात्र जानना। नियम ग्रन्दसे यह व्यवस्थापित क्रिया है कि वर्गणा और समयप्रवद्ध है। एक्ष-गोक्रमं वर्गो हो हो हो एक्ष-गो स्वस्य अस्व उत्यर उत्यर उत्यर कहा है वह स्थाद्वादियों के ही यहाँ है, एकान्तवादियों के वर्ष नहीं है। १९४९॥

१. म<sup>°</sup>रंगलिंदं।

### ताणं समयपबद्धाः सेहियसंखेज्जमागगुणिद्कमा । णंतेण य तेजदुगा परं परं होदि सुहुमं खु ॥२४६॥

तेषां समयप्रबद्धाः अरेष्यसंख्येयभागगुणितक्रमाः। अनंतेन च तेजोहिकं परंपरं भवति सुक्ष्मं खलु ॥

उन औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैज्ञस और कार्मणक्षरीरोके समयप्रबद्ध सब परस्परमें समान नहीं हैं किन्तु उत्तरोत्तर अधिक परमाणुओं को संख्याकों लिये हुए हैं। सबसे कम औदारिक के समयप्रबद्ध हैं। उससे अंणों के असंख्यातवें भाग गुणित परमाणु प्रमाण रेष् कि विक्रियक शरीरके समयप्रबद्ध हैं। उससे अंणों के असंख्यातवें भाग गुणित परमाणु प्रमाण रेष् आहारक समयप्रबद्ध है। येणों के असंख्यातवें भाग गुणितका कम आहारक करितके समयप्रबद्ध के समयप्रबद्ध के समयप्रबद्ध अन्तन्तुणे परमाणु प्रमाण हैं। उससे कार्मण शरीरके समयप्रबद्ध अन्तन्तुणे परमाणु प्रमाण हैं। उससे कार्मण शरीरके समयप्रबद्ध अन्ति तेज्ञस और कार्मण हैं। वित्रविक्ष अन्तन्तुणा-अनत्तनुणा कहा है। 'च' शब्दसे प्रत्येक के क्सस्यप्रबद्ध के विक्षिक के सस्यप्रवद्ध के स्वयं हो । विहे इनके समयप्रबद्ध उत्तरीत्वर अधिक हैं तो वैक्षियिक

षिक्यविंदं स्यूक्तः प्रसीगसत्यदृशुष्टे विताञ्चीकिति वरं परं सुक्षमं भवति बकु वरं परं सूक्ष्मषक्तुः भें विंदु केक्टरप्टतुद् । एतकानुं बैक्टियिकावि उत्तरोत्तरप्रारीरंगळ्यं बहुपरमाणु संवयस्यमंतादोक्षं वेषयपिप्ततिविद्योवविंदं तुक्तमहूत्यवायातृतसंभवसक्तुं । विरोधिससम्बद्ध । खु बकु देतु निरवधिसात्यदृष्टुं।

अनंतरमीदारिकाविशरीरंगळ समयप्रबद्धवर्गणावगाहनभेदमं वेळद्यं :--

ओगाहणाणि ताणं समयपबद्धाण वन्मणाणं च । अंगलअसंखभागा उवरुवरिमसंखगणहीणा ॥२४७॥

अवगाहनानि तेवां समयप्रबद्धानां बर्मणानां च । अंगुलासंस्यभागानि उपर्ध्युपरि असंस्यगुण-ष्रोतानि ॥

१० मेपेळल्पट्टीवारिकावि शारीरंगळ संबंधिसमयप्रबद्घंगळतद्वय्यं घोगळ अवगाहनंगळू घनांगुला-संख्यातैकशायप्रमितंगळागुत्तं भेळे भेलसंख्यातगुणहोनंगळणुअवे ते दोडौदारिकशरीरसमयप्रबद्धवव-गाहनक्षेत्रं सुच्यंगुलासंख्येयभागभाजितघनांगुळ प्रमितमक्कुं । जौ स ६ तद्वर्गाणाव-

व गाहनक्षेत्रप्रमाण 'मुमदे मत्ते सूर्च्चांगुलासंख्येयभागभक्तकभागप्रमाणमक्कु- । जो व ६ मिरे २२

योरनन्तानन्तगुणस्कयनात् । वराज्येन प्रत्येकमणुज्ययः सूचितः । यद्येवं तद्दि विक्रियिकादिशारीराणा उत्तरोत्तरं १ १५ प्रदेशायिक्षेत्र स्पृत्यतं अन्यवर्गे इत्याकाङ्कय परं परं मूक्तं अवकीत्वकम् । यद्यपि विक्रियकाद्वस्तरोत्तर तरारीराणा बहुरस्साणुम्ब्रव्यतं वर्षापः वन्यरीर्त्ताविकोषणः सूच्यमुक्तवावाहन्तरंत्रवः कार्याविष्टव्यतं विक्यतं विक्रयतं विक्यतं विक्रयतं विक्रयतं विक्रयतं विक्रयतं विक्रयतं विक्रयतं विक्रयत

तेषामीदारिकादियरीराणा मध्यन्धिना ममयत्रध्यना तत्तद्वर्गणाना च अवगाहनानि धनाङ्गुछा-संरमातभाषप्रीमनानि उपर्युपिर असंस्थयपुणहीनानि भवन्ति । तद्यपा-औदारिकारोरसमयप्रबद्धस्यावगाहनसेत्रं २० मृष्यङ्गुलासंस्थयभाषप्रकामाङ्गुलप्रामितम् । औ स ६ । तद्वर्गणावगाहनक्षत्रं, तदेव पुनरिष मृष्यञ्चलासंस्थय-

आदि अर्रारोंके उत्तरोत्तर अधिक प्रदेश होनेसे स्थूटता प्राप्त होता है। ऐसी आशंका करके 'पर पर सूक्त' कहा है। यद्यपि वैक्रियिक आदि उत्तरोत्तर सरीर बहुत परमाणुऑके संचय-को लिये हुए हैं, तथापि वन्यपरिणतिको विदेशवासे क्यासके पिण्ड और लोहेके पिण्डकी तरह सूक्तन्सूक्त अवगाहन होनेमें कोई विरोध नहीं है यह विश्वय करना चाहिए ॥२४६॥ आगे औदारिक आदि शरीरोंके समयप्रबद्ध और वर्गणाकी अवगाहनामें भेद कहते हैं—

उन औदारिक आदि शरीर सम्बन्धी समयप्रबह्वींकी और उनकी बर्गणाओंकी अवगाहना घनांगुळके असंख्यातवें भाग प्रमाण है और ऊपर-ऊपर असंख्यात गुणी हीन है। बो इस प्रकार है—औदारिक शरीरके समय प्रबद्धका अवगाहन क्षेत्र सुच्चंगुळके असंख्या-तवें भागसे भाजित घनांगुळ प्रमाण है। और इसकी वर्गणाका अवगाहन क्षेत्र उसमें पुतः

२५

१. म मुमदने सुँ।

aа

वैक्रियिकाञ्चलरोत्तर शरीरसमयत्रबद्धवर्गणावगाहंगळेरङ्गळं पूर्व्यपूर्व्यत्ववगाहनद्वयक्षेत्रंगळं नोङक् सूच्यंगुळासंख्येयभागमात्राऽसंख्येय गुणहोनंगळागुत्तं पोपवु । वे स ठ ६। तद्वर्गणावगाह २२

यीयर्त्यमने श्रीमाघवचंद्रत्रैविद्यदेवरु विश्ववं माडिदपरु ।

तस्समयबद्धवग्गण ओगाहो स्इअंगुरुासंख ।

भागहिद्विंद अंगुलसुवरुवरिं तेण भजिदकमा ॥२४८॥

तत्समयप्रबद्धवर्ग्णावगाहः सूच्यंगुलासंस्येपभागहृतवृंवांगुलमुपर्य्यूपरि तेन भजितकमाः ॥ वा समयप्रबद्धवर्ग्णावगाहंगळ् सूच्यंगुलासंस्थातभागहृतघनांगुलमात्रंगळ् । मेले अ

भागभक्तं पनाञ्जलप्रमितम् । औ व ६ । एवं वैकियिकाद्युत्तरोत्तरखरीरसमयप्रबद्धवर्गणावगाहनक्षेत्रे द्वे अपि 💔 २२ a a

पूर्वपूर्वतरक्षेत्राभ्या मुज्यञ्जलामस्येयभागमात्रासंस्थेयगुणहीने गच्छतः ।

| वैस <b>a</b> । ६       | व।६   | आस्ता व वा६      | वा६ (त | सावेंबसा६                                  |
|------------------------|-------|------------------|--------|--------------------------------------------|
| २ २                    | 2 2 2 | 222              | २२२२   | २ २ २ २                                    |
| ав                     | aaa   | 666              | 8888   | a                                          |
|                        |       |                  |        |                                            |
|                        |       |                  |        |                                            |
| व। ६                   | का।स। | व व स स ६। व । ६ | ll R   | ४७॥ अमुमेवार्यं                            |
| व। ६<br>२ <b>२</b> २२२ | का।स। |                  |        | ४७॥ अमुमेवार्यं<br>माधवचन्द्रत्रैविद्यदेवा |

पूर्वोक्तोदारिकादिशरीरसम्बन्ध्यिसमयप्रबद्धदर्शणानामवगाहनानि धनाङ्गुलासंब्येयभागप्रमितान्यपि उपर्युवयसंब्यातगुणहीनक्रमाणि भवन्ति । तद्यथा-औदारिकशरीरसमयप्रबद्धस्यावगाहनक्षेत्रं सूच्यञ्जलासंबयेय-

सूच्यंगुरुके असंस्थाववं भागसे भाग हो, उतना है। इस प्रकार वैक्रियिक आदि उत्तरोत्तर प्रारीरोक समयमब्द्ध और बर्गणाक अवनाहन क्षेत्र होतों भी पूर्व-पूर्व अपने क्षेत्रोंसे सूच्यंगुरुके असंस्थाववं भागमात्र असंस्थाव गुणा होन होते हैं। अर्थान् वैक्रियिकसे आहारककी, २० आहारकसे तैत्रसकी, तैत्रससे कामणकी समयमबद्ध और वर्गणाकी अवगाहना असंस्थात-गृणी असंस्थातगुणी कमसे घटती हुई जानना ॥२४॥।

इसी बातको आगे माधवचन्द्र त्रैविखदेव भी कहते हैं-

पूर्वोक्त औदारिक आदि ज़रीर सम्बन्धी समयप्रवद्ध और उनकी वर्गणाओंकी अवगाहना घनागुरुके असंस्थातवें भाग प्रमाण होनेपर भी अपर-अपर क्रमसे असंस्थात २५ सूच्यंगुलासंख्येयभागविदं भक्तप्रमाणंगळयुवु । अनंतरं विकामोपचयन्त्रस्यमं पेळव्यं ।

जोवादोणंतगुणा पहिपरमाणुम्मि विस्तसोपचया ।

जीवेण य समवेदा एक्केक्कं पहि समाणा ह ।।२४९।।

जीवादनंतगुणा प्रतिपरमाणु विल्लसोपचयाः । जीवेन च समवेताः एकैकं प्रति समानाः चलु ॥ जीवराशियां नोवलुमनंतानंतगुणितमप्प विल्लसोपचर्याळुपुपेळ्डीत्वारिकावि कम्मेनोकस्म-परमाणुगळो हो वरोळेकैकं प्रति समानसंख्याविष्ठान्यगळु जीवप्रदेशगळोडने समवेताः संबद्धाः संयुत्तगळपुत्र विल्लसाः स्वयावेनेवास्परित्यामनित्येकातयेवीपचीठते । तत्तकसंनीकस्मेपरमाणु

भागभाजितचनाङ्गुलप्रमितं जो स ६ तद्वर्गणावनाहनक्षेत्र तस्वैव सूच्यङ्गुलासंश्येयभागप्रमाणम् । तद्व ६ एवं २ २ २ १

 विक्रियिकाद्युत्तरोत्तरशरीराणामपि समयप्रबद्धतद्वर्णणावगाहौ पूर्वपूर्वतद्ववाहनक्षेत्राम्या सूच्यङ्गुलासंक्येयभाग-गणहीनौ गच्छत ।

| वै। स व ६<br>२। २<br>व व   | तद्व ६<br>२।२ २<br>a a a |           | वह ६ वि ति । ते                      |
|----------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| तद ६<br>२।२।२।२<br>a a a a | ₹                        | २।२।२।२ २ | तद्व ६     २४८   अय<br>२।२।२।२।२२ स्वरूपं प्ररूप-<br>व व व व व व व |

वीवरागितीऽनन्तानन्तपृणितविक्रसोपचयाः पूर्वोन्धौदारिकारिकर्मनोकर्मपरमाण्य् एकंकं प्रति समान-१५ संस्थाविष्ठम्मा जीवग्रदेशे सह समवेता. संबद्धाः संयुक्ता सन्ति । विक्रसा स्वभावेनेव आत्मपरिणामनिरपेक्ष-त्रपैव राज्योपन्ते-न्तत्तकर्मनोकर्मपरमाणुस्तिन्यस्थात्युणैन स्कन्यतां प्रतिपद्यन्ते इति विस्रसोपयया कर्मनोकर्म-

गुणा डीन होती है। वही कहते हैं—औदारिक शरीरके समयप्रवद्धका अवगाहन क्षेत्र स्वयंगुलके असंस्थातवं भागसे भाजित चनांगुळ प्रमाण है। और उसकी वर्गणाका अवगाहन क्षेत्र उसके भी स्व्यंगुलके असंस्थातवं भाग प्रमाण है। इसी प्रकार वैक्रियिक आदि उत्तरो- उत्तर शरीरों के भी समयप्रवद्ध और उतकी वर्गणाओं की अवगाहना पूर्व-पूर्व अवगाहन क्षेत्रसे स्वयंगुलके असंस्थातवं भाग गुणा होन होती हैं।

विश्रेषार्थ—वैक्रियिकके समयप्रवर्ध और वर्गणाकी अवगाहनाको सूच्यंगुरुके असं-स्थातवं भागमे गुणा करनेपर औदारिकके समयप्रवर्ध और वर्गणाकी अवगाहना होती है। अर्थ और औदारिकके समयप्रवर्ध और वर्गणाकी अवगाहनाको सूच्यंगुरुके असंख्यातवं भागका से नेपर वैक्रियिक शरीरके समयप्रवर्ध और वर्गणाकी अवगाहना होती है। ऐसे ही सर्वत्र जानता।।२४८।।

आगे विस्नसोपचयका स्वरूप कहते हैं-

जीवराशिसे अनन्तानन्तगुणे विस्नसोपचय पूर्वोक्त औदारिक आदि कर्म और नोकर्म के परमाणुजीमें एक-एकके प्रति समान संख्याको लिये हुए जीवके प्रदेशोंके साथ सम्बद्ध हैं।

हिनम्बस्कात्वगुणेन स्कंबतां प्रतिपद्धते इति विक्रसोपचयाः एंबी निक्तिलक्षणसिद्धत्विद्धं बेरवकके लक्षणे येवस्पड् क्षणे येवस्पड्ड । तडिक्रसोपचयपरवाणुगज् कम्मेनोकम्मेपरिणतिरहितंगज् तद्योग्यंगज्ञित्यस्य-इत्रुविद् विशेषं । बों द्वे कम्मेनोकम्मेपरसाणृविनोज्ज् एम्लागृतिनितु विक्रसोपचयंगज्ज्ञातिरल् सागज्ज् किंब्रुवृत्यस्य्वर्गुण्वहानिगृतितसमयप्रबद्धमात्रकम्मेनोकम्मेसत्यपरमाणुगज्ज्योति विक्रसोप-चयंगज्जन्तुमें वित्तु त्रेराजिकविवानविद्यं प्रमाणं फलं इन्छां इच्छां कलेन क्ष्मुच्य प्रमाणेन तु भावयेत् । प्र १ । फ १६ ला इ । स व १ व । एंदु वंद कथ्यसात्मप्रदेशस्थितसर्वविक्रसोपचय परमाणुगिज्ज्ञ-नितत्पुत्रु –। स व १२ । १६ ल । मिवरोज् किंबिद्वन्यस्यद्वंगुणहानिगुणितसमयप्रबद्धप्रमाण कम्मेनो-

कम्मंसत्वदोलु प्रश्नेपिसुत्तिरलु विस्नसोपचयसहितकम्मंनोकम्मंसत्वीमतुरुक्कुं स व १२ - १६ ख । व्यवतं कम्मोतकप्रमोत्कप्रमुक्तवायस्य स्थानलक्षणम् वेत्तरं --

> उक्कस्सांद्विदिचरिमे सगसगउक्कस्ससंचयो होदि । एणदेहाणं वरजोगादिससामरिगसदियाणं ॥२५०॥

उत्कृष्टस्थितिचरमे स्वकस्वकोत्कृष्टसंचयो भवति । पंचदेहानां वरयोगादिस्वसामग्रीसहितानां ॥

पांणितरहित्यारमाणव इति भाव । यद्येकस्मिन् कर्मनीकर्मयरमाणी एतावान् विस्तमीपवयः तदा किञ्चिद्वन-द्वयर्थुगद्दानिगृणिनसम्प्रश्रद्धमात्रकर्मानेकसंस्वयरमाण्याः कियान् विस्तपीषयः ? इति त्रेराशिक कृत्वा प्र १। क १: ल । इन १ १ - इच्छां च्हेन संगुण्य प्रमाणेन भवत्वा वे क्व्या आस्प्रदेशस्यितसर्वः १५ विप्रयोगनयण्यस्याज्य ते एतावन्त्र म १ १२ - ए६ ल । एतेषु पुनः किञ्चिद्वन्द्यर्थगुणहानिगृणितसम्य-प्रबद्धयमाणकर्मनोकर्मयस्यं प्रक्षिते सति विस्तरोपययसहितकर्मनोकर्मसत्यमेवाव्यस्ति । स ॥ १२ - ।

१६ ख ।।२४९॥ अयं कर्मनोकर्मोत्कृष्टसचयस्यरूपस्यानलक्षणं प्ररूपयति---

'विस्त्रमा' अर्थान स्वभावसे ही आरमाके परिणामसे निरपेक्ष रूपसे जो 'उपचीयन्ते' अर्थात् उन-उन कर्म-नोकर्म परमाणुकोंके स्तिग्ध कक्ष गुणके कारण स्कन्यरूप होते हैं वे २० विस्त्रमीयचन है। अर्थात् कर्म और नोकसरूप परिणामनसे रहित परमाणु विस्त्रसीयचय कहे जाते हैं।

विशेषार्थ - विक्रसोपचयरूप परमाणु कर्म-नोकर्मरूप होनेके योग्य तो होते हैं किन्तु वर्गमानमें कर्म-नोकर्मरूप नहीं परिणमें हैं। उन्हें विक्रसोपचय कहते हैं। वे जीवके प्रदेशोंके साथ ही एक क्षेत्रावगाही होते हैं। किन्तु उनका जीवंट परिणामोंसे कोई सम्बन्ध २५ नहीं होता।

यदि एक-एक कर्म परमाणुमें इतने विस्तानेपचय होते हैं तो सत्तामें स्थित डेढ गुण-हानि गुणित समयप्रबद्ध मात्र नोकर्म-कर्म परमाणुओं के कितने विस्त्रसोपचय होते हैं? ऐसा त्रेराक्तिक करनेपर प्रमाण रात्रि एक, करुरात्रि जीवरात्रिसे अनत्त्वगुणा, इच्छारात्रि डेढ गुण-हानि गुणित समयप्रबढ । सो इच्छारात्रिसे फल्टरात्रिको गुणा करके प्रमाणका भाग देनेसे ३० जो लब्ध आया बद हैं आस्माके प्रदेशों में स्थित समस्त विस्तानेपचयरूप परमाणु । इनमें इन्छ कम डेढ गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण कर्म-नोकर्म परमाणुओंको मिलानेपर विस्तानिषय सहित कर्म-नोकर्मका सत्त्व होता है ॥२४९॥

उक्कृष्टयोगादिस्वसामित्रसहितंगळप् क्रीवंगळगीदारिकादिपंचशरीरंगळ स्वस्वोत्कृष्टस्वितं चरमसमयवोळु स्वस्वोत्कृष्टकम्मेनोकम्पेरसाणु संचयमक्कुं। तत्तत् स्वितंत्रयमसमयादारम्य प्रतिसमयमेकेकसमयअबद्धवेळु गळिकिनविकावशेष्यमार्थगळितत् संचीयमानमागुतिरक् तत् स्थितंचरमयवोळायुर्वेदिकानमेनोकमंत्रीरारारंगळ्या गिळावशेषोत्कृष्टसंचर्यं किंचवृत्त द्वयद्वंगुण-प्रतिचारमयप्रवद्यमात्रं सत्यमक्कृं। स २१२।

अनंतरं श्रीमाधव चंद्रश्रेविद्यदेव रुगळुत्कृष्टसंचयसामग्निविशेषमं पेळवपरः।

आवासया हु भव अद्धाउस्सं जोगसंकिलेसो य।

ओकट्डुक्कट्टुणयं छच्चेदे गुणिदकम्मंसे । २५१॥

आवश्यकानि खेलु भवाद्वा आयुष्यं योगः संक्लेश्वरचायकर्षणमुक्तर्षणकं षट् चैतानि गुणित-१० कस्मति ॥

भवाडा भवाडेपुमायुष्यम् योगम् संक्लेशमृगपकर्षणमुगुक्तर्षणमुर्भेदित् षद्वैतान्यावस्य-कानि ईयाक्मावस्यकंग्रत्वस्य भवान्यावस्यकानि एंबी निर्वक्तिमिद्धगळ् मुक्कप्टसंचयकारणंगळ्मित्रु गुणितकम्माशनपुक्तप्टकम्मेसंचयमगुळ्ळ जीवनोळपुवित्रं गुरे विस्तारदिदं पेळल्यटृप्युत्रु । खल् स्क्रटमागि ।

अनंतरमौदारिकादिपंचशरीरंगळत्कृष्टस्थिति प्रमाणमं पेळदपं ।

भवादा जायुष्यं योग संबक्षेत्रः अपकर्षणमुरूकर्षणं चेति षट् उत्कृष्टकमंगचयकर्तुर्वीवस्य आवश्यकानि इत्युच्यन्ते । गृणितकमीते उत्कृष्टकर्ममंचयुषि जीवे तेपामवश्यम्भावात् अग्रे तानि विस्तरेण बश्यन्ति स्रजु स्कृटम् ॥२५१॥ अयौदारिकादिशञ्चशरीराणामुरूष्टरिस्यतिप्रमाणमाह्—

आगे कर्म-नोकर्मके उक्कष्ट संचयका स्वरूप, स्थान और लक्षण कहते है—
१५ उक्कष्ट योग आदि अपनी-अपनी उक्कष्ट वर्मण्यां सामग्रीसे सहित जीवों के औदारिक
आदि पाँच रारीरोंका अपनी-अपनी उक्कष्ट स्थितिके अनितम समयमें अपने-अपने कर्म-नोकर्म
परमाणुओंका उक्कष्ट संचय होता है। अपनी-अपनी स्थितिके प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय
एक-एक समयप्रवद्ध वैंधता है और उसमें-से एक-एक निषेक प्रतिसमय निर्जरित होकर होष
संचित होता जाता है। तब अपनी-अपनी स्थितिके अनितम समयमें आधुक्रमेको छोड़ होष
३० कर्म और नोक्रमेर्स्य प्ररीरोंका निर्जरासे होष रहा उक्कष्ट संचय कुछ कम डेट् गुणहानि
ग्राणित समयप्रवद्ध मात्र सत्तामें होता है। ॥५०॥

आगे श्री माधवचन्द्र त्रैविद्यदेव उत्कृष्ट संचयकी सामग्री कहते हैं—

भवाद्वा, आयुच्य, योग, संक्लेश, अवकर्षण और उत्कर्षण ये छह उत्कृष्ट कर्मसंचय करनेवाले जीवके आवश्यक कहे जाते हैं। गुणितकर्मीश अर्थात उत्कृष्ट कर्म संचयसे युक्त 34 जीवमें ये अवश्य होते हैं। आगे इन्हें विस्तारमें कहेंगे ॥२५१॥

आगे औदारिक आदि पाँच शरीरोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण कहते हैं-

## पन्लतियं उवहीणं तेत्रीसंतोग्रहुत्त उवहीणं । छावट्टीकम्मद्विदि वंधुक्कस्सहिदी ताणं ॥२५२॥

पत्यत्रयमुत्रभीनां त्रपरित्रशरंतम्मुंहुत्तं उदयोनां । षट्षष्टिः कम्मेरियतिबैधोत्कृष्टस्यिति-स्त्रेषां ॥

तदीवारिकादिपंचारीरंगच्यो यवासंस्थमागि बंघोत्कृष्टीस्थितगत्रु त्रिपत्यमं वर्षास्त्रज्ञत् सागरोपसमंतम्बृत्तसं वर्षाष्टसागरोपसंगळुं कम्मेसामायोत्कृष्टस्थिति सप्ततिकोटिकोटिसागरोप-मंगळप्युत्तु । विद्योषींदर्वं सानावरणवर्षानावरणवेदनीयांतरायंगळुत्कृष्टस्थिति त्रिज्ञत्सागरोपसकोटी-कोटिगळपुत्रु । मोकृतोयक्कृत्कृष्टस्थिति सप्ततिसागरोपसकोटीकोटिकपुत्रु । नामपोज्यगळ्यं विद्याति कोटीकोटिसागरोपसंगळुत्कृष्टस्थितिवपुत्रु । जयस्त्रिज्ञतसागरोपसंगळापुत्र्यकृष्टस्थितियक्कुं ।

अनंतरमौदारिकादिपंचशरीरंगळोळुत्कृष्टस्थितगळ्गे गुणहान्यायामप्रमाणमं तोरिदपं।

अंतोप्रहुत्तमेत्तं गुणहाणी होदि आदिमतिगाणं। पन्लासंखेजजदिमं गुणहाणी तेजकम्माणं ॥२५३॥

अंतर्म्भूहत्तंमात्रा गुणहानिर्मेबत्यादिमत्रयाणां। पत्यासंख्येयमाणा गुणहानित्ते नसकार्म्मणयोः ॥ आदिमत्रयाणां जोदारिक्वीकार्यकारारे प्रेयकुक्टिस्वितिद्विधीनयप् पुणहानिः गुणहान्यायाममञ्जू प्रत्येकं स्वयोग्यातर्म्मृहत्तंमात्रंगटपुषु । २ श तिनसकार्म्मणहारो रंगळुकुख्ट- १५ स्वितिसंबंधिनियप्प गुणहानिः पुणहान्यायामं स्वयोग्यपन्यासंख्यातेकभाषमात्रेत्रकपुष्टवर्रात्रे

तेपामौदारिकादिगञ्जगरीराणा यथासंस्यं वन्धोन्द्रप्रस्थितय त्रिषस्य त्रयस्त्रिशत्सागरोपसमन्तर्मुद्वतः पद्भष्टिमागरोपस उत्कृष्टकर्मस्यिति , सा च सामान्येन सर्वतिकोटीकोदिसागरोपमाणि । विशेषेण तु ज्ञानावरण-दर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणा त्रिंत्रकोटीकोटिमागरोपमाणि । मोहतीयस्य सत्ततिकोटीकोटिसागरोपमाणि, नामागीत्रयोः विद्यातिकोटीकोटिसागरोपमाणि, अयुषस्वयस्त्रियतामागरोपमाणि भवन्ति । (वन्धेत्रकरणे प्रस्पिता २० सर्वोन्द्रप्रसित्तर्गक्का ) ॥२५२॥ अयौदारिकारियञ्चशरीरोत्कृष्टिस्वतीना गुणकृत्ययाम् प्रमाणविति—

आदिमानामौदारिकवैक्रियिकाहारकविश्वरीराणाम् उत्कृष्टस्थितसम्बन्धिनो गुणहानि गुणहान्यायामः प्रत्येकं स्वस्वयोग्यान्तर्महर्तमात्रो मवति । २ १ । तैवसकार्मणशरीरयो. उत्कृष्टस्थितसम्बन्धिनी गुणहानिः

उन औरारिक आदि पाँच प्ररीरोंकी बन्धरूप उन्क्रष्ट स्थिति औदारिककी तीन पत्य, वेकियिककी तैतीस सागर, आदारिककी अन्तर्मेहूने, तेजसकी ब्रियासठ सागर है। तथा २५ कार्माणकी सामान्यसे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण और विशेषसे ज्ञानावरण, दर्शना-वरण, वेदनीय और अन्वरायकर्मको तीस कोड़ाकोड़ी सागर, मोहनीयकी सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, नाम और गोत्रकी बोस कोड़ाकोड़ी सागर और आयुक्रमेंको तैतीस सागर है। इस प्रकार बन्थके प्रकरणमें कही सवकी उन्क्रष्ट स्थिति प्रहण करना ॥१५५२॥

आगे इन पाँच सरीरोंकी उत्कृष्ट स्थितिमें गुणहानि आयामका प्रमाण कहते हैं— आदिके औदारिक, वैक्रिषिक और आहारक तीन सरीरोंकी उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी गुणहानि और गुणहानि आयाम प्रत्येक अपने-अपने योग्य अन्तर्मृहर्तमात्र होता है। अर्थान् अपने-अपने योग्य अन्तर्मुहुर्तके जितने समय होते हैं उतना गुणहानिका आयाम जानना।

१. कोष्ठकगतः पाठः 'ब' प्रतौ नास्ति ।

तैजसकारीरके संख्यातपत्यमात्रस्थोत्कृष्टीस्थितवनु पत्यवर्गकालाकार्बुच्छेदोन पत्यार्बच्छेदसंस्येय-गुणितसात्र भक्तेकभागमात्रं गुणहान्याममक्कुं । तन्तुन्कृष्टिस्थितयं नानागुणहानिकालकर्पाञ्चं भागिसिबंदकक्षमात्रं गुणहान्यायाममें बुदत्यं प १ काम्मणक्षारीरक्के मत्ते संस्थातपत्य-क्षेत्र के क्षेत्र

मात्रस्वोत्कृष्टस्यितियनदर्रि नानागुणहानिञ्ञलाकेगळप्य पत्यवर्गाञलाकार्द्वच्छेदोनपत्यच्छेदरार्शिय ५ भक्तकभागमात्रं गुणहान्यायाममक्कु पृ १ मेंबी विशेषमरियत्यस्युगुं ।

इल्लि त्रेराशिकगळ्नाडत्यबुबुबवेते दोडे—अंतम्मुह्तंमात्रायामककेत्तलानुमो दु गुणहानिः यागुत्तिरल् सर्वोत्कृष्टिस्थियायाभं पत्यत्रयक्किनितु नानागुणहानिजञकेगञ्ज्युवे वितु त्रैराशिक माडि २ ३ । क । १, इ । प ३ । बंद लब्ध प्रमितंगलौदारिकञ्गरोरस्थितिये नानागुणहानिजञाकेगञ्ज्य प ३ । इ एवं वैक्रियिकादिशरोरंगळ्यं नानागुणहानिशलाकेगळ्साधिसत्यबुबुबु प्र २ १ क १ । इ ।

१० सा३३। लब्धं वैक्रियिकशरीरस्थितिये नानागुणहानिञ्चलाकेळप्युबु सा३३। प्रा२१। २१

स्वस्वयोग्यरत्यासंस्थातैकभागमात्रा भवति । तत्र तैवस्यरीरस्य पत्यवर्षप्रकाशभण्डेदोनपरवार्थप्रश्रेरयो-प्रस्थातम् भितने स्वकीयनानामुणहानिप्रसितेन शकाकाराशिया भक्तसंस्थातपरयप्रमाणस्वीरकृष्टिस्थितिमाप्ती प मृणक्षित्रस्य क्षात्रस्य तु स्वनानामुणहानिप्रशाकाप्रमाणेन पत्यवर्षप्रमाकार्यच्छेदोनपर्यप्रश्रेदराशिना व से व छे १

भक्तसस्यातपत्यप्रमितस्योत्कृष्टस्यितिप्रमाणा प 🗣 इति विशेषो ज्ञातन्य । यदि अन्तर्मुहुर्तीयामस्य एका छेव छे

१५ गुणहानिः तदासर्वोत्कृष्टस्थित्यायामस्य पल्यत्रयस्य कियत्यः इति प्र२९। फ.१।इ., प.३। त्रैराशिकेन

१ व<sup>°</sup>गुणितस्वनानागुण<sub>री</sub>निशलाका ।

लब्बा नानागुणहार्गनशलाकाः औदारिकशरोरस्थितेरेतावत्यः प ३ । एव वैक्रियिकादिशरोराणामपि ताः

साधयेत्। तत्र प्र२१। फ.१। इ. सा ३३ लब्धा वैक्रियिकशरीरस्थितेनीनागुणहानिशलाका एतावस्यः सा३३। प्र२१। फ.१। इ.२११। लब्बा आहारकशरीरस्थितेनीनागुणहानिशलाका एतावस्यः

्र २ २ ९ ९ । प्रसा ६६ । क १ । इ.सा. ६६ लब्दास्तंबसबरोरस्थितैर्नानागृणहानिशलाका एतावस्य − १५ २ ९ छ । ब । छ । ब

छेव छेa। प्रमा ७० को २। फ १। इ.सा ७० को २, इ.च्डच्या कार्मणशरीरस्थितेर्नानागुणहानिञलाका छेव छे

उतना लब्ध आता है। उतना ही औदारिक सरीरकी स्थितिकी नाना गुणहानि अलाकाका प्रमाण है। ऐसे ही बैक्टिक सरीरमें प्रमाणसादि अन्तमुहुत, फल्सासि एक, इच्छारासि तैतीस सागर सो सीस सागर सो सेपर जो प्रमाण आवे उतना नाना गुणहानि अलाकाका प्रमाण जानना। आहारक सरीरमें प्रमाणसादि छोटा अन्तमुहुत, फल्ट रे राश्चि एक, इच्छाराशि बढ़ा अन्तमुहुत, फल्ट रे राश्चि एक, इच्छाराशि बढ़ा अन्तमुहुत, फल्ट रे राश्चि एक, इच्छाराशि बढ़ा अन्तमुहुत, से के अन्तमुहुत हो सो बढ़े अन्तमुहुत के साग देनेपर जो प्रमाण आवे उतनी नाना गुणहानि जानना। तैजस अरोरमें प्रमाणसात्रि अन्तमुहुत, फल्ट राश्चि एक, इच्छाराशि छियासठ सागर। सो प्रमाणसात्रिका इच्छाराशिमें भाग देनेपर पल्यकी यग्नसालमात्र गुणा करने प्रमाण साथ अपने स्थान सेपर वो प्रमाण हो उतनी नाना गुणहानि तैजसको जानना। कार्मणक्रारिय प्रमाणसात्रि अन्तमुहुत, २५ फल्टराशि एक, इच्छाराशि मोइकी स्थितिकी अपेक्षा सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर। सो प्रमाण राश्विका इच्छाराशिमें माग देनेपर एक्यकी वर्गसलाकार्क अर्थच्छेर्स से होन पल्यके अर्थच्छेर्द

कार्मणशरीरस्थित्येकगणहान्यायामं

्र इल्लि सर्वस्थानंगळल्ल यथायोग्यवागि

अपवर्त्तनं माडल्पइगं । ]

इन्नौदारिकादिकारीरंगळ स्थितिगन्योन्याभ्यस्तराधिगळ्येळल्यडुग् । तंतम्म अरोरस्थितिय नानागुणहानिज्ञलाकेगळं विरलिसि प्रतिरूपं द्विकमितत् वींगतसंवर्गं माड्सिरल् तंतम्मन्योन्य-५ म्यस्तराशिगळपुट दुवुवुमदं तं दोडिल्लिग्पयोगियप्प त्र राशिकं माडल्पडुगुं। इनित् विरलनराशि-प्रमितद्विकसंवर्गमं माडुत्तिरलितप्य राज्ञि पुट्दृत्तिरलाग्ळेनित् विरलनराज्ञिप्रमितद्विकसंवर्गमं माडले तप्प राजि पुट्दुगुमें दितु त्रैराज्ञिकं माडि लब्धमनीकरणसूत्रदिदं साधिसुगे।

एतावत्यः । छे व छे । अयौदारिकादिशरीराणा गणहान्यायामाः साध्यन्ते । तद्यथा--एताबन्नानागणहानीना

१० यद्योताबान् स्थित्यायामः, तदा एकगुणहानेः कियान् स्थित्यायामः इति त्रैराशिकेन प्रप ३।फ प ३।इ १।

लब्ध औदारिक शरोरस्थितेरेक गणहान्यायामः २ १ । प्रसा ३३ । फ सा ३३ । इ १ । लब्धः वैक्रियिक-शरीरस्थितरेकगणहान्यायामः २ १ । प्र १ । प्र २ १ १ । उच्च आहारकशरीरस्थितरेकगणहान्या-यामः २ १ । प्र, छेव छे । फ सा ६६ । इ १ । छब्धः तैजसशरीरस्थितरेकगणहान्यायाम

छे व छे । प्रक्षेत्र छे। फ, सा ७० को २। इ१। लब्बः कार्मणशरीरस्थिनेरेकगुणहान्यायामः प १। औदारिकादि-छे व छे

१५ मात्र नाना गुणहानि जानना । अब औदारिक आदि शरीरोंके गुणहानि आयासको साधते हैं---

यदि अपने-अपने नाना गुणहानि प्रमाणका आयाम अपनी-अपनी स्थिति प्रमाण होता है तो एक गुणहानिका आयाम कितना हुआ। ऐसा त्रैराशिक करनेपर छन्धराशि प्रमाण गुणहानिका आयाम होता है। सो औदारिकमें प्रमाणराशि अन्तर्महर्तसे भाजित तीन पत्य. a. इच्छाराजि एक. फलराजि तीन पत्य । सो औदारिक जरीरकी स्थितिकी एक गणहानिका आयाम अन्तर्भृहतमात्र हुआ । वैक्रियिक शरीरमें प्रमाणराशि अन्तर्भृहतसे भाजित वैतीस सागर, फलराशि तैंतीस सागर, इच्छाराशि एक। सा वैकिथिक शरीरकी स्थितिकी एक गुणहानिका आयाम अन्तर्मुहुर्त आया। आहारक शरीरमें प्रमाणराशि संख्यात, फलराशि अन्तर्भुहुर्त, इच्छाराशि एक ! सो छोटा अन्त्मुहुर्त प्रमाण गुणहानि आयाम हुआ । तैजसमें प्रमाणराशि पल्यकी वर्गशलाकाके अर्घच्छेदोंसे हीन पल्यके अर्घच्छेदोंसे असंख्यातगणी। २५ फलराज्ञि छियासठ सागर । इच्छाराज्ञि एक । सो संख्यात पत्यमें पत्यकी वर्गज्ञलाको अर्घच्छेदोंसे हीन पत्यके अर्घच्छेदोंसे असंख्यात गणे प्रमाणका भाग देनेपर जो लब्ध आवे १ म प्रतौ नास्ति [ ी पाठः ।

#### विष्णच्छेदेणवहिब इट्ठच्छेदेहि पयदविरळण भजिदे । लद्धमिब इट्टरासीणच्योहदीए होदि पयदो रासी ॥

एंदी सूत्रामित्रायविंदं लोकाद्वं च्छेदंगाँळवं औदारिकशरीरस्थितनानागुणहानिज्ञलाकाराशियं भागिति प ३ तल्लम्धमितमिष्टराशियप् लोकमं वाँग्गतसवर्गं माडुत्तिरलु २ १। छे छे छे ९

पुट्टिब राजियौदारिकारोरिस्थितिगग्योन्यास्यस्तराजिप्रमाणमसंस्थातलोकमक्कु ः ड ० । मेते वैकियिकशरोरिस्थितिनानागुणहानिशलकाराधियं लोकाढंच्छेदंगींळदं भागिसि सा ३ २ २ ३ छे छे ७ ९

सरीरस्थितीनामस्थान्यान्यस्तराजयस्तु तनन्नानागुणहानिजलाकाः विरलियत्वा प्रतिकवं द्विकं दरवा वर्षितसंवर्षे कृते समुन्तवन्ते तत्त्रया—्त्वाबद्विरकनराजिशमितद्विकशेवर्षे कृते यथेतावान् राणिकत्त्वते तदा एताबद्विरकन-राणिप्रमितद्विकसंवर्षे कृते को राणिकत्यवते ? इति त्रैगणिकं कृत्वा दे २ से दे दे २ से विक्रे छे छे ९ ो कृ ⊞ । इति द २ । १०

लब्धं करणसत्रेणानीयते-

्ति दिण्णच्छेदेणवहिदइठुच्छेदेहि पयदविरलणं भनिदे । लद्धमिदइटुरासोगण्णोण्णहरीए होदि पयदधणं ॥

उनना गुणहानि आयाम जानना। कार्मण झरीरमें प्रमाणराश्चि पल्यकी वर्गझलाकाके अर्थच्छेत्रसे हीन पल्यके अर्थच्छेद मात्र, फलराशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, इच्छाराशि एक। सो संख्यात पल्यमें पल्यकी वर्गझलाकाके अर्थच्छेद्रसे हीन पल्यके अर्थच्छेद्रोंका भाग देनेपर जो लब्स आवे तत्ना गुणहानि आयाम जानना। इस प्रकार सर्वत्र एक गुणहानिका १५ आयाम जानना।

विशेषार्थ — इतने-इतने समयोके समूहका नाम एक गुणहानि है। समस्त स्थितिमें जितनी गुणहानियाँ हाँ उसके प्रमाणका नाम नाना गुणहानि है। अपने-अपने योग्य अस्त-सुहतं के जितने समय हो उनना गुणहानि आयाम है। आयाम नाम उन्याईका है। जैसे इह नाना गुणहानिका अइताओस समय प्रमाण स्थिति आयाम होना है तो एक गुणहानिका २० आयाम आठ-आठ समय हुआ। नाना गुणहानि प्रमाण दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न होती है उसे अन्योग्याध्यस्त राशि कहते हैं। जैसे नाना गुणहानिका प्रमाण छह। सो छहका विरक्षन करके एक-एक जगह दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेसे ६४ अव्योग्याध्यस्तराशि होती है।

इसी प्रकार औदारिक आदि शरीरोंकी स्थितिकी अन्योन्याभ्यस्त राशि छानेके २५ छिए कनकी नाना गुणहानि सठाकाओंका विरक्षन करके प्रत्येकपर दो देकर उन्हें परस्परमें मुणा करना चाहिए। सो ठोकके अध्यञ्जेद प्रमाण दोके अंक रखकर उन्हें परस्परमें गुणा करनेपर लोकराशि उत्पन्न होती हैं तो नाना गुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर उन्हें परस्परमें गुणा करनेपर किरा जिल्हा उत्पन्न होती हैं तो नाना गुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर किरा जेज होंगे, इस प्रकार प्रेराशिक करना। इसका लब्ध जानेके लिए करण सूत्र कायमार्गणा गाथा २१९ में कहा है। उसके अपुनार देवराशि दोका ३० अर्थच्छेद एक, उसका भागा इष्टराशिक अर्द्धच्छेद लोकके अर्थच्छेदों में देमेंसे उनने ही रहे।

प २ इति लोकार्थच्छेदै औदारिकादिसरीगस्यितिनानागृणहानिगलाकाराशि भक्ता २ थ । छे छे छे ९ ।

तन्क्रमध्रमित्रीविष्यगांप्रकारगोरेषु अत्योग्य गुणितेषु उत्यन्तरात्रिः बौदारिकारारारिक्यतेरन्योग्यास्यस्तरात्रिः असंस्थातकोरुमात्री भरति ऋ a । तथाहि वैक्रियिकशरोरन्स्यितिनानागृणहानिशकाकारात्रि कोकार्यक्र्यद्रैर्भक्त्वा सा ३३

... २ 🏮 । छे छे छे ९ । तल्लब्धप्रमितलोकेषु वर्गितसंवर्गोकृतेषु यो राजिः स वैक्रियिकञरीरस्थितेरन्योन्याम्यस्त-

इत लोकके अर्घच्छे रोके प्रमाणका भाग औदारिक प्ररोरको स्थिति सम्बन्धी नानागुणहानिके प्रमाणमें देनेसे जो प्रमाण आवे उतनी जनह इष्टराशि लोकको रसकर परस्पर में गृणा करनेसे दे जो लक्ष्य आवे उतना औदारिक प्रारोरको स्थिति सम्बन्धी अग्योग्याध्यस्तराज्ञिका प्रमाण असंस्थानलोकसात्र होता है। इसी नरह वैक्रियिक प्ररोरको स्थानना गुणहानि लालास्याद्री लोकके अर्घच्छेद्रोसे भाग देकर जो प्रमाण आवे उतने लोकोंको रसकर परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि उत्यन्त हो वह वैक्रियक प्ररोरको स्थितिको अन्योग्याध्यस्तराण्टि होती है। यह राशि औदारिक प्रमाणको स्थानित सम्बन्धी अन्योग्याध्यस्तराज्ञि अस्तस्थात १ लोक गुणित होती है। वसींक अन्योग्याध्यस्तराज्ञि सात्र तितीस सात्र एक सी दस कोइलोड़ों गुणित कोती है। सो इस अथिक प्रमाण दोके अर्थ स्वकर प्रस्परमें गुणा करनेसे असंस्थात लोक आता है सो हो औद्दारिकड़ी अन्योग्याध्यस्त राशिसे वैक्षियिक प्ररोरको स्थिति सम्बन्धो अन्योग्याध्यस्त राशिसे वैक्षियिक प्ररोरको स्थित सम्बन्धो अन्योग्याध्यस्त राशिसे वैक्षियिक प्ररोरको स्थित सम्बन्धो अन्योग्याध्यस्त प्रिसे अस्ति तीत स्वन्धे स्वाचित तीत पत्र प्रमाण जैकियिक प्ररोरको जानागुणहानिको ज्योग्याध्यस्त स्थानित तीन पत्र प्रमाण कैकियिक प्ररोरको नानागुणहानिकी कितनी अन्योग्याध्यस्तराज्ञि भातित तीन पत्र प्रमाण कैकियिक प्ररोरको नानागुणहानिकी अन्योग्याध्यस्तराज्ञि

१ स टकोल रहातकोटिं। २ **व**र अस<sup>°</sup>।

क ≘ । इ. व. प. ११० । को २ । अब्धं विष्णक्छेवेत्याद्यानीतः तं वैक्रियिकशरीरस्थिति-२. व. गन्योन्यास्थरतराक्षि नूरपत् कोटिकोटिवारंगळीवारिकशरीरस्थित्यन्योन्यास्थरतराक्षियांत्रसर्वार्गः

मावंतप्पऽसंख्यातलोकमें बु निश्चैसल्पडुबुबु ।

आहारकञ्चरीरस्थितिनानागुणहाँनिञ्छाकेगळ्संस्थातंगळवं विरिक्ति रूपं प्रति द्विकमिन्तु वींगातसंवागं माड्नितरस्युद्धिदराश्चिष् संस्थातमेयस्कुमा राश्चि तानाहारकशरीरस्थितिगन्योन्यास्य-स्तराशियस्कुं ११। तैजसशरीरस्थितिनानागुणहानिश्चाकाराशिकाम्मेणशरीरस्थितिनानागुणहानिश्चाकाराशिकाम्मेणशरीरस्थितिनानागुणहानिश्चाकाराशिकं नोड्डसंस्थातगुणमा राशियं पत्याद्वंन्छेवराशियं भागिसि छे व छे व

ऋणरूपं गुणकार भागहारं बेरमु तेपदु बेरिरिसि व छे a शेष ऋणसिंहतराशिय छ । a छे

निवनु पत्यच्छेबभाज्यराशिगे पत्यच्छेबभागहारं सरिये बेरडु राशिग्ठनपर्वात्तिस कळबु शेष तद् गुणाकारभूतासंस्थातमदु पत्यच्छेदासंस्थातैकभागमात्रमेयागत्वेळकेक दोडे पत्यच्छेदप्रमितमादोडे

म्यस्तरागिरिति त्रैराशिके इत्ते प्रयः २ । फ ≡ a । इ.प.३ । ११० को २ । लब्बस्य एकशतदशकोटी-२ व्र

कोटिवारमौदारिकवरीरस्वियस्योग्याग्यस्तानाम् अन्योन्यपृणितोत्पन्नराविमात्रस्तात् तेन पृणितस्त्रप्रिद्धे । आहारकमरोगस्यतेनांनापृणहानिवाजाका संक्याताः विर्वायस्या रूपं रूपं प्रति द्विकं दश्वा संवर्गोत्पन्न-राशिगपि मक्यातः स तदस्योग्याम्यस्तराविः स्वात् ११। तैजसवरीरस्वितनागुणहानिशालाका कार्मण-प्रयोरस्यितिनानापृणहानिवालाकाम्योऽशंस्यातपृणितास्ताः वस्यार्थस्थेदराशिना भक्तवा छे व छ कृष्णं १५

सगणकारभागहारं प्रयस्थत्य व छे व शेषऋणरहितराशि छे व पत्यच्छेदभाज्यराशिना पत्यच्छेदराशिभागहारः सद्श इति तावपवर्तयेत् a। शेषतद्गुणकारभृतासंख्यातः पत्यछेदासंख्यातैकभाग एव न पत्यच्छेदप्रमित. होगी ? इस प्रकार त्रेराशिक करनेपर एक सौ दस कोडाकोडी बार औदारिक शरीर सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्त राशिको रखकर परस्परमें गणा करनेसे वैक्रियिक शरीर सम्बन्धी अन्योन्या-भ्यस्त राशि होती है। इससे औदारिक शरीर सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे वैकियिक शरीर सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यातलोक गणित सिद्ध हुई। आहारक शरीरकी स्थितिकी नानागुणहानि श्रष्ठाका संख्यात हैं। उनका विरुटन करके और एक-एक पर दो-दोका अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर संख्यात राशि धत्पन्न होती है। वह आहारक शरीरकी अन्योन्याभ्यस्त राशि जानना । तैजस शरीरकी स्थितिकी नानागणहानि शलाका कार्मण शरीर-की नानागुणहानि शलाकाओंसे असंख्यात गणी हैं। सो पत्यकी वर्गशलाकांके अर्धच्छेटोंको पल्यके अर्ध च्छेदों में घटानेपर जो शेष रहे उससे असंख्यात गणी जानना । यहाँ सरस्रताके लिए इसे पत्यकी अर्धच्छेदराशिका भाग देना। उसमें-से 'पत्यकी वर्गशलाकाकी अर्धच्छेद राजिको असंख्यातसे गणा करना और पत्यकी अर्धच्छेद राजिका भाग देना' इस ऋणरूप गुणकार और भागहारको प्रथक रखकर, श्रेष ऋणरहित राशि पल्यके अर्धच्छेदोंको असंख्यातसे गुणा करें और पत्यकी अर्धच्छेदराशिका भाग दें, इतना रहा। यहाँ भाज्यराशि और भाजक राशिमें पत्यकी अर्थक्छेटराशि समान है। अतः उसका अपवर्तन करनेपर शेष

असंख्यात गणकार रहा। सो इस असंख्यातका जितना प्रमाण है उतनी जगह पत्योंको

ताकसात्रपत्यसंबर्गीवंदं सूच्यंगुळं पृष्टिबण्युक्तु पुरदुत्तिरक् तौकसशरीरस्वितिगन्योन्याम्यस्तराधिः यस्कवे पोक्कुवेकं दोहे तैजसञ्जरीरस्थियययोन्याम्यस्तराधिभवप्रमाणविदं सूच्यंगुकासंब्यातेकभाग-मक्कुं कालप्रमाणविद्यसंख्यातकर्यप्रमितमेंबागमविरोधमागि बणुवर्गित्वः केता स्वय्यकेवासंख्यातेक-माण्यस्तितासंख्यातस्थुगळं विरक्षित क्यं प्रति पत्यमिन्तु वर्गित्वः साबुतिरक् पुरिट्टरावि ५ हिरुष्यसंख्यातस्थुगळं पद्यराशियिदं मेलं विरक्तराधियो हारभुताप्तसंख्यातकन्तितदंक्छेबंगळणु-वितित् वर्गास्थानंवळं नवडु योगि पुट्टिव सुच्यंगुलासंख्यातेकभागप्रमितग्रह्णसह्त्यमनक्कु २ १

मिर्च मुंतेगेदु बेरिरिसिद ऋणक्युगळ व छे ३ नपर्वात्तसिदोडेकरूपासंख्येयभागप्रमितमक्कु. छे मेकें बोर्ड कारण मुं पेळ्दुरेयक्कुं।

आ रूपाइसंख्येयभागदिदं पत्यमं गुणिसिदोडे पत्यासंख्यातैकभागमप्पुदा राशि मुन्तिन ऋण-१० सहितमप्प मुच्चंगुलासंख्यातैकभागक्के हारमक्कुमेके दोडे :—

वरिद्धिदरासीदो पुण जेत्तियमेत्ताणि होणस्वाणि । तेसि अण्णोण्णहदे हारो उप्पष्णरासिस्स ॥

अन्यथा ताकमात्रपत्यसंवर्षोत्पन्नतैजसवारीरिचरवन्योग्याम्यस्तराधिः मूच्यङ्गुल भवेत् न व स तथा, परमाममे क्षेत्रमामोन मृच्यङ्गुलाकंष्यतिकभाषनाञ्चलेन कालप्रमाणेन वसंस्थातकन्यमात्रलेन च तद्यमाण-१५ प्रितपारनात् । तदसंख्यातकपाणि विरालीयला कणं रूप प्रति पत्यं दस्ता संवर्षात्यनगराधि द्विरूपवर्गाधाराया पत्यराविकारी विरालनराजिहारमूर्वाभक्ष्यातस्य यावन्तोऽपंच्छेदाः तावन्ति वर्गस्यानानि गत्या उत्पन्नमूच्य-ङ्गुलामंब्येवमानः २। वर्षं च्या

विरलनरासीदौ पुण जेत्तियमेत्ताणि हीणरूवाणि । तेर्सि अण्णोण्णहदी हारौ उप्पण्णरासिस्स ॥

रखकर परस्परमें गुणा करो । क्योंकि असंख्यात गुणा पत्यके अर्धच्छेद प्रमाण दोके अंक २० रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है उतना ही पत्यकी अर्घच्छेदराशिका भाग देनेपर अवशेष गुणकार असंख्यात रहा उतनी जगह पत्यको रखकर परस्परमें गुणा करनेपर प्रभाण होता है जैसे पल्यका प्रमाण सोलह मानें तो उसके अर्धच्छेद चार हुए और असंख्यात-का प्रमाण तीन । सो तीनसे चारको गुणा करनेपर बारह हुए । सो बारह जगह दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर चार हजार छियानवे होते हैं। तथा बारहको चारसे भाग देने-२५ पर तीन रहा। सो तीन जगह सोलह रखकर परस्परमें गुणा करनेपर भी चार हजार छियानवे होते हैं। अतः सरलताके लिए पूर्वोक्त राशिको पल्यके अर्घच्छेदराशिसे भाग देकर लब्धराशि असंख्यात प्रमाण पत्य रलकर परस्परमें गुणा किया। सो यहाँ यह गुणकार रूप जो असंख्यात है वह पत्यके अर्द्धच्छेदोंक असंख्यातवें भागमात्र है। पत्यके अर्घच्छेद प्रमाण नहीं है। यदि यह असंख्यात पत्यके अर्धच्छेड़ोंके बराबर होने तो उतने पत्योंको स्थापित करके परस्परमें गुणा करनेपर तैजस शरीरकी स्थिति सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्त राशि सुच्यंगुल प्रमाण हो जायेगी। किन्तु वह उतनी नहीं है। क्योंकि परभागममें क्षेत्र प्रमाणसे सुरुवंगुरुके असंख्यातवें भागमात्र और कालप्रमाणसे असंख्यात कल्पमात्र तैजस शरीरकी स्थिति सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण कहा है। अतः परुषके अर्घच्छेदोंके असंख्यातवें भागमात्र असंस्थातका विरलन करके और एक-एकपर पत्यको देकर परस्परमें गुणा करनेसे

एंड भागहारमप्पदी कारणमागि अंता पत्यासंख्यातींवर्ड भागिसिदोड २ प मपर्वात्तिस शृद्धराशियं सच्यंगला संख्यातैक भागमेयक्कं कार्म्मणशरीरस्थितिनानागणहानिशलाके-

गळगे छे-व छ । प्रतिरूपं द्विकमनित् विमातसंवर्गं माडलुत्पन्नराशिकाम्मंणशरीरस्थितगन्योग्या-म्यस्तराशियक्कुमदुवं स्ववर्गाशलाकाराशिप्रभक्तपत्यप्रमितमक्कुमेकं दोडं विरलिदरासीदो पुणेत्यादि मुत्राभिप्रायदिवं पत्यच्छेदराज्ञिगे ऋणरूपमप्पतद्वग्गंशलाकाद्वंप्रमितमं तेगद् बेरिरिसि व छे शेष-पत्यच्छेदराशियं विरलिसि तावन्मात्रद्विकसंवर्गीदंदं पृद्धिः ऋणसहितमप्प पत्यक्के मुं पेळद ऋण-रूपंगळं विरिलिस ताबन्मात्रद्विकसंवर्गामं माडल पुट्टिंद राज्ञि पुल्यवर्ग्गञ्जाकाराज्ञिप्रमितमदा ऋणसहित धनमप्प पत्यक्के हारमक्कमप्पर्दरिदं ।

इति नियमात प्राक्तप्यकृत्यापितऋणेन व छे a अपवितितेन एकरूपासंख्येयभागेन पत्ये गणिते संजात-

पत्यासंख्यातैकभागेन भक्तवा २ प अपविततः सूच्यञ्जूलासंख्येयभाग एव भवति २ । कार्मणशरीरस्थितेर्नाना-गुणहानिशलाकाना छे व छे प्रतिरूपं द्विकं दत्त्वा संवर्गोत्पन्नः स्ववर्गशलाकाभक्तपत्यमात्रः तदन्योन्याभ्यस्त-

राशिभवति । प । पत्यार्धच्छेदमात्रदिकसंवर्गसमत्यन्नपत्यस्य पत्यवर्गशलाकार्धच्छेदराशिमात्रदिकसंवर्गोत्यन्न-

सुच्यंगुलका असंख्यातवाँ भागमात्र प्रमाण आता है। सो द्विरूपवर्गधारामें पल्यराशिरूप स्थानसे उपर विरलनराजिकप असंख्यातके जितने अर्धच्छेद हैं उतने वर्गस्थान जाकर उत्पन्न सच्यंगलका असंख्यातवां भाग आता है।

'विरलनराजिसे जितने रूप हीन होते हैं उनका परस्परमें गणा करनेसे जो राज्ञ

उत्पन्न होती है वह उत्पन्न राशिका भागहार है। इस नियमके अनुसार जो ऋणरूप राज्ञि पहले अलग स्थापित की थी उसका अपवर्तन

करनेपर एकका असंख्यातवाँ भाग हुआ। इसको पत्त्यसे गणा करनेपर पत्यका असंख्यातवाँ भाग हुआ। यतः असंख्यात गुणा पल्यकी वर्गज्ञलाकोके अर्घच्छेद प्रमाण दो-दोके अंक २० रखकर उन्हें परस्परमें गुणा करनेसे भी इतना ही प्रमाण होता है। इसलिए सरलताके लिए यहाँ पत्यकी अर्द्धच्छेदराज्ञिका भाग देकर एकका असंख्यातवाँ भाग पाया उसे पत्यसे गुणा किया है। सो ऐसा करनेसे जो पल्यका असंख्यातवां भाग आया उसका भाग सच्यंगलके असंख्यातवें भागको देनेपर भी सूच्यंगुलका असंख्यातवाँ माग ही रहा। वही तैजस शरीरकी स्थितिकी अन्योन्याभ्यस्तराशि है।

कार्मणशरीरकी स्थितिकी नानागणहानि शलाका पत्यकी वर्गशलाकाके अर्घच्छेदोंसे हीन पल्यके अर्धच्छेद प्रमाण है। इसका विरलन करके एक-एकके ऊपर दो-दो रखकर परस्पर-में गुणा करनेसे जो राज़ि उत्पन्न होती है वह पल्यकी वर्गशळाकासे भाजित पल्य प्रमाण है वहीं अन्योन्याभ्यस्त राज्ञि है। क्योंकि यहाँ पत्यके अर्धच्छेद प्रमाण दओंको रखकर परस्पर-में गणा करतेसे पत्य उत्पन्न होता है वह तो भाष्य है और पूर्वोक्त नियमके अनुसार पत्य- ३० की वर्गशलाकाके अर्धच्छेदराशि प्रमाण दुओंको परस्परमें गणी करनेसे पल्यकी वर्गशलाका होती है वह भाजक है।

इन्नोबारिकाविशरीरस्थितिगञ्जो निवेकहारमं ते बीड वोगुणहाणियं बुदा निवेकहारंगळ्ं तंतम्मेकगुणहान्यायामंगळनेरडरिदं गुणियमुत्तिरङ् तंतम्मोबारिकाविशरीरस्थितियं निवेकहारंगळ-

पुतु औरशारावैरशाराजारश्रीतैषशाराकाषश्र इन्नौदारि-ळेकळे बळेवळे

काविद्यारीरंगळ इव्यस्पितिपण्हानिनानापण्हानिनिकेह्न्हारायोन्यास्त्रदराशिप्रमाणंगळपंक संवृष्टिण्यु इ ६२००। स्थ ४८। गु८। ना ६। नि १६। व ६४। इन्नोबारिकावि शरीर-सम्प्रमबद्धेग्यु प्रकृतिप्रदेशास्त्रप्रभागानां दु चतुष्विष्वसम्पुद्धस्य प्रवृत्तिः कावित्य मृत्तिप्रदेशवंधमरेढ् योगविवपुत्र । स्थित्यनुगाववंगळपंदं कायायेद्याद्वसम्पुद्धस्य क्षित्तसम्प्रवास्त्र कृत्यपूर् कामम्बाय सम्प्रमद्धस्य कृत्युद्धित्वं सातिकोदीकोदितागरोपमप्रमित्तमकृत्रमा स्थितियोळ् वंपप्रवमसमयं मोदलुगो दु तप्तसहस्रववंतसयमात्रकालमनावायं कळेद्वित्व शिचतित प्रवसस्याः भौस्ला दु खरमसम्प्रप्यतं तत्रस्तिकारमितिस्तितिकार्य्य परमाणुर्युकाळ निवेकगळ दुवा निवेक-रचनेयं माळ्य विधानमनंकस्तिवृद्धियदममन्वरं तारिविष्यक्षेत्रं होडे विवक्षितेकसम्प्रवीय् क्राह्म्य

षत्यवर्धराकाकाराधेर्हीरत्वकषनात् । वर्षीदारिकादिशरीरस्थितीना यो यो गुणहान्यायामः सः संद्राच्या गृणिदो निषेकहारापरनामा दोगुणहानिर्धवति । बौ २ १ । २ । वै २ १ । २ । बा २ १ । २ । ते ५ १ । २ । छे व छे a ।

१५ काप १।२। तदौदारिकश्चरीरसमय वद्धाना अञ्चल्लांदृष्ट्या द्रव्यं ६२०० स्थिति. ४८ गुणहानि ८ नामा-छे वृक्के

गुणहानिः ६ निषेकहारः १६ अन्योन्यास्यस्तराधिः ६४ । औदारिकादिवारीसमयप्रबद्धाः प्रकृतिस्थित्वन्धानः प्रशेवनस्थन्तः । तत्र प्रकृतिप्रस्थतन्धानः प्रशेवनस्थन्तः । तत्र प्रकृतिप्रस्थतन्धानः स्थाताम् । तत्र प्रविशितः समय बद्धस्य उन्कृष्टिस्थातित्वस्य सम्बद्धान्द्रस्य साम्बद्धान्तः प्रथमन्यावारस्य मामस्वर्ध्यवेकारु-पर्यन्तमावार्षेति त्यक्त्वा शेषस्थितिप्रधमसम्यमादि कृत्वा चरममम्ययम्त्य तत्तरकारुप्रसितिकाः १० परमापुष्यनाः निषेका भवन्ति । तद्यचनाकरणविधानं तावदङ्कानंदृष्ट्या प्रद्यपेते । तवाया-विवशितकसमये बद्धकानंभासस्यप्रसद्धव्यम्भिद्धः । स । अञ्चन्नेत्यस्य इरं १३०० ।

भौशारिक आदि सरीरों की स्थितियों का जो-जो गुणहानि आयाम है उसे दोसे गुणा करनेपर अपनी-अपनी हो गुणहानि होती है। इसीका दूसरा नाम निषेकहार है। अक-संपृष्टिसे औदारिक सरीरके समय प्रवद्धका हुन्य ६३००। स्थिति ४८। गुणहानि ८। नागागुण-२५ हानि ६। हो गुणहानि ८। अन्योग्याध्यस्त राजि ६४। औदारिक सरीरके समयप्रवद्ध प्रकृतिकस्य, अनुभागक्य और प्रदेशक्यक्य कि लेवे होते हैं। उनमें से प्रकृति और प्रदेशक्य प्रोधी तथा स्थिति और अनुभागक्य और प्रदेशक्यक्य कि लेवे होते हैं। उनमें से प्रकृति और प्रदेशक्य प्रधास तथा स्थिति और अनुभागक्य कि समयप्रदेश स्थापन स्थाप होते हैं। उनमें से प्रकृति और प्रधास समयपद अक्ट स्थितिकय स्थापन स्थाप होते हैं। इसे क्षेड्रकर स्थापन स्थाप समयसे केकर सात हजार वर्ष काल्यपत्र पर्यन्त परमाणुर्युक्तर निषेक होते हैं। इसे क्षेड्रकर सेव स्थिति क्षेत्रने अपने स्थापन समय समयसे केकर सात हजार वर्ष काल्यपत्र परमण्य स्थापन समय समयसे केकर सात हजार वर्ष काल्यपत्र समय परन्त परमाणुर्युक्तर निषेक होते हैं। इसे कि स्थिति अपने अपने काल प्रमाण होती है। उनकी रचनाका विचार कह संबृद्धित दिखाते हैं—विवक्षित एक समयमें जैवे काल्यपत्र समय प्रवद्धका हत्य केसईक्षित देशक है।

ŧ۰

24

#### रूक्रणण्णोज्जबभत्यबहिबबव्धं तु चरिमगुणदव्यं । होवि तदो दुगुणकमा आदिमगुणहाणिदव्योत्ति ॥

एंबिल्लि काम्मंगागरीरिन्यस्ययोग्यान्यस्तराशिमुं पेज्ब पत्यवर्मागलकारागिवभक्तपस्य-मात्रदमदक्कसंदृष्टि ६४। ई राशियं रूपहोनं माढि समयप्रबद्धत्रथ्यमं भागिसिदोडे तदेकभागं ६३००।१ पूर्व्याक्तनानागुणहानिशलकासमृह् छे —व छे मिदक्कसंदृष्टि ६ ईयारं गुण-६३

हानिगञ्जेलु चरमगुणहानि संबंधिद्रव्यमक्कुं। १००। मेले प्रयमगुणहानियम्बँतं हिगुणहिगुण-क्रममक्कुमतागृत्तिरलु प्रयमगुणहानिद्रव्यं चरमगुणहानिद्रव्यःगे नोडलु रूपोननानागुणहानिद्रव्यः प्रमितद्विकसंत्रग्णेजनितान्योन्याम्यस्तराध्यर्द्धीवंदं गुणिसिद चरमगुणहानिद्रव्यप्रमाणमक्कुं १०० ६४ सर्वगुणहानिद्रव्यविन्यासं।—

रूऊणण्णोणव्भवहिददव्वं तु चरिमगुणदव्वं । होदि तदो दु णकमा आदिमगुणहाणिदव्वोत्ति ।

इति प्रापृक्तात्ववर्गशलाकाराशिशिक्षकत्रत्वमात्रेण कार्मणशरीरस्थित्वयोच्याम्यस्तराशिता अङ्कसदृष्ट्या चतु पट्यात्मकेन ६४म्पोजिन अक्लैकसापः । ६२००। पूर्वोक्तानागृणहानिशलाकासमृहस्य । छे व छे । ६२

अङ्कर्तपृष्टमा पडात्मकस्य ६ चरमपुणहानिसंबिधद्वयं भवति १०० । अयः प्रयमपुणहानिपर्यन्तं हितुषाहितुष-क्रमो भवति । तथा सति प्रयमपुणहानिद्वयं चरमपुणहानिद्वयाद्गोननावापुणहानिदाकाकाप्रमितहिकसंबर्य-मजनितान्योन्यान्यस्नरारवर्यपुणितचरमपुणहानिद्वय्यसाणं भवति १००। ६४ ।

'एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशिका भाग द्रव्यमें देनेसे अन्तिम गुणहानिका द्रव्य आता है। उससे आदिम गणहानि पर्यन्त द्रव्य दुना-दुना होता है।'

इस नियमके अनुसार पूर्वोक पल्यको वर्ग प्राठाकाराशिसे भाजित पल्य प्रमाण कार्मण प्रारीरको अन्योग्यास्यस्वराशि है। जो अंक संदृष्टिसे ६४ कल्पना की गयी है। उसमें एक कम करके ६६०० में भाग देनेपर नानागुणहानि ६ में-से अन्विम गुणहानि सम्बन्धो द्वव्य २० १० होता है। आगे प्रथम गुणहानि पर्यन्त यह द्वव्य दूना-दूना कमसे होता है। ऐसा होनेपर एक कम नानागुणहानि अल्योग्यास्यस्त-राशिका आधा प्रमाण होता है उससे अन्विम गुणहानिक द्वव्यको गुणा करनेपर प्रथम गुण-हानिका द्वव्य होता है। सो एक कम नाना गुणहानिक द्वव्यको गुणा करनेपर प्रथम गुण-हानिका द्वव्य होता है। सो एक कम नाना गुणहानि पाँच, उत्तने प्रमाण दुर्जोको परस्परमें गुणा करनेपर स्थम गुणा करनेपर प्रथम गुणा करनेपर स्थम गुणा करनेपर प्रथम गुणा करनेपर स्थम गुणा करनेपर स्थम गुणा करनेपर स्थम गुणा करनेपर स्थम गुणहानिका द्वव्य होता है। सो एक कम नाना गुणहानि पाँच, उत्तन प्रयाण प्रयाण व्यवस्तारि चौसठका २५ आधा है। इससे अन्विम गुणहानिके द्वव्य सौको गुणा करनेपर प्रथम गुणहानिका द्वव्य सौको गुणा करनेपर प्रथम गुणहानिका द्वव्य

१०० १०० २ १०० २। २ १०० २। २। २ १०० २। २। २। २। २ १०० २। २। २। २। २ प्रवागुणहानिबञ्चमनवं २२००। 'अद्वाणेव सञ्चणे लंडिये माज्यमयणमापड्डीर' एवरनेकगुणहात्यायामदिवं ८ प्राशिष्ट्रान्तः एक मध्यमयनमं बुश्कुं ४०० तं रूजण अद्याण अद्येणुणेण णिसेय-हारोण मज्जिमयणमर्वाहिरिये पच्यं एंबा मध्यमयनमं रूपोनाुण-हात्यर्डीवंद होनमप्प नियकहार्रावदं भगिगद्वातरलु तत्प्रयमगुणहानि संबंधिप्रचयमक्कु ४०० — मिदनपर्वात्सिलिनितकक्कु ३२

२ मिदं द्विगुणगुणहानिर्गिदं गुणिसुत्तिरलु ३२।१६। प्रथमगुणहानि प्रथमनिषेकमक्कं । ५१२।तत्तो विसेसहोणकमं मेले मेले तदगुणहानिचरमनिषेकपर्धातमेकैकचयहोनमागत्तं पोगि चरमनिषेकदोळ

रूपोनगच्छमात्रचयहीनमध्युर्बीरव रूपाधिकगुणहानिगुणितचयप्रमाणमक्कुं १० गणिसिदोडिनितक्कं २८८ । प्रथमगणहानिनिषेकविन्यासमिद्

३२८ मि

सर्वगुणहानिद्रव्यविन्यासः । १००

१००। २ १००। २। २

8001717171717

प्रथमगुणहानिद्रस्थानिदं ३२००, अद्वाणेण मख्यथणे साण्डदे सन्धिमयणमाणच्छतीत गुणहान्यायामेन ८प्रक्ते सति मध्यमधनं भवति । ४००। ते रूजणश्रद्धाणवद्यंगुणेण शिवेयहारेणा मज्जमथणमबहारिदे वयर्यमिति तन्मध्यमधनं रूपोनगुणहान्यर्थेन होननियेकहारेण भक्त सत् तद्ययमगुणहानिसम्बन्धियम्बनो भवति । ४०० अय चापवर्तितो ३२

१६-८

निषेकहारेण द्विगुणगुणहान्या गुणित ३२।१६ प्रवमगुणहानिप्रवमनिषं हो प्रवति ५१२ 'तत्तो विसेसहीणहर्म' उपर्युपरि तद्गुणहानिवरमनिषेकपर्यन्तमेकैकचयहोनक्रभेण गत्वा चरमनिषेके क्योनगच्छनात्रचयहोनो भवति

२० इति रूपाधिकगुणहानिगृणितचयप्रमाणो भवति ३२। ८ अयं च गृणित एतावान् भवति । २८८। प्रथमगुणहानिनिषेकविन्यासः –

बचीस सौ होता है। सर्व गुणहानियांका हृब्य अन्तसे केकर आहि पर्यन्त क्रमसे १००,२००, ४००,८००,१६००,३२०० होता है। इस तरह प्रथम गुणहानिका हृब्य २२०० हो। 'गुणहानि अपामसे सर्वधनसे भाग देनेपर मध्यम धन आता हो।' इस सूत्रके अतुसार गुणहानि अपास ८ से भाग देनेपर सध्यम अ०० होता है। उसे एक कम गुणहानिक आयेस होत निषकहारसे भाग देनेपर तक्ष्म प्रथम १०० होता है। उसे एक कम गुणहानिक आयेस होत निषकहारसे भाग देनेपर उसका प्रथम गुणहानि सम्बन्धी प्रथम होता है। इस नियमके अनुसार मध्यधनमें एक कम गुणहानि ८-१-३ के आयेसे कम नियंकहार १६-३ १२३ का भाग देनेपर २२ चय होता है। इस चयको हो गुणहानिकर नियंकहारसे गुणा करनेपर ३२ ४६ प्रथम गुणहानिक प्रथम नियंकहारसे गुणा करनेपर अतिन स्वेकन स्वयं क्षम गुणहानिक प्रथम गुणहानिक प्रथम नियंकहारसे गुणा करनेपर अतिन स्वयं स्वयं नियंक्ष एक एक चय होन क्षम त्रोकर अतिन नियंक्ष में एक कम गण्डमात्र चया होता है। इस प्रकार एक अधिक गुणहानिसे गुणित चयममाण १२४९ = २८४

ŧ۰

| 328 | हितीयगुणहानिद्रब्य १६०० मिदनद्वाणेणेत्यादियिंदं मध्यमधनमिदि २०० मध्यमधनमं  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ३२० | रूऊणद्वाणद्वेणेत्यादियिदं भागिसुत्तिरलु तञ्चयमक्कु २०० मिदं भागिसि         |
| ३५२ |                                                                            |
| 328 | 613                                                                        |
| ४१६ | <b>?</b>                                                                   |
| 886 | बंद लब्ध १६ मी चयमं निषेकहारविंदं गुणिमुत्तिरलु १६।१६। द्वितीयगुणहानि      |
| 860 | प्रथमनिषेकमक्कुं २५६ । मेळेतन्नेकैकविशेषहीनक्रमदिदं पोगि चरमनिषेकदोळ् तम्न |
| ५१२ | रूपोनगच्छमात्र विशेषहोनमप्पुर्दारदं रूपाधिकगुणहानिगुणित तन्न चयप्रमाण      |

्रह्म मक्कं १४४। ततीयगुणहानिज्ञध्यम ८०० निवं गुणहानिर्यियं भागिति मध्यमधन १०० मिवं रूपोनगुणहान्यर्खहोनिद्वगुणगुणहानिर्यियं भागिमुत्तिरसु तन्त्रय १०० मदं दोगुण-२५

# हानिधिदं गुणिसुत्तिरलु प्रथमनिषेकमक्कुं १२८ मेले मेले तन्नेकैकचयहीनक्रमिदं पोगि चरम-

| २८८ | द्वितीयगुणहानिद्रव्ये १६०० गुणहान्यायामेन खण्डिते मध्यमधनं २००। इदंपुनः              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ३२० | रूपोनगुणहान्यायामार्थहीननियेकहारेण भक्तं सद् द्वितीयगुणहानिप्रचयो भवति २०० स एव      |
|     | 1_0                                                                                  |
| ३५२ | 94-6                                                                                 |
| ३८४ | 2                                                                                    |
| ४१६ | द्विमुणगुणहान्या गुणितो द्वितीयगुणहानिप्रथमनिषेको भवति २५६। उपरि निजैकैकविशेषहोन-    |
| 886 | क्रमेण गत्वा चरमनिषेके रूपोनगच्छमात्रस्वविशेषा हीना भवन्ति इति रूपाधिकगुणहानिगुणित-  |
| 860 | निजप्रत्रयप्रमाणो भवति १४४ । तृतीयगुणहानिद्रव्ये ८०० गुणहान्या भक्ते मध्यमधनं १००    |
| 485 | इदं रूपोनगुणहान्यर्घहीनद्विगुणगुणहान्या भक्त प्रचयः १०० अय दोनुणहान्या गुणितः प्रथम- |
|     | 24                                                                                   |
|     |                                                                                      |

निषेकः १२८ । अयमुपरि निजैकैकचयहीनक्रमेण गण्छन् चरमनिषेके रूपीनगण्डमात्रचयहीनो भूत्वा रूपाधिकः १५ गुणहानिगुणितस्विविधप्रमाणो भवति ८ । ८ गुणितः ७२ । एवमनेन क्रमेण गत्वा चरमगुणहानिद्रव्ये १००

होता है। प्रथम गुणहानिकी निषेक रचना इस प्रकार जानना ५१२।४८०।४४८।४१६।३८४। ३५२।३२०।२८८।

स्ती तरह द्वितीय गुणहानिक द्रव्य १६०० को गुणहानि आयामसे भाग देनेपर सध्य-प्रस २०० होता है। इसको एक कम गुणहानि आयामसे होत नियेकहारसे भाग देनेपर द्वितीय २० गुणहानिका प्रचय होता है १६—? = १२३ से २०० में भाग देनेपर चय १६ होता है। इस चयको हो गुणहानिसे गुणा करनेपर द्वितीय गुणहानिका प्रचम नियेक १६२,१६ = २५६ होता है। इससे ऊपर द्वितीयादि नियेक अपना एक-एक चय होन कमसे जाकर अन्तिम नियेकमें एक कम गण्ड प्रमाण अपने चय होन होते हैं। इस प्रकार एक अधिक गुणहानिसे गुणित अपने चय प्रमाण अन्तिमनिषेक होता है—१६४९ = १४४। तीसरी गुणहानिके द्वत्य २५ ८०० में गणहानिका भाग देनेपर मध्यमपन १०० होता है। इसे एक कम गणहानिसे निषेकबोळु रूपोनगच्छमात्रचयहोनमपुर्विरंदं स्पासिकगुणहानिगृणितस्वविशेषप्रमाणमक्कु ८८ मिदं गुणिसिबोडिनितक्कु ७२ मितो क्रमर्विदं पोगि चरमगुणहानित्रव्य १०० मिदं पुनिननेते गुणहानिय्यिदं भागिसिबोडे रुज्यं मध्यमधनमक्कु १०० मदं रूपोनगुणहान्यद्वहीनदोगुण-

हानियि आगिषुत्तिरहः चरम**ृणहानिसंबंधिगच्छमक्कु** १०० मिदनर्पात्तिसदोडिनितक्कु १ ८। २५

भिर्व बोगुणहानियिवं गुणियुत्तिरलु चरमगुणहानिप्रयमनियेकप्रमाणमस्कु १६ मिल्लिवं मेले मेले तन्नेकैकचयहीनकपविदं पीपि चरमनियेकदोज् रूपोनगच्छमाञ्चच्छोनमपुर्वीरवं रूपाधिकपुण-हानिगुणितस्वप्रवयप्रमाण १।९। वरमनियेकमम्बु ९। मित्रु दित्तीयाविगुणहानियाञ्चोज् गुणहोतकमं चरम गुणहानिययेतं काणन्यदृदुर्वीरवं गुणहानित्वमन्यव्यमक्कं । प्रयमगुणहानिगं नु गुणहानित्यमेतत्वेकं बोढे मुख्यमप्य गुणहानित्वमिल्लिव्होडं मेललगुणहानित्वमक्कः निमित्तमप्यः

प्रान्वर्गुणहान्या अक्ते लब्बं मध्यमधन १००। इदं रूपोनगुणहान्यर्घहीनदोगुणहान्या भक्तं सत्तच्वरमगुण-

हानिसम्बन्धियः १०० अपवर्षितोऽयं १, दोगुण ८ हान्या गूणित वरमगुणहानिप्रयमनियेकप्रमाणं भवति ८ । २५

१६ । तदुर्गर निर्वेक्षकचयहीनक्रमेग गाला चरमस्थितिमध्कस्थोनगच्छमात्रचयहीन भवतीत स्पाधिकगुण-हानिगुणितनिवयचयप्रमाणं १ । ९ चरमिर्गको भवति । एवं दिशोबोदिदिगुगहानिषु चरमगुणहानिपर्यन्तान् गुणहीनक्रमो दुश्यते ततो गुणहानिरन्वयंनामा स्यात् । तहि प्रचमगुणहाने कयं गुणहानित्वमित् चेत्रम, १५ मुख्यैत्वेन गुणहानित्वामावेऽपि उपरितनीनां गुणहानिनिमत्तम्त्रविखेषहोनत्वस्य मद्भावान् तस्या उपचारेण

हीन दं गुणहानिका भाग देनेपर १०० - १ ने = चय ८ होता है। इस चयको दो गुणहानिसे गुणा करनेपर १६ ४८ = १२८ प्रथम निषेकका प्रमाण होता है। इसमें ऊपर-ऊपर अपना एक-एक चय होन करते-करते अनित्र निषेकमें एक कम गच्छमात्र होकर एक अधिक गुण-हानिसे गुणित अपने चय प्रमाण अनित्र निषेक १ २० ८ होता है। इस प्रकार इसी २० कमसे जाकर अनित्र गुणहानिके दृश्य १०० को पहुलेकी तरह गुणहानि ८ से भाग देनेपर अपसा ने १९ होता है। इसमें एक कम गुणहानिके अपसीतित करनेपर चयका प्रमाण एक होता है। दो गुणहानिको चय होता है। इस अपसीतित करनेपर चयका प्रमाण एक होता है। दो गुणहानिसे इसे गुणा करनेपर अनित्र गुणहानिक प्रथम निषेक्षका प्रमाण १६ होता है। दो गुणहानिसे इसे गुणा करनेपर अनित्र गुणहानिक प्रथम निषेक्षका प्रमाण १६ होता है। इस अपन्य अपने एक-एक चय कमसे होन करते जाकर अनित्र निषेक एक चयमाण १४ होता है। इस होता है। इस एकार एक अधिक गुणहानिसे गुणहानिसे गुणत अपने चयमाण १४ १ ९ अनित्र निषेक होता है। इस प्रकार एक अधिक गुणहानिसे गुणहानिसे लेकर अनित्र गुणहानिसे गुणहानिसे एक प्रमाण निष्क होता है। इस प्रकार एक अधिक गुणहानिसे गुणहानिसे लेकर प्रमाण निष्क होता है। इस प्रकार एक अधिक गुणहानिसे गुणहानिसे गुणहानिसे लेकर गुणहानि नाम सार्थक है। इसीज प्रवाहिको कि गुणहानिसे गुणहानिसे गुणहानि करते होता है?

१ व <sup>°</sup>दिमुगहानिपयंत्तासु गुणहानिकसस्य दर्शनात् गुण<sup>°</sup>। २ मुख्यत्वेन गुणहानित्वं नास्ति तचापि ३० उपरितनीना गुणहानित्वनिमित्तमृतविद्योषहीनत्वमस्तीति तस्या अप्यूपन ।

30

## विशेषहीनत्वमुंटप्युर्वोरदमुपचारविदं गुणहानित्वं पेळल्पट्ट्र ।

| 13 4 | विकाळ् काष्ट्र |               |     |     |           |
|------|----------------|---------------|-----|-----|-----------|
| २८८  | १४४            | હર            | 35  | १४  | ٩         |
| ३२०  | १६०            | 60            | 80  | ₹0  | 80        |
| ३५२  | १७६            | 66            | 88  | २२  | ११        |
| ३८४  | १९२            | ९६            | 86  | २४  | 83        |
| ४१६  | 306            | १०४           | 42  | २६  | <b>१३</b> |
| 288  | २२४            | ११२           | 48  | ₹6  | 88        |
| 860  | २४०            | <b>१</b> २० ( | Ę٥  | ₹0  | १५        |
| ५१२  | २५६            | १२८           | Ę¥  | ३२  | १६        |
| ३२०० | १६००           | 600           | 800 | २०० | १००       |

तस्सिदधेः । एवमेकैकसमयप्रबद्धसमस्तगणहानिगतसर्वनिषेकविन्यासरचनेयम ।

| \$300 | ३२०० | १६०० | 600 | You | २०० | १०० | एकत्र<br>६३०० |    |
|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|---------------|----|
|       | ५१२  | २५६  | १२८ | ÉR  | 32  | १६  |               | ₹• |
|       | 860  | २४०  | १२० | Ęο  | ₹•  | १५  |               |    |
|       | 885  | २२४  | ११२ | ५६  | २८  | 88  |               |    |
|       | ४१६  | 206  | १०४ | ५२  | २६  | १३  |               |    |
|       | 368  | १९२  | ९६  | 86  | २४  | १२  |               | ٠  |
|       | ३५२  | १७६  | 66  | 88  | २२  | 18  | ļ             | ۶۰ |
|       | ३२०  | १६०  | ۷٥  | 80  | २०  | १०  | 1             |    |
|       | २२८  | 588  | ७२  | 3 € | 86  | 1 9 |               |    |

समाधान- उसमें यद्याप गुल्य रूपसे गुणहानियना नहीं है तद्यापि उपरको गुण-हानियोंमें निमित्तभूत चयकी हीनवाका सद्भाव होनेसे उसे उपचारसे गुणहानियना सिद्ध है। इस प्रकार एक समयप्रबद्धकी समस्त गुणहानियोंके सब नियेकोंकी रचना जानना।

| २०० | १६०० | ۷۰۰  | 800        | २०० | १००      |
|-----|------|------|------------|-----|----------|
| ५१२ | २५६  | १२८  | <b>£</b> 8 | ३२  | १६       |
| ४८० | २४०  | १२०  | ξo         | ₹0  | १५       |
| ४४८ | २२४  | ११२  | ५६         | ર૮  | १४       |
| ४१६ | २०८  | १०४  | 42         | २६  | १३       |
| ३८४ | १९२  | ९६   | 84         | 28  | १२<br>१३ |
| ३५२ | १७६  | 66   | 88         | २२  | ११       |
| ३२० | १६०  | ٥٥ ا | 80         | २०  | १०       |
| २२८ | 488  | ৩২   | ३६         | १८  | 9        |

इंतु प्रथमाविगुणहानिद्रव्यंगळं तद्विशेषंगळं निषेकंगळमद्बार्द्धक्रममेंद्र निश्चेसुबुदो द विशेषमूंटदावु-बें बोड तंतम्म गणहानिय चरमनिषेकडोळ तंतम्म चयमनोंदंदं कळयल मेलण मेलण गणहानिगळ प्रथम प्रथमनिषेकंगळपुव ।

इंतौदारिकादितैजसपर्यंतमाद नोकर्मसमयप्रब दंगळ्गे तंतरम द्रव्यस्थिति, गणहानि, ५ नानागुणहानि निषेकहारान्योन्याभ्यस्तराज्ञिप्रमाणनरिद् निषेकरचनेयं माळ्पुदुमिल्लियां दु विशेष-मुंटबाबुदें दोडे नाल्कुं शरीरसमयप्रबद्धंगळगे निषेकरचनेयं माळपागळाबाधार्वीजततंतस्मस्थिति-प्रथमसमयंमोदल्गों ड निषेकरचनेये बुदिल्ल । औदारिकादिशरीरंगळ्गे मृंदे विशेषं पेळल्पडग-मप्पर्दीरदं।

इन्नौदारिकाविशारीरंगळत्थंसंदृष्टिसंक्षेपविदं तोरत्पड्ण्मवेंतेंदोडं—मृनं कार्स्मणशरीर-१० स्थितिनिषेकरचनेगंकसंदृष्टियोज पेळवंते 'रूऊणण्णोण्णव्भत्यबहितेत्यादि' विधानदिदं स्वस्थितिय रूपोनान्योन्याभ्यस्तराजियिवं द्रव्यमं भागिसत्ति रल चरमगणहानिद्रव्यमकः स a a ख ख ई द्रव्यमं लघसंदृष्टिनिमित्तमागि स एंद्र बरेवुद्र । स । रूपोनान्योन्याम्यस्तरार्जियदं भागिसि २ द

एवं प्रयमादिगणहानिद्रव्याणि तद्विद्योषा निषेकाश्च अर्घार्धक्रमा इति निश्चेतव्या । अयं तु विशेषः । स्वस्वगणहानिवरमनिषेके स्वस्वकैक वयेऽपनीते उपरितनोपरितनगणहानिप्रथमप्रथमनिषेको भवति । एवमौदा-१५ रिकादितैजसान्ताना नोकर्मसमयप्रबद्धाना तु प्रागवतं स्वस्वस्थितिगणहानिनानागणहानिनिपेकहारान्योन्या-कास्तराजिपमाण स्मत्वा स्वस्वस्थितिप्रथमसमयादेव आरम्य निषेकरचना कर्तव्या. औदारिकादिशरीराणा अग्रे तथैव वश्यमाणत्वात । अधुना अर्थसंदृष्ट्या दश्यंते तद्यथा—कार्मणसमयप्रवद्धं द्रव्यमिदं स 🗖 🗸 ख ख

लघमंद्रक्रिनिमित्तं स इति लिखित्वा ( स ) रूपोनान्योन्याम्यस्तराशिना भक्ते तञ्बरमगणहानिद्रव्यं भवति ।

इस प्रकार प्रथम आदि गुणहानिका द्रव्य, उनका चय और निषेक कमसे आधे-आधे २० होते हैं। इतना विशेष है कि अपनी-अपनी गुणहानिके अन्तिम निषेकमें अपना-अपना एक चय घटानेपर ऊपर-ऊपरकी गणहानिका प्रथम निषेक होता है। इस प्रकार खौदारिकसे तैजस पर्यन्त नोकर्म समयप्रवद्धींकी तो अपनी-अपनी स्थिति सम्बन्धी गणहानि, नानागणहानि, निषेकद्वार और अन्योन्याभ्यस्तराशिके प्रमाणका स्मरण करके अपनी-अपनी स्थितिके प्रथम समयसे ही निषेक रचना करनी चाहिए। आगे औदारिक आदि शरीरोंके सम्बन्धमें ऐसा २५ ही कहेंगे। अब अर्थसंदृष्टिसे दिखाते हैं-

कार्मणके समयप्रबद्धका द्रव्य पूर्वोक्त प्रमाण जानना । उसमें एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भाग देनेपर अन्तिम गुणहानिका द्रव्य होता है। उससे प्रथम गुणहानि पर्यन्त दने-दने कमसे जाकर प्रथम गुणहानिका द्रव्य अन्तिम गुणहानिके द्रव्यको अन्योन्याभ्यस्त राशि-के आधिसे गणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना होता है। इसको गणहानिका भाग देनेपर 30 मध्यमधन होता है। उसमें एक कम गुणहानिके आधेसे हीन दो गुणहानिसे भाग देनेपर प्रथम गणहानि सम्बन्धी चयका प्रमाण होता है। इसको दो गुणहानिसे गुणा करनेपर प्रथम गणहानिका प्रथम निषेक होता है। उससे अपने अन्तिम निषेक पर्यन्त एक-एक चय हीन क्रमसे जाते हुए अन्तिम निषेकमें एक कम गणहानि आयाम मात्र चयके घटनेपर एक अधिक

१ व कमात निश्चेतव्यम ।

चरमपुणहानिद्रव्यमक्कुर्मील्लवं बळिकल् प्रथमपुणहानिपर्य्यंतं द्विगुणद्विपुणकर्माववं पोगि प्रथम-गुणहानिद्रव्यं चरमगुणहानिद्रव्यमं नोडल् अन्योन्याम्यस्तराक्ष्यद्वेषुणितप्रमाणमक्कु स अ

ब २ मिदनद्वाणेण सब्वधणे संडितेत्यादिविधानींदर्व गुणहानिर्धियं भागिसलु मध्यमधनमक्कु स व ूट्ट

भी मध्यमध्वनमं रूबूण अद्धाण अद्धेण ऊणेण णितेयहारेण मिन्सिमधणमबहरिदेषचयभींदतु मध्यम धनमं रूपोनगुणहान्यद्वाँनिद्वगुणगुणहानिर्घदं भागिमुत्तिरकु प्रथमगुणहानिसर्वधिचयमक्कु स अ मिर्ब बोगुणहाणिणा गुणिवे आदिणिसेयमं दु द्विवृणगुणहानिर्घिदं गुणिमुत्तिरकु

अपरगृगु३

प्रयमगुणहानि प्रयमनिषेकमक्कु सञ्जापुर तत्ते विसेसहोणकममें दुतन्त चरम-बारगाउँ

रास्यर्थंपृणितप्रमाण भवति । स । अ । इदं पुनः गुणहान्या भन्तं सन् मध्यमसनं भवति स । अ तच्य १० ००---अ । २ अ । २ । अ । २ । अ । २ ।

रूपोनगुणहान्यर्धोनद्विगुणगुणहान्या भक्तंसत् प्रयमगुणहानिसम्बन्धिचयो भवति । अ । २ । गु । गु ३ ।

साअ । गुर

अयं च दोगुणहान्या गुणितः सन् प्रयमगुणहानिप्रथमनियेको भवति । अ । २ गु । गु । ३ ततः स्वचरम-

नियेकपर्यन्तं एकैकचयहीनकमेण गच्छन् चरमनियेके रूपोनगुणहान्यायाममात्रचयहीनो भूत्वा रूपाधिकगुण-

गुणहानिसे गुणित चयप्रमाण अन्तिम निषेक होता है। इसी प्रकार द्वितीय आदि गुणहानियोंसे अपने-अपने दृश्यको निषेक रचना करता। अन्तिम गुणहानिके दृश्यको गुणहानिसे नाजित १५
करनेपर सम्यमधन होता है। इसमें एक कम गुणहानिके आयेसे हीन हो गुणहानिसे भाग हेनेपर उसकी चरम गुणहानिका चय होता है। इसकी दो गुणहानिसे गुणा करनेपर प्रथम निषेक होता है। उससे उत्पर अपने एक-एक चय होन क्रमसे जाकर अन्तिम निषेकमें एक कम गच्छ प्रमाण चय होन होता है तब एक अधिक गुणहानिसे गुणित अपने चय प्रमाण अन्तिम निषेक होता है। इस प्रकार कार्मणसारिकी सर्वोक्ष्ट स्थितिगत एक समयप्रवद्धकी २०
१. ब प्रथमितको भवति चयो स्वति। वरितं रूपाधिकगुणहानिगुणितस्ववयप्रमाणमक्कु स अ गु मी प्रकारींव

र्द्धितौयादिगुणहानिगळोजु निवेकंगळोलु तंतम्म इब्यंगळ्गो रचनेयं माडि चरमगुणहानिद्रस्यमनिव स तदाणेत्यादिविधानींददं गुणहानिथिदं भागिसलु मध्यमधनमक्कु स मी मध्यम-

ब . धनमं रूउणद्वाणवृथेषेत्यादिविधानींद रूपोनगुणहान्यद्धंहीनदोगुणहानिधदु भागिमुत्तिरकु तच्चरमगुणहानिजयमक्कु । स मीचयमं दोगुणहानिधदं गुणिसलु प्रयम-

निषेकमक्कुं स गुर तत्तो विसेसहीणकममें दुमेले तन्नेकैकचयहीनमागृत अ गुगु३

पोगि चरमनिषेकदोत्रु रूपोनगच्छमात्रचयहोनमप्पुर्दारवं रूपाधिकगुणहानिगुणितस्वप्रचयप्रमितं

स । अ । गु

हानिगुणितस्वचपप्रमाणो भवति । अ । २ गु । गु ३ अनेन प्रकारेण द्वितोयादिगुणहानिषु स्वस्य द्रध्यस्य २

<u>,</u>

निषेकरचना कृत्वा चरमगुणहानिद्रव्यमिदं ब , गुणहान्या भक्तं मध्यमधन भवति ब । गु । इदंच रूपोन-

॰ गुणहान्यर्थहीनदोगुणहान्या भक्तंसत् तच्यरमगुणहान्ययो भवति अस्य। गु। गु। ३ । अयं दोगुण-स्र। सर।

हान्या गुणितः प्रयमनिषेकौ भवति—अ । गु । गु । ३ तत उपरि निजैकैकवयहोनक्रमेण गण्छन् चरम-२

समस्त गुणहानियोंकी रचना जानना। इस प्रकार प्रथम आदि गुणहानियोंका द्रव्य, उनका चय और निषेक उत्तरोत्तर आवे-आवे होते जाते हैं ॥२५३॥

विशेषार्थ—कामेण झरीरकी स्थितिमें आवाधकाल भी सन्मिलित है। अतः आवाधा १५ रिंत स्थितिमें गुणहानिका जितना प्रमण होता है उतने समय प्यंत्त प्रथम गुणहानि कही आती है। तथा विवक्षित समयपबढके जितने परमाणु प्रथम समयमें निर्जीण होते हैं उनका नाम प्रथम निके है। हुसरे समयमें जितने प्रशाणुजीकी निर्जार हो उनका नाम द्वितीय निषेक है। इस प्रमाणुजीकी जितरा हो उनका नाम द्वितीय निषेक है। इस प्रकार प्रथम गुणहानिक जनपर्यन्त जानना। उसके बाद अनन्तर समयभे लगाकर द्वितीय गुणहानि होती है। उसमें भी उक्त प्रकार प्रथम निषेक आदि जानना।

ŧ۰

समयप्रबद्धसमस्तग णहानिनिषेकरचनाविन्न्यासमिद् :-

| संबंगु<br>लंदगुगु३   | सर्वगु<br>जरारागृगु३   | छे व छे | सरगु<br>सरगु—<br>अगगु३ | संगु<br>अंगुगु३       |
|----------------------|------------------------|---------|------------------------|-----------------------|
| ०२<br>०<br>स अग्र    | ० २<br>०<br>०<br>सअगूर | 0000    | ० २<br>०<br>स२गु२      | ० ४<br>०<br>सगु२      |
| ्र<br>अप्रमुम्<br>स् | अरारागृंगु३            |         | हा गुरू<br>अस्य गुरू   | अन्तुर<br>अनुगु३<br>२ |
| स अ<br>_^_<br>अ २    | स अ<br>अ २।२           |         | स २<br>ज               | स २<br>इव             |
| प्रथम गुणहानि        | द्वितीय गुणहानि        |         | द्वि चरम गुणहानि       | चरम गुणहानि           |

निषेको रूपोनगच्छमानवयहीनो मृत्या रूपाधिकनुषहानिगुणितस्वप्रवयमितम्बरमनिषेको भवति अ । गु ।

र्युः चर्च कार्मणशरीरसर्वोत्कृष्टिस्यितगर्वकसमयप्रबद्धसमस्तगुणहानिनिवेकरचनाविन्यासोऽय....... २

|   | साञाग                | साअ।गा                 |         | स , २ , गु       | स , गु ,               |   |
|---|----------------------|------------------------|---------|------------------|------------------------|---|
|   | -ء °                 | -c `                   |         | °                | ·                      |   |
|   | असारागु।गु। ३<br>० २ | असारारागु।गु। ३<br>० २ | छे व छे | अ,गु,गु३<br>०२   | अ , गु, गु, ३ ,<br>० २ | l |
|   |                      | •                      |         | •                | •                      |   |
|   | 0                    | ۰                      | ۰       |                  | ٥                      | 1 |
|   | सासागुर              | स । व । गु। २          | ۰       | स , २ , गु , २ , | स,गु,२                 | ١ |
|   | *0~ *                | ·                      |         | *D               | *                      | 1 |
|   | असारागु। गु३         | अ । २ । २ गु। गु३      |         | अंगु,गु,३,       | अ,गु,गु, ३             | l |
|   | साअ २                | स,अप २                 |         | स२ २             | स २                    | ı |
|   | *5-                  | -0-                    |         | <u>-</u> 0-      | -0-                    | ١ |
| 1 | अर । २               | अ, २, २                |         | ब,               | ब,                     | ı |

इंती प्रथमादिगणहानिद्रस्यंगळं विशेषंगळं निषेकंगळ्मद्वार्द्धक्रमंगळरियल्पडुवुवु । अनंतरमौदारिकादिसमयप्रबद्धंगक्नो बंघोदयसत्वाऽबस्ययोळ द्वव्यप्रमाणमं पेळवपं :--एक्कं समयपबद्धं बंधदि एक्कं उद्देदि चरिमस्मि ।

गणहाणीण दिवहहं समयपबद्धं हवे सत्तं ॥२५४॥

एकं समयप्रबद्धं बध्नाति एकं उदेति चरमे । गुणहानीनां द्वचद्धंः समयप्रबद्धः भवेत्सत्त्वं ॥ औदारिकाविकारीरंगकोळ तैजसकारमंगकारीरंगळगनाविसंबंधत्वविद सर्व्ववा बंधोवयसत्त्व-संभवमप्पर्टीरदं जीवं मिथ्यादर्शनादिपरिणामनिमित्तकमप्प तैजसेयमुमं काम्मंणेयमुमं प्रतिसमयमे-कैकसमयप्रवादमं बध्नाति तैजसञारीररूपतेयमं ज्ञानावरणाद्यव्दविधकम्मस्वरूपतेयमनेयिदिसग् । प्रतिसमयभेकैकसमयप्रबद्धममवेति फलवानपरिणतीयवं परिणमिसि स्वफलमं कोटट तै जसगरीर-१० रूपतेयमं कर्मरूपतेयमं त्यजिसि गलिसगुमें बदर्व ।

इत्येवं प्रयमादिगुणहानिद्रव्याणि तद्विशेषनिषेकाश्च अर्घाधंकमा ज्ञातव्या ॥२५३॥ अथौदारिकादिसमयप्रवद्धाना बन्धोदयमस्वावस्थावा द्वयप्रमाणं प्रहृपयति—

औदारिकादिकारीराणां मध्ये तैजनकार्मणकारीरयोरनादिसबदघत्वेन सर्वदा बन्धोदयमस्यमभागान श्रीवो मिथ्यादर्शनादिपरिणामनिमित्तं तैजस कार्मणीय च प्रतिसमयमैकैकं समयप्रवद्धं बध्नाति-तेजसगरीररूपता १५ जानावरणाज्ञणविश्वक में रूपता च नवति, प्रतिसमयमेकैक समयप्रवदधमदेति च स्वफलदानपरिणत्या परिणम्य फलं दस्ता नैजयवारीरहणना कार्यणहणना च त्यवस्ता सलनीत्यर्थः । विवक्षितसम्प्रणबादस्थितिचरमनियेके किचिद्रनद्वधर्षगणहानिगणितसमयप्रबद्धमात्रं सत्त्वद्रव्यं भवति, परमार्थतस्तु एतावत्सत्त्वद्रव्य प्रतिरामय सभवतीत्यर्थ । औदारिकवैक्रियिकशरीरसमयप्रबद्धाना विशेषोऽस्ति । स कः ? तच्छरीरद्वयग्रहणश्रयमगमया-दारम्य स्वायश्वरमसमयपर्यन्तं शरीरनामकर्मोदयविशिष्टो जीव प्रतिसमयमेकैकं तच्छरीरसमयप्रवद्धं वध्नाति

२० प्रत्येक गुणहानिका द्रव्य, चय आदि अपनी-अपनी पूर्व गुणहानिसे उत्तरांत्तर आधा-आधा होता जाता है। इसी तरह औदारिक आदिका भी जानना। किन्तु उनकी स्थितिमें आवाधा-काल नहीं होता अतः अपनी स्थितिके प्रथम समयसे ही निषेक रचनाका क्रम चलता है।

आगे औदारिक आदि समयप्रबद्धोंके बन्ध, उदय और सत्त्व अवस्थामें दृत्यका प्रमाण कहते हैं-

औदारिक आदि पाँच शरीरोंमें वैजस और कार्मण शरीरका जीवके साथ अनादि सम्बन्ध होनेसे सर्वदा बन्ध, उदय और सन्व रहता है। अतः जीव मिध्यादर्शन आदि परिणामके निमित्तसे प्रतिसमय तैजस और कार्मण सम्बन्धी एक-एक समयप्रबद्धको बाँधता है। अर्थात पुरुगलवर्गणाओंको तैजस अरीरहृष और ज्ञानावरण आदि आठ कमहृष परिण-माता है। प्रति समय एक-एक समयप्रबद्धका उदय होता है और अपने फल देने रूप ३० परिणतिसे परिणमन करके फल देकर तैजस शरीररूपता और कार्मणरूपताको छोडकर निर्जीर्ण होते हैं। विवक्षित समयप्रबद्धकी स्थितिके अन्तिम निषेकमें कुछ कम डेढ गुणहानि गुणित समयप्रवद्ध मात्र द्रव्य सत्तामें रहता है। परमार्थसे तो इतने द्रव्यकी सत्ता प्रतिसमय रहती है। औदारिक और वैकियिक शरीरक समयप्रवद्धों में कछ विशेषता है। उन दोनों शरीरोंके प्रहणके प्रथम समयसे छेकर अपनी आयुके अन्तिम समय पर्यन्त शरीरनामकर्मके ३५ उदयसे विशिष्ट जीव प्रतिसमय उस शरीरका एक-एक समयप्रबद्ध बाँधता है अर्थात् उस समयप्रवद्धको औदारिक या वैक्रियिक अरीररूपसे परिणामाना है।

विवक्षितसमयप्रबद्धस्वितिचरमस्वितिनिषेकदोन् किबद्गनद्वचर्ढागुणहानिगुणितसमय-प्रबद्धमात्रसत्वद्रव्यमक्कुं परमार्त्यवृत्तिर्यिदं इनित् सत्त्वद्रव्यं प्रतिसमयं संत्रविस्तुमें बुदार्थं ।

अतैवारिकवैकियिकशारीरसमयप्रवर्षगञ्जीविज्ञेषपुंटवे ते होडे तच्छरीरद्वयाहणप्रथमसमयं मोदलो इ स्वायुक्षरमसमयप्रयंतं शरीरनामकमंदियविज्ञिष्टज्ञोवं प्रतिसमयमेकैकतच्छरीरसमय-प्रवदमं कन्ताच्छरीरसमय-प्रवदमं कन्ताच्छरीरसमय-प्रवदमं कन्ताच्छरीरसमय-प्रवदमं कन्ताच्छरीरसमय-प्रवदमं कन्ताच्छरीरसमय-प्रवदमं कन्ताच्छरीरसम्य-प्रवदमं कन्ताच्छरीरस्वप्रयोग्धरिक प्रथमनियेकमो द्विष्टिपुनं । नतेकश्चरत्वप्रशृंग नृद्धते एतित्वाचारिक कन्यायमनाव्यविक्त प्रतिसमयकेकः समयप्रवद्ध उदितं एतितु पेळल्यद्धु । द्वितोयसमयकोळ् प्रथमसमयसम्बद्धक्य प्रवत्ताचिक्तमुं द्वितोयसम्यसम्प्रवद्धव प्रथमनियक्तमुम्वयिषुपुनित्तु नृतोयाविसमयंग्रेकृष्ट । द्वितोयसम्पर्यक्षम् द्वित्वयान् प्रयापनाव्यवस्य प्रयापनावस्य प्रयापन

अनंतरमौद्यारिकवैकियिकडारीरंगळ्गे विद्योषमं पेळदणं ।

तत्त्वरुरीररुपेण गरिणमण्डीत्यर्थं । तहि उदयः कियान् ? इति चेडुच्यते—सरीरयहणप्रथमममये बद्धसमयप्रवद्गत्त्व प्रवानिगंकः उदिति तरेक्ट्रेसस्य उपकारण प्रतिन्त्रसम्यक्षः समयवद्वय उदेतीति कावतात् । १५
तिराधममयं प्रणममयवद्वममप्रवद्दसम्प्रवद्दस्य द्वितीयनिगेकः, द्वितीयनमयं प्रणमस्वद्दसम्प्रवद्दस्य प्रथमनिगेकः एवं
द्वी उद्यत् । एव तृरीयादिममयेष् प्राम्वदेकैकिरिनेकृद्वर्थीरण्डक्षमण चरमसमये उदयः सत्वस्वचयस्य युगपद्द्यपंत्रणहानिग्णितममप्रवद्वसमात्ते प्रवित्ते । आचार्यणापि तथा बस्यते । आहारकारीरस्याप्येवमेव ।
अयं तृ विशेषः, तन्वदरीरस्वणयममसमयादारम्य स्वस्थित्यन्तर्मृहर्वकालावमानमये किष्कृतद्वयर्थीगृणहानिगणित्रमाप्राप्रवद्समाद्रथस्यविद्यस्य स्वस्थतस्य युगपद्भवतिति विशेषो ज्ञातव्यः ॥२५४॥ अयौदारिक- २०
विक्रियेदशारीयो व्वितिद्वर्थीदरस्वविद्यासाह—

अंका-तब उदय कितना होता है ?

समाधान—अरीरप्रहणके प्रथम समयमें बद्ध समयप्रबद्धका प्रथम निषेक उदयमें आता है। समयप्रबद्धक एक्ट्रेगको उपचारसे समयप्रबद्ध मानकर यह कहा है कि प्रतिसमय एक समयप्रबद्धका उदय होता है। दूसरे समयमें प्रथम समयमें वें समयप्रबद्धका दूसरा २५ निषेक और दूसरे समयमें वेंथे समयप्रबद्धका प्रथम निषेक हम तरह हो निषेक्रोंका उदय होता है। इसी तरह तीसरे आदि समयमें पहलेकी तरह एक-एक निषेक्की वृद्धिके उदयके क्रमसे अन्तिम समयमें उदय और सनवान संचय एक साथ डेढ गुणहानि गुणिव समयप्रबद्ध मात्र होता है। आचार्य भी आगे ऐसा कहेंगे। आहारक प्ररीरका भी ऐसा हो है। किन्तु यह विशेष है कि आहारक प्ररीरक प्रकार समयमें छुठ कम डेढ गुणहानि गुणिव समयप्रबद्ध मात्र द्रव्यका उदय और सन्वसंचय एक साथ होता है। १९४॥

आगे औदारिक और वैकियिक झरीरोंके स्थितिबन्ध उदय और सत्त्वमें विशेष कहते हैं—

१. व भवति । आहारकशरीरस्य तुत<sup>°</sup> ।

णवरि य दुसरीराणं गल्डिदवसेसाउमेत्तद्विदिवंघो । गणहाणीण दिवडटं संचयग्रदयं च चरिमम्हि ॥२५५॥

विशेषोऽस्ति द्विशरीरयोगाँलितावशेषायुम्मीत्रः स्यितिबंधः । गुणहानीनां हृपद्धैः संचय-उदयक्षचर्ते ॥

बरमसमयदोळ्गिलतावदोवसर्वसमयप्रवद्यंगीळ्किचन्युनद्वयद्यंगुणहानिमात्रसंचयंगळो - म्मॉदलोळे उदयमक्कुमदरिता बरमसमयं दत्तीण मुद्रणसम्यदोळ जीवक्के तच्छरोरहयदोळिर- १५ विल्कयपुर्वारंदं । वेक्करोळं नारकरोळं वैक्तियद्वारोर संचयमक्कु, मनुष्यरोळ तिम्यवरोळ- मेवारिकरारीरसंचयमक्कुमोबारिकारीरसंचयमक्कुमोबारिकारीरसंचयमक्कुमोबारिकारीरसंचयमक्कुमोबारिकारीरसंचयमक्कुमोक्चिक्

औदारिक और वैकिषिक शरीरका सरीरमहणके प्रथम समयसे लेकर अपनी स्थितिक अन्तिम समय पर्यन्त वैषनेवाले समयपत्र द्वाँका स्थितिक य गलनेसे जितनी आयु जोय रहती है उतनी स्थितिक किये हुए होता है। जेसे, सरीरमहणके प्रथम समयमें बद्ध समयप्रवद्धका स्थितिक ये अपने समयमें वद्ध समयप्रवद्धका स्थितिक स्थाप होता है। दूसरे समयमें बद्ध समयप्रवद्धका स्थितिक य एक समय कम अपनी आयुक्ती स्थितिमात्र होता है। तीचारे समयमें बद्ध समयप्रवद्धका श्वितक प्रयास समयमें बद्ध समयप्रवद्धका स्थितिक प्रयास होता है। इसी तरह चतुर्ध आदि उत्तरीकर समयमें किया समयमें वद्ध समयप्रवद्धका स्थितिक प्रयास होता है। सभी समयमें स्थितिक समयमें स्थितिक प्रयास होता है। स्था अन्तिम समयमें जो समयप्रवद्ध वैष्या है इसका स्थितिक प्रयास समयमें है। प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय प्रवद्ध हो। अपने समयमें के अन्तिम समयमें निजरासे क्षेत्र समय सात्र होता है। अपने समयसे लेकर अन्तिम समय प्रवद्ध समय प्रवद्ध समय प्रवद्धी लिया समयमें निजरासे विष्य अपनी आयुक्ते अन्तिम समयमें निजरासे विष्य अपने आयुक्ते अन्तिम समयमें निजरासे विष्य समयमें निजरासे विष्य अपने आयुक्ते अन्तिम समयके विष्य हरे समय समय स्वयं निजरासे निजरासे विष्य समयमें विजरासे समयमें निजरासे विष्य समयमें निजरासे विष्य अपने आयुक्ते अन्तिम समयके विषय हरे हरे स्था असम्बन्ध होने से अन्तिम समयमें निजरासे विषय समयमें विजरासे विषय समयमें निजरासे समयमें निजरासे समयमें विजरास समयमें निजरासे समयमें समयमें निजरासे समयमें निजरासे समयमें समयमें निजरासे समयमें समयमें समयमें समयमें निजरासे समयमें समयमें समयमें समयमें निजरासे समयमें सम

१. म<sup>°</sup>य दोले जीवक्के। २. म<sup>°</sup>दोलिखणु। ३. व<sup>°</sup>कश्चरीरग्रहण<sup>°</sup>।

## औरास्त्रियवरसंचं देवुत्तरकुरुवजादजीवस्स । तिरियमणुस्सस्स हवे चरिमदुचरिमे तिपन्स्तिदिगस्स ॥२५६॥

औवारिकवरसंचयो देवोत्तरकुरूपजातजीवस्य । तिरञ्चो मनुष्यस्य भवेत् चरमद्विचरमयोः त्रिपत्यस्थितिकस्य ॥

ंशतरदो छु नडुवे विकुथ्वणंगेय्यदनुमंतरदो छु नखच्छेदमं माङल्पडदनुमल्पेगळप्प भाषादि-गळुमल्पेगळप्प मनोयोगादिगळु स्तोकंगळप्प वाप्योगझठाकंगळु स्तोकंगळप्प मनोयोगझठाकंगळु-

मचय उदयस्य युगारेव भवति ॥२५५॥ औदारिकदारीरस्य कस्मिन् स्थाने कीदृक्सामग्रीरूपावस्यकयुगजीवे उत्कृष्टसय्यः स्यान् ? इति चेदाः —

यो जीव विषय्योतभाकुको देशेतरकुवीः तिर्यद् मनुष्यो वा भूत्वा उत्तरक्ष तदुन्वितप्रवमममये 
उत्क्रव्यांभेन आहान्ति उत्कृष्टवृद्या विषतः उद्दृष्ट्याने योषस्थानानि बहुयो यन्कानि अप्रयानि न पन्कानि । 
तद्यायोयोक्कृष्योगस्थानानि बहुवार नृह्यानि तद्यायोय्यान्यानानि बहुवार न गृह्यानि । अधस्तनस्थितीना निर्यास्य जयस्यस्य स्थानि-जयस्यान्यस्थान्यस्य अध्यननमामस्तेशस्यितियस्य । 
उत्तरित्वानितियस्यानामुक्तकृष्टार करोनि-जयस्यान्यस्य अध्यन्तरम्याभ्यानुकृष्ट अध्यननमामस्तेशस्य निर्यास्य । 
ग्रामनिवकृष्यान् । प्रान्नीति अन्तरे नक्ष्यक्षेत्र करोनि-जयस्य प्रायद्याः अस्य अस्य न्यायोयाद्याः स्तोकाः

क्षेष रहे सब कुछ कम डेट गुणहानि गुणित प्रमाण समयप्रबद्धोंका देव और नारिक्योंमें वैकियिक शरीरका तथा तिर्यंच और मनुष्योंमें औदारिक शरीरका संचय और उदय एक साथ होता है।।२५५॥:

आगो औदारिक शरीरका उत्कृष्ट संचय किस स्थानमें किस प्रकारकी सामग्रीसे युक्त २५ जीवके होता है यह कहते हैं—

जो जीव तीन पत्यको आयु लेकर देवकुर-अनरकुको विर्यंच या सबुध्य होकर उत्यन्य हुआ। उत्यतिक प्रथम समयमें उत्कृष्ट योगके द्वारा आहार प्रहण क्षिया। वह उत्तकृष्ट द्विते वह हुए उत्तक्ष्य योगस्थानों को वहुत वार प्रहण करना है, जावन्य योगस्थानों को प्रहण नहीं करता। अर्थान अपने योगस्थानों को वहुत वार प्रहण करता है किन्तु अपने करता। आपने प्रवास अपने योगस्य जावन्य यागस्थानों को बहुत वार प्रहण नहीं करता। नीचे को न्यितिकों के निष्के संक्षा जावन्य यागस्थानों को बहुत वार प्रहण नहीं करता। नीचे को न्यितिकों के निष्के संक्षा जावन्य यागस्थानों को बहुत वार प्रहण नहीं करता। नीचे को न्यितिकों कि निष्के संक्षा प्रदास नीचे के निष्के संक्षा करके प्रवास करता है। अर्थात को स्थितिकों कि निष्के निष्के निष्के कि निष्के निष्के निष्के कि निष्के निष्

24

१. **म<sup>े</sup>ग**लनेक्षेपि<sup>°</sup>।

मितंतम्युंहत्तंमात्रज्ञीवतावज्ञेवमागुनिरक् योगयवमध्यवुपरिमभागार्वेदोळत्तम्युंहत्तंमिर्हातं वरस-जीवगुणहानिस्थानांतरदोळावस्यसंख्यातेकभागमात्रकालमिर्हातं क्विचरमचरमसमयंगळोळुत्कृष्टयोग-स्थानमं पोदहुंगुं। जातंगीवारिकग्रारोरोत्कृष्टसंवयमक्तुं। वैक्वियकग्रारीरक्केर्गुमिते वेळस्पडूबुदु क्यों दृ विज्ञोवमृंटावृदें दोढे अंतरे नलक्केट्वो न कृतः एंबी विज्ञोवचर्म पेळलगदु।

वेगव्वियवरसंचं बाबीससम्रह आरणदुगम्मि ।

जम्हा वरजोगस्स य वारा अण्णत्य ण हि बहुगा ॥२५७॥ वैक्रियिकवरसंचयो द्वाविशतिसमुद्रारणद्वये। यस्माद्वरयोगस्य ववारा अन्यत्र न हि बहुकाः॥ आरणाञ्यतकत्यद्वयदर्गरितवयटकवीत्माळोळ द्वाविशतिसागरोपमस्थितिसंभवमप्युवीरदं

तत्पटलर्घात्मण्यः वेवनक्रेजोज् वीक्रीयकप्रारीरक्कुत्कृष्टसंचयमक्कुं अन्यत्राधस्तनपटलंगजोज्युः
१० परितनपटलंगजोजं नारकरोजं वीक्रीयकप्रारीरक्कुत्कृष्टसंचयं संभविषुवुदेके दोष्ठप्यत्र न हि
बहुकायोगवाराः यस्मात् आवृदो व कारणांदकमारणाच्युतकल्पद्वयदिनन्यत्र वीक्रियकप्रारीरक्कुत्कुष्ट-

बायोगराकाकाः स्तीका मनोयोगसकाकाः । एवमस्तर्मृतृतंभारं जीवितावरोपे मति योगयवमध्यस्योगरिमभागा-र्षान्तर्भृतं स्थितः परमजीवगुणहानिस्थानास्तरे आवत्यसंबयमागमाषकाकः स्थितः द्विवरामचन्यसमय-योराकष्ट्रयोगस्यानं गतः । तस्य जीवारिक्यदोरोक्ष्यस्ययो भवति । वैक्रियकानगरम्यायेवमेव वक्तव्यं १५ किन्तु अस्तरे तसक्त्रवेदो कृतः दृष्येवद्विवेशण न संभवति ॥२५६॥

वैक्रियिकशरीरस्य उत्कृष्टसचयः आरणाञ्चतकल्यद्वयस्य उपरितनपटलवितिषु द्वाविशतिसागरोपम-स्थितिकेषु एव देवेषु गंभवति नान्यत्र अवस्तनोपरितनपटलेषु नारकेषु व । कृत (वैक्रियिकशरीरस्य उत्कृष्ट-गंचयो न भवति । कृतो नास्तीरवाद्यङ्क्य उत्तरं कषयति ) यस्मारकारणान् आग्णाञ्चतकल्यद्वयादन्यद

बदाकर उपरके निषेकोंमें क्षेपण करता है। अन्तरमें गमन विकृतंणा नहीं करता, नखच्छेद्र • नहीं करता है उसके सनोयोगका काल अल्प है, वचनयोगका काल अल्प है, वचनयोगके बार थोड़े हैं, मनोयोगके वार थोड़े हैं अयोग काययोगके वार बहुत हैं काल भी बहुत है। इस प्रकार अन्तरमुंहर्त मात्र जीवन होप रहनेपर योगयान मध्यके उपरके भागाभें अन्तरमुंहर्त मात्र जीवन होप रहनेपर योगयान मध्यके उपरके भागाभें अन्तरमुंहर्त मात्र स्थित रहे, फिर अन्तिम जीव गुणहानि स्थानके मध्यमें आवलीके असंस्थान भाग मात्र काल कह स्थित रहे, दिवपरम और चरम समयमें उत्कृष्ट योगयानको प्राप्त हो। इसके औदारिक र प्रतिकार उक्त स्थान हो। इसके औदारिक र प्रतिकार करनेपर स्थित हो विकृति स्थान और उत्कृत स्थान स्थान काल करनेपर स्थान स्थान काल करनेपर हो किन्त अन्तरमें सम्बन्धेत स्थान स्थ

विशेषार्थ—पहले उन्हण्ट संचयके लिए जो छह आवश्यक कहे थे उन्हींको उत्तर कहा है। उन्हण्ट स्थिति होनी चाहिए सो औदारिककी उन्हण्ट स्थिति तीन पत्य होती है। बन्हण्ट योग होना चाहिए, उन्हण्ण-अपकर्षण होना चाहिए, उन्हण्ट योगके लिए उन्हण्ट ३० संकेचा होना चाहिए। ये ही सब उत्तर कहें हैं। अन्तमें जो गमन विकृतणा और सबच्छेद कहा है, ये. टोडरमलजी साहब भी उसे स्पष्ट नहीं कर सके, उनके भी जाननेमें यह नहीं आये। यबसम्बर रचना कर्मकाणक योग प्रकरणमें आयेगी।

वैक्रियिक शरीरका चत्क्रप्ट संचय आरण और अच्युत करवके ऊपरके पटलमें रहने-वाले बाईस सागरकी स्थितिवाले देवोंमें ही होता है। अन्यत्र नीचे और ऊपरके पटलोंमें

योगवारंगळ् बहुकंगळ् 'संअविसवु । तद्योग्यसामध्यंतरंगळ् बहुवारं संअविसववु कारणमागि तदारणाच्युतकल्पद्वयदोळे बहुवारोत्कृष्टयोगादि सामध्यंतरसंभवमण्युदीरंदं वैक्रियिकशरीरोत्-कृष्टसंचयमच्कुमें दु निरुचयिसल्पड्ववुदु । च झब्बविदं तद्योग्यसामध्यंतरं संचिसल्पट्टुरु ।

अनंतरं तैजसज्ञरीरकाम्मणज्ञरीरद्वयोत्कृष्टसंचयस्थानविशेषमं पेळ्वपं :— तेजासरीरजेट्टं सत्तमचरिमम्मि विदियवारस्स ।

कम्मस्स वि तत्थेव य णिरए बहुवारभमियस्स ॥२५८॥

तैजसशरीरोत्कृष्टं सप्तम्यां चरमे द्वितीयवारस्य । काम्मंणस्यापि तत्रैव च निरये बहुवारान् भ्रमितस्य ॥

तैजसगरीरक्कमुमोदारिकगरीरक्क तंते वक्तव्यमप्युदु विशेषमुंटदावुव दोडे सप्तमपृथ्वि-योळ वारद्वयं पृद्धिद-रोस्त पेळल्पड्वुद् ।

आहार प्रारो रक्तपुनी वारिकारीर स्कृते वे पेळल्पडुग्ं विशेषमुंट बाबुदे दे डि :—प्रमत्तिवरतं-गाहार प्रारो त्वनुत्यापिस्त्यं वितु वक्तव्यमक्कं । काम्मणशारीरत्वचयसामध्रिविशेषमुं पेळल्पडुपुन-दे ते वोडा सत्तमपृष्टियोळ तत्काळोळ बहुवारं अमिसल्पटुंगं दु पेळ्युवाव प्रकारिवने दोडे आवनीवं जीवं बादरपृथ्वीकार्यगळोळतम्मुंहर्सोनपृथ्वकोटिप्यक्तविनिधिकमप्प द्विसहस्रसागरीपमहीनकम्मं

वैक्रियिकशरीरस्य उत्कृष्ट्योगवारी चशब्दानद्योग्यग्रासप्रस्तर न संभवति तस्मात् कारणात् ॥२५७॥ अय १५ तैजसशरीरकामणिशरीरयोक्तुकृष्टमचयस्यानविषेयमाह—

रहनेवाले देवों और नारकियोंमें नहीं होता; क्योंकि आरण और अच्युत कल्पोंको लेड़कर अन्यत्र उत्कृष्ट योगके बार बहुत नहीं होते । तथा 'च' शब्दसे उत्कृष्ट संचयके योग्य अन्य सामग्री भी बहुत बार अन्यत्र नहीं होती । इसलिए वहीं उत्कृष्ट संचय होता है ॥२५०॥

आगे तेजसशरीर और कार्मणशरीरके उत्कृष्ट संचयका स्थान कहते हैं-

तैजस शरीरका उत्कृष्ट संचय औदारिक शरीरकी तरह जानना। किन्तु इतना विशेष है कि सातवी पृथ्वीमें दूसरी बार उत्पन्त हुए जीवके तैजस शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है। आहारक शरीरका भी औदारिक शरीरका जाना। किन्तु आहारक शरीरको उत्थापना करते हुए प्रमत्त विरतके ही उसका उत्कृष्ट संचय होता है। कामण शरीरका उत्कृष्ट संचय सातवी पृथिवीमें ही जो तरकोंमें बहुत बार अमण कर चुका है उसके अनितम बारमें होता है। वर्षोण अपनेतम बारमें होता है। वर्षोण अपनेतम बारमें होता है। वर्षोण अपनेतम बारमें होता है। वर्षोण अन्यत्र उसके अनितम बारमें होता है। वर्षोण अन्यत्र उसके प्राप्त उत्कृष्ट संक्छेश नहीं होता। वर्षो नहीं होता! यह वतळाते हैं —कोई जीव बादर पृथ्वीकार्योमें अन्तर्मुहतेहीन पूर्वकोटिपृथक्त अधिक दो हजार सागर-से न्यून कर्मकी स्थितको प्राप्त हुआ। वहाँ भवस्थितिको भोगते हुए उसने पर्याप्त भव थोड़े

स घटियसवृ। २. वारा बहवो न सन्ति च शब्दात्तद्योग्यसामध्यन्तरं च बहुवारं न संभवति—मृ।
 व प्रकारेण इति चेत यो जीवो।

स्थितियोजिङ्ग् बावरपृथ्वीकायमवंगळन् पालिमुतिर्पंगयस्यांप्रभवंगळ्डांगळ् पर्ध्यांप्रभवंगळ्डां बहुकंगळ् पर्ध्यांप्रदेशक्वीकायमवंगळ्डा हुस्वंगळ्डा पर्ध्यांप्रभवंगळ्डा बहुकंगळ् पर्ध्यांप्रदेश हुद्धु आगाळा हुस्वं हुस्वंगळा हुस्वं वेच्चुं हुं । पल्डुं क्ष्ण्यं कुर्द्धु आगाळा हुस्वं क्ष्ण्यं कुर्द्धु अगाळा हुस्वं हुस्वं हुस्वं हुस्वं कुर्द्धु कुर्द्ध्यांप्रवाच्यां केच्युं हुस्वं कुर्वं कुर्वं कुर्वं कुर्वं कुर्वं हुस्वं हुस्वं कुर्वं कुर्वं कुर्वं कुर्वं हुस्वं हुस्वं कुर्वं हुस्वं हुस्वं कुर्वं कुर्व

हीनकर्मस्वितितिकात तब भवस्थितिमक्ताज्यमानस्य स्तोका अपयोगनवाः बहुव पर्यागमस्य दीर्घी 
पर्याग्रास्त ह्रस्याः अपयोगादाः । यदा यदा आनुष्यं कनाति तता नता तरुप्पायेशम् अपय्योगेग व्याप्तादाः । यदा यदा आनुष्यं कनाति तता नता तरुप्पायेशम् अपय्योगेग व्याप्तादाः । वदा यदा आनुष्यं कनाति तता नता तरुप्पायेशम्य अपयोग्येग वद्याग्रास्त्र विष्यव्य न्यायांभ्यात्वानि न 
नतः बहुनो बहुग्ये बहुक्ये वहुक्ये व्याप्तिम्याप्त्रियाः विष्यव्य तरुप्यायांभ्यात्वात्र । यद्याग्रास्त्र व्याप्त्र क्ष्यायाः कराति । उपरिताना स्थितीना निष्यक्तः वरुष्ट्रपतः कराति । एव नागरित्या यदिरम्यपप्यानः 
कृष्यस्मानः । तत्र व सारम्याणस्य बहुवः त्यात्रभवा । त्यानः अपर्याग्राम्यः तरुप्यायाः । त्रस्य व्याप्तायाः । हृद्या
अपर्याग्रासः । तत्र व सारम्याप्त्य वहुवः त्यात्रभवा । त्यात्रभवः । तरुप्रवृत्यवसम्प्रमानं तर्याण्याप्तिः 
स्कृष्योगान्वाः वरुष्ट्ययोग्यवृत्यः वर्षितः अन्यमंत्रन्यः वर्ष्यान्यः भीति । त्रसः । तत्र वरुष्ट्यः वर्षागर्यस्य । त्याः । एव परिभ्रम्य भीतिन्यः त्रसः तरिक्षायाः । तत्र भरिष्यः ।

चारण किये और पर्याप्त भव बहुत घारण किये। अतः पर्याप्तकाल बहुत हुआ और अपर्याप्तकाल बोड़ा हुआ। जब-जब आयुवन्य करता है तब-नव उसके बोग्य जघरय थोगसे अपर्याप्तकाल बोड़ा हुआ। जब-जब आयुवन्य करता है तब-नव उसके बोग्य जघरय थोगसे करता है। उन्कृष्ट योगसे आहारित और उन्कृष्ट युद्धिसे युद्धित हांना हुआ बहुत बार वहुत संवेशकेर परिणासोंसे परिणव हुआ। बिशुद्ध हुआ तो अपने योग्य विशुद्धित विशुद्ध होता है। सोचिकी स्थितिके निपेकोंका अपन्यपद करता है और उसकी स्थितिके निपेकोंका उन्कृष्ट पर करता है। इस प्रकार अपन्य पर्यक्त प्रयाप्त किसे उपन्य हुआ। बही अमण करते हुए वर्गाप्तके सब बहुत हुआ। अपनेपिका काल बहुत हुआ, अपनेपिका काल बोड़ा हुआ। इस प्रकार अमण करते अतिस भन्न प्रवास समय समय सानवीं प्रध्योक नारकियों उत्पन्न हुआ। उस सबको प्रहण करते के प्रयास समय समय सानवीं प्रध्योक नारकियों उत्पन्न हुआ। उस सबको प्रहण करते के प्रथम समय समय सानवीं प्रध्योक नारकियों अहार प्रहण किया, उन्कृष्ट योगकी बृद्धिसे बढ़ा। सबसे लघु अनन्तर्भुहुते सक्ष सब पर्याप्तियोंको प्राप्त किया। उस सरक में तैतीस सामर काल कर आवश्यक सन्वेशको प्राप्त हुआ। इस प्रकार असण करके थोड़ो आवृद्ध के स्थाप कोर आवश्यक सन्वेशको प्राप्त हुआ। इस प्रकार असण करके थोड़ो आवृद्ध के स्थाप के स्थापन करके थोड़ो आवृद्ध के स्थापन सरके योही आवृद्ध के सहस्वेशको प्राप्त हुआ। इस प्रकार असण करके थोड़ो आवृद्ध के सहस्वेशको प्राप्त हुआ। इस प्रकार असण करके थोड़ो आवृद्ध के सहस्वेशको प्राप्त हुआ।

म्प्रृंह्रतीमृत्युं चरमजीवगुणहानिस्थानांतरकोत्धाक्त्यसंक्यभायमात्रकालमिव्युं ज्ञिवरमद्विचरम समयबोज्ञुक्तृष्टसंक्ष्मेश्रामं पीद् चरमद्विचरमसमयबोज्ञुक्तृष्टयोगस्थानमं पीद् चरमसमयतञ्जूक-स्थानावनातेषे कान्मंणञ्जरोरोत्कृष्टसंचयमक्कुं। यितौदारिकाविश्ररोरंगज्ञुकृष्टसंचयसामप्रिविशेषमं पेज्यनंतरं।

## एक्कं समयपबद्धं बंबदि एक्कं उदेदि चरिमस्मि । गणहाणीण दिवडहं समयपबद्धं हवे सत्तं ॥

अन्तिम गुणहानिरूप योगस्थानमें अन्तर्मुहुन काल तक रहकर आयुक्के अन्तरेत पहले तीसरे २० और दूमरे ममयमें उन्क्रस्ट संक्लेशको प्राप्त होकर अन्तिम समयमें तथा अन्तिमसे पहले समयमें उन्क्रस्ट संक्लेशको प्राप्त करके जब वह उस भवके अन्तिम समयमें स्थित होता है तथ उसके कार्मणशरीरका उन्क्रस्ट संक्य होता है। इस प्रकार औदारिक आहि शरीरोंके उक्क्ष्ट संक्यको सामा विशेषका कथन किया।

अंका-एक-एक समयमें जीवके द्वारा बीधे गये एक-एक समयप्रबद्धका आवाधारहित २५ अपनी-अपनी स्थितिके प्रथम समयसे लेकर उसके अन्तिम समय पर्यन्त प्रतिसमय एक-एक नियेकका ही उदय होता है। तब एक-एक समयप्रबद्धका उदय प्रतिसमय कहाँ हुआ ?

समाधान-अनादि बन्धनके कारण वैंधे विवक्षित समयप्रवद्धके अन्तिम निषेक ९ का उदय होता है। तब उसके अनन्तर समयमें बद्ध समयप्रवद्धका अन्तसे दूसरा निषेक १० का उदय होता है। उसके अनन्तर समयमें बद्ध समयप्रवद्धका अन्तसे तीसरा निषेक १०

१ व स्थितः त्रिरमद्विवरमसमये उत्कृष्टसंचयो भवति ।

तबनंतर समयबोळ्कद्विव समयप्रवद्वव त्रिचरधानिकस्तृवधितुर्गु ॥ ११ ॥ इंतु चतुर्व्यविसमयंगळोळ् कद्विव समयप्रवद्वांगळ चतुर्वरसाविनिकस्तृज्युवयमागृतं योगळा विवसित्तसमयप्रवद्वयभागवोळ्-तबाबाचाकाकासमयमात्रानिकेशविगष्टमावागळ्कद्विव समयप्रवद्वव प्रथमनिकस्तृवितपुगुमन्तेवर-मितो वो वा विवसित्तसमयप्रवद्वचरमनिकसमुर्वित्ववाळ्जुगूडिवो हु समयप्रवद्वमुर्वितपुगुमे वाग-भ स्रोक्ति सम्प्रितसायत् । इंतो व समयप्रवद्वं वंयमक्तमो व समयप्रवद्वम्वयितगुमोगुवयसमयप्रवद्वं

समये बद्धसमयप्रबद्धस्य जिन्नरमन्त्रिकः उदेति ११। एवं चतुर्वादिसमयेषु बद्धसमयप्रवद्धाना चतुर्वरसादि-निचेकोद्धरक्रमेण कार्वाचार्वातितविवश्चितिस्यतिसमयमात्रस्याने । तस्या चरमतत्समयप्रबद्धस्य प्रथमनिचेक उदेति । एव विवक्षितसमये एकः समयप्रबद्धो बण्णाति एक उदेति किविबृहत्वपर्यगुणहानिमात्रममयप्रवद्धसःवं

११ का उदय होता है। इस प्रकार चतुर्थ आदि समयोमें वद्ध समयप्रवद्धों अन्तसे चतुर्थ १० आदि निषेकों के उदयके क्रमसे आवाधारहित विवक्षित स्थितिके जिउने समय हों उतने स्थान जाकर उसके अन्तिम समयमें बद्ध समयप्रवद्धका प्रथम निषेक च्दयमें आता है। इस तरहसे विवक्षित समयमें एक समयप्रवद्धका बन्य और एकका उदय होता है तथा कुछ कम डेढ़ गुणहानि प्रमाण समयप्रबद्धका सत्त्व रहता है। इसकी संदृष्टि इस प्रकार है —

जिस समयप्रवादोंके सब निषेक राज गये उसका तो उदय रहा ही नहीं । जिस समय-१५ प्रबद्धके सैंतालीस निषेक गल गये उसका अन्तिम निषेक नौका वर्तमानमें उदय होता है। जिस समयप्रवद्भके छियालीस निषेक गल गये उसके दसका निषेक उदयमें आता है। इसी तरह जिस समयप्रबद्धका एक भी निषेक नहीं गला उसका प्रथम निषेक पाँच सी बारह उदय-में आता है। इस तरह किसी भी एक विवक्षित समयमें सब निपेकोंका उदय होता है ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ । १८ २० वर २४ २६ २८ ३० ३२ । ३६ ४० ४४ ४८ ५२ ५६ ६० ६४ । २. अर ८० ८८ ९६ १०४ ११२ १२० १२८। १४४ १६० १७६ १९२ २०८ २२४ २४० २५६। २८८ ३२० ३५२ ३८४ ४१६ ४४८ ४८० ५१२। इन सबको जोडनेसे परे समयप्रवद्धका प्रमाण ६२०० होता है। आगे-आगे जैसे-जैसे नवीन समयप्रबद्धके निषेकोंका उदय होता जाता है वैसे-वैसे पराने समयप्रवद्धके निषेकोंके उदयका अभाव होता जाता है। जैसे आगामी समयमें नवीन समयप्रवद्धका ५१२ का निषेक उदयमें आयेगा तो बर्तमान समयमें जिस २५ समयप्रबद्धका ५१२ का निषेक उदयमें है, आगामी समयमें उसका दूसरा निषेक चार सौ अस्सीका उदय होगा। जिस समयप्रवद्धका चार सौ अस्सीका निषेक वर्तमानमें उदयमें है, भागामी समयमें उसका तीसरा निषेक चार सौ अडतालीसका उदय होगा। इसी तरह जिस समयप्रवद्धका अन्तिम नौका निषेक उदयमें है उसका आगामी समयमें अभाव हो जायेगा। प्रत्येक समयमें यही कम चलता है। अतः प्रत्येक समयमें पूर्वबद्ध एक-एक समयप्रबद्धका १० क्रमसे एक-एक निषेक मिलकर एक-एक समयप्रवद्धका उदय होता जाता है। अन्तमें अवशेष

सहितमापि मेळणमेळेण समयनिवेकंगळं संकळिसिबोडे तत्समयबोळु द्वध्यवृष्णहानि किचित्रन समयप्रबद्धंगळ सत्वमक्कुनिबक्के संदृष्टियिदु :—

भवति । तत्संदृष्टिरियम्---

रहे सब निवेकोंको जोडनेसे कल कम डेट गणहानि गणित समयप्रबद्ध प्रमाण सत्तामें शेष रहता है। उसे इस प्रकार जानना -जिस समयप्रबद्धका एक भी निषेक नहीं गला उसके सब तिषेक तीचे एक पंक्तिमें लिखिए । उसके उत्पर जिस समयप्रवटका एक जिलेक गल गया उसके पहले निषेकको छोडकर शेष सब निषेक एक पंक्तिमें लिखिये। उसके ऊपर जिस समयप्रवासके दो निषेक गरु गये हों उसके दो निषेकोंके विना शेष सब निषेक एक पंक्तिमें लिखिये। इसी तरह ऊपर-ऊपर एक-एक निषेक घटते हुए शेष सब निषेकोंको एक-एक पंक्तिमें लिखते जारये । सबसे उत्पर जिस समयप्रबदका केवल एक अन्तिस ही निषेक शेष रहा हो 🐮 बसे लिखना । ऐसा करनेसे विकोण रचना होती है । जैसे सबसे नीचे अवतालीस निषेक एक पंक्तिमें लिखे । उसके ऊपर पाँचसी बारहके बिना अंध ४७ निधेक लिखे । उसके ऊपर पाँचसी बारह और चारसी अस्सीके विना शेष विद्यालीस निषेक लिखे। इसी तरह उत्पर-उत्पर एक-एक निषेक घटते हुए लिखे । अन्तमें सबसे ऊपर केवल नौका अंक लिखा । इस तरह यह तिकोनी रचना होती है। इसका जोड़ समस्त सत्त्व द्रव्यका प्रमाण होता है जो कुछ कम १९ डेढ गणहानि गृणित समयप्रबद्ध प्रमाण होता है । पहले जो गुणहानि आयामका प्रमाण कहा है उसमें उसका आधा मिलानेसे डेढ गुणहानि होती है। उसमें कुछ कम संख्यात गुणी पत्य-की वर्गशलाकासे अधिक गुणहानिका अठारहवाँ भाग घटानेपर जो प्रमाण होता है उसे कुछ कम डेट गणहानि कहते हैं। उससे समयप्रबद्धके परमाणुओं को गणा करनेसे जो प्रमाण हो उतना ही त्रिकोण रचनाके परमाणुओंको जोड़नेसे प्रमाण होता है। जैसे अंक संदृष्टिके २० आधारपर रचित त्रिकोण रचनाकी सब पंक्तियोंको जोड़नेसे इकहत्तर हजार तीनसी चार होता है। और गुणहानि आयाम आठमें उसका आधा चार मिलानेसे डेढ़ गुणहानिका प्रमाण बारह होता है। उससे समयप्रबद्धके परमाण तिरसठसीको गुणा करनेसे छिहत्तर हजार छहसौ होता है। त्रिकोण रचनाका जोड इससे कम है। इसलिये कुछ कम डेट गुण-हानि गणित समयप्रबद्धका सस्व कहा है। यहाँ त्रिकोण रचना और उसके जोडको २० उदाहरणके रूपमें अंकित करते हैं यह केवल अन्तिम गणहानिको लेकर है।

१. म मेलगऽनुदयनिषेकंगर्लं संदर्शिसदोडे ।

## गो॰ जीवकाण्डे

| l      | 1  |    | 1  |    |      | _   | 9    | सा ७०  |
|--------|----|----|----|----|------|-----|------|--------|
|        |    |    |    |    |      | ١ ٩ | १०   | को २   |
|        | 1  |    |    | -  | ١ ٩  | 8.  | 88 : | 000000 |
| 1      |    |    |    | 9  | १०   | ११  | 85   | 1      |
|        |    | 1  | 9  | १० | 88   |     | 83   | 1      |
|        | 1  | ९  | 80 | ११ | १२   | १३  | 88   | -      |
|        | 9  | 80 | 88 | १२ | १३   | 88  | १५   | i      |
| 9      | 80 | ११ | १२ | १३ | १४   | 24  | १६   | -      |
| 2   90 | 88 | १२ | १३ | १४ | ۶٩ : | १६  | १७   | -      |

۱. सा ७० को २ 00000 80 ۶۶ 14 85 35 22 83 . १३ ęς 23 . 28 ξo \$3 28 १० । ११ । १२ ٩o 23 84 1 88 ११ : १२ , १३

| e e e e e e | ٩ | 80 | ٩ ، ه<br>١ ، ه | ९<br>१०<br>११<br>१२ | र<br>१०<br>११<br>१३ | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
|-------------|---|----|----------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| जोड़        | ٩ | १० | 30             | ४२                  | 44                  |                                                          |

| ٩                                                                                           | 9                                      | ٩                                             | 9                                                                  | 9                                                  | ٩                                                  | ٩                                                  | ۹ ا                                    | 9                                           | 9                                                  | 9                                                            | ٩                                                        | ı  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| ۰                                                                                           |                                        | •                                             | ۰                                                                  | •                                                  | ۰                                                  | •                                                  | •                                      | •                                           | •                                                  | •                                                            | •                                                        |    |
|                                                                                             | 888                                    | •                                             | •                                                                  | •                                                  | •                                                  | •                                                  | •                                      | •                                           | ۰                                                  | •                                                            | ۰                                                        |    |
| \$88                                                                                        | 860                                    | •                                             |                                                                    | - 0                                                | •                                                  |                                                    | ३२०                                    | •                                           | •                                                  | •                                                            | ۰                                                        |    |
| \$40                                                                                        | १७६                                    | १९२                                           | २२४                                                                | २४०                                                | २५६                                                | २८८                                                | ३५२                                    | •                                           | •                                                  | ۰                                                            |                                                          | ١' |
| १७६                                                                                         | १९२                                    | २०८                                           | २४०                                                                | २५६                                                | २८८                                                | ३२०                                                | ३८४                                    | ४१६                                         | 288                                                | 800                                                          | 485                                                      |    |
| १९२                                                                                         | 3.02                                   | २२४                                           | २५६                                                                | 326                                                | ३२०                                                | ३५२                                                | ४१६                                    | 886                                         | 860                                                | 485                                                          | ۰                                                        |    |
| २०८                                                                                         | २२४                                    | २४०                                           | २८८                                                                | ३२०                                                | 347                                                | ₹८४                                                | 886                                    | ४८०                                         | ५१२                                                | ۰                                                            | ۰                                                        | 1  |
| २२४                                                                                         | 580                                    | २५६                                           | ३२०                                                                | ३५२                                                | ३८४                                                | ४१६                                                | 860                                    | ५१२                                         | <u> </u>                                           | •                                                            | ۰                                                        | l. |
| २४०                                                                                         | २५६                                    | २८८                                           | ३५२                                                                | ₹८४                                                | ४१६                                                | 288                                                | ५१२                                    | •                                           | <u> </u>                                           | •                                                            | ۰                                                        | 18 |
| २५६                                                                                         | 322                                    | ३२०                                           | ३८४                                                                | ४१६                                                | 886                                                | 860                                                |                                        | •                                           | अ भाषव्रक्या                                       | •                                                            |                                                          |    |
| २८८                                                                                         | ३२०                                    | ३५२                                           |                                                                    | ĺ                                                  |                                                    |                                                    |                                        | ۰                                           | _ RF                                               |                                                              |                                                          | ı  |
|                                                                                             | 1                                      |                                               |                                                                    | 1                                                  |                                                    |                                                    |                                        | •                                           | ۰                                                  |                                                              |                                                          | l  |
|                                                                                             | l                                      | 1                                             | i                                                                  |                                                    |                                                    |                                                    |                                        |                                             | ۰                                                  |                                                              |                                                          | ı  |
|                                                                                             |                                        | İ                                             | i                                                                  |                                                    |                                                    |                                                    |                                        |                                             | ۰                                                  |                                                              |                                                          | 18 |
|                                                                                             | 1                                      |                                               |                                                                    | 1                                                  |                                                    |                                                    |                                        |                                             | •                                                  |                                                              | 1                                                        | 1  |
| 9                                                                                           | 9                                      | 9                                             | 3                                                                  | 9                                                  | 3                                                  | 3                                                  | 9                                      | 1 9                                         | 9                                                  | 9                                                            | 9                                                        | ł  |
| •                                                                                           |                                        | ,                                             | ,                                                                  |                                                    | ,                                                  | ,                                                  |                                        | ,                                           |                                                    | ,                                                            | ,                                                        | ı  |
|                                                                                             | 1 0                                    |                                               |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                        |                                             |                                                    |                                                              |                                                          | ı  |
| 0                                                                                           |                                        |                                               |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                        |                                             |                                                    |                                                              |                                                          | L  |
|                                                                                             |                                        |                                               |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                    | 1 0                                    |                                             |                                                    |                                                              |                                                          | ١٦ |
|                                                                                             |                                        |                                               |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                        |                                             |                                                    |                                                              |                                                          |    |
|                                                                                             |                                        |                                               |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                    | 1                                      |                                             | -                                                  |                                                              | 1                                                        | i  |
| 0                                                                                           |                                        | ۰                                             |                                                                    | ۰                                                  |                                                    |                                                    |                                        |                                             | ۰                                                  | 0                                                            |                                                          | ĺ  |
| 688<br>0                                                                                    | ०<br>१६०                               | १७६                                           | १९२                                                                | २०८                                                | °<br>२२४                                           | ۰<br>۲۷۰                                           | २५६                                    | २८८                                         | ०<br>३२०                                           | ०<br>३५२                                                     | °<br>₹८४                                                 |    |
| १४४<br>१५०                                                                                  | ०<br>१६०<br>१७६                        | १७६<br>१९२                                    | ०<br>१९२<br>२०८                                                    | २०८<br>२२४                                         | 9<br>228<br>289                                    | ०<br>२४०<br>२५६                                    | ०<br>२५६<br>२८८                        | २८८<br>३२०                                  | ०<br>३२०<br>३५२                                    | ०<br>३५२<br>३८४                                              | 368<br>888                                               |    |
| ०<br>१४४<br>१६०<br>१७६                                                                      | १६०<br>१७६<br>१९२                      | १७६<br>१९२<br>२०८                             | %<br>१९२<br>२०८<br>२२४                                             | 0<br>२०८<br>२२४<br>२४०                             | 9<br>798<br>789<br>748                             | 0<br>780<br>745<br>766                             | 0<br>244<br>266<br>370                 | ०<br>२८८<br>३२०<br>३५२                      | ०<br>३२०<br>३५२<br>३८४                             | 0<br>347<br>328<br>885                                       | 885<br>864<br>358                                        | 2  |
| 0<br>१४४<br>१६०<br>१७६<br>१९२                                                               | १६०<br>१७६<br>१९२<br>२०८               | १७६<br>१९२<br>२०८<br>२२४                      | 0<br>899<br>906<br>706<br>780                                      | 9<br>300<br>338<br>380<br>345                      | 9<br>778<br>789<br>748<br>766                      | 0<br>780<br>745<br>766<br>766                      | 9<br>745<br>766<br>347                 | २८८<br>३२०<br>३५२<br>३८४                    | ०<br>३२०<br>३५२<br>३८४<br>४१६                      | 345<br>368<br>366<br>886                                     | 886<br>886<br>864<br>868                                 | 8  |
| 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | 9                                      | 899<br>899<br>999<br>990<br>998               | 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                            | २०८<br>२२४<br>२४०<br>२५६<br>२८८                    | 0<br>728<br>780<br>745<br>766<br>370               | 0<br>280<br>245<br>266<br>370<br>347               | 0<br>246<br>266<br>340<br>347<br>368   | 0<br>266<br>340<br>347<br>368<br>885        | 0<br>370<br>347<br>368<br>886<br>886               | 880<br>886<br>886<br>388<br>348                              | \$24<br>\$24<br>\$45<br>\$45<br>\$45<br>\$45             | 8  |
| 9<br>888<br>849<br>894<br>897<br>897<br>798                                                 | १६०<br>१७६<br>१९२<br>२०८<br>२२४<br>२४० | १७६<br>१९२<br>२०८<br>२२४<br>२४०<br>२५६        | 899<br>900<br>900<br>900<br>900<br>900<br>900<br>900<br>900<br>900 | 0<br>700<br>778<br>780<br>745<br>700<br>770        | 0<br>748<br>746<br>746<br>766<br>347               | 0<br>240<br>245<br>266<br>340<br>347<br>368        | २५६<br>२८८<br>३२०<br>३५२<br>३८४<br>४१६ | 0<br>266<br>347<br>368<br>368<br>886<br>886 | 370<br>347<br>368<br>886<br>886<br>886             | \$47<br>\$68<br>\$86<br>\$86<br>\$86<br>\$86<br>\$86<br>\$86 | \$                                                       | 8  |
| 9<br>888<br>840<br>894<br>897<br>702<br>702<br>788                                          | 9                                      | 965<br>897<br>906<br>706<br>786<br>786<br>745 | 9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9 | 0<br>70%<br>77%<br>74%<br>74%<br>76%<br>370<br>347 | 0<br>728<br>780<br>745<br>765<br>370<br>347<br>368 | 0<br>780<br>745<br>766<br>347<br>347<br>368<br>886 | 0<br>24                                | 800<br>845<br>845<br>886<br>880<br>880      | 0<br>342<br>342<br>368<br>886<br>886<br>860<br>482 | 845<br>845<br>845<br>845<br>845<br>845                       | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |    |
| 9<br>888<br>849<br>894<br>897<br>897<br>798                                                 | १६०<br>१७६<br>१९२<br>२०८<br>२२४<br>२४० | १७६<br>१९२<br>२०८<br>२२४<br>२४०<br>२५६        | 899<br>900<br>900<br>900<br>900<br>900<br>900<br>900<br>900<br>900 | 0<br>700<br>778<br>780<br>745<br>700<br>770        | 0<br>748<br>746<br>746<br>766<br>347               | 0<br>240<br>245<br>266<br>340<br>347<br>368        | २५६<br>२८८<br>३२०<br>३५२<br>३८४<br>४१६ | 0<br>266<br>347<br>368<br>368<br>886<br>886 | 370<br>347<br>368<br>886<br>886<br>886             | \$47<br>\$68<br>\$86<br>\$86<br>\$86<br>\$86<br>\$86<br>\$86 | \$                                                       | 47 |

सब गुणहानियोंका पृथक्-पृथक् जोड़ इस प्रकार होता है-

|     | १९<br>३०         | ११८<br>१३८<br>१६० | 335<br>335<br>870 | ॅ७७२<br>८५२<br>९४० | १६४४<br>१८०४<br>१९८० | ३३८८<br>३७०८<br>४०६० |       |
|-----|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------|
|     | ४२               | १८४               | ४६८               | १०३६               | २१७२                 | 8888                 |       |
|     | 44<br><b>5</b> 9 | २१०<br>  २३८      | ५२०<br>५७६        | ११४०<br>१२५२       | २३८०<br>२६०४         | ४८६०<br>५३०८         |       |
|     | 500              | २६८<br>३००        | ६३६<br>७००        | १३७२<br>१५००       | २८४४<br>३१००         | ५७८८<br>६३००         |       |
| जोड | 806              | १६१६              | ४०३२              | ८८६४               | १८५२८                | ३७८५६                | 98308 |

प्रथमनिषेकंगळपुतु । ५१२। ८ । द्विरूपोनगुणहानिमात्रंगळ द्वितीयनिषेकंगळपुतु । ४८० । ८२ ।

तावतत्त्रकोणरचनावस्थितं सत्त्वद्रव्यं हीनहीनतंककनेन अधिकाधिकतककनेन अनुलोप्निकामध्यकनेन 
मृद्यावस्यति । तत्र हीनहीनतककनेन प्रवाद्याप्तसम्यप्रवस्तिकके सम्पूर्णनमयप्रवद्धः ६३००, द्वितीय१९ सम्प्रदित्यापिकके सम्पर्णनकेमसम्यप्रवद्धः, तृतीयसम्यत्त्रीयपिकके प्रवयद्धितापिकके प्रवयद्धितापिकके प्रवयद्धितापिकके स्वयद्धितापिकके स्वयद्धितापिकिके स्वयद्धितापिकिक स्वयद्धितापिकिक स्वयद्धितापिकिक स्वयद्धितापिकिके स्वयद्धितापिकिक स्वयद्धितापिकिक स्वयद्धितापिकिक स्वयद्धितापिकिक स्वयद्धितापिकिक स्वयद्धितापिकिक स्वयद्धितापिकिक स्वयद्धितापिकिक स्वयद्धितापिकिक स्वयद्धितापिकिक स्वयद्धितापिकिक स्वयद्धितापि

प्रथमनियेकाः रूपोनगुणहानिमात्राः ५१२ x ८ । द्वितीयनिषेकाः द्विरूपोनगुणहानिमात्राः ४८० । ८−२ ।

मिल्लियु मुन्तिनते प्रयमादियक्तिमळोळ् द्वितीयादिनियकंगळोळकालेकोत्तरक्रमदि स्वविद्येयगळं प्रश्लेपिस-को डर युरत्यं । ऋणहळ्यानिसेपः ॥

तृतीयनिषेक्तंगळ् त्रिरूपोनगृषहानिमात्रंगळप्पुड् । ४४८ । ८–३ । मित्रु कमहानियिद नडड् पर्यंबसानदोळ् ब्रो दे डिचरमनिषेकमक्कु–३२० । मत्रतनप्रथमादिपंक्तिगळोळ् द्वितीयादिनिषेकं-गळोळेकाबेकोत्तरक्रमदि स्वस्वविद्योषंगळं प्रतिपित्तुत्तिरकु रूपोनपुणेहानिमात्रगच्छेय एकवार-

संकलनमात्रप्रयमनियेकप्रमाणमभावब्रध्यमक्कु ५१'२र्।८ मभावद्रध्यदोद्ध २ प्रविष्टाभावब्रध्यम् द्विक्योनगुणहानिद्विकवारसंकलितमात्रविशेवप्रमाणमक्कु ३२।८।८।८

३। २। १ मिदं पुर्व्वाभावब्रव्यदोल् कळेपुत्तिरल् द्विक्याधिकपंचगुणहानिगृणितरूपोनगृणहानिमात्रगच्छेय एकवारसंकलनित्रभागमात्रविद्योषाळ् शुद्धसर्वक्रणमक्कु । मी एरढ् धनऋणब्रव्यगळ्नोदे पंक्तियोळ्

स्यापिसल्पडुबुबु ६३००।८३२८।५। ८।८ मत्तं हितीयगुणहानिप्रथमनिषेकदोळ् ३२१

तृतीयनिषेकाः त्रिक्पोनगुणहानिमात्रा ४४८ । ८-३ । एव कमहान्या गत्वा चरमे चरमनिषेकः एक. ३२० अत्र प्रमादिषद्क्तिय द्वितीयादिनिषेकेषु एकाद्वेकीसरक्रमेण स्वविरोषेषु प्रक्षिमेषु रूपोनगुणहानिमात्रगण्डस्य १०

्र--एकवारसंकलनमात्रप्रयमनिषेकप्रमाणमभावद्रव्यं भवति । ५१२ । ८ । अत्र स्थिताभावद्रव्यं च २ १

हुक्रियोतगुणहार्तिहरूकवारे संकर्कितमात्रविशेषमिद ३२ । ८ । ८ पूर्वामाबद्रव्यादयनीय शेषहिरूपा-

इन प्रथम आदि पंक्तियोके द्वितीय आदि निषेकों में एकको आदि लेकर एक-एक बदाते हुए अपने-अपने चयोके मिलानेपर एक कम गुणहानि प्रमाण गच्छका एक बार संकल्क मात्र अथम निपंक प्रमाण अभाव द्वारा है। इसका आहाय यह है कि नोचेसे लेकर आठ पंकि हुए को प्रथम गुणहानि है उसको दूसरो आदि पंक्तियों ने निषेक घटे, उनके प्रमाणक्ष्य घटाने योग्य जो ऋण, उसको मिलानेपर गुणहानि मात्र पंक्तियोंका घन गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण होता है क्योंकि प्रथम पंक्तिका जोड़ समयप्रबद्ध प्रमाण है। ऋणको मिलानेपर अन्य पंक्तियोंका जोड़ भी उसीके समान होता है। इस तरह गुणहानिका प्रमाण आठ है उससे गुणित समयप्रबद्धका प्रमाण विरसठ सी है। अब इसमें ऋण कितना घटाना २० है यह कहते हैं—

१. म गुणहानिसंकलनमात्र । २. म हानिसंकलनित्रभाग ।

३. स्वस्वप्रचयेषु प्रचितिषु इति कि ? प्रयमिनयेक ५१२ संपूर्णः, द्वितीयनियेक ४८० । ३२ । एकचयाधिके, तृतीसनियेके ४४८ । ३२ । ३२ । द्विच्यादिके एवं एकोत्तराधिकक्रमेण चरमिनकप्रयन्तं क्रियमाणे सर्ति अष्टार्वियातिप्रमितानि द्वार्वियात्तरञ्जात्वरञ्जात्व कायन्ते । अत्र वद्पञ्चाधात्रमितानि द्वार्वियत्कानि व्हणेक्यन- २५ व्याचि सन्तिति ज्ञात्वयम् । ४ अ्वेकपदोत्तरपातः सरुपवारो वृते मुख्तेन युतः । रूपाधिकवरान्तात्तपदाद- व्हर्तेतो वित्तं ॥१॥ हाराक्यादिकाः स्वाप्या अच्या नच्छादिकात्वया । वैकवारप्रमाणान्ताव्येकवारादिकं वनम् ॥२॥ एकचारद्विवारादिकंकवासूत्रमीयस् ।

द्वितीयाबिगुणहानिद्वव्यमेल्लमुमुद् । ३१००। तदनंतरसमयनिषेकदोळु द्वितीयगुणहानिप्रयम-निषेकोनद्वितीयाविगुणहानिद्वव्यमेल्लमुमुद्र । ३१००--२५६ । मितु प्रथमगुणहानिविधानविव हानिप्रमाणमक्वरिति कुर्वत्तिरस् गुणहानिमात्रद्वितीयाविगुणहानिद्रस्यंगळप्पूच । ३१००। ८।

रूपोनगुणहानिसंकलितमात्राऽभावस्वकप्रथमनिषेकंगळप्पृव् । 2481616 दिकपोत-218

भ गणहानिद्विकवारसंकलनमात्रस्वकविशेषंगळ् ऋणप्रविष्टऋणंगळप्पव्न-।

वनऋणद्वयंगळ मेलेकपंक्तियागि मन्तिनंते स्थापिसल्पडवृत् :--

मिदं पूर्वाभावद्रव्यदोळ् कळेपूत्तिरलु दिरूपाधिकपंचगणहानिगुणितरूपोनगुणेहानिमात्रगच्छेय एकवारसंकलनित्रभागमात्रस्वविशेषंगळु शुद्धसर्वऋणमञ्कु मी येरडु द्रव्यगळु मुन्नं स्थापिसिस

धिकपञ्चगुणहानिगुणितरूरोनगुणहानिमात्रगच्छस्य एकदारसङ्कलनित्रभागमात्रविशेष शहसर्वऋण भवति ।

१० एते द्वे धनऋणे एकस्यामेव पङ्क्तौ स्थापित्रक्ये ६३००।८।३२।८।५।८।८पुनः हितीयगुणहानि-

प्रथमनिषेके द्वितीयादिगुणहानिसर्बद्रव्यमिदमस्ति ३१००। तदनन्तरसमयनिषेके द्वितीयगुणहानिप्रथमनिषेकोनं तदस्ति ३१००-२५६। एवं प्रयमगुणहानिवदहानिप्रमाणमवधार्यं निक्षिप्ते तदा गुणहानिमात्रं द्वितीयादिगण-

हानिद्रव्याणि भवन्ति ३१००। ८। रूपोनगणहानिसक्छित्मात्रेभ्योऽभावस्वप्रवमनिषेकेम्यः २५६। ८। ८।

दिरूपोनगुणहानिदिकवारसंकलनमात्रस्वविशेषे ऋणप्रविष्टऋणे १६ । ८ । ८।८ अपनीते शेषं दिरूपाधिक-

१५ पञ्चगुणहानिगुणितरूपोनगुणहानिमात्रगच्छस्य एकवारसकळनत्रिभागमात्रस्वविशेष शृद्धसर्वऋणं भवति । एते हे पूर्वस्थापितघनर्णयोः उपर्येकपङ्क्तथा पूर्ववत स्थापियतब्ये-

प्रथम निषेक एक कम गुणहानि प्रमाण ५१२। ७। द्वितीय निषेक दो कम गुणहानि प्रमाण अर्थात् ६। इस तरह एक एक घटता तीसरा आदि निषेक होता है। अन्तमें द्विचरम निषेक एक प्रमाण होता है। इस तरह गणहानि प्रमाण पंक्तियों में एक-एक निषेक घटता है। अन्तिम निषेक सब पंक्तियोंमें रहता है। सो यहाँ द्वितीय आदि निषेकोंमें प्रथम निषेकसे जितने अपने अपने चय घटें उनको मिलानेपर सब निषेक प्रथम निषेकके समान होते हैं। यथा-

५१२। ७ 48218

482 14

79

482 1 8

१. म <sup>°</sup>णहानिसंकलन त्रिभाग ।

```
२ ू०.
२१००।८ ऋ१६।८।५।८ ८ सितुमेले मेले ऋगराजियळडाँडॉकमॉवद नडेबढु। घन-
३३२१
६३००।८।ऋ३२।८५८८
३२१
```

राजिगळधस्तनाथस्तनराजिगळोळ् गुणहानिगुणितचरमगुणहानिब्रव्यमं १०० १ ८ । कळेडु हिरूप-भाजितमात्रंगळागि नडेबबढु कारणमागियुपरितनोपरितनगुणहानिब्रव्यं पढमस्स होणबळमेत्तमें बिंतु

वेळल्पट्टुवितिरुतिह्रं पंक्तिद्वयद्रव्यंगळोळु मोदल धनपंक्तियोळु

300 1 C 900 1 C 8400 1 C

६३००"। ८

एवयुपर्यपि ऋणराशयोऽर्घार्धक्रमेण धनराशयो

गुणहानिगुणितचरमगुणहानिघन १०० । ८ । न्यूनाघस्तनगुणहानिघनाघंक्रमेण गच्छन्तीस्युपरितनोपरितनगुण-हानिदृश्यं पदमस्य हीणदृरुमेत्तमित्यक्तमेव भवति । तत्र पहक्तिद्वयं प्रथमघनपङ्कौ । १०० । ८ ।

00 1 6

₹१०० I ८ ६३०० I ८

५१२ । ३

५१२ । २ ५१२ । १

इन सबका जोड़ एक कम गच्छका एक बार संकलन मात्र प्रथम निषेक प्रमाण होता है। यहाँ गच्छका प्रमाण आठ है। गणितके नियमानुसार एक कम गच्छको दो और सम्पूर्ण गच्छको एकसे भाग बेक्स इससे प्रथम निषेक पाँच सी बारहको गणा करनेपर

१ कम ५१२ × ६ ६ = इतना जोड होता है।

इसमें अभाव द्रष्यका प्रमाण लाता है क्योंकि प्रथम निषेक ५१२ सन्पूर्ण है। प्रथम पंक्तिमें कोई निषेक पदा नहीं। दूसरों पंक्तिमें एक प्रथम निषेक कम है। उसमें कोई चय नहीं मिलाया। तीसरों पंक्तिमें पहला और दूसरा दो निषेक कम है। उसके दूसरे निषेक ३० ४८० में एक चय २२ मिलानेसे ५१२ होते हैं। तीसरों पंक्तिमें पहला, दूसरा और तीसरा निषेक कम है। यहाँ दूसरो निषेक ४८० में एक चय २२, और तीसरो निषेक ४४८ में दो चय

```
षरमगुणहानिमोदलो ड्रे प्रथमगुणहानिपर्यातं सर्वत्र गुणहानिगुणितचरमगुणहानिग्रव्यमनितितं।
१००।८। क्षृष्ठि २००।८ क्षृष्ठि द्विष्यदिवं वेरिसि १००८। २। गुणसंकरुन-
२००।८।२।
८००।८ ४००।८।२।
२६००।८ २००।८।२।
```

विंदं तंदुभयपंक्तिद्रव्यक्तिपपुड संदृष्टियिदु ६२००।८।२।६२।८।५।८। इल्लि २००

बनर्गक्तियोळ् प्रविष्टद्वितीयऋणं नानागुणहानिगुणितगुणहानिमात्रचरमगुणहानिद्रव्यमात्रमिदु १० १०० । ८ । ६ । ई मूर्व द्रवयंगळु । ६२०० । समयप्रबद्धविव । शलाकोकृतंगळु यथाक्रमविनितपुतु

८।२।८५८।६ इवरोळु मध्यमराशिषे भागहार भूतशतषट्कंगळोळु यथाकसं १०० ६ ६३

तिछतः । ६३०० । ८ । २ । ६३ । ८ । ५ । ८ । ८ । अत्र धनपङ्कौ प्रविष्टद्वितीयऋणं नानागुणहानिमात्र-३ २ १

२० चरमगुणहानिद्रव्यमात्रमिदम् १०० । ८ । ६ । एतानि त्रीणि द्रव्याणि समयप्रबद्धेन ६३०० शलाकीकृतानि

२२ - २२ मिळानेसे ५१२ होते हैं। इस तरह अन्तिम निषेक पर्यन्त एक-एक अधिक चय मिळानेसे ५१२ होते हैं। इस सबका बोड़ दो कम गच्छका दो बार संकलन मात्र चय प्रमाण होता है। उक्त चर्योंका प्रमाण इस प्रकार होता है— ३२ × ३१

२२*×१*५ ३२*×*६ ३२*×*६ ३२*×*१

गणित सूत्रके अनुसार इनका जोड़ दो कम गच्छ, एक कम गच्छ, सन्पूर्ण गच्छको दे कम १ कम तीन, दो और एकसे भाग देकर वससे चयके प्रमाण ३२ को गुणा करनेपर ३८ ४ ई दि ३० इस प्रकार होता है। इसको पहलेके अभाव द्रव्यमें से घटाना है। कन्नद्र बृत्तिके अनुसारों संख्त टीकाकारने जिस पुरानी रीसिसे लिखा है उससे आजके पाठकोंको समझानेमें कठिनता होती है। अतः सीमा अभिग्राय यह है कि ६३०० ४८ में सो जो घटाना है वह ५१२ ४८ में से ३२ ४५ को घटा देनेपर जो होप रहें उतना है। इतना घटा देनेपर प्रमान षतुष्कविदम् द्विकविदम् भेविसि चतुष्कमं द्विकविदं गुणिसि गुणहानिगे गुणहानियनुत्याविसि गुण-हानिये गणहानियनपर्वासिस मसं भागहारभूतपंचींवज्ञतिरूपगर्छं मुरारदं भेदिसि रूपाधिकात्रियुण-

हानियनुत्पाविति स्थापितिवोदितिक्कु ८ । ५ । ८ मिल्लिहं ऋणरूपं ऋणस्य ऋणं राधिर्द्धन-

631

म देहरूवं पार्श्वदोज् स्थापितिमङ् संबुष्टि 🕻 ८।५।८।८५ १ 🕏 ई येरडं राज्ञिगळ

मेलिहं द्विरूपगळं तंतम्म केळ्ये स्थापिसि ्रिट३८ १।८५८। रो.टी २ घी ५

96 63 63 63 3 63 3

क्रमेणैंवै तिष्ठन्ति ८।२। ८।५।८।८,।८।६ एतेषु मध्यराशेर्भगहारभतशतपटकयोर्ययाक्रमं 2001 51 , 531

चतुष्कद्वयास्यां संभेद्य चतुष्कं द्वास्या गुणयित्वा गुणहानिमुत्पाद्य गुणहान्या गुणहानिमपवर्त्य पुनर्भागहारभूत-्र— ्र-पञ्जविशतौ रूपाधिकत्रिमृणहानौ कृताया एवं ८ । ५ । ८ । अत्र स्थिते ऋणरूपे ऋणस्य ऋणं राहोर्थन-

61313

८ । ५ । ८ ८ । ५ । १ एतयोरुपरिस्थितं रूपद्वयं स्वस्वाधः संस्थाप्य मिति पाइवें स्थापिते एवं 21313 21313

८।५।८ |८।५। | गुणहानिगुणितप्रथमिकद्व |२।८ उपर्यधस्त्रिभिर्गुणयित्वा १०

गुणहानिका जोड़ आजाता है। इसी तरह द्वितीय गुणहानिके प्रथम निषेकमें सर्व द्रव्य ३१०० हैं। द्वितीय गणहानिके दूसरे निषेकका द्रव्य उससे २५६ कम है। इसी तरह प्रथम गणहानिके समान हानिका प्रमाण जानकर उसमें जोड़नेपर द्वितीय गुणहानिका सर्व द्रव्य ३१०० 🗶 होता है। जैसे पहली गुणहानिमें प्रथम गुणहानिका प्रथम द्रव्य ५१२ और चय बत्तीस है। दूसरी गुणहानिमें उससे आधा अर्थात् २५६ और १६ है। अतः २५६×२८ में १६×५६ को १५ कम करके ३१०० × ८ में घटानेपर दसरी गणहानिका जोड आता है। इसी तरह ऊपर भी

१. म द्विगुण<sup>0</sup>। २. म प्रतौन विद्यते संदृष्टिः ।

गुणहानिगुणित प्रवसद्विकमं केळगेषु भेगेयूं त्रिगुणितियत्तिः पंवस्थुगळं मेले समच्छेयं माडि पंव-गुणहानिगे पंवगुणहानियं तोरि तवात्मप्रमाणमतों इं रूपं त्रिगुणहानियोळकूडियवनपर्वातिसदोडि-नितम्बुं ८।५ शेषमं १।८ । मेलण पार्श्यवोळ् समच्छेयमं माडि ९ ८।३।९

गुणहानिये गुणहानियं तोरि त्रिगुणपंचकबोळो द्वां कळेबोडितक्कुं ८१३ मत्तमा केळ ८३९

४२९ ---८२ ८२ २९ खडुरंग्रहस्पपुगळं मूर्रॉरदं समच्छेद माडिद मेलण राशियोळ् रूपोनत्रिगुणपंचक्के रूपोनत्रिगुण पंचकमप्प परिवास्कु रूपुगळं तोरि त्रिगुणहानियोळात्मप्रमाणमनो दुरूपं कृडि रूपाधिकत्रिगुणहानिय

पञ्चगुणहानि प्रदश्यं आत्मप्रमाणमेकरूपं त्रिगुणगुणहानौ निक्षिप्य ८।३।८। ५ अपवर्तिते एवं ८।५

ै शोषं १।८। उपरितनपार्श्वे समच्छेदं इत्त्वा गुणहानेर्गुणहानि प्रदश्यं त्रिगुणपञ्चके रूपे १।८

अपनीते एवं ८।५।३। पुनस्तदशःस्यापितद्वितीयद्विकं-२। १ उपर्यथो नविभगुणयित्वा

२।९ अत्रतनचतुर्दत-१।५।३। रूपाणि त्रिभिः समच्छेदीकृत्य उपरितनरात्रौ रूपोन-∠ा३।३।९

त्रिपञ्चेकस्य रूपोनत्रिपञ्चकरूपसर्वुदंशरूपाण दर्शयत्वा त्रिमृत्रमृत्रहानौ बात्मप्रमाणमेकरूपं मेलियत्वा सम्ब गुणहानियोका यन जानना। यथा ६२००।८।, २१००।८।, १५००।८।, ७००।८।, १५ १००।८।

१ व<sup>°</sup>कस्वरूपोनत्रिवञ्च पञ्च<del>वतु</del>र्दश<sup>°</sup>।

रूपाधिकप्रिम्पाश्वानियमपद्यत्तिति ६। ३ भागहार् सप्तिवशितस्थुमळ्युद्यरिदनेकस्यहीनस्वमनव १।३ निवरोज्ज्वितिष्ट नास्कु स्पुमळं ५ १ मिदरोज्ज्वितिष्ट नास्कु स्पुमळं ५ स्पा-८।३।२१ संस्थेय भागमं १ साधिकं माडि , डितोयऋणदोज् ८।६ इदरोज् प ७ छे व छे १ ३ छे ८ छैं प

किंक्निम्यूनं माडियपर्वात्तिसिदोडे संस्थातवर्गाशलकोगळप्युत्र । डिऋण ९३ व १—प्रवस्त्रज्ञासे ८१९

संबृष्टिनिमित्तं केळाचे मेगेजुं द्विगुणिति ८,१० एकक्यमं वेरे स्थापिति ८।१८ शेषमनपर्वासिति १८ दिगुणहानियोळ् ८ १ शोधितियोडिनितक्कु ८।३ द्वितीयऋणविंवं व १—साधिकमप्य वेरिरिसिद गुणहान्यष्टावरीकमागर्म ८।१ किजिन्सूनं माडिबंवं १२ समयप्रवर्द्धावं गृथियुक्तिरक्

८ । ३। २

अपर्वतिते रूपासंस्थेयभागत्वात् १ सामिकं इत्वा १ द्विग्रीयकृषे ८,६ अर्थसंद्रस्या अप--२ ६३ प.,१,छेब्छे किचिद्दनं इत्वा अपर्वतिते संस्थातवर्गयलाकाः स्युः द १-। प्रचमऋणं ८। ५ १ छेब्छे प

अर्थसंदृष्टिनिमित्तं उपयंघो द्वाभ्यां गुणियत्वा ८,१० एकरूपं पृषक् संस्थाप्य- ८।१ शेषमण्डत्यं ८।१ १८ २८

48

यहाँ एक गुणहानिके धनमें अन्तिम गुणहानिका घन मात्र ऋण १००।८ मिळानेसे तथा दोका भाग देनेसे घन इस प्रकार होता है—३२००।८।२।,१६००।८।२।, ८००।८।२।, ४००।८।२।,२००।८।२।,१००।८।२।,

गणित सूत्रके अनुसार अन्तयन २२००। ८। २। को होसे गुणा करनेपर ६४००। ८। २। होता है। इसमें आदि धन १००। ८। २। को घटानेपर सब गृणहानियोंके धनका ओक् ६२००। ८। २। होता है। उसर कह आये हैं कि द्वितीयादि गृणहानिका ऋण भी कमसे आया-आया होता जाता है। इसीको टीकामें बहुत विस्तारसे स्पष्ट करके विश्वकमा है।

किषिषुत्वस्यबंधुवहार्विमाश्रसम्यप्रवद्धसत्वमन्तुं 5 स ०१२॥ अधिकाधिकसंकलनंविव ७ १ ३ ०४ ६ ३ ०० अध्यि वेष ११ में तेवीडे आवाधारहितकम्मीस्यितिमाश्रसमयप्रवद्यंगळ चरममंचयगुणहानियोळू २००४ ६३००

गुणहानिसंकलनमात्रचरमनिषेकंगळादि धनरूपाँविषकुं। ९८८ रूपोनगुणहानिसंकलनव-संकलनमात्रचित्रोबंगळु व्ययपनरूपाँवदिमकाँतिष्युं १८८८ वो येरड् ब्रध्यंगळनेकत्रं माडिबोर्ड ३२१ ९ डिरूपाधिकचतुर्गुणहानिगुणितगुणहानिसंकलनित्रभागमात्रविशेषंगळु वरमगुणहानिसर्व्ययनमञ्जू १८।४ ८।८ मदके वोडे आदि धनद चरमनिवेकदोळो हु रूपं 'बेरिरिसि १८८८ २।१ सोषमितु ८।८८ उत्तरधनवोळिहंऋणरूपं तेगेतुं बेरिरिसि १।८।८ शेषमितु ८।८।४ नादि धनदोळ् कृदुवागळु त्रिरूपुर्गाळवं समच्छेदं माडि ८३८८ तंतु

हिनुणगुणहानौ शोधित एतावत् ८। ३ दर्दं पूनः हितीयक्या व १-धिकेन पृथक्संस्थापितगुणहान्यष्टारशैक-२ भागेन ८, १ न्यूनियत्वा १२- समयप्रबहेन गुणितं किचित्तृतद्वपर्यगुणहानिमात्रसम्बयबद्धसत्वं भवित । १८ स्टि: स १२-। अवाधिकशंकरुनेन सत्त्वद्रव्यमुच्यते-

अवाषारहितकमस्वितीनां समयप्रवदानां चरमसंचयगुणहानी गुणहानिसकलनमात्रवरसान्वेकाः आदिधनस्येण तिष्ठनिन-१,८,८ स्योनगुणहानिडिकवारसंकलनमात्रविशेषाः चयधनस्येण तिष्ठनित् १,८,८,१
१,८,८,१
१,८,८,१
१,१
१, चरमगुणहानिसर्वधनं भवति १,८,४,८,८ तवा -आदिषसस्य चरमनिवेकस्यरूपं वृषम् स्वस्य

ऐसे करनेसे समय-प्रवद्धे गुणित कुछ कम डेढ् गुणहानि मात्र समयप्रवद्धका सस्व रहता है। जिसका चिक्क स १२ - जानना।

१. म नेरिसि।

कुड़ितरलुमितु ८।४।८८ बेरिरिसिवाविषनवेकरूपं मूर्रीरवं समच्छेवं माडि ३।८।८ 

उत्तरधनवीळिहॅकऋणक्पनवरोळ् कळेडुवनिव २८८ नृभयधनव खतुर्गाणहानिय मेळे 

निलिसिदु वप्युवरिवं ।

मत्तमानुदों हु कारणिंदवं डिचरमणुणहानियोळ तन्त्र चरमाविनिवेक्गळ चरमगुणहानि-चरमाविनिवेकंगळ नोडल द्विगुणिंद्वगुणंगळाणि चरमगुणहानिद्वव्यविदं विविक्तगळपुत्रुमनु कारणींदवं डिचरमगुणहानिद्वस्यं पूर्व्वमं नोडलाविधनमु चययनमुं द्विगुणमन्त्रु १८। ८८ २८। ८८ २२८। ८८ २२८।

अदु कारणाँद सर्व्यवनं द्विणुणमाि गुणिहानिगुणितचरमगुणहानिद्वव्यनिकमक्कु २८४८८ १००।८। मिवें ताद्वें बोडे संबुधि इवं संकलिसिबोडे :—

> ₹8 ₹ 5% ₹0

१,८,८ वोषे८,८,८ त्रिभिः समञ्जेदीकृते८,३,८।८ उत्तरधनस्थितऋणरूपं पृषल्यस्य २,१ ६,९ १,८,८ अवशिष्टेन८,८,८ युत्ते सति एतायति८,४,८,८ पुनः पृषक्स्यापितादिधनैकरूपेण

विभिः समच्छेरीइतेन १,८,८ उत्तरवनस्थितैकञ्चपक्यन्यूनेन-२,८,८ चतुर्युव्हानीनामुपरिंबुत-

₹•

|   |    |    |    |    |    | -0        | 9  | १० | <b>१</b> १ | १२ | १३ | १४ | १५ |
|---|----|----|----|----|----|-----------|----|----|------------|----|----|----|----|
|   |    |    |    |    |    | 9         | 80 | ११ | १२         | १३ | १४ | १५ | १६ |
|   |    |    |    |    | 9  | १०        | ११ | १२ | १३         | १४ | १५ | १६ |    |
|   |    |    |    | ٩  | १० | 88        | १२ | १३ | १४         | १५ | १६ |    |    |
| l |    |    | ٩  | १० | ११ | १२        | १३ | 88 | १५         | १६ |    |    |    |
|   |    | ٩  | १० | ११ | १२ | <b>१३</b> | 58 | १५ | १६         |    |    |    |    |
|   | 9  | १० | 88 | १२ | १३ | १४        | १५ | १६ |            |    |    |    |    |
| 9 | १० | 88 | १२ | १३ | १४ | १५        | १६ |    |            |    |    |    |    |

यूर्व्यमं नोडलु द्विगुणमक्कुं २ । ८ । ४ । ८ । ८ गुणहानिगुणितमादोडे सरमगुण-

१० हानिद्रव्यमधिकप्रमाणवक्कु १०० । ८ मितु त्रिवरसादिगुणहानिद्रव्यंगळ् तंतम्मावस्तनधनमं नोडळ् क्षिपुणिकपुणंगळ् ० -- ८ गुणहानिपुणितवरमगुणहानिद्रव्यविदमधिकंगळुमाणि महेबन्नेवरमे देकि प्रवयपुणहानियय्यंतं संदृष्टि रचने --

त्यात्, पुनः यतः कारणाष् द्विचरमुणहानौ निवचरमादिनियेकाः चरमगुणहानिचरमादिनियेकेस्यो द्विगुणा द्विगुणा मृत्या चरमगुणहानिद्रश्रमेणाषिकाः स्पृतताः कारणान् द्विचरमगुणहानिद्रस्य पूर्वस्मादादिधनं चयधनं च

१५ द्विपुणं दिपुणं स्थात् ९,२,८,८ २,८,८ वतः कारणात् सर्वधनः द्विपुणं द्विपुणं भूत्वा २,१ ३,२,१

| i   |    | i  | l . | ł    | ı    | i   | 186 |
|-----|----|----|-----|------|------|-----|-----|
|     |    |    |     |      | 1    | 186 | 20  |
| 1   | ĺ  |    |     |      | १८   | 20  | 33  |
| 1   |    | j  |     | 182  | २०   | 33  | 38  |
| 1   |    |    | १८  | २०   | 1 22 | 38  | २६  |
| 1   |    | 86 | २०  | २२   | 28   | २६  | २८  |
|     | १८ | २० | २२  | २४   | २६   | 38  | 30  |
| 186 | २० | २२ | २४  | - ५६ | २८   | 30  | 32  |

२ – २५ इदं संक्रांकितं सरपूर्वस्माद् हिगुणं भवति २ । ८ । ४ । ८ । ८ । इदं च

| १<br>२<br>४<br>८<br>१६<br>३२ | 2,8,6,<br>2,8,6,<br>2,8,6,<br>2,8,6,<br>2,8,6,<br>2,8,6,<br>2,8,6,<br>2,8,6,<br>2,8,6, | ,     | 0016 | ₹ १०<br>१०<br>१०<br>१०<br>१० | 0016      | १०<br>२०<br>४०<br>च ≣ | 016       | १०       | • 1      | चरमप | े । ८<br>क्ति | ह १००    |    | 2 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------|----------|------|---------------|----------|----|-----------------------------------------|----|
|                              | 1                                                                                      |       |      | 1                            |           |                       | 1 , 9     | 1 80     | 1 88     | 183  | <b>83</b>     | 28       | १५ | १६                                      | 2  |
|                              |                                                                                        |       | į    |                              |           | 3                     | १०        | ??<br>?? | १२<br>१३ | 8.8  | १४            | १५<br>१६ | १६ | 1                                       |    |
|                              |                                                                                        |       | i    | 9                            | 80        | 2.8                   | 1 83      |          | 188      | 84   | શે ફે         | ,,       |    |                                         | ₹. |
|                              |                                                                                        |       | 9    | १०                           | ११        | १२                    | <b>१३</b> |          | १५       | १६   |               | ĺ        |    |                                         |    |
|                              |                                                                                        | ٩     | १०   | ११                           | १२        | १३                    | 88        | १५       | १६       | 1    |               | i        |    | 1                                       |    |
|                              | 8                                                                                      | १०    | 18   | १२                           | <b>१३</b> | \$8                   | 24        | १६       | į        |      |               |          |    | 1                                       |    |
| 9                            | 80                                                                                     | । र र | १२   | १३                           | 18        | १५                    | १६        |          | l        | 1    |               |          | 1  | i                                       |    |

संकळित गुणज्ञानिन्णितवरमगुणहानिडव्यमात्र तदिषकप्रमाण भवति १००।८। एवं वरमादिगणहानिडव्याणि स्वस्वाबस्तनतो डिगुण्णिदगुणगुणहानिगृणितवरमगुणहानिडव्याधिकानि भूत्वा गच्छन्ति। तद्यया-प्रथमगुण-हानिर्यन्त संदृष्टि

| 8  | ۷, ۷,۷, ۷      | ऋ १००,८        |                |               |              |            |        |    |
|----|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------|----|
| 7  | ۷, ۷,۷, ۷      | १००,८          | <b>₹</b> १•०,८ |               |              |            |        | २० |
| ¥  | ۵, ۷,۵, ۵<br>٤ | २००,८          | १००,८          | ऋ१००,८        |              |            |        |    |
| ۵  | ٤, ٧,٤,٤       | ۷۰۰,۷          | २००,८          | ₹00,८         | ऋ१००,८       |            |        |    |
| १६ | ۵, ¥,८, ٤<br>٤ | ۷۰۰,۷          | ۷,۰۰۶          | २००,८         | १००,८        | 蹇 १००,८    |        |    |
| 39 | ۵, ۷,८, ۷,     | १६००,८         | ۷,۰۰۵          | ۷,00,۷        | २००,८        | १००,८      | ऋ१००,८ | •  |
|    | प्रयमपंक्तिः   | द्वितीयपंक्तिः | वृतीयपंक्तिः   | वतुर्वपंक्तिः | पञ्चमपंक्तिः | चरमपंक्तिः | Ī      | २५ |

इत्लि चरमगुणहानिव्रव्यमं रूपोनान्योन्यान्यस्तराधियदं गुणिसुत्तमिरस् सर्वेगुणहानि ६३।८।४८८ मी प्रकारविंदं गणहानिगृणितचरमगुण-प्रथमपंक्ति सर्वेषनमिनितक्क हानिद्रव्यमं रूपोनान्योन्याम्यस्तराज्ञियिदं गुणिमुत्तिरलियकसर्व्यनमक्कु ६३००। ८। मदं तं वीड ऋण सहितमृत्तरधनरखने संदृष्टि यिवं संकलिसिद्धे तत्त्रमाणमक्कमेंबदर्खं । इत्लि 4 1800 6 1 200 6 नानागुणहानिक्शलाकागणितगणहानिमात्रचरमगणहानिद्रव्यं 800 6 १०० । ८ । ६ । इती मुद राशिगळ समयप्रबद्धप्रमाणींदवं शलाकीकृतंगळाप्तिरल् 2002 १६०० ८ ययाक्रमबिविमव संदृष्टि \$0 3700 C ८।४।८।८ अविषम उत्तरधनमिद्र८।१।ऋणधनमिद्र८।६ इल्लियुं अतषट्कवि-₹00. € र ८,४।८ अधिकरूपंपाद्यंदोळिरिसिदोडिदु शे८।४।८ धानदिवं संजातद्रव्यमिड 41313 61313

🙌 गुणितं सत् अधिकसर्वधनं स्यात् ६३००।८ तद्यधा-ऋणसहितोत्तरधनरचनासंदृष्टिः-

१००। ८ इदं संकक्षितं तदस्माणीमत्त्रयः। बत्रोत्तरमनसंकलनायं निक्षितं नानागुणहानिश्रणका-२००। ८ गुणितगुणहानिमात्रत्रसमुगहानिद्रव्यं कृणं भवति १००,८,६। एते त्रयो राशयः ४००। ८

५०० । ८ ८०० । ८ २० १६०० । ८ १०० । ८

३२०० । ८ ८,१ ऋणमिर्द ८,६ अचापि सतघट्कविधानसंबातद्रव्यमिर्द ८,४,८ ६३

अधिकरूपे पारवें स्थापिते एवं दे १ १ ८ ८, ४, ८ ८ ८, ४, १ ८ ८, ४, १ ८ ८, १, १ ८ ८, १, १ ८ ८, १, १

```
व ८४।१ वृभयत्रोपरिस्थितद्विरूपगळं तंतम्म क्लेळगे स्थापिस ८।४।८ ८।४।१
61313
                                             नाल्कुरूप गळं कोंड मेगे
प्रथमद्विकमं केळगेयं मेगे त्रिशणित्स २।३।८
                              6131313
कडिदोडिव
                               अपर्वात्ततमिव
                   613186
                   6139
                    मंग्रयं
                          त्रिगृणिसि
                              ८।४ पूर्रीरवं समच्छेवं माडि कूडिवोडिबु ५
            अपवितितिमित्रु ४ इवरोज्ज्मे प्रथमद्विकशेषिमित्रु २।४ इवरोळु द्विती-
                                                     61318
61319
प्रविकशेषवनिवं ८।३।९ साधिक माडि २।८ को हु बंदु साधिक माडि-
संस्थाप्य ८,४,८ ८,४,१ प्रयमहिकमुग्यंत्रस्थितिः सगुष्य २,३,८,८,३,३,२,८,८,३,३
रूपचतुःकं गृहोत्वा उपरिनिक्षिते एवं ८,३,४,८ अपर्वतितं ४,८ पुनः द्वितीयदिकमुपर्यथः
त्रिभिर्गुणयित्वा ६,१ अस्मादूरचतुष्टयं चतुर्गुणितैकरूपात्मकं गृहीत्वा १,४ उपरि समच्छेदेन १०
त्रिगुणगुणहानौ आत्मप्रमाणमेकरूपं निक्षिप्य ८,३,४ अपवर्गिते एवं ४ इदं प्रथमद्विकशेषेण २,८
                              ८,३,९
```

होडिंदु र इतमध्वत्तिसिदोडे किंकिनुनार्द्धमक्तु -१ मिर्च द्वितीयक्व संस्थातवर्ग्यक्राके । स्वा किंकिन्न माइबुद व १—। इन्तु प्रथमधनिमिद्द २ । ई दितीयध्यनिमिद्द २ । ई येरदु राशिनळं समञ्चेदं साढि कूडिदोडिंदु १ । १ । ३ इत्र रोळ् संहष्टिनिमित्तमाणि गुणहान्यष्टावशभागमनिकके अपर्वत्तिसिदुवरोळ् २ । ३ किंबिबुनसंस्थातवर्ग्यालालेन

५ गाँळवं साधिकाष्टावशभागमं १।८ किचिदूनं माडि समयप्रवद्धमं गुणिसिबीडे १८ किचिद्रनद्वपर्वगुणहानि समयप्रवद्धसत्वमक्कुंस ०१२—॥

बनुलामिक्लोमसंकलनांवदं सत्यद्रव्यमें ते देढि इत्लि त्रिकोणरक्तयोज् प्रथमगुणहानि प्रथमनिषेकमो हु ५१२ । १ । द्वितीयनिषेकंगळे रहु ४८० । २ । तृतीयनिषेकंगळ, मूरू ४४८ । २ । इतिक्रेकोत्तरक्रमांवदं नडदु चरमनिषेकंगळ, गुणहानिमात्रंगळपुतु २८८ । ८ । इतु प्रथमपंकि ।

१० मत्तं द्वितीयगुणहानिप्रथमनिषेकंगळ, रूपाधिकगुणहानिमात्रंगळ, २५६८ द्वितीयनिषेकंगळ, १ विक्रियोत्तरदिगुणहानिप्रात्रंगळ, । २४० । ८ । तृतीयनिषेकंगळ, त्रिरूपाधिकगुणहानिमात्रंगळ, । २४० । ८ । तृतीयनिषेकंगळ, त्रिरूपाधिकगुणहानिमात्रंगळ, । २४० । ८ । तृतीयनिषेकंगळ, त्रिरूपाधिकगुणहानिमात्रंगळ, । २४४ । ८ । १ विक्रयादि होतु पदमात्रंगळ, नडदु वरमनिषेकंगळ, दिगुणगुणहानिमात्रंगळपुतु । १४४ । ८ । २

द्वितीयद्विकशेषा २,१ घिकेन २,८ अधिकं कृत्वा ४ अपर्वतितं किचिद्गार्थं १ भवति । अनेन - १ २ ८,३,९ ८,३,९

हितीयक्षणसंस्थातवर्गायाणकाः किचिद्रतयेत् व १-योपप्रममधनमिर्द ४ , ८ हितीयक्षने ८ सम्ब्हेदेन मेलयित्वा १ १ किस्तुलामान्यास्त्र सम्बद्धानास्त्र स्थापनित्र स्थापनित

अवाजुलोपरिकामर्थकलनेन सत्त्वत्रव्यमुख्यते । तत्र त्रिकोजरवनाया प्रथमगुणहानिप्रयमनिषेक एकः 
११२—१ द्वितीयनिष्को हो ४८०—२ तृतीयनिष्कास्त्रयः ४४८—३ । एवसैकैकोत्तरक्रमेण गत्ता चरमिषेका
२० गुणहानिमात्राः सन्ति २८८,८। इयं प्रयम यद्किः । पुनिद्वितीयगुणहानिप्रयमनिषेकाः स्थापिकनुणहानिमात्राः

२५६ , ८ द्वितीयनिषेकाः द्विरूपाधिकगुणहानिमात्राः २४० , ८ । तृतीयनिषेकाः विरूपाधिकगुणहानि-मात्राः २२४ , ८ । एवं एकैलाधिकक्षमेण सत्वा चरमनिषेकाः द्विगुणगुणहानिमात्राः सन्ति १४४ , ८ १

स्त्रि द्वातीवर्षकः। वर्षः तृतीवपुत्रवृत्तिग्रयमनिवेषंग्यकः क्याविकरिङ्गवृत्तनिवार्ग्यवळणुतु । २ १२८ । ८ । २ । दितीयनिवेषंगळः द्विरूपोत्तरिद्वगुवहानिमात्रं गळणुतु १२० । ८ । २ । तृतीय१२ । ८ । २ । दितीयनिवेषंगळः द्विरूपोत्तरिद्वगुवहानिमात्रं गळणुतु १२० । ८ । २ । तृतीय१२ विष्वंबळः त्रिक्पाविकद्विगुवगुवाहानिकात्रं गळणुतु । ११२ । ८ । २ । ६ प्रकारविदं नवतु वरसनिवेषंगळः त्रिक्पावृत्तव्याव्यात्र्वात्रकणुतु । ५२ । ८ । ३ । इद्व तृतीयपंक्ति इत्व ज्वतुत्र्वाविपंक्तिप्रवमादिनिवेषंगळः गच्छमात्रंगळ्यातृतं पोषुवन्तेवरं स्वस्वचरमनिवेकः प्राप्तंगळक्ववन्तेवरं द्वंतवर्जन तुं
तिर्ध्यपूर्वावदं रचिसत्यकुतुवंतु रचिसत्यकृतितरकः नानागुवहानिद्यक्रकामात्रंगळुपंकिः गळणुवक्कं
संदृष्टिविद्यः—

| 266 | 610         | १४४ | ૮ાર                    | હર  | <b>८</b> 1३    | 35  | CIR            | १८ | <b>८1</b> 4 | ٩  | ટાદ્  |     |
|-----|-------------|-----|------------------------|-----|----------------|-----|----------------|----|-------------|----|-------|-----|
| ३२० | ۶—2         | १६० | <br>(013               | ۷٥  | ८ <b>।३</b> –१ | ¥0  | <b>८१४-</b> १  | २० | 614-8       | १० | ८1६-१ |     |
| ३५२ | <b>८—</b> ३ | १७६ | ८।२–२                  | ш   | ८।३-२          | 8.R | ૮ા૪–ર          | २२ | 614-2       | ११ | ८१६-२ | 100 |
| ३८४ | <b>د</b> —۹ | १९२ | <b>८</b> 1₹ <b>−</b> ₹ | ९६  | <b>८</b> ।३−३  | AC  | C  <b>४−</b> ३ | ₹8 | 614-3       | १२ | ८१६-३ |     |
| ४१६ | A           | २०८ | 6-8                    | १०४ | <b>८</b> ।३−४  | 42  | <b>CIR-R</b>   | २६ | 614-8       | १३ | ८१६-४ |     |
| ४४८ | 3           | २२४ | c-4                    | ११२ | ८।३-५<br>२     | ५६  | <b>८१४-</b> ५  | २८ | 614-4       | १४ | ८१६-५ |     |
| ४८० | २           | २४० | ર                      | १२० | ડેગર           | ६०  | ८१२-३          | ξo | ८०।२।४      | १५ | ८-५   |     |
| ५१२ | 8           | २५६ | c                      | १२८ | તાર            | €¥  | 613            | ₹२ | CIR         | ₹  | · 614 | 15, |
|     |             |     | 6                      |     |                |     |                |    |             |    |       |     |

ह्य द्वितीया पर्ह्नः । पुनः तृतीयगुणहानिप्रयमिनथेकाः रूपाधिकद्विगृणगुणहानिमात्राः १२८, ८, २ । द्वितीयनिथेका द्विस्पाधिकद्विगृणगुणहानिमात्राः १२०, ८, २ । तृतीयनिथेकाः त्रिरूपाधिकद्विगृणगुणहानिमात्राः १२०, ८, २ । तृतीयनिथेकाः त्रिरूपाधिकद्विगृणगुणहानिमात्राः सन्ति ७२, ८, ३ इसं तृतीया ५६कः । एवं सनुवाधिकद्विकः प्रयमादिनथेकाः निज्ञाना भूत्वा गच्छन्ति यावत् स्वस्वयसनियेकं तावत् । एवं सनुवाधिकदेकः प्रयमादिनथेकाः निज्ञाना भूत्वा गच्छन्ति यावत् स्वस्वयसनियेकं तावत् । एवं सनुवाधिकदेकाः प्रयमादिनथेकाः निज्ञानियकाकामात्राः प्रकृत्यो भवन्ति । २० तस्वदृष्टिः—

44

१. म तृतीयनिषेकं<sup>°</sup>।

इस्लि प्रथमपंक्तियोञ् चरमनिवेकप्रमृति प्रथमनिवेकपर्यातं स्वस्वगृणकारमाश्रगञ्जेकाष्ठे-कोत्तरक्रमवि स्वविद्येवाञ्ज्ते तेगेवृ पृषक् स्थापिसत्यडवृत्रु संदृष्टि :

|    | ३२          | 6    | 8 | ३२         | 6  | ३२              | 35   |
|----|-------------|------|---|------------|----|-----------------|------|
|    | <b>३</b> २  | 9    | 3 | <b>३</b> २ | १४ | ३२              | २८   |
| ٩  | <b>३</b> २  | Ę    | 3 | <b>३</b> २ | १८ | 32              | ~ ২१ |
|    | <b>३</b> २  | انها | 8 | 32         | २० | <b>३२</b><br>३२ | १५   |
|    | इंद         | 8    | ٩ | इं२        | २० | 32              | १०   |
|    | 32          | 3    | ٤ | <b>₹</b> २ | १८ | 32              | ફ    |
|    | ३२<br>३२    | 2    | 9 | ३२         | १४ | ३२<br>३२        | 3    |
| १० | <b>રે</b> ર | 9    | 6 | <b>३</b> २ |    | 32              | 8    |

इवर युतियुं गुणहानिद्विकवारसंकलनमात्रविशेशंगळप्पव कळेट शेषंगळ द्वितीयगुणहान्यादिनिषेकमात्रंगळेकाद्येकोत्तरकर्माददीमितरपूर्व संदृष्टि :--इवर संकलनवनं गणहान्येकवारसंकलनमात्रंगळ द्वितीयगणहान्यादिनिषेकं-२५६ ८ २५६ ७ ई येरड् राशिगळुमनेकत्रं माडिदोडे द्विरूपाधिक २५६ ६ 248166 २५६ ५ चतुर्गणहानिगुणितगुणहानिसंकलनित्रभागमात्रविशेषंगळ् प्रथमपंक्तयादिधनमक्क्रं। १५ २५६ ४ २५६ ३ इल्लि वृत्तरघनमिल्ल । मत्तं द्वितीयपंक्तिय स्वकप्रथमादि-२५६ २ 3716181616

| २५  | प्रथमपड्किः | द्वितीयपङ्क्तिः | तृतीयपड्किः      | चतुर्यपङ्क्तिः | पञ्चमपङ्क्तिः | चरमपङ्क्तिः |
|-----|-------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
|     | ५१२।१       | २५६। ८_         | १ <u>२८।८।</u> २ | १<br>१४।८।३    | १<br>३२।८।४   | १६।८।५      |
|     | ४८०। २      | 580 15          | १२०।८। २         | 401613         | 301218        | १५। ८। ५    |
|     | \$1288      | २२४।८           | ११२।८।२          | ५६।८।३<br>२    | २८।८।४<br>२   | १४।८।५<br>२ |
|     |             | 3               | ş                | ₹              | ą             | 3           |
|     | ४१६।४       | 30616           | 8081613          | ५२।८।३         | 8 1 / 1 X     | 8 1 2 1 4   |
| ₹•  | ३८४। ५      | १९२।८           | ९६।८।२           | \$15138        | 581518        | १२।८।५      |
|     |             | 4               | 4                | 4              | 4             | 4           |
|     | ३५२।६       | १७६। ८          | 661613           | \$15188        | २२ । ८ । ४    | 281214      |
|     | ३२०।७       | १६०।८           | 601613           | ४०।८।३         | २०।८।४        | १०।८।५      |
| - 1 |             | 9               | 9                | ড              | 9             | 9           |
| ١   | 26616       | 8881 C          | 921613           | •351613        | 861618        | 81614       |

```
५६ ।
निवेक्तंगळोळ् तच्चरमनिवेकपप्पतमेकाद्येकोत्तरकर्माददमिहींचकरूपण्य तेषेतु स्वापिसुबुबु संहष्टि :
```

```
१४४ ८ १४४ ८ अनु स्वापित्तिस्वरोळु चरमिन्यकप्रभृति स्वस्वगुणकारमात्रै-
१९६ ६ १७६ ८ काधेकोत्तरक्रमिद स्वकविशेषगळं तेगुदु स्वापिषुबुदु संदृष्टिः
१९२ ५ १९२ ८
२८८ ४ २०८ ८
२४४ ३ २४४ ८
२४७ २ २४४ ८
```

अत्र प्रयमपङ्क्ती चरमनियेकारप्रभृति प्रयमनियेकपर्यन्तं स्वस्वशृणकारमात्राः एकाद्येकोत्तरक्रमेण स्वस्व-विशेषानुद्रपृत्य पृथक् स्थापयितच्याः । संदृष्टिः--

```
32.8.6
           एषा यति गणहानिप्रमितगच्छस्य द्विकवारसंकलनमात्रविशेषा भवन्ति-३२।८।८।८
३२.२.७
32,3,5
३२ , ४ , ५
                                                     २५६.८
३२, ५,४ अपनीतशेषद्वितीयगणहान्यादिनियेक एकाद्येकोत्तरक्रमेण एते २५६.७
३२ . ६ . ३
                                                     744 . ६
३२.७.२
                                                     २५६ . ५
₹₹,८,१
                                                     २५६.४
                                                     २५६ , ३
                                                     २५६ . २
                                                     २५६ . १
```

संकाजिताः सन्तो गुणहानिकथमच्छस्य एकबारस्ककजनमात्रा भवन्ति २५६,८,२, एतौ हो रास्तो मिछित्या द्विस्पाधिकचयुर्गुणहोनिगुणितगुणहानिसंकलनिश्रमाममाविद्योषं प्रवस्यक्तस्थादिषयं भवति ३२,८,४,८,८, छ्रा विद्यासिकपर्यन्तेषु १० एकायेकोत्तरक्रमेण स्थितानि अधिकस्थाणि पृषक्त्यास्यानि । संदृष्टिः—

```
१४४।८ १४४।८ । १६०।८ १६०।८ १६०।८ १६०।८ १६०।८ १६०।६ १६०।८ १८६।६ १८६।८ १८६।८ १८६।८ १८६।८ १८२।८ १८२।४ १८२।८ १८४।४ १८४।८ १८४।४ १८४।८ १८४।८ १८४।८ १८४।८ १८४।८ १८४।८ १८४।८ १८४।८ १८४।८ १८४।८ १८४।८
```

१. ब <sup>°</sup>हानिसंकलनत्रिभाग ।

```
121218
             181 61
                     १६। ३६
  241013
             14188
                     15172
                                   गुणहानिद्विकवारसंकलनमात्रविशेषंगळप्पुव
  251513
             24182
                     151 38
  861418
             18130
                     25 1 29
  251814
             181 20
                     25120
  251315
             86 1 82
                     3 139
  १६।२।७
             8818X
                     १६। ३
  १६।२।८
             138
                     १६। १
                             ıوا
                                   इवं संकलिसिवोडे
                       १२८
                       १२८
                             ٩
                       १२८
۹
                        १२८
                                           मांडिबोडे
```

गणहान्येकवारसंकलन-मात्रंगळ तृतीयगुणहान्याचनिवेकंगळप्युव ।

176166 दिरूपाधिक चतर्गण-

संकलिसत्तिरल

हानिगणितगणहानिसंकलनित्रभागमात्रविशेषं -12121812138

द्वितीयपंक्त्यादिधनमिद् पूर्वमं नोडलद्धंमक्कं। मून्नं कळेदशेषदोळ चरमनिवैकप्रभति सर्वत्रगणहानिगणितविशेषंगळनेकास्रेकोत्तरक्रमदिदं , तगेवोडे विद--

```
१६।८।१ | १६। ८ | १६।३६ | एषां संकलनं गुणहानिद्धिकवारसंकलनमात्रविशेषं भवति—
१६।७।२
          १६।१४ '
                  25176
25 | 5 | 3
          १६।१८ १६।२१ १६।८।८।८ तद्वुभृतशोषमिदं
                                                    13616
241418
          24 1 70 24 1 24
                              31219
                                                    12610
241814
          28 1 20 | 28 1 20
                                                    13618
251315
          8 € 1 82 | 8 € 1 €
                                                    17214
241719
          १६। १४ | १६। ३ |
                                                    81258
25 1 2 1 6 | 25 1 6 | 25 1 2 :
                                                    82613
                                                    1258
                                                    12618
```

अस्य संकालितगुणहान्येकवारसंकलनमावततोयगुणहान्याद्यनिषेकं भवति । १२८ । ८ । एती ही राशी मिलित्वा द्विरूपाधिकचतुर्गुणहानिगुणितम् णहानिसकलनिकभागमात्रविशेषं द्वितीयपंक्त्यादिष्यं पूर्वस्मादर्षप्रमाणं १६ भवति । १६। ८। ४। ८। ८। पुनरपरस्मादपनीतशेषाच्चरमनिषेकात् प्रमृति सर्वत्र गुणहानिगृणितै-काद्येकोत्तरविशेषानपनीय~

१. व चतुर्गनि संकलनित्र ।

| 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 8, 50 | 6 6 6 6 6 6 6 6 | 2222345 | इदं संकलिमिदोडे इदु १६।८।८८ पृणहानिगृणि<br>२<br>गुजहानिसंकलनभात्रविद्योचगळपुषु कळेद शेषंगळः सर्वत्र गुणहानिगृणि<br>तृतीयगुणहान्याद्यनिवेकमात्रंगळपुष्ठवक्के संदृष्टि :— |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

इदं त्रैराशिकक्रमोदंदं गणिसत्तमिरल गणहानिवर्गमात्रंगळ ततीय-१२८ 4 १२८ 4 १२८ ई बेरड राशिगळमनेकत्र' 4 गणहान्याद्यनिर्वेकंगळप्यव । 17616161 १२८ 4 १२८ 4 माडितरल रूपाधिकद्वचर्द्वगणहानिगणितगणहानिवर्गमात्रविद्येषेणळ द्वितीय-278 4 288 1 इंत् स्तीवाविपंक्तिगळोळाडि-176 1 पंक्त्यस रधनमक्कं 1212138

## धनमुत्तरधनमर्द्वार्द्धमागि नडेवन्नेवरं चरमपंक्ति अन्नेवरं :--

```
१६। ८। १
१६। ८। २
१६। ८। ३
१६। ८। ४
१६। ८। ४
१६। ८। ४
१६। ८। ४
१६। ८। ४
१६। ८। ६
१६। ८। ६
१६। ८। ६
```

१२८,८ । इति नुगहानिवर्गमावतृतीय ृवहार्म्याद्यनिषेकं भवति १२८,८,८, एतौ ही राधी मिकित्स १२८,८ १२८,८ १२८,८ १२८,८

१२८,८ १२८,८ १२८,८

212128

स्थापिकद्वथ भंगुणहानिगृणितगुणहानिवर्ममात्रवियोगं द्वितीय्यङ्कस्युत्तरभनं भवति १६,८,८,८,३,२ एवं तृतीयावियङ्क्तिव्यति आसूत्तरभने वर्षार्थकमेष गण्डतः पाषण्यस्यपङ्कितावत्, किंतूत्तरभनं सर्वेत्र क्योत्तरण्डमात्रगुणकारगुणितं पर्वति । संतृष्टिः—[कर्नाटेटीकावतृ]

१ व न्यादिनि । २ व न्यादिवर्गमात्रविशेषं ।

| नाम             | आदिषनं ।           | उत्तरवनं ।         |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------------|--|--|
| अंतगुषहानिः     | 8, 2, 8, 2, 2      | १।५।८।८।८।३        |  |  |
| पंचमगुणहानिः    | ٦,٤,٧, ८,٤         | २१४।८।८। ८। ३<br>२ |  |  |
| चतुर्थंगुणहानिः | 8, 2, 8, 2, 2      | 81316161613        |  |  |
| तृतीयगुणहानिः   | ۷, ۲, ۶, ۷, ۲      | ८१२।८।८।८।५<br>२   |  |  |
| द्वितीयगुणहानिः | १६, ँ, ४, ८, ँ८    | १६।१।८।८।८।३       |  |  |
| प्रथमगुणहानिः   | ३२ , ८ , ४ , ८ , ८ | ۰                  |  |  |

इत्लि विशेषपुँटाबुर्वे बोर्ड युत्तरपनंगज् रूपोनगच्छमात्रगुणकारगुणितंगळपुतु, चरम-पंदरपादियनमं रूपोनान्योत्यान्यस्तरात्रियिवं गृणिसुत्तिरलु सर्वपंदरपादियनसंकलितयनमक्ट्रें १० ६२८४८८ उतरपनगृणकारंगळोळु सर्वत्र स्वस्वगृण्यतोङगुडिवैकेरूव्यं तेपेतु बेरे बेरि-रिसुर्वितु बेरिरिसिव राशिगळु रूपोननानागुणहानिशलाक्षमात्रराशिगळु प्रथमपरिपाटियिविम (मी) वितर्पुत्र :—

| ٠                  |                | 0               |               | •       |   |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|---|
| १६। टाटार । ३      | •              | •               | ۰             | •       | 0 |
| दादादा <u>र</u> ।३ | यययदा <b>३</b> | 0               | •             | ۰       | • |
| प्राटाटा र<br>स    | श्रादादा इ     | ४। ८। ८। ३<br>२ | ۰             | ۰       | • |
| राटाटाटा ३         | शटाटा ट्राइ    | शटाटा ट्राइ     | श दा दा दे। इ | 0       | 0 |
| शववदाइ             | शववदाइ         | शटाटाटा३        | शववदाइ        | शववद्गि | • |

इवरोळ प्रथमराशि रूपाधिक इपर्डेगुणहानिधियमुं गुणहानिवसीर्विषुं गृणितद्वितीयगृणहानि-विशेषमात्रंगळणुतु । तच्चरमराशियुं तद्गुणकारगृणितचरमगुणहानिविशेषमात्रमच्कुमितु विशेष-गृणकारंगळोळू पूर्व्वांत प्रमाणींददं राशिगळं क्रमीर्दं तेगेडु वेरिरिसिवयु रूपोननानागृणहानि अलाकामात्रंगळ् परिपाटियिनिहंदर गृणसंकलनंगळितु :—

एते च क्रमेण सकलिता एवं विधन्त— वे१, ८, ८, ८, ३ १५, ८, ८, ८, ३ ७, ८, ८, ३ ३, ८, ८, ८, ३ १, ८, ८, ८, ३ १, ८, ८, ८, ३

पुनः एतेषु गुणसंककनार्यं नानागुणहानिमात्रस्थानेषु चरमपरिपाटिमात्रमेतावदैतावत्  $\{1,6,7,6,7\}$  कृषं निक्षिप्य---

₹0 ₹₹,८,८,€, ₹ ₹4,८,८,€, ₹ 9,८,८,€, ₹ ₹,८,८,€, ₹ ₹,८,८,€, ₹ ₹,८,८,€, ₹

संक्षितिषु धनमैताबद्भवति । ६२ । ८ । ८ । २ । ३ । अर्थकगुणहानिगुणकारस्थेणाघे संस्वाध्य— ६३ । ८ । ८ । स्पापिकविगुणगुणहानौ परस्परं गुणितामा पञ्चविद्यतिः । तस्या च द्वौ अष्टिभिर-प्रवर्षं शेषचतुर्षिनुर्गितामा ६२०० । ८ । गुणहानिगुणितसम्पत्रबद्धमात्रं दुस्यते । प्रापत्र संकलनार्षं निश्चिते

प्रवादद्ये १ । ८ । ८ । ८ । १ । ६ । अय्येकगुणहानि नातागुणहानि वात्रे संस्थाध्य

१५ १।८।८।९।८।६। परस्परं गुणिते एवं सर्वति १००।८।६ एवमुक्तमादिषतम्। २

~\_\_\_\_ ह— ६३।८।४।८।८। उत्तरघर्न६३००।८। ऋणंच १००।८। समयप्रबद्धशाकाः कृत्वा ६ ८ । ४ । ८ । ८ ८ । ६ सुदे अविकाधिकसंकलनविषानदोळ् वेळांते नदस्विदे हे १०० । ६ ६२ ६२ । ६२० । ६ ६२ । इंतायुर्वजिताष्टविष्यकम्मं किविद्युत्त्वर्ध्वर्षुणहानिमात्रसम्पप्रबद्धग्र्ञ् सत्वमप्रुवु स ३ १२ । इंतायुर्वजिताष्टविष्यकम्मं मूळोत्तरप्रकृतिगळ्ये प्रतिसमयं वंधोदयसत्वक्रश्रणमं वेळ्युक्तळक्षयविक्रश्रणमप् अधोदयसत्व सामप्रिविदेशेषमगायुष्यकम्मंक्के वेळ्यपं ।

यो जीवः जावनीर्स्वं कर्म्मभूमिय मनुष्यज्ञीवं भुज्यमानपुर्श्वकोटिवर्षाष्ट्रप्यमनुत्रं परभव- ५ संबंधि पूर्वकोटिवर्षाष्ट्रप्यमनुत्रं परभव- ६ संबंधि पूर्वकोटिवर्षाष्ट्रप्यमं जज्ञवरंगळोजः बीर्यमपायुर्वेषाद्वीयसुं तत्प्रायोग्यसंक्लेडार्विदसुं तत्प्रायोग्यसंक्ष्म योग्यदस्य करदुर्गः । योग्यदसम्यवस्यस्य स्वातः सुर्वेष्ठः सरमजीवगुणहानिस्यानांतर- वोज्ञावत्यसंख्यातैकभागमात्रकालमित्रं कर्माव कार्यकालमात्रि पूर्वकोट्यायुर्वेणव्यर्गाम्याप्त्रकृष्टिवां नात्ममुद्रतिवं व्यव्याप्त्रकालमात्रकालमित्रं कंतम्प्रमूर्तिवं पुत्रतिवं स्वयं प्रविचायपुत्र्यमं कल्यवरंगळोज्ञव्यदुर्गं, तावा बोग्ययुर्वेणवर्षेयवर्षु तत्प्रायोग्य- १० संक्लेडाविदमुं तत्प्रायोग्य- १० संक्लेडाविदमुं तत्प्रायोग्य- विवायस्थितम् कर्यस्याप्त्रस्य स्वयस्य स्व

्रा ४ । ८ । ८ । ८ । ६ । अधिकाषिकतंकलनबन्सेलियला किंबिहुनद्वधर्षंगुणहानिमात्रतमयप्रवद्ध-१०० । ६ ६२ सन्दंभवति स व १२ – ।

एवमायुर्वेजिताष्ट्रविषकर्ममूलोत्तरप्रकृतीनां प्रतिसमयं बन्धोदयसत्त्वलक्षणं कथियत्वा उक्तलक्षणिकक्षणं बन्धोदयसन्वनामग्रीविशेषं आयःकर्मणं कथयति—

केक्षित्रजीवः कर्मभूमिननुष्य भुज्यमानपूर्वकोटिवर्षायुष्कः परमवसम्बन्ध्युवंकोटिवर्षायुष्यं जलचरेषु रीर्वायुवंन्याद्वया तरावायेष्यसंक्षेत्रेव तत्र्वायाय्योतकृष्ययेषेन च बक्नाति । योर्वेवयमञ्यस्योग्यंन्तमूहर्ते स्थितः चरमजीवपुणदानिस्थानान्तरं आवत्यसंक्ष्यातैकमायमाञ्चालं स्थितः क्रमेण कालं मर्गायस्य पूर्वकोट्यायुर्जल-चर्षमु उत्पन्नशान्तमूहर्तेन सर्वजपुर्ववर्षायिक्षिः पर्यातो वातः बन्तमूहर्तेन विश्वान्तः अन्तमूहर्तेन प्रपर्धा राभव-सम्बन्धियायेकोटायाय्यं जलन्तरं बन्नाति तदा वीषायवंन्याद्वया तरायोग्यसंक्षेत्रेन तरायोग्याकेकृष्योगेन

इस प्रकार आयुको छोड़ रोष कर्मोंकी मूळ और उत्तर प्रकृतियोंके प्रतिसमय बन्ध, उदय और सत्त्वका छक्षण कहकर आयुक्तमंके बन्ध, उदय सत्त्वकी सामग्री विशेष कहते हैं जो उक्त छक्षणसे विरुक्षण हैं।

एक पूर्वकोटि वर्षकी आयुको भोगनेवाला कोई कर्मभूमिया मनुष्य परभवसम्बन्धी एक पूर्वकोटि वर्षको जल्बरसम्बन्धी आयु उसके योग्य संबद्धा और उसके योग्य उत्कृष्ट-योगसे बींधता है। योगयवसम्बक्ते करार अन्तर्भुहूर्त तक स्थित होकर अन्तिम जीवगुणहानि-स्थानमें आवलीके असंख्यातवें भागमात्र काल तक टहरता है। किर कमसे एक पूर्वकोटि काल विताकर एक पूर्वकोटिको आयुके साथ जल्बर्स्मित उत्पन्न हुआ। अन्तर्भुहृतमें सब पर्वाप्तियोंको पूर्व करके पर्वाप्त हुआ किर अन्तर्भुहूर्त तक विश्राम किया। अन्तर्भृहृतमें प्रम परभवसम्बन्धी पूर्वकोटिको जल्बर सम्बन्धी आयु बाँधता है। वह भी उसके योग्य संबद्धत

१ यः कर्मे व । २ व योगपञ्चमे ।

नंतर समयबोळापुर्वेवमं निर्लेषि सुगुभे बितु । जीवंगापुर्वेवनाव्रच्यमुभेरद्वमुक्कुष्टसंवयमञ्जे । "कंतोपुरुवनेतेश सम्बन्ध सम्बन्धम् साहि वण्डमस्यवे "एविस्मितु पर्याप्तिमक्तं परिसमाप्ति मार्डि सवनंतरमंतरमंत्रमृत्तैकालं विश्वमिसि जीविसि वंदंतम्मृत्तैद्वा प्रमाणविद्यं सेलणपुर्वेकोटपायुज्यमनेत्स-मत्ते वे समयविद्यं जीविताद्वायाममात्रसंक्यातस्त्रशब्दंमं कद्यज्ञीवातिद्यं वातिस मसे वातितिस्त ५ समयबोळ परभवद संबंधि पूर्ण्यकोटपायुज्यमं जलवरसंबंधियनन्यायुव्यविद्याद्ये नोडल् जलवरायुर्वेधा-द्विद्योग्यमं वितु वीग्यापुर्वेषाद्वियं किट्ट जलवरायज्ञेळ विवेकाभावविदं संक्लेशविजतंगळप्यातवहु-लंगळोळपक्रवंगकरणविद्यं वितादयमात्रव्यक्के बहुत्वाभावमं कुरुत् मेण् जलवरंगळोळपुर्वेषमरि-

यस्यद्दुतु । एकसमयप्रवद्यप्रवमनिषेकमं स्थापिसि स ३२ । १६ जीविताद्विधिवं गुणिसि ८ । पूर्श्सृ

स ३२ । १६ । २११४

अल्लि रूपोनजीविताद्वासंकलनमात्रगो पुच्छविशेषंगळं

८। पू १६—्पू

१० च बच्चाित । योमेचरमत्रीचौ बहुवः साताद्वया सहितः अनन्तरसमये आयुर्वन्य निर्क्षिपति इत्येवं तन्त्रीवानां आयुर्वदनौदस्यै द्वेभि उत्तक्ष्यस्यं मवित । अन्तर्मृहत्वैन सर्वक्ष्यस्यप्रतिनिः प्यांतो भूत्वा तदनन्तर- मन्तर्महृत्वैकालं विश्वम्य ओवित्या उदस्नान्तर्मृहत्वैद्वाद्वस्याणेन वा पूर्वकोत्प्रायुष्यं वर्षमप्येकेनैत समयेन जीवित् ताद्वायाममात्रस्यात्वाद्वस्यक्र कर्राणाचीत्वे भातियत्वा पुतः पात्यस्य एव परभवसम्बन्धित्यपूर्वकोत्प्रायुष्यं अक्ष्यसम्बन्धित्यस्यात्वात् अन्वरप्यकृत्वस्यात्वात् वर्ष्याः वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वरुष्या वर

८।पू, १६-पू

और उसके योग्य उक्कष्ट योगसे बाँचता है। योगयवरचनाके अन्तमें वह जीव बहुत बार साताके कालसे युक्त होता हुआ अनन्तर समयमें आयुवन्यको घटाता है। इस प्रकार उन जीवाँके आयुक्ते वेदनाइन्यका उन्क्रक संचय होता है। इसीका विस्तारसे वर्णन कर्णाटक २० इक्ति तथा तदनुसारी संस्कृत टीकामें किया है।

विषेषार्थ — आयुक्त बन्ध, उदय, सरवका लक्षण अन्य कमोसी विलक्षण है; क्योंकि आयुका बन्ध अपकर्ष कालमें अयदा अन्तिम कालमें ही होता है। तथा आयुका आवादा-काल पूर्वभवमें ही बीत जाता है। इससे आयुक्ती स्थिति जितने समयकी होती है उतमी ही निषेक्रपना होती है। यहाँ आयुक्ती स्थितिमें से आवाधाकाल पटाया नहीं जाता।

२५ १. व योग्यवरमजीवो बहुबाः साताद्वय सहितो । २. व द्रव्यं च उत्कष्टसंचयं भवति—मु। ३. व सर्वभिकैनेतैव । ४. व द्रव्यवहत्वाभावं।

स ३२-२५,९४,८१३,४ कळदु र्वेश्व अपवर्तनमं रूपोनाद्वाद्विरहितवोगुणहानिये रूपो-८ पू १६ पूर स ३-१६। २११४ ८ पू १६ — पू

न जीविताद्धिंहीनदीगुनहानियं सरिगळेत्रोडिबु तेथ स २२।२३१ ४ मिबुनुस्कृष्टायुर्व-८। प्र बार्द्धियदं गुणिसलिंदु स २२।२३१।४।३१ आविलिसंस्यातैकभागमात्रसमयप्रबद्धस्वकः ८ प्र स २२।२ एकॅ दोडे उत्कृष्टदंबाद्धियदं गुणिसिंद जीविताद्धावलिय झलाकेगळं नोडलुं १ पूर्वकोटिय आविलियालाकेगळ्यो संस्थातगुणमंटणुर्दारदं—

४ ∺ अद्वाणेण । पू। सब्बध्ये । स. बेर । खंडेडे । स. ३२ मजिसमयनमाच्छेडे तंह रूऊण अद्वाणे । पू। अद्येण । पू न्या उपणेण निषेयहारेण । पू न्या क्यांस्थानमण्डेष्यहारेले स. ३२ । पचयं । तहोगुणहाणिणा १६ गृणिडे । स. ३२ । १६ आर्बिणसेयं ≕४ । १ ८ पू १६ - पू

अपनीय स ३२,२११,४,१६,२११४, अथर्वित रूपोनार्घार्थरहितदोगुणहान्या रूपोनजीवि- १० ८० १६ पू,२

तार्षार्वेहीनरोगुणहानिमयनवर्ष शेवं स २२ । २ १ १ ४ , उत्क्रष्टापुर्वन्याद्वया गुणितं स २२ , २ १ १ ४ , ८ , ४ ८ , ४ ८ , ४ ८ , ४ ८ , ४ ८ , ४ ८ , ४ १ १ श्र वालिमसंस्थातैकमायमायस्यमयप्रवद्धं भवति—स २२ , २ तत्क्यं ? उत्क्रष्टवन्याद्वागृणितवीर्षि- ८ १ १ अ अविकासम्बद्धान्यस्य १ प्रकृतिकाषुण्डस्य प्रथमनिषेके जीविताद्वामात्रनिषेकेषु अपनीतेषु स २२ १६ २ १ १ ४ एकसमयप्रवद्धान्यस्य विकृतिकोषुण्डस्य प्रथमल्यक्ष्यप्रमनिषेको भवित

. पू १६ पू, २ समयक्के ३२। १ १४ इष्टद्रब्यमागलु इतितक्के २११ तितु ब्रब्यमक्कुं=४॥

८ पु प्रकृतिगोपुच्छेयप्रथमनिषेकदोळु जोविताद्वामात्रविशेषंगळं कळेपुतिरलु स ३२।१६२ ११४

स ३२

एकसमयप्रबद्धमनार्थायसि विकृतिगोपुञ्छेय प्रयमखंड प्रयमनिषेकमपर्वाततिमिनितवकु

८। पू मिदंसंख्यातरूपमात्रसंडशलाकेगळिदंगुणिसि स३२—पूड्वरोळुजीविताद्धामात्रसिशेषंगळ-८पु। २११४

८ पू। २ ३ ३ ४ ९ नादियं माल् स ३२ । २ ३ ३ ४ जीविताद्धामात्रविदेशेषणळनुसरमं माडि स ३२ २ ३ ३ ४ \_\_\_\_\_

ह्योनलंडजलाकेगळं गच्छेयं मार्डिश संकलन घनमं तंतु स ३२।२१४११ इदं कळे-— २१ ८ पूर्श— ४१

युत्तिरलेकसमयप्रबद्धप्रतिबद्धसंख्यातलंडिबक्तियोपुच्छेय प्रयमनिषेकंबक्कुं सु २२ पू त पू २९९४

स ३२ २११४ १

मेके दोडे प्रथमखंडप्रथमनिषेकमं नोडलु द्वितीयादिखंडगळ प्रथमनिषेकंगळल्लल्लि जीविताद्वामात्र-विदोषहीनंगळप्युर्दीरवं :

१० अपर्वाततः स ३२ , पू , जोविद्धा-८,पू२३१४ ८ पू २११४

मार्शवियोषान् स २२,२९१४ आदिमुनरंच हत्त्वा रूपोनस्वण्डशस्त्राकः १ गच्छ कृत्वा आनीत-८,पू,१६,-पू

संकलनेन स २२।२ **१ ११,**४ **१।१**। अनितः एकसमयप्रवद्वप्रतिवदसंख्यातसण्डविकृति-८।पू।१६—पू

गोपुच्छस्य प्रथमनिषेको भवति—स ३२, पू तत्कवं ? प्रथमसण्डप्रथमनिषेकावृद्धितीयादिसण्डप्रथम-८, पू, २ ९ ९ ४



मत्तमा विकृतिगोपुच्छेयसंख्यातस्त्रद्वप्रथमनिषेकमं स ३२ पू— नष्टद्रव्यप्रमाणा ८ पू २ १ ४

नयनिर्निम्तमामि रूपोनोत्कृष्टे बंबाद्वियिवं गुणिसि स ३२-पू २७७--१ वी राशियोज्ञु ८ पू २९९४ क्षंडालाकामात्रविदेशेषांचि स ३२ १ ८ पू १६ - पू संबद्धालाकामात्रविदेशेषोत्तरमागि द्विरूपोनोत्कृष्टापु-

बैंबाद्धागब्छ २११—२ संकलनवनमं तंबिदं स३२।१।१२११ कळेडोडेक — २१ ८पूर्श—सू

निषेकाणां तत्र जीविताद्वामात्रप्रचयहीनत्वात्-



पुनरिप स एव विकृतगोपुच्छम्पै संस्थातः सण्ड- स ३२,२९९।४,९,९ प्रथमनियेक

स ३२ . पू— नष्टद्रव्यप्रमाणमानेतुं रूपोनोत्कृष्टबन्धाद्धया गुणयित्वा—स ३२ , पूर **१ १ −१**। ८।पू। २**१ ११** १४

स्वण्यशलाकामात्रविधेषान् स ३२। १ आदिमुत्तर च इत्सा ढिक्पोनोत्कृष्टवन्यादां यच्छं २**११** १० ०-८, पूर्फ— पू

उत्कृष्टबंबाद्वायावचरमियके स्थित्वा आयुष्यस्योत्कृष्टसंचयो निरीक्ष्यत इति हेतोस्तदृद्धचरमप्रयतस्या एव नियेका नष्टाव्यप्रमाण ततोऽन्यनियेकनिरासात्वं रूकपेत्यका 🚣 ।

२ व<sup>8</sup>स्य खण्डे प्रयमितपेकं संस्थातप्रमाणस्यमानेतु रूपेणोत्कृष्टवन्याद्वया गुणयित्वा संस्थातनष्टद्रव्यखण्ड-शालाकाभावविशेषान U U आदिमत्तरं च क्रत्वा ।

समयप्रबद्धमनाष्ट्रियिति विकृतिगोपुच्छेय नण्टलव्यंनियेकंग्युः समयप्रबद्धसंख्येय भागंगळप्पुववनुकृष्टापुर्ववाद्धियं गृषिमुत्तमिरलु आविस्तिस्थातैक नागमान्तसमयप्रबद्धंग्युः विकृतिस्वरूपिवं
नण्टंग्युः बण्युं स्व २२ - । पू २ १ १ - १ २ १ १ अपवित्ततिमृतुः स २ २ २ हिल्छ
८ १ १ १ ४ १ १ १ विक्रेतिस्थर्पिवं नण्टक्रयम् नोष्टलुं संस्थातगुणमेकं वोडेयुत्कृष्टवंबाद्धियं कवळोघातीवंदं घातिसिदयस्तनाद्धेयं गृणिसि पूर्वकोटियंवं भागंगोळ२ लावुवो नु स्व २ १ १ १ १ १ १ १ १ मर्व नोडलु करळोघातैकखंडायामिंदवपुरुष्ट-

बंघाद्वावर्षामं भागिमुतिरलाबुदों दु लब्धः स ३२ पूर्व १९१९ मिदवके संख्यात-८पूर १९४ गुणत्वोपलंभमप्पुर्विर्दि ई येरडुं इष्यंगळनेकत्रं माड्तिरलु प्रकृतिदिकृतिस्वरूपिदं नष्टसर्व्यद्वय-मावळियसंस्थातेकभागमात्रसमयप्रबद्धंगळप्पुविवः स ३२ र नुभयोत्कृष्टदंबयाद्धामात्रसमय-८० प्रबद्धंगळोळ कळेषुतामरलायुष्योतकृष्टसंवयद्वयपस्कृं स ३२ २११ २ -

अनंतरं द्वादश्वनायासुत्रं गाँळवं योगमार्गणेयोळ् संख्येयं पेळवपर--

कृत्वानीतसंकलनेन स ३२, १, २ ११, २ १९ अ.नः एकसमयप्रबद्धमालित्य विकृति-्र ८, पू १६—यू , २

सा २२, पूर्व १११, अस्य संकातनुनत्वीयलम्बान् एते द्रव्यद्वये एकत्र इते सित प्रहति ८, पूर्व १४ स्वरूपेण (प्रकृतिविकृतिक्षेण) नष्टद्रव्यमाविलस्वातैकभागमात्रममयप्रवद्धा भवन्ति स २२, २ एतेषु ४ व उभयोत्कृष्टवन्यादामात्रसमयप्रवद्धेषु वपनीतेषु आयुर्त्तकृष्टमंत्रयद्वयं भवति स ३२, २११, २॥२५८॥
४ वादवानायामुक्तिर्योगमार्गणयां जीवसंब्यामाह—

# बादरपुण्णा तेऊ सगरासीए असंखभागमिदा । विक्किरियसचिजुत्ता पन्छासंखेज्जया वाऊ ॥२५९॥

बावरशुर्णास्तैजसाः स्वकराशेरसंख्यभागमिताः । विक्रियाशक्तिपुक्तः पत्यासंख्याता वायवः ॥
विक्रियाशक्तिपुक्तंगळप्य बावरपर्ध्याप्ततेजस्कायिकजीवंगळ् तस्म राशि बृंदावस्य ८
८
संख्येयभागमात्रमणुदवर पुनरप्यसंख्येयभागप्रमितंगळ ८ बावरपर्ध्याप्तवायुकायिकजीवंगळोळ् विक्रियाशक्तिपुक्तंगळ् पत्यासंख्येयभागप्रमितंगळः ≅िषकि च "बावरतेज्ञवाङ१ ठ
पींचिंदय प्रणगाः विग्रळते" ऐविती तेजस्कायिकवायुकायिकगळ्यो वैक्रियिकयोगकथनमुंटप्यूर्वरिदं ।

पन्लासंखेज्जाहयविंदंगुलगुणिदसेढिमेत्रा हु । वेगव्वियपंचक्खा भोगभूमा पह विगुट्वंति ॥२६०॥

पल्यासंख्याताहतर्वृदांगुलगुणितच्चेणिमात्रा खलु । वैक्रियकपंचेंद्रिया भोगभौमाः पृथक् १० विगुर्व्यति ॥

वैक्रियकयोगिगळप पर्याप्तपंचेंद्रियतिर्यंचरं मनुष्यर पत्यासंख्यातैकभागाम्यस्तघनांगुल-

वादरपर्याप्ततेत्रम्कायिकत्रीवेषु विक्रियाशक्तियुक्ताः स्वराशेवृंन्दाबल्यसंख्येयभागमात्रस्य ८ पुनरसंख्येय-

्र इं
भागप्रमिता भवन्ति a a वादरायवासवायकायिकजीवेषु कोकसंख्येयभागमात्रेषु १ विक्रियाचिक्युकाः प्र
परवात्व्येयभागप्रमिता भवन्ति a। "वादरतेजवाऊपींचिदयपुष्णया विगुव्वति" इत्यने अन्योर्वेक्रियिकयोगस्य अस्तित्वक्वनात ॥२५९॥

पर्याप्तपञ्चोन्द्रयतिर्वगमनुष्येषु वैक्रियिकयोगिनः पत्यासस्यातैकभागाम्यस्ता धनाङ्ग्रुलगुणितजगच्छ्रेणिमात्रा

आगे माधवचन्द्र त्रैविद्यदेव बारह गाथाओंसे योगमार्गणार्मे जीवोंकी संख्या कहते हैं—

नादर पर्योप्तक तैजस्कायिक जीनों में निक्रया शक्तिसे युक्त जीन अपनी राशि अर्थात् आवळीके घनके असंस्थातने भागमें असंस्थातका भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने २० हैं। तथा नादर पर्याप्त नायुकायिक जीनों में जो कि कोकके असंस्थातने भागमात्र कहे हैं, विक्रिया शक्तिसे युक्त जीन परुषके असंस्थातने भागमात्र होते हैं। पीछे 'नादरबाउजेऊ पंचित्रवायुक्त विते इस गाथां के हारा नादर पर्योग्त अनिकायिक और नायुकायिक जीनोंकि नैकियिक योगका सद्भाव कहा है।।१९९॥

पर्याप्त पंचेन्द्रिय तियंच और मनुष्योंमें वैक्रियिककाय योगी पल्यके असंख्यातवें ३५

१. व नेन एषामपि वै-।

ų

20

गुणितजगण्डेणिमात्रंगङ् —६ - प । स्तृ स्कुटमागि जणुनिस्क भोगभूमिनतिर्ध्यङ्गमुख्यकार्जु ठ कम्मंभूमिजरोड् चक्रवितार्जु पृषक् मूलजारीरदत्तणिदमन्यण्डरीरमं विगुष्विमुन्द । इत्तरिदं कम्मंभूमिजरिते प्यविकियं विस्तत्पटटर ।

> देवेहि सादिरेया निजोगिणो नेहि हीण तसपुण्णा । वियजोगिणो तदणा संसारी एकजोगा ह ॥२६१॥

देवैः सातिरेकास्त्रियोगिनस्तैविहोनाः त्रसपूर्णाः । द्वियोगिनस्तदूनाः संसारिणः एकयोगाः खलु ॥

नारकर—२ बनांपुळडितोयमूळपुणितजगच्छोणप्रमितरः। तिर्प्यस्तियंचेडियपर्ध्याप्रकर-  $\tilde{x}$ । ६५ = १ पर्ध्याप्रमुख्यरः x = x = x = x = 1 मुं राशियाँळदं सातिरेरूमप्य १० देवराजि = १ त्रियोचिराजियच्हुं। कायवाम्मनोयोगत्रययुक्तजीवराजियं बुंदर्यमाx = x = x = 1

भवन्ति—६ । प लल्-एक्टं । तत्र भोगमूमितिर्यमानुष्याः कर्मभूमित्रेषु चक्रवतिनश्च पृषक्मृत्रश्चरीरीदन्यदेव व उत्तरश्चरीर विग्वन्ति । अनेन कर्ममीमजानामपृष्यिक्रिया सुचिता ॥२६०॥

धनाञ्चुन्वितीयमूलगुणितजगन्द्वीणप्रमितनारकैः  $-\cdot$ र , संस्थातपण्णस्थीप्रतराञ्चुन्नफत्रगन्त्रतरप्रमित-स्रिकाञ्चोन्द्रियपर्यातिर्विषेत्रः  $\stackrel{=}{\vee}$  र ५५ = ९ वादालधनप्रमितपर्यात्मन्द्यैश्च ४२ = ४२ = ४२ = , सातिरेक

भागसे गुणित चनांगुळसे जगतश्रेणीको गुणा करनेपर जो परिमाण आता है उतने हैं। उनमें-से भोगभूमिमें जन्मी विषेष और मनुष्य तथा कमें मूमिजोंमें चकवर्ती प्रथक्त अर्थात् मूळ-प्रशेरसे भिन्त हो विकिया करते हैं। इससे कमें गूमिजोंमें अप्रथक् विक्रिया ही होती है, यह सूचित किया है।।२६०।।

पहळे देवराक्षिका प्रमाण साधिक क्योतिष्क देवराग्नि प्रमाण कहा था। उस देवराग्निमें धर्नागुळके दूसरे वर्गमूळसे गुणित जगनश्रेणी प्रमाण नारको, और असंस्थात पण्णद्दी तथा प्रतर्गागुळसे भाजित जगतपत्र प्रमाण संद्वा पर्योत तियंत तथा बादाळ घन प्रमाण पर्योत मत्त्व वर सक्ता स्थानिक स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्

१ व<sup>°</sup>रादन्यशरोरं।

त्रियोगिजीवहीनत्रसपर्थ्याप्तराशि

इ ४ द्वियोगिराशित्रमाणमक्कुं। कायवाग्योगयुक्तजीव-१ -

राजियें बुदर्शमा द्वियोगिजोवंगींळवयुं त्रियोगिजोवंगींळवयुं होन संसारिराश्चि १३ एकयोगिराशियक्कुं काययोगजीवराजियें बुदर्श्वींमतु खलु स्कुटमागि ज्ञातच्यमक्कुं ।

अंतोप्रहुत्तमेता चउमणजोगा कमेण संखगुणा ।

तज्जोगो सामण्णं चउवचिजोगा तदो दु संखगुणा ॥२६२॥

अंतर्महर्तमात्राश्चतुरमंनोयोगाः क्रमेण संख्यगुणाः । तद्योगः सामान्यं चतुर्व्वाग्योगास्ततस्तु संख्यगुणाः ॥

सत्यासत्योभयानुभयमे वी विकल्पंगळप्प नाल्कुं मनोयोगंगळुमंतम्ब्र्हृहर्तमात्रंगळु । प्रत्येक-मंतर्मृहर्त्तकालवृत्तिगळप्पुवंतादोडं क्रमविवं संस्थेयगुणंगळु सा २१ ८५ मी नाल्कुं

> म २१ ६४ उ २१ १६ म २१ ४

योगकालंगलु युतियुमंतर्म्मूहूर्त्तमात्रमेयक्कुमी नाल्कुं मनोयोगकालयुति सामान्यमं नोडलु २१।८५। १०

हींनवराययांनराशिः रे द्वियोगराधिप्रमाणं भवति—कायवाय्योगयुक्तवीवराविरित्यर्यः । तान्यां द्वित्रियोग-५-राधिम्या हीनसंसारे १३ = एक्योपिराधिर्मवति—काययोगिबीवराधिरित्यर्यः । एवं खबु स्फुटं ज्ञातव्यम ॥२९४॥

. सत्यासत्योभयातुभयास्था चत्वारो मनोयोगाः अन्तर्मुहूर्तमात्राः प्रत्येकमन्तर्मुहूर्तकालवृत्तयः तथापि ऋमेण संस्थेयगणा भवन्ति —

करण जरूपपुण स्थापः — स्वयं सामान्यमनोयोगकालो भवति २ व ८५। अयसप्पन्तमृहुर्तमात्र उ २ १।१६ एव, ततः सामान्यमनोयोगकालानु पुनः ते चलारो बाग्योगकाला अपि क्रमण संख्यातगुणः,

अ २ १ । ४ तयापि प्रत्येकमन्तर्मृहर्तमात्रा एव-

स२१। १

युक्त जीबोंका परिमाण होता है। संसारी जीवराशिमें से दो योग और तीन योगवाले जीबोंका परिमाण होन कर देनेपर जो शेष रहे अतना एक योगी अर्थात् काययोगी जीबोंकी राशि होती है।।२६१॥

सन्य, असरय, इभय और अनुभव नामक चारों मनोयोगों में से प्रत्येकका काल अन्तर्गुहुर्त है तथापि क्रमसे संस्थात गुणा है अर्थात् सस्य मनोयोगका काल सबसे स्तोक अन्तर्गुहुर्त है। उससे संस्थात गुणा अन्तर्गुहुर्त अस्य मनोयोगका काल है। इससे संस्थात गुणा अन्तर्गुहुर्त अप्याप मनोयोगका काल है। इससे संस्थात गुणा अन्तर्गुहुर्त अपूत्रय मनोयोगका काल है। इस वारों योगोंके कालका जोड़ सामान्य मनोयोगका काल है। वह भी अन्तर्गुहुर्त मात्र हो है। सामान्य मनोयोगके कालसे वारों वचनयोगोंका काल भी क्रमसे संस्थातगुना है तथापि प्रत्येकका काल अन्तर्गुहुर्त मात्र हो है अर्थात् वारों मनोयोगोंक कालोंके जोड़से संस्थातगुना व

तुमतेनास्कृं वाष्योगकारुंगळ् इंस्थातपुणंगळ् इत्सर्ववपुत्रु सम क्रं। वाष्योग इस्कि २ १।८५ ३४० वा२ १।८५ २५६ उ२ १।८५ ६४ वा२ १।८५ १६ स्थार्थ ४

प्रत्येकमंतर्म्मृत्तंकालवृत्तिगळप्पुर्वतादोडं क्रमविंदं संख्येयगुणंगळुमी नाल्कुं वान्योगकालयुतियु-मंतर्म्मृहर्त्तमात्रमेयक्कं २ १ । ८५ । ३४० ।

तज्जोंगो सामण्णं काओ संखाहदो तिजोगमिदं।

सव्वसमासविभिन्नदं सगसगगुणसंगुणे दु सगरासी ॥२६३॥

तद्योगः सामान्यं कायः संख्याताहतस्त्रियोगमितं । सर्व्वसमासविभाजिदं स्वकस्वगुणसंगुणे त स्वकराजिः ॥

बा नात्कं वाय्योगकालंगळं योगं सम्मेलनं सामान्यवाय्योगकालमक्कुं । २१ । ८५ । ३४० । मिवं नोडलु काययोगकालं संख्यातगुणमक्कुं । २३८५ । १३६० । मनोवाक्काययोगंगळ सर्व्यसमास-विंदं । त्रियोगिर्मितं त्रियोगिगळ प्रमाणमप्प मिश्रिपिडमं भागिति स्वस्वगुणकारगॉळवं सत्य-

```
ष २ १ । ८५ । २५६ | एषा युतिः २ १ ,८५ ,३४० अपि अन्तर्गृहर्तमात्री भवति ॥२६२॥
उ २ १ । ८५ । ६४
स २ १ । ८५ । १४ |
स २ १ । ८५ । ४
```

तेषां चतुर्णौ वाय्योगकालानां योग:-पृतिः सामान्यवाय्योगकालो भवति २ ९ ,८५ , ३४० । अस्मात् काययोगकालः संस्थातमुगः २ ९ ,८५ ,१३६० । सर्वसमासेन सर्वेषा मनोवाकाययोगकालानां संयोगेन २ ९ ,८५ ,१७०१ त्रियोगिमतं प्रापकां---

म २ ९,८५,१ वियोगिजीवसंख्या विभव्य स्वस्तिस्यमनोयोगादिकालेन गृणिते सित स्वस्यसस्य-का २ ९,८५,३६० एमा योगः १७०१

अन्तर्भुद्दर्भ असत्य बचनयोगका काळ है। उससे संस्थातगुणा अन्तर्भुद्दर्भ उभयवचन योगका काळ है। उससे संस्थातगुणा अन्तर्भुद्दर्भ अनुभयवचन योगका काळ है। इन सबका योग भी अन्तर्भुद्दर्भ मात्र है। संवृष्टिके रूपमें सत्यमनोयोगका काळ १ है तो असत्यमनोयोगका काळ ४ है, उसय मनोयोगका काळ १६ है और अनुभयका ६४। इन सबका जोड़ ८५ होता है। २० इससे संस्थातगुणा ८५ ४४ सत्य बचन योगका काळ है। उससे संस्थातगुणा ८५ ४६६ असत्य बचन योगका काळ है। उससे संस्थातगुणा ८५ ४६७ उभयका तथा उससे संस्थातगुणा ८५ ४१०

ँ इन चारों वचनयोगोंके कालका जोड़ ८५×२४० सामान्य वचनयोगका काल है। इससे संख्यात गुणा ८५×१३६० काययोगका काल है। सब मनोयोग, वचनयोग और

२५ १. व "त्रियोगिजीवराशिप्रमाणं भक्ता स्वस्वसत्यमनोयोगादिकालरूपगुणकारेण गुणिते सित स्वस्वसत्यमनो-योग्यादि जीवराशिप्रमाणमायाति तद्यया-।"

मनोयोगासिगुणकारंगाँळवं गुणिसुत्तमिरल् स्वस्वराशिप्रमाणं वस्कुं । सत्यमनोयोगियाविगळ संख्ये वस्कुमदे तेदोडे—'प्रकोययोगोद्द्यतमिर्कापडः प्रकेपकाणां गुणको भवेत्सः, एंदी गणितसूत्रेष्टांबद इनितु काल्दोळेल्लिमिनतु जीवंगळ्ये संवयमागुत्तिरल् सत्यमनोयोगकालमिनितरोळेनितु जीवं-गळप्युचेंबु त्रेराशिकं माडि तंतम्म शलाकेगीळवं गुणिसि प्रमाणराशिप्रकोपकयोगींवदं भागिसुत्तिरल्

सत्यमनोयोगिगळाबियाद योगिगळ संख्येयमक्कुं । सत्यमनोयोगिगळु = १ । १ ४।६५ = १।८५ । १७०१ ।

बसस्यमनोयोगिगळु = १ ४ उभयमनोयोगिगळु ४।६५। = ।१।८५।१७०१

ू-'-= १।१६ अनुभयमनोयोगिगळु = १।६४ ४।६५=१।८५।१७०१ ४।६५=१।८५।१७०१

समस्तमनोयोगिगळु - १ सत्यबाग्योगिगळु - १ - ४ ४।६५ - १।१७०१ ४।६५ - १।१७०१

मनोयोगादियुक्तः जीवराशिर्भवति अनेन कालसचयमाश्चित्य सख्या प्ररूपिता, तद्यथा-एतावित काले

प्रर 🤋 ,८५ ,१७०१ यद्येतावन्तो जीवा. संबोबन्ते फ = १ तदा एतावित काळे इ.२.६ कियन्ती १० ४,६५ = ६

जीवाः संचीयन्ते ? इति वैराशिकं कृत्वा स्वस्वशलाकाभिर्गुणयित्वा प्रमाणराशिना भक्ते सति सत्यमनीयोगाविन

योगिना संस्था भवति, सत्यमनोयोगिनः─ = ¶,१ असत्यमनोयोगिनः─ ४,६५ = ¶,८५,१७०१

ू<u>॥</u> = १।४ उभयमनोयोगिनः = १।१६ अनुभयमनोयोगिनः--४।६५ = १।८५।१७०१ ४।६५ = १।८५।१७०१

= १। ६४ समस्तमनोयोगिन = १। सत्यवाग्योगिन:-४।६५ = १।८५।१७०१ ४।६५ = १।१७०१

काययोगके कार्लोका जोड़ ८५.४(४०१ होता है। यथा ८५.४१ + २४० - १२६० = १००१। १५ इस अन्तर्ग्रहर्ते कारूके जितने समय होते हैं उनसे त्रियोगी जीवोंकी संख्यामें भाग देनेपर को एक भाग परिमाण आये उसे सत्य मनोयोग आदिके कारूके गुणा करनेपर सत्य मनोयोग आदिके कारूके गुणा करनेपर सत्य मनोयोग आदिके कुक जीवराशिका परिमाण होता है। इससे कारूके संवयका आत्रय लेक संस्थाका कथन किया है जो इस प्रकार है—यदि सब योगोंके कार्लमें पूर्वोक्त सब त्रियोगी जीव पाये जाते हैं तो विवक्षित वोगके कार्लमें कितने जीव पाये जाते हैं तो विवक्षित वोगके कार्लमें कितने जीव पाये जायोगे। इस प्रकार २० वैदाशिक करतेपर सब योगोंका कार्ल दो प्रमाणराज्ञि, त्रियोगी वोवोंका परिमाण फठराज़ि कीर जिस योगको विवक्षा हो उसका कार्क स्थानासि सो यहाँ फठराज़िको इच्छाराशिको व्यवसा हो उसका कार्क स्थानासि सो वोवोंक उतने-उतने जीव इस-उस

```
असत्यवाग्योगिगळ
                    =9125
                                       उभयबाग्योगिगळ
                                                         =91 EX
                    X154=918908
                                                         X 1 E4 = 9 1 2002
   अनुभयवाग्योगिगळ
                     = 9 1 748
                                        समस्तवाग्योगिगळ
                                                         = 9 1 380
                      8154=918008
                                                         8154=918908
                                           द्वियोगिगळोळ
  समस्तकाययोगिगळ
                       =9183501
                                                       वाग्योगकालमंतरमंहत्तं
                        8 54=91 8008
  २ १ । काययोगकालमदं नोडलु संख्यातगुणमी उभययोगकालयुर्तियदं २ १ ४
                                    =
५ गळसंख्येयं त्रियोगिहीनत्रसपरर्याप्रराधियं
                                          भागिति स्वस्वगुणकारदिवं गुणिसत्तिरल
  तंतम्म राशिगळप्पव । द्वियोगिवाग्योगिगळ
                                   =२९।१ दियोगिकाययोगिगळ =२९।४
                                    812914
                   असत्यवाग्योगिनः = 9 । १६ उभयवाग्योगिनः = 9 । ६४
         =918
  8154=918008
                              ४ । ६५ = १ । १७०१
                                                      ४ ।६५ = ९ । १७०१
                     = १ । २५६ समस्तवाग्योगिनः = १ । ३४० समस्तकाययोगिन -
  अनभयवाग्योगिन:
               8154=918008
                                          ४ ।६५ = ९ । १७०१
         = 1 १ : १३६० । द्वियोगिष वास्योगकालोऽन्तर्महर्तः । २ १ । काययोगकाल ततः सस्यातगुण-
```

१० २ १ । ४ । उभयकालयुव्या २ १ । ४ । द्वियोगिश्रीवर्गक्या त्रियोगिहीनत्रसपर्यातराधिमात्री भक्त्या स्वस्वपृण-कारेण गृणिते सति स्वस्वराक्षिर्यति । द्वियोगिवाय्योगिनः = २ १ । १ । द्वियोगिकाययोगिनः ४ । २ १ । ५ ५-

योगवाले जानता। जैसे ८५ x १७०१ = १४४५८५ अन्तर्मुहर्तमें १४४५८५०० इतने त्रियोगीजीव होते हैं तो एकमें कितने होंगे। अन्तर्मुहर्त कालसे त्रियोगीको संख्यामें भाग देनेपर लब्ध सो आया। उसमें सत्य मनोयोगके काल एकसे गुणा करनेपर सत्यमनोयोगियांको संख्या सी १५ आती है। असत्यमनोयोगके काल बारसे गुणा करनेपर कनकी संख्या चार सौ आती है। इसी तरह होप योगवालांकी भी संख्या जानता। द्वियोगी जीबोमें वचनयोगका काल अन्तर्मुहर्त है उसकी संदृष्टि एक मान ले। इससे संख्यातगुणा काययोगका काल है उसकी संदृष्टि चार मान ले। इन दोनोंके कालको जोड़नेपर को प्रमाण हो वसका माग दो योग-वाले जीवोंकी राशिमें देनेपर जो एक भाग परिमाण आवे उसे अपने-अपने कालसे गुणा २० करनेपर अपनी-अपनी राशि होती है। सो कुल कम त्रसराशिके प्रमाणको उक्त संदृष्टि अपेका

₹•

कम्मोरालियमिस्सय औरालद्वासु संचिद् अर्णता। कम्मोरालियमिस्सय औरालियजोगिणो जीवा ॥२६४॥

कर्म्मौदारिकमिश्रकौदारिकाद्वासु संचितानंताः । कर्म्मौदारिकमिश्रकौदारिकयोगिनो जीवाः ।।

काम्मंणकाययोगमीबारिकामश्रकाययोगमीबारिककाययोगमें बिवर कालंगठोळु मुंदे पेळव प्रमाणमनुळळवरोळु संवितंगळप काम्मंणकाययोगिगळुमौबारिककायमिश्रयोगिगळुमौदारिककाय योगिगळुमप्प जीवंगळु प्रत्येकमनंतानंतंगळपुवर्षे तें बोढे :—

> समयत्त्रयसंखावित्संखगुणावित्रसमासहिदरासी । सगसगगुणिदे थोवो असंखसंखाहदो कमसो ॥२६५॥

समयत्रयसंख्यावलिसंख्यगुणावलिसमासहृतराज्ञि । स्वकगुणगणिते स्तोकः असंख्यसंख्याहृतः १० कमजः ॥

काम्भंगकाययोगकालं समयत्रयमस्कुमेके दोडे विग्रहगतियोळनाहारकसमयत्रयदीळू काम्भंगकाययोगक्केये संभवमणुर्वीरवं ब्रोदारिकमिश्रकाययोगक्के कालं संस्थाताविलमात्रमेके -दोडतम्भूहसंप्रमितापर्याप्रकालक्केये तत्कालत्वमणुर्वीरवं ब्रोदारिककाययोगकालमदं नोडे संस्थात-गुण्येके दोडा कालद्वयहोन सम्बंकालमौदारिककाययोगकालमपुर्वीरवं ब्रा कालगळ न्यासमित् । १५ स २ । २ १ । २ १ । ४ । इवर यृति २ १ ५ । इवरिवं द्वियोगित्रयोगिसंस्थाविहोनसंसारि राग्नि ।

= २ **१** । ४ । । २६३॥ ४ । २ **१** । ५

कार्मणकाययोगोदारिकमिश्रकाययोगोदारिककाययोगाना कालेषु वश्वमाणप्रमाणेषु ये संचिताः कार्मण-काययोगिनः औदारिकमिश्रकाययोगिनः औदारिककाययोगिनश्च जीवाः ते प्रत्येकमनन्तानन्ताः भवन्ति ॥२६४॥ तवया-

कार्मणकाययोगकाल समयत्रयं भवति विग्रहगतौ अनाहारकसमयत्रयं कार्मणकाययोगस्यैव संभवात् । बौदारिकमित्रकाययोगस्य काल सस्थाताविकमात्रौ नवति बन्दामूह्तंप्रमितारयोगकालस्यैव तत्कालत्वात् । बौदारिकमाययोगकालः ततः संस्थातगुणः तत्कालद्वयहोनयक्कालस्यैव औदारिककाययोगकालत्वात् । तैयां

पाँचसे भाग देनेपर जो छब्ब आवे उसे एकसे गुणा करनेपर दो गोगियोंमें वचन योगवाछों-का प्रमाण होता है और चारसे गुणा करनेपर दो योगियोंमें काययोगियोंका प्रमाण २५ होता है ॥२६३॥

कार्मणकाययोग औदारिक मिश्रकाययोग, औदारिककाययोगके आगे कहे गये कालोंमें संचित दुए कार्मणकाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी और औदारिक काययोगी जीव प्रत्येक अनन्तानन्त जानना ॥२६४॥

कार्मणकाय योगका काल तीन समय होता है क्योंकि विमहगतिमें अनाहारकके तीन ३० समयोंमें कार्मणकाय योग ही सम्भव है। औदारिकमिश्र काययोगका काल संख्यात आवलि-मात्र होता है क्योंकि अन्तर्युहुर्त प्रमाण अपयोगका काल ही औदारिक मिश्रका काल है। प्रमितमेककाययोगिसंख्येयं भागिति स्वस्वकालमात्रगुणकारींव गुणिसुत्तिरलु लब्धं स्वस्वयोगि-संख्येयनकुमस्लि कार्म्मणकाययोगिजीवराज्ञिप्रमाणं सर्व्वतः स्तोकमितु १३=। ३ इदं स उ— २१। ५

नोडलौदारिकमिश्रकाययोगिजीवरात्रि असंख्यातगुणितमस्कु १३ = २१ मिद्रुं नोडलौ-3 — २१। ५

दारिककाययोगिजीवराज्ञिसंख्यातगुणमञ्जु १३ = २१।४ मी राज्ञिगळुमिनितु काल-

 बोळितितु जीवराशिगळु सॅचिसल्पडुवुवागळितितु कालबोळितितु जीवंगळु मितितु कालबोळितितु जीवराशिगळु सॅचिसल्पडुवुवागळितितु कालबोळेतितु जोवंगळु सॅचिसल्पडुवुवे वितु वैराशिक-सिद्धळव्यराशिगळिवरितुइ ।

कालानां न्यासः—स ३।२९।२९।४।एवा युतिः २०।५। अनया द्वियोगित्रयोगितं स्थाविहीन-संसारिराधिप्रमित्रैककाययोगितंस्यां अक्त्वा स्वस्वकालमात्रगुणकारेण गुणिते सित लब्धं स्वस्वयोगितंस्या १० मवि। अत्र कार्मणकाययोगितः सर्वदः स्वोका १३ =३ एम्यः बौदारिकमिश्रकाययोगितः असंस्थातः

> "— ২**৭** ५

पृणा:- १३ = २ ९ । एम्य जौदारिककाययोगिनः संख्यातगृणाः- १३ = । २ ९ । ४ । एते त्रयोऽपि

राशयः। एतावति काले यखेतावन्तो जीवा सचीयन्ते तदा एतावति काले कियंतो जीवाः संचीयन्ते ? इति त्रैराशिकासदा जातव्याः ।

औदारिक काययोगका काल उससे संस्थातगुणा है क्योंकि वन दोनों कालोंसे होन सब काल है। ही औदारिक काययोगका काल है। इन तोनों कालोंको जोड़नेसे जो प्रमाण कुला उससे दो योगी और तीन योगियोंकी संस्थासे होन संसारी जीवराशि प्रमाण एक वाययोगियोंकी संस्थाको अगन अपने काल काल प्रमाण गुणकारसे गुणा करनेपर अपने-अपने काल काल प्रमाण गुणकारसे गुणा करनेपर अपने-अपने योगवालोंको संस्था होती है। यहाँ काल्यणकाययोगी सससे थोड़े हैं। इनसे अवारिक कावयोगों संस्थातगुणे हैं। उसार वीवराशिक कावयोगों संस्थातगुणे हैं। यहाँ काल्यणकाययोगी संस्थातगुणे हैं। यहाँ काल्यणकाययोगी संस्थातगुणे हैं। यहाँ त्रने संस्थ एक योगों जीव याये जाते हैं तो विविद्यत काल्यणकाययोगी आदिके काल्यों हितने संस्थ एक योगों जीव याये जाते हैं तो विविद्यत काल्यणकाययोग आदिके काल्यों कितने जीव याये जायेगे इस प्रकार देशिक होता है। सो तीनों काययोगोंका काल तो प्रमाणराशि है, एक योगी जीवोंका परिमाण फलराशि है और विविद्यत काल्यणकाय आविक काल इच्छाराशि है। फलराशिको इच्छाराशिसे गुणा करके प्रमाणराशिका नाग देनेपर जो-जो प्रमाण आवे ज्वता-उतना विविद्यत योगके धारक व्य

कमञः एंबीर्दारवं घवले ये व प्रयमितद्वातोक्तसंख्यानुकममनोध्ययिति ई संख्याप्ररूपणे विम्मदं वेळल्पटुद्वे बौद्धत्य परिहारं जास्त्रकारनिवं सुचिसल्पटुदु ।

सोवनकमाणुवनकमकालो संखेज्जवासिटिदिवाणे।

आवलि असंखमागो संसेज्जावलिपमा कमसो ॥२६६॥

सोपक्रमानुक्रमकालो संस्थातवर्षस्थितिः वाने । बावल्यसंस्थमागः संस्थेयावलिप्रमः क्रमशः ॥

वैक्रियिक्तमिश्रकाययोगिजीवसंख्येयुं वैक्रियिककाययोगिजीवसंख्येयुं गाया चतुष्टयविंबं पेळल्यट्डवेर्वे तं बोडे जघन्यस्थितिदेशवर्षसङ्ख्याषुष्यवनुळ्ळवानरस्गळोळा स्थितिगे सोषक्रमकाल- १० मो इमनुपकमकालमें दितेरड आगमक्कु-। मन्त्रि उत्पत्तिख्यक्रमस्तेन सक्रितः कालः सोपकमकालः

| प्रदेशां ५       | फ १३=  | इस३।           | स्राकाजी.               | <b>१३ = ३</b>                        |
|------------------|--------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| प्र २ १ । ५      | फ १३ = | इ२ <b>१</b>    | स्त्रा <b>औ</b> .मि.जी. | २ व ५<br>१३ = २ व                    |
| प्र <b>२१</b> ।५ | फ १३ ≖ | इ२ <b>१</b> ।४ | ल औ. का. जी.            | 2 1 4<br>2 1 4<br>2 1 2 1 4<br>2 1 4 |

क्रमशः इत्यनेन पवलास्पत्रवमसिद्धान्तोकतंस्यानुकममाश्रित्व उस्तेयं संस्था प्ररूपणा वस्मामिरित्योद्धत्य- १५ परिज्ञारः शास्त्रकारेण सुन्तितः ॥२६५॥

र्वेकियिकमित्रकाययोगिजीवसस्या वैक्रियेककाययोगिजीवसंस्या च गायाचतृष्ट्येनोच्यते । तद्यया-संस्थेयवर्यस्थितिषु दशसङ्क्रवर्यमात्रवचन्यायक्केय वानेष देवेष तस्थिते: ग्रोपक्रमकालः अनपक्रमकालक्ष्वेति

गायामें 'आये 'कमसो' पदसे झासकारने यह स्चित किया है कि घवल नासक प्रथम सिद्धान्तमें कही गयी संस्थाके अनुसार ही यह कथन हमने किया है। इस तरह उन्होंने अपनी उद्भवताका परिहार किया है।।२६५।।

आगे वैक्रियिक मिश्रकाययोगी और वैक्रियिककाययोगी जीवोंकी संख्या चार गाथाओंसे कहते हैं जो इस प्रकार है—संख्यात वर्षकी स्थितिवाळोंमें दस हजार वर्षकी

१. म<sup>°</sup>नाश्रौसिपेललपदी सं<sup>°</sup>।

एंबिता कालप्रमाणमावस्यसंस्थातैकभागमात्रमक्कुः। निरंतरोत्पत्तिकालमेंबुदर्यः। बनुषक्रमकाल-में बुदुर्द्यत्तिरहितकालमदु संस्थातावलिप्रमितमक्कु द्वावशमुहूर्त्तमात्रमुरूवर्धीदवमुर्द्यपायकालमें -बुदर्स्वीमनु क्रमशः ययाक्रमं वनेवु भवा वाना व्यंतरा इत्यत्यः वाने एवितेकवचनं सामान्यापेकीपर्व

माडल्पट्दुढु अ:=२१ उ२ अ:२१

तहि सन्वे सुद्रसला सोवक्कमकालदो दु संखगुणा।

तत्तो संखगुण्णा अपुण्णकारुम्मि सुद्धसरु।।२६७॥

तत्र सर्व्याः शुद्धशलाकाः सोपक्रमकालतस्तु संख्यगुणाः । ततः संख्यगुणोना अपूर्णकाले शुद्धशलाकाः ॥

तदृश्रहस्रवर्षमात्रस्यितियोजेल्ला पर्व्याप्तपर्य्याप्तकालद्वयसंबंधिगळप शुद्धशलाकाः शुद्धोप-१० क्रमकालशलाकगळू बाबल्यसंस्यात भागमात्रमप्य सोपक्रमकालमं नोडलु संस्थातगुणितंगळु २ १ १

मयं नोडल् वपर्य्यामकालगुद्धोपकमगलाकेगळ् संख्यातगुणहोनंगळप्य २ १ — वटे ते दोडे इत्लि त्रेराशिकांगळ् माडल्पडुबुवरे ते दोडे सोपकमानुपकमकालद्वयपुर्तिपतिनु कालक्को दुः गलाकेया -

डौ मंगी भवतः। तत्र उत्पत्ति-जयक्रम. तत्वहितः काळः सोपक्रमकाळः निरत्वरोत्पत्तिकाळः हत्ययः। तत्व्यमाणं आवत्यसंख्यातिकमायमानं भवति । अनुष्क्रमकाळः-उत्पत्तिरहितः काळः, सः च सध्यातार्वाळप्रमितो १५ भवति । डादञ्यसूर्वमात्रः उत्कर्षेण उत्पत्यभावकाळः हत्यर्थः । क्रमः -यणक्रमं, वनेषु भवाः वाना न्यन्तराः हत्यर्थः। वाने हत्येकवयनं सामान्यायेक्षया कृतम् ॥२६६॥

तत्र दशसहस्रवर्षमात्रवरम्यस्थितौ सर्वौ पर्यासापयीमङाञ्चयसम्बन्धिय गुद्धशलाका गुद्धोपकम-कालपालाकाः आवत्यसस्थातिकमागमात्रात् तीपक्रमकालात् संस्थातपूणिता भवत्रि २ ३ १। एताम्यः स

अपर्याप्तकालगुद्धोपक्रमशलाकाः संस्थातगुणहीना भवन्ति । २ । १ तद्यया सोपक्रमानुपकमकालद्वयस्य यद्येका

२० जघन्य स्थितिवाले ज्यन्तर देवाँकी स्थितिके सोपकमकाल और अनुपक्रमकाल इस प्रकार दो भाग हैं। उपक्रमका अर्थ है उराति । अतः उराति सहित कालको सोपक्रम काल कहते हैं उसका अर्थ है निरन्तर उरातिकाल । उसका प्रमाण आविलका असंख्यातवाँ मागामात्र है। उरातिचिहित कालको अनुपक्रम काल कहते हैं उसका प्रमाण संख्यात आवली है। अर्थात उरातिके अभावका काल उत्कृष्ट बारह सुहूर्त मात्र है। इसका यह अभिप्राय है कि यि दि स्थानतर देवोंमें निरन्तर व्यन्तर देव जन्म छेते रहें तो आवलीके असंख्यातव मागमात्र काल तक छेते रहते हैं। और यदि कोई भी व्यन्तर देव नहीं उराज होता तो अधिकसे अधिक बारह यहतं तक उराज नहीं होता।।२६६॥

नस दस इजार वर्ष प्रमाण जघन्य स्थितिमें सब पर्याप्त और अपर्याप्तकाल सम्बन्धी गुद्ध शलाका अर्थान् शुद्ध उपक्रमकाल सम्बन्धी शलाका आवलीके असंस्थातवें भागमात्र ३० सोपक्रम काल्से संस्थात गुणित होती हैं। इनसे अपर्याप्तकाल सम्बन्धी शृद्ध उपक्रम अलाका

```
गलुबज्ञवर्षसहरूकालस्थितिपोळोनितुशलकारुळपुर्वे हु प्र२१ का। छ १। इर। वर्ष १००००
२१
छक्कं निश्चालकोरेक्यु २१११ ई माज्यराशियोळिनितुऋणमनिकिक २११
२
२
२
२
```

बोडिदु २ २ १। १ मतमिदनपर्वातसि प्रक्षिनऋजर्मौकचिन्न्यूनं माडिदोडिदु प्र। झा१। फ ठ २ १

उ २ ६। श १ १ — लब्बं शुद्धोपक्रम सर्व्यकालमपर्वात्ततिषु २ १ १ — इतक्की व कालकं शुद्धशलकाजनितत्त्विषि धुद्धशलाकेगळ दिताचार्य्योर्ट्स पैळल्पट्टुडु। मत्तं वशसहल-वर्षप्रमितसब्वकालबोळ शुद्धोपक्रमकालितु पब्यल्पडुत्तिरलागळ पर्य्याप्रकालमिनितरोजनित शुद्धोपक्रमकालं पद्यलल्पडगुमेरिंत जैराशिक माडि प्रस - २ १ १ फ २ १ १ – १ ६ २ ९ १ ।

शलाका तदा दशतहस्ववर्षकालांस्यतौ कियन्त्य शलाका भवेयुरिति त्रैराशिकेन प्र२३ ठ, फ श १, ठ इ वर्ष १००० कश्यमित्रशलाका २ ९ ९ १ भवन्ति । वत्र माज्यराधौ एतावद्गे २ ९ ९ प्रविसे

२ **१** a a

एवं २ १ १ व 3 व इदमपबर्स्य प्रक्षिप्तऋणे किंचित्रनिते एवं ११ नाप्र च १। फ च २। इ.च ११—। a । ,— २ १ a

लम्बनुद्धोपक्रमसर्वकालो भवति २ १ १ १ – । वस्य कालस्य पृद्धशलाकाबनितत्वेन सुद्रशलाका हत्याचार्यण त तक्तम् । पुनरपि दशसहस्ववर्धप्रतिसर्वकाले सुद्धोपक्रमकाल एतावान् लम्पते तदा व्यप्यांसकाले एतावति कियान गद्धोपक्रमकालो लम्पते इति नैराशिकं कृत्या-प्रसर्व २ १ १ १ । क २ १ १ – इ २ १ १ लब्स

संस्थावगुणी होन हैं। वो इस प्रकार हैं। यदि सोपकम और अनुपक्तम दोनों कालोंकी मिलकर एक शलाफा होती है तो दस हजार वर्ष प्रमाण स्थितिमें कितनी शलाकाएँ होंगी इस प्रकार वैराशिक करना। सो सोपकम और अनुपक्तम कालको मिलाकर आवलीक सस्यातवें भाग अधिक संस्थात आवली प्रमाण गीत्र हुई, फलराशि एक शलाका, इक्लाराशि दस हजार वर्ष। सो फलराशिसे इन्छाराशिको गुणा करके उसमें प्रमाण राशि होती हैं। अधीत् अपन्य स्थितिमें इतनी वार उपक्रम और अनुपमकाल होता है। अधीत् अपन्य स्थितिमें इतनी वार उपक्रम और अनुपमकाल होता है। तथा प्रमाण राशि शलाका होती है। अधीत् अपन्य स्थितिमें इतनी वार उपक्रम और अनुपमकाल होता है। तथा प्रमाण राशि शलाका एक, फलराशि आविलका संस्थातवाँ भाग उपक्रमकाल, इन्छाराशि मिन्नशलाका कुछ कम संस्थातगुणा संस्थात। ऐसा करनेपर जयन्य स्थिति प्रमाण कालमें गुद्ध उपक्रम शलाका

स्वयमपर्ध्यामकालबोळ् द्युद्धोपक्रमकालिमिड् २।९ अथवा प्रका २ फ झ १। इ १९९ स्वयमपर्ध्यामपर्ध्यामकालद्वयगुद्धोपक्रमझलाकेगळु२११ मत्तं प्र छ १। फ झ २। १ इ१९। स्वयमपर्ध्यामकालयुद्धोपक्रमझलाकिमिड् २१ उभयत्र जयन्यजननांतरमेक-समयमनाश्चयिति युद्धोपक्रमझलाकेगळु साथिसल्यट्ट्वॅबरिवुडु। अनुपक्रमकालरहितमुण्क्रमकाल १ युद्धोपक्रमकालमक्ष्टुं।

> तत्सुद्धसलागाहिदणियरासिमपुण्णकाललद्धाहि । सुद्धसलागाहिगुणे वें तरवेगुव्वमिस्सा हु ॥२६८॥

तच्छुढङालाकाहृतनिमराशिमपूर्णकाललब्धाभिः । शुद्धशलाकाभिर्गुणे व्यंतरवैक्रियिक-मिश्राः सल् ॥

१० अपर्याप्तकालस्य गुढोपक्रमकालो भवति २ १ । अथवा—प्रका२ । फ श १ । इ २ १ ९ −लब्धाः पर्याप्ता-

पर्याप्तकालद्वयशुद्धोपक्रमशलाकाः 🤋 १- । प्र श १ । फ २ । इ श १ १-लब्धः सर्वशृद्धोपक्रमकालः २ १ १-। पुनरपि प्र श १ फ २ इ १ लब्बः अपर्यासकाल शुद्धोपक्र मकालः २ १ । उभयत्र जबन्यजननान्तरमेकसमय-माश्रित्य शुद्धोपक्रमशलाकाः सोधिता इति ज्ञातव्यम् । अनुपक्रमकालरहितः उपक्रमकालः शुद्धोपक्रमकालः॥२६७॥ कालका परिमाण कुछ कम संख्यात गुणा संख्यातसे गुणित आवलीका असंख्यातवाँ भाग 🐫 होता है। तथा प्रमाण राशि जयन्य स्थिति, फलराशि शुद्ध चपकम शलाका काल, इच्छाराशि अपर्याप्तकाल । ऐसा करनेपर अपर्याप्तकाल सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शलाकाका काल संख्यात-गुणा आवळीका असंख्यातवाँ भागमात्र होता है। दूसरे प्रकारसे-प्रमाण राज्ञि एक शुद्ध उपक्रम शलाकाका काल, फल एक शलाका, इच्छाराशि सर्वशृद्ध उपक्रम काल। ऐसा करनेसे पर्याप्त-अपर्याप्त सर्वकाल सम्बन्धी शृद्ध उपक्रम शलाका कुछ कम संख्यातगुणी संख्यात २० जानना । तथा प्रमाण राशि एक शलांका, फलराशि शुद्ध उपक्रम शलांकाका काल आवलीका असंख्यातवाँ भाग, इच्छाराशि सब शुद्ध शलाका कुछ कम संख्यात गुणित संख्यात । ऐसा करनेसे लब्ध सर्व जवन्यस्थिति सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम काल आवलीके असंख्यातवें भागको कुछ कम संख्यात गुणित संख्यातसे गुणा करनेपर जितना प्रमाण आये उतना होता है। तथा प्रमाणराशि एक शलाका, फलराशि एक शलाकाका काल आवलीका असंख्यातवाँ भाग, २५ इच्छाराशि अपर्याप्तकाल सम्बन्धी शलाका संस्थात। ऐसा करनेसे लब्ध अपर्याप्तकाल सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शलाकाका काल संख्यातगुणा आवलीका असंख्यातवाँ भाग मात्र होता है। उक्त दोनों प्रकारके कथनोंमें उत्पत्तिका जघन्य अन्तर एक समय है उसको लेकर शुद्ध . उपक्रम शलाकाएँ साधी हैं, ऐसा जानना। अनुपक्रम कालसे रहित उपक्रम कालको शुद्ध चपक्रम काल जानना ॥२६७॥

१० १. व साधिका इति ।

तस्तर्वकालसंबंधियळप्प ग्रुद्योपक्रमञ्जलकेर्गाळ्वं २ १ १ भागिसस्यट्ट निजराशियप्प व्यंतरजीवराशियनपर्ध्यामकाल कथ्यग्रुद्योपक्रमशलाकेर्पाळवं गृणिमुस्तरलावुदो'डु लब्बं तत्प्रमाणं व्यंतरवैक्रियिकमिश्रकाययोगिजीवराशियक्कुं २ १

814-68180

ल्पडुवुद् ।

तिह सेसदेवणेरयमिस्सजुदे सव्वमिस्सवेगुव्वं । सुरणिरयकायजोगा वेगुव्वियकायजोगा दु ॥२६९॥

तस्मिन् शेषदेवनारकिमश्रयुते सर्वमिश्रवैगूर्व्व । सुरनारककाययोगिनो वैक्रियिककाययोगि-नस्त ॥

तद्वपंतरवैक्रियिकमिश्रकाययोगिजीवराशियोज् शेवदेवर्कळप्य भावनज्योतिष्कवैमानिक-देवर्कळं तारकर्वेक्रियिकमिश्रकाययोगिगळं कृष्ट्विरलाबुबों द्व राज्ञियस्कुमा राज्ञि सळवेबैक्रियिक-मिश्रकाययोगिजीवराज्ञियस्कुं = १ = शेवदेवनारकरोळनुषक्रमकालस्के १० ४। ६५ = ८१ १ १० १

तत्सर्वकालसम्बन्धियद्वीपक्रमशलाकाभिः २ ९ १- । भक्ते निजराशौ व्यन्तरजीवराशौ अपर्याप्तकाल-

लब्बगुद्धोपक्रम-गलाकाभि २ ३ गुणिते सति यल्लब्ब तत्त्रमाणो व्यन्तरवैक्रियिकमिश्रकाययोगिजीवराशिर्भवति

= २.९ खलुस्फुटम्॥२६८॥ a ० ४। ६५ = । ८१ । १० । २.९१ १-

तद्व्यन्तरदेक्तियकसम्प्रकाययोगिजीवराजी शेषैदेवेषु भावनज्योतिष्क्रवैमानिक्देवेषु सप्तपृष्टीनारक-दैक्तियकमिश्रकाययोगिषु च युतेषु यो राजिः सः सर्ववैक्तियकसिश्रकाययोगिजीवराधिभंवति ।

इस प्रकार जघन्य स्थित प्रमाण सर्वकाल सम्बन्धी सुद्ध उपक्रम शलाकाका परिमाण कुछ कम संख्यातगुणा संख्यातसे गृणित आवलीका असंख्यातवा भाग जो तमर कहा है, उसका भाग त्यन्तर देवांके पूर्व कहे परिमाणमें देनेसे जो लच्च आये उसे अपयोगकाल सम्बन्धी सुद्ध उपक्रम शलाकोक प्रमाण संख्यातगुणा आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो परिमाण आवे उतना वैकिथिक सिश्रकाययोगके धारक व्यन्तर देवोंका २० प्रमाण जानना।

विहोपार्थ-पहले जो व्यन्तर देवोंका परिमाण कहा था उसके संख्यातवें भाग वैक्रियिक मिश्रकाययोगके धारक व्यन्तर देव होते हैं। संख्यात वर्षकी स्थितिवाले व्यन्तर अधिक जन्म लेते हैं इसलिए उन्हींकी मुख्यतासे यहाँ कथन किया है।।२६८।।

उस वैकियिक सिश्रकाय योगी व्यन्तर देवोंके परिमाणमें शेष देव भवनवासी २५ ज्योतिषी, वैमानिकदेव तथा सात पृथिवियोंके नारकी वैक्रियिक सिश्रकाय योगियोंके परि-

१ व शेषभावन-।

बहुतरत्विंदं वैक्रियिकमिश्रयोगिप्रमाणमत्यमेंदितु तब्राध्मित्रु सर्तव्वः माझ्ल्यद्दुतु । देवनारककाय-योगिराधिद्वयमं कूडिदोडानुदों हु राध्यिप्रमाणं आ राधियः प्रमाणं विक्रियिककाययोगिराधियन्तुं ।

त्रियोगिराशियोळाबुदों दु काययोगिप्रमाणं पिदेपेळल्पट्टु

= १ ॥ १३६० वदरोळु ४ । ६५ = १ । १७०१

तिर्व्यंग्मनुष्यसंबंध्यौदारिकाहारक काययोगिसंख्याइयहोनमप्प तद्वाशिप्रमाणमे वैक्रियिककाययोगि

५ जोबराजियवकुमेंबुबर्वं = १।१३६० = तु झब्द मी विजेषमं सूचिमुपुं। ४।६५ = १।१७०१ आहारकायजोगा चउवण्णं होति एककसमयस्मि ।

आहारमिस्सजोगा सत्तावीसा दु उक्कस्सा ॥२७०॥ आहारकाम्योगाव्यतः वंबागदभवंत्येकसमये। आहारकमिथ्योगाः सप्तावगतिस्तुकृष्टात् ॥

= २ १ दोषदेवनारकेषु अनुषक्रमकालस्य बहुत्वेन वैक्रियिकमिश्रयोगिप्रमाणं १० ४।६५ = । ८१।१०।२**११** — व

अरुपमित तद्राययः साधिकाः कर्तव्याः । देवनारककाययोगिराशिद्वये युत्ते यो राशिः स वैक्रियिककाययोगिर राशिर्भवति । त्रियोगिराशौ वरकाययोगिराशित्रमाणं त्रापुक्तं = १ १२६० । तन्मप्यासिर्य-४ । ६५ = १ । १७०१

ग्मनध्यसम्बन्ध्यौदास्कितहारककाययोगिसंस्यादये अपनीते याबदविशस्यते स वैक्रियिककाययोगिजीवराशि-

रित्ययं:। = १।१३६०=। तुसब्दः इमं विशेषं सूचयति ॥२६९॥ ४।६५= १।१७०१

१५ माणको मिळानेपर जो राशि हो वह सर्वविक्रयिक मिश्रकाययोगी जीवोंकी राशि होती है। व्यन्तर देवोंके सिवाय शेष देव नारिक्योंका अनुप्रमक्रम काळ बहुत है इसिळए उनमें वैक्रियिक मिश्रयोगियोंका प्रमाण अदर है। अतः वैक्रियिक मिश्रयोगिक चारक व्यन्तरदेव बहुत हैं इसिळए उनको साधिक कर लेना चाहिए। काययोगिक धारी देवों और नारिक्येंक परिमाणको मिळानेसे जो राशि हो उतना वैक्रियिक काययोगिक धारी जीवोंका प्रमाण होता दे पूर्वें जो तीन योगवाळे जीवोंक परिमाणमें काययोगिक घारी जीवोंका परिमाण कहा था, उसमें से तिर्येष और समुख्य सम्बन्धी औदारिक तथा आहारक काययोगिक घारक जीवांका परिमाण परानेपर जो शेष रहे उतने वैक्रियिक काययोगिक धारक जीव जानता। गायामें आगत 'तु' शब्द इस विशेष अर्थको सूचित करता है।।२६२॥

बाहारककाययोगिगळेकसमयदोळ् युगपत् चतुःगंचाशस्त्रमितरप्प् । आहारकिमअकाय-योगिगळेकसमयदोळ् युगपसप्तर्गवजातिप्रमितरप्प् । एकसमये तुत्कृष्टालं वी विशेषणद्वयं पिदे पेळल्यट्ट गत्यादिबोबसंस्थगळ्गं वस्त्यमाणजीवसंस्थगळ्गमुं संबीक्सल्यस्त्रुविक्लिः मध्यदीपकर्लावयं पेळल्यट्टरपुर्वर्यदं । जम्प्यसंस्थापेक्षयिवं नानाकालपेक्षयिवमुं संभविमुव विशेषं परमागमदोळ्-नोडल्यदुनुष्

इंतु भगववर्तृत्यरमेश्वर चारुचरणार्शवदृद्धवंदनार्नवितपुष्यपुंजायमान श्रीमद्रायराजगुर-भूमंडलाचार्य्यमहावादवादीश्वरायवादिपतामह सकलविद्वज्ञनत्वकवित श्रीमदश्यभूपिरिद्धांत-चक्रवित्रभीपादपंकजरजोर्राजतल्लाटपर्टु श्रीमत्केशवण्णविरचितनप्प गोम्मटलार कण्णांटकवृत्ति जीवतत्वप्रविषिक्तमोञ्ज बीवकांडविंशतिप्रस्पणंगळोळ्नवमं योगमार्गणाप्रस्पण महाधिकारं भावितमास्त ।

शहारककावयोगिनः एकसमये वृत्यप्वतुश्वद्वाशास्त्रमिता भवन्ति, ब्राहारकमिश्रकाययोगिनः एकसमये वृगपन्मार्विशितप्रमिता भवन्ति । एकप्पये उत्कृष्टादिति विशेषपद्वयं तु प्रायुक्तस्यादिवीवसंख्वाभिः क्यमाण-बीवसंख्याभित्रच पामन्यनीयं । अत्र मध्ययोगकरवेगोक्तवात् । अयन्यसंख्यायेसया नानाकाश्रपेसया च संभवन् विशेषा व्यस्तामये दृष्टश्च ॥२७७॥

इत्याचार्यश्रीनेभिचन्द्रविरचिताया गोम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहनृतौ जीवतत्त्वप्रदीपिकास्थायां जीवकाण्डे विश्वतिप्ररूपणास् योगमार्गणानाम नवमोऽषिकारः ॥९॥

आहारक कायवोगके धारक एक समयमें एक साथ अधिकसे अधिक चौवन होते हैं तथा आहारक मिश्रकाययोगी एक समयमें एक साथ अधिकसे अधिक सत्ताईस होते हैं। यहाँ गाथामें 'एक समयमिं दा 'उनकस्स' वे दोनों विशेषण मध्यदीपक रूपसे कहें हैं। अतः पृवेमें वो गति आदिको अधिका जीव संख्या कहीं हैं और आगे जो जीव संख्या कहेंगे रे॰ वह सब उत्कृष्ट रूपसे एक समयमें जानना। अर्थात् उत्कृष्ट रूपसे एक समयमें उत्ताना। अर्थात् उत्कृष्ट रूपसे एक समयमें उत्ताना। अर्थात् उत्कृष्ट रूपसे एक समयमें उत्ता सहयो हमें तथा अपके काल संस्वा प्रमाण जीव होते हैं, इससे कम हो सकते हैं किन्तु अधिक नहीं हो सकते। जपन्य रूपसे तथा अपके काल सन्वन्यों संख्या विशेष एसगागमसे जानना॥२०।।

इस प्रकार भाषायें को नेमिष्यन्त्र विश्वेषत गोम्मरत्मार क्षयर नाम पंचसंग्रहको अगवान् अर्हुन्त देव परमेस्वरके सुन्दर चरणकमडोंको बन्दनासे ग्राह्म पुण्यके पुंतस्त्वरूप राज्यपुर मण्डळाषायें महावादों को अमवनम्दी सिद्धान्त चक्रवर्गीके बरणकमडोंको पृक्ति शोमित कलाटवाढे श्री केमदवर्गीके द्वारा तर्कत गोमस्तास कर्माटबूचि जीवत्यक प्रदेशिकाको अनुसारिणो संस्कृतदीका तथा उसको अनुसारिणो पं, टोहरसक्तविक सम्मरकानयिन्नका नामक मायाटीकाको अनुसारिणो हिन्दी माया टीकाम जीवकारको बीस प्रकृतणार्जीमें बोग प्रकृतणा नामक नवस सहा स्विकार सम्पण्यं हमा साथा।

### वेदमार्गणाधिकारः ॥१०॥

बनंतरं वेबमार्गणयं वेज्वयं :--पुरुसिच्छिसंदवेदोदयेण पुरिसित्यिसंदवो भावे । णामोदयेण दन्वे पाएण समा कहिं विसमा ॥२७१॥

पुरुषस्त्रीषंदवेदोवयेन पुरुषस्त्रीषंडो भावे । नामोवयेन द्रव्ये प्रायेण समाः क्वचिद्विषमाः ॥

पुरुवस्त्रीयंत्रनामंगळप्य मूरं वेबंगळ चारित्रमोहभेदनोक्यायप्रकृतिगळ्वर्यादद सावे जित्परिणामदोळ् यथासंख्यायं पुरुवनुं स्त्रीयुं वंडमुं बोचनक्षुः । निम्मीणनासकमांत्रयपुक्तांगोगांनामकम्मिवदोबादर्यादं । इत्ये पुद्मक्टळ्यपर्ध्यापितदोषवोळ् पुरुवस्त्रीयंत्रमुक्तांने अते ते बों हे पुत्रेवस्त्रीयंत्रम् अर्थे । पुरुवस्त्रमेयंत्रमुक्तांने व्याप्त्रमेयुन्तमंत्राक्रांने प्रमुवस्त्रमेयं वनप्रभः ।

क्षीवेबोवयित्यं पुरुवस्तिमकावरूपमेयुनसंत्राक्रांनित्य जीवं भावस्त्रीयं वनप्रभः । न्यंत्रक्रवेदीवर्षादवमुभ्याभिक्तावरूपमेयुनसंत्राक्रांनित्य जीवंभावनपुक्तनं वनप्रभः । पुवेदोवयित्यं निम्मीणनामकम्मीदयपुक्तांगोपोणनामकम्मोदयवत्राद्वदं सम्प्रकृत्वीह्मनावित्र्माक्तित्रसरीरमनुळ्ळवीवं
भवत्रयससमयं मोदत्यो द्व तद्वनवन्तस्त्रसमयपर्यतं इत्यपुरुवनक्ष्तुं क्ष्रीवेदावर्यादवं निम्मीण-

कत्याणै पञ्चक्रभिन्ति षट्चत्वारिशता गुणै । शीतलं तीर्यकर्तारं वन्दे शीतलम्क्तिकम् ॥१०॥

१५ शीतल तीयकतोर वन्दै शीतलमूर्र अथ वेदमार्गणामाह---

अब वेदमार्गणाको कहते हैं-

चारित्र मोहनीयका भेर नोकवायकी पुरुषवेर, क्षोवेर, नपुंसकवेर नामक प्रकृतियोंका करय होनेपर जीव माव अयौन चित्परिणाममें पुरुष, क्षी या नपुंसक होता है। निर्माण २५ नामकर्मके उरवसे युक्त अयोगपानामकर्म विशेषके उरवसे हत्य अर्थात पुरुगलह्व्यकी पर्याय-विशेषमें पुरुष, क्षो और नपुंसक होता है। वह हस प्रकार जानना—पुरुवक् उरवसे क्षोंमें आजिए नामकर्मके उरवसे कुरवसे क्षोंमें आजिए नामकर्मके व्यवस्थ के उरवसे क्षोंमें आजिशायाक्य मेंगुनसङ्कासे आकान्त जीव मावपुरुष होता है। क्षीवेरके उरवसे स्वाध अर्थात अर्थात क्षाय मानुसक्के वर्ष के उरवसे स्वाध और पुरुष रोनोंको अमिलायाक्य मेंगुनसङ्कासे आकान्त जीव भावनपुंसक होता है। पुरुषवेरके अर्थ रोनोंको अमिलायाक्य मेंगुनसङ्कासे आकान्त जीव भावनपुंसक होता है। पुरुषवेरके

नामकर्म्मोदयपुक्तांपोपांगनामकर्म्मोदयदिवं निस्कींसपुक्तस्तरपोग्यादिक्षिगक्रक्तितःतरीरमगुळ्ळ श्रीवं भवप्रयसप्तमयं मोदल्गो इ तद्भश्ववरमस्तमयप्यर्थां इध्यक्ताये बुदक्कं । नपुसकदेदोवर्षिदं निम्मीजनामकर्म्मोदयपुक्तांपोपांगनामकर्म्मोदयदिवं उभयक्तिगब्यतिरक्तदेह मगुळ्ळं भवप्रयस-समयं मोदल्गो इ तदभववरसस्तयप्रयर्थां इध्यनपंतकजीवनककं ।

ई ब्रष्यमाववेदंगळ् प्रायेण प्रचुरवृत्तियिवं देवनारकरोळ भोगभूमिगळोळ् तिर्ध्यम्मनुष्य-रेल्लरोळं समंगळ् ब्रष्टाविदं भावविदं समवेदोद्दयंगळनुळळरप्परः। वववित् कम्मभूमिमानुवित्यर्यप्-गतिह्यदोळ् विषमाः विशद्दांगळप्परः। अदं ते बोडे ब्रष्टाविदं पुरुषनोळ् भावपुरुष-भावस्त्रीभाव-

नपुंसकने हुं।

द्रव्यस्त्रीयोळ् भावपुरुष, भावस्त्री, भावनपुंसकर्न दुं, द्रव्यनपुंसकर्नोळ् भावपुरुष-भावस्त्री-

भावनं सकते दु विषयत्वं द्रव्यभावंगळ्गनियमं पेळल्पट्टुरेके दोडे द्रव्यपुरवनप्प क्षपक्रअं व्यारुड-निवृत्तिकरणसवेदभागपरवैतं वेदत्रवक्के परमागमदोळ् :—

पुंचेयं वेदंता पुरुसा जे खबगसेडिमारूडा । सेसोदयेण वि तहा झाणुवजुत्ता य सिज्झंति ॥

उदयसे तथा निर्माणनामकमें के उदयसे युक्त अंगोपांग नामकमें के उदयवर दादी, मूँछ, शिरुन आदि (निह्नोंसे अंकित शरीरसे विशिष्ट जीव भवके प्रथम समयसे छेकर उस भवके अन्तिम २५ समय पर्यन्त द्रव्युक्त होता है। बोविदके उदयसे तथा निर्माणनामकमें के उदयसे ग्रेप अपोपोंग नामकमें के उदयसे ग्रेप स्वाप्य पर्यन्त द्रव्युक्त होता है। नपुंसकवेदके अत्येश समयसे छेकर उस भवके अन्तिम समय पर्यन्त द्रव्युक्त होता है। नपुंसकवेदके उदयसे तथा निर्माणनामकमें उदयसे युक्त अंगोपांग नामकमें उदयसे होनों हिंगोंसे भिन्न शरीरवाडा जीव भवके प्रथम समयसे छेकर उस भवके अन्तिम समय पर्यन्त द्रव्युक्त होता है। वे ह्ययेदे और भागवेद शायः अर्थान् अधिक रूपसे देव, नारिक्रयों और भीगम्भिक सव तिर्येचों तथा मतुष्योंमें सम होते हैं अर्थान् जीक रूपसे देव, नारिक्रयों और भीगम्भिक सव तिर्येचों तथा मतुष्योंमें सम होते हैं अर्थान् जो इत्यवेद होता है वही भाववेद होता है। है। अर्थन्त अर्थन्त अर्थन्त अर्थन्त व्यव्यक्त स्वयं अर्थन्त अर्थान् अर्थन्त अर्थन्त अर्थन्त होते हैं। केंग्न इत्यक्त सुरुव्यक्त स्वयं न्या अर्थन्त अर्थन्त अर्थन्त अर्थन्त व्यव्यक्त होता है। इत्यसे स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं निर्म अर्थन्त होते हैं। केंग्न होता है। इत्यसे क्रियं स्वयं स्वयं निर्म स्वयं निर्म क्रियं होत् होते हैं। इत्यसे स्वरंग स्वयं स्वयं स्वयं ना नुपंसक होता है। इत्यसे नुपंसक मानसे पुरुष, स्वयं ना नुपंसक होता है। इत्यसे स्वयं स्वयं भावसं प्रदेशक भावसं अर्थन्त अर्थन्त स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं मानस्वयं स्वयं 
र्णेवतु प्रतिपादितस्वर्षितं संभवनपुर्वितं । वेदस्सुदीरणाए परिणामस्स य इवेज्ज संमोहो । संमोहेण ण जाणदि जीवो ह गुणं व दोसं वा ॥२७२॥

वेदम्योदीरणया परिणामस्य च भवेत्संमोहः । संमोहेन न जानाति जीवः खल गणं वा

९ टोकं का ।।

वेदस्य चारित्रमोहभेदमप्य नोकषायम्ब्रातिय अपक्वराचन स्थाणोदीरणीयवमुं स्वकालपाक-लक्षणोदयविदमुं परिणामस्य चित्रस्ययायक्कं संमोहः रातावेशक्पचित्तविक्षेपमक्कुं—। मद्दित्वमा संमोहित्दं गुणमं मेणु वोषमं मेणु जीवं बगेचने वितिद्यरितं गुणवोपविवेकाभावस्थलपेवोवसकृतिचत्त-विक्षेपप्रभवमन्त्यं तोरत्यदुद्वतु कारणमाणि परमाणमानावाकरिदं जीवनिदं यावत्त्वरूप-१० संवेदियिदं । आस्मिहतदेवं न्तिमेतव् वितमकस्यमनुष्ठातस्यमं बृद्द भावात्वं।

> पुरुगुणभोगेसेदे करेदि लोयम्मि पुरुगुणं कम्मं । पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णिजो पुरिसो ॥२७३॥

पुरुगुणभोगे होते करोति लोके पुरुगुणं कम्मं । पुरूत्तमश्च यस्मात्तस्मात्त वर्णितः पुरुवः ।। यस्मात् कारणात् वाबुदों दु कारणविंदं लोके लोकदोळ् यो जीवः बावनोवं जीवं पुरुगुणे १५ सम्याकाताद्यधिकगुणसमूह्वोळ् होते स्वामित्वविंदं प्रवित्तमुर्गुं । पुरुगोगे नरेंद्र नागेंद्र देवेंद्राद्यधिक-भोगवयदोळ् भोक्तृत्वविंदं प्रवित्तमुर्गुं । पुरुगुणवत्कम्मं धम्मौत्यंकाममोक्लल्राणपुरुवात्यंसाधनमप्प

वि तहा झाणुवजुत्ता य ते दू सिज्झीति ।" इति प्रतिपादितत्वेन संभवात ॥२७१॥

वेदस्य बारिवमोह्रमेदतोकवायप्रकृतेः अपक्वपायनण्यमोदीरणया स्वकाले पाकलक्षणोदयेन च परिणासस्य चित्रपर्योक्स्य संमोहः—रामद्रेष्क्षः चित्रविक्षेत्रो भवति । तेन संमोहेन गुणं वा दोषं वा जीवो न
स्याति । अनेन गुणदोपिवकेकाभावलळ्याः वेदोदयक्रतीचतिवसेप्रमान अन्यर्षे दिश्यः ततः कारणात्
परमापनभावनावकेन जोवेन व्यवस्थकस्थवेदनादिना आत्महित्यमेतद्वत्वत्वस्यमनुष्ठात्व्यमिति भावार्षः ॥२७२॥
सस्मात् कारणात् जोके यो जीवः पुत्रण्वे सम्यस्यानाधिकगुणवम्हे होते—स्वामिकन प्रवर्तते, पुरुग्येन
नरेन्द्रनायेन्द्रदेवेन्द्राविषकभोगचये भोकत्वेन प्रवर्तते, पुरुग्ये कम्यस्थानाधिकगुणवम्हे होते—स्वामिकन प्रवर्तते, पुरुग्येन

जीवके अनिवृत्तिकरणके सर्वेद माग पर्यन्त तीनों वेदोंका अस्तित्व परमागममें कहा है। २५ यथा—'शेष वेदोंके उदयसे भी ध्यानमें सम्त जीव सुक्ति प्राप्त करते हैं'।।२०१॥

चारित्रमोहनीयके भेद नोकषायरूप वेद प्रकृतिको उदीरणा यो उदयसे आत्माके परिणामीमें सम्मोह अयौत राग्डेयक्य चित्तविक्षेप होता है। बिता हो काछ आये कमेके फरू देनेको उदीरणा कहते हैं इसीसे इसका उक्षण अपक्षपण्यान कहा है। और काछ आनेपर फरू देता उदय है। उस सम्मोहके होनेसे जीव गुण या दीषको नहीं जातता। इस क्यनसे यह देता उदय है। उस सम्मोहके होनेसे जीव गुण या दीषको नहीं जातता। इस क्यनसे यह देता उदय है। उस सम्मोहके होनेसे जीव गृण या दीषको नहीं जातता। इस क्यनसे यह देता उदय है। उस सम्मोहके होनेसे जीव गृण या दीषको उत्तर के प्रकृति कर स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त

जिस कारणसे लोकमें जो जीव पुरुगुण अर्थात् सन्याजान लादि गुणससहसे 'होते' अर्थात् स्वामीरूपसे प्रवृत्त होता है, पुरुमोग अर्थात् नरेन्द्र, नागेन्द्र, देवेन्द्र आदिसे भी ३५ अधिक भोगोंका भोक्ता होता है, 'पुरुगुणकर्म' अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुपार्यकी

विद्यानुष्टानमं होते कर बोति माळ्कुं। पुरौ उसमे परमेष्टिपवेहोते तिष्ठति । पूक्तमस्सन् तिष्ठ-तीत्यत्यंः। तस्मात् कारणात् बबु कारणविदमा जीवं पुर्व्यने बितु हव्यमावंगळरहरितं संपन्न पुर्व्यनते जीवं वर्णातः वेळस्पट्टं, बातुम्प्यमंकात्यंवाचकत्वसंभवंविद होहः स्वप्ने एवी बातुर्विगे प्रवृति । करण । स्वान । छशणात्यंविशेषंगळ्माचार्ग्यानं पेळल्पट्टुयु विरोधिसत्पडयु । पृवोद-रादित्वविवामत्वप्रविप्यासमुं ताळ्यक्के वत्वमुं पुरुव एविद्यु वो अंतकम्मंणि येवी बातुर्विगं मेणरियल्पड्यं।

> छादयदि सर्य दोसे, णयदो छाददि परं वि दोसेण । छादण सीला जम्हा तम्हा सा वण्णिया इत्थी ॥२७४॥

छादयति स्वयं बोषेण नयतङ्ग्रादयति परमपि बोषेण छादनजीला यस्मान्तस्मात्सा क्राजना स्त्री ॥

यस्मात्कारणात् बायुवो दु कारणाँदव स्वयमात्मानं तंननु दोवींस्मप्यावर्गनाक्षानासंयमकोष-मानमायालोभंगींळवं छादयति संवृणोति योद्वर्यमुं। यतो नयतः बावुवो दु नयदिवं मृदु भाषित रिनायिकलेकन अनुकुलवर्तनािव कुरालक्ष्यापारंगींकद परमिय अन्यनस्य पुरुवनुमं स्ववशं माढि दोषेण हिसानृतस्त्रेयासम्परियहादियासकाँदिवं छादयति पोदिसुगुं। तस्मात् कारणात् अदु कारण-विदं छादनतीला इत्यामावंगींळवप्य सा आ अंगने स्त्री इति बण्नता, इत्यामावंगींळवं स्त्रोयं वितु १५ परमागमदीकु प्रतिपादिसस्यटुक्। एनसागृं तीन्थकरजनन्यादित्त्रीयकाळ्य सम्यम्बृष्टिगःको वित् चेळल्य दोषाभावमावीडमवर्गांळने दुल्लेभत्वदिवं सव्यंत्र सुलभसाषुय्येव्यवहारापेकींग्रवं

दिव्यानुष्ठानं शेते-करोति च । युक्तमं परमेहित्यरे शेते-तिष्ठति युक्तमः सन् तिष्ठति इत्यर्थः । तस्मात् कारणात् म इव्याभावद्वसमाधः जीवः पुष्यः इति वर्षितः । यातुमामनेकार्यवाधकत्वसमयेन गीड् स्वप्ने इत्येवस्य पातोः प्रवृत्तिकरणस्थानव्यवार्यविद्योवाः आचार्यण उत्तक्र न विकथ्यन्ते । पृथोदरादिश्वेन अक्षर- २० विपर्यासक्र तात्रव्यस्य यत्वं पृष्य इति । योज्जकसील इत्येतस्य बातोर्वा ज्ञातव्यः ।२०३॥

पस्मात्कारणात् स्वयमात्मानं दोयैः मिष्यादर्शनाङ्गानाशंयमकोषमानमायाजोभैः छादयति संवृणोति, नयतः पृद्गापितिसन्यविज्ञोकानानुक्तवतंनातिकृषण्यायारैः एतमि-अन्यपूरुपयपि स्ववशं कृत्वा दोयेण हिसानुत्तदेवाबहुगरित्वहादिपात्वेक छात्यति आवृणोति तस्यात्कारणात् छात्यशीका प्रस्थावान्यां सा अङ्गाना स्त्रीति वर्षणात-परमायये प्रतिवादिता । यद्यपि वर्षिकरजनन्यादीनां कासाचित्र सम्परकृतिनां एतद्वन्दरोद्यान्तः, २५

साधनादिरूप अनुष्ठान करता है, 'पुरूतम' अर्थात् परमेष्टीपदमें 'क्षेते' अर्थात् विराजता है, तिस कारणसे वह जीव हत्य और भावरूपसे पुरुष कहा जाता है। धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं इससे 'त्रीकृश्यने' इस धातुका आचायने जो प्रवृत्ति करना, ठहरना आदि अर्थ कहा है असमें कोई विरोध नहीं जाता। प्रयोदरादिमें पाठ होनेसे अक्षरविषयीस तथा ताल्ल्य इकारका मुख्य पकार होनेसे पुरुष शब्द निष्पन्न हुआ है, अथवा 'पीऽन्वकर्मणि' इस धातुसे १० पुरुष शब्द निष्पन्न हुआ जानना ॥२०३॥

जिस कारणसे स्वयं अपनेको मिध्यादर्शन, अझान, असंयम, क्रोध, मान, माया, लोभरूप दोषोंसे आच्छादित करती है, अन्य पुरुषोंको भी कोमल वचन, कटाक्ष सहित अवलोकन, अनुकूल प्रवर्तन आदि कुशल न्यापारोंसे अपने वशमें करके हिंसा, झुठ, चोरी,

49

१. व दि स्त्रीसम्य । २. व भावेऽपि ।

स्त्रीलक्षणं या स्तृत्मोति स्वयमन्यं च बोवैरिति स्त्री ये बिंदु निक्षतिपूर्णंकमाचार्य्योर्रवं पेळल्पट्डुडु । णेवित्वी णेव पुमं णउंसओ उमयर्तिगवदिरित्तो ।

इङ्कावन्गिसमाणगवेयणगुरुओ कलुसचित्तो ॥२७५॥

नैव स्त्री नैव पुमान् नपुंसक उभयाँलगव्यतिरिक्तः । इष्टिकापाकाग्निसमानक वेदनाशुरकः ५ कलुवित्तः ॥

यो जीवः ज्ञावनीर्वजीवं नेव पूमान् पेरघे पेळल्पद्दु पुरुषक्रजणाभावविवं पुरुषानुमल्तु ।
नेव स्त्री उक्तस्त्रीक्ष्मवाभावविवं स्त्रीष्ठमस्तु । ततः अबु कारणविवं उमयांक्ष्मव्यतिरिक्तः
सम्भू स्तनावि पुंरमीद्रव्यक्तिगरिक्तमुं इष्टिकापाकाम्मिसमानतीयकामवेवनापुरुकनुं करूवचितः
सर्थवा तद्वेदनीयं कर्जकतद्वयपुमस्य स जीवः आ जीवनु मृत्यसक्तिनित नृपंसकनेवितु परमागमरे॰ बोळ् वांजतः पेळल्पट्टनु । स्त्रीपुरुषवाभिकायक्यस्तीयकामवेवनाक्ष्मण भावनपुंसकवेदमुटेविताचार्यम्
तारस्पर्यमिद्यस्थ्यमं ।

तिणकारिसिट्टपागन्गि-सरिस-परिणामवेयणुम्प्रुक्का । अवगयवेदा जीवा सयसंभवणंतवर सोक्खा ॥२७६॥

तृष्यकारीवेष्टकापाकानिसहशपरिणामवेदनोन्मुक्ताः अपगतवेदा जीवाः स्वकसंभवानंतवर-१५ सौस्याः ॥

तथापि तासां दुर्लभत्वेन सर्वत्र सुरुवशाचुर्यव्यवहारापेक्षया स्त्रीलक्षणं स्तृणाति स्वयमन्य च दोपेरिति स्त्री निवक्तिपूर्वकमाचार्येणोक्तम् ॥२७४॥

यो जीवो नैव पूमान्-पूर्वोक्तपुरयकत्रजामावात् पुरुषो न भवति, नैव स्त्री-उक्तस्त्रीक्रयणमावात् स्त्री अपि न भवति । तत कारणात् उमयकिञ्जन्यतिरिक्तः सम्य-स्तराविपूर्रमीक्रयािकङ्गरहितः इष्टिका२० पाकािनतमानतोषकामवेकरागुषकः, कल्परित्तः सर्वत तद्देदतया कलाङ्कृतहृदयः स जीवो नगुसकिमिति परमागमे
वितरः कपितः, तथापि स्त्रीपृष्याभिज्ञायक्यतीयकामवेदनाक्ष्यणे मावनपुंसकवेदोक्रसीति आचार्यस्य तारपर्यं
आतस्यम् ॥२७५॥

अन्नक्त, परिमह आदि पापोंसे आच्छादित करती है, तिस कारणसे इन्य और भावसे छादनशीट होनेसे परमागममें स्त्री कहा है। यद्यापि तीर्षकरकी म≀ता आदि किन्दीं सम्यव्दृष्टि २५ क्रियोमें इन दोपोंका अभाव होता है, तथापि उनके दुर्जम होनेसे तथा सर्वत्र उक्त दोपोंसे युक्त क्रियोंके सुल्म होनेसे आधिक्य व्यवहारकी अपेक्षा स्त्रीका उक्त टक्षण निरुक्ति कहा है। स-अप्रा

जो जीव प्रबंक पुरुष लक्षणोंका अभाव होनेसे पुरुष नहीं है और वक्त की लक्षणोंका अभाव होनेसे की भी नहीं है, तिस कारणसे दादी, मूँछ और स्तन आदि पुरुष और स्त्रीके १० बिह्नोंसे रहित, हैंट पकानेके पजावेकी आगके समान तीन कामबेदनासे पीड़ित होनेसे क्लिपित चित्त का जीवके परमागममें नपुंसक कहा है। इस जीवके की और पुरुषकी अभिल्हापहर तीन कामबेदना लक्षणवाला माव नपुंसक वेद होता है ऐसा आचायका तात्रयं जानता।।२०५॥

तृणाति । कारीवाप्ति । कृष्टकापाकाप्ति सदृग्धन्त्रोपुर्वयोभयाभिकाषक्यजीव परिणामंगळ तीववेवनर्गाळ्वमानुद्दों वृ संस्केप्तमा, संस्केप्रांवि समुप्ति स्वारमान्त्रित्तकरणाप्यातवेवभावं मोवल्गों व योगिकरमसमयपर्य्यतं भावविव गुणस्यानातीतरप्य सिद्धपरमिष्टास्त्र क्ष्यानाविवं वेदोवयज्ञातिकस्यान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्तित्रमान्तित्रमान्त्रमान्तित्रमान्तित्रमान्तित्य

अनंतरं वेदमार्गणेयोज् बीवसंस्थाप्ररूपणारणं गाचापंचकमं पेळवपद । जोइसियदाणजोणिणितिरिक्खपुरिसा य सण्णिणो जीवा । तत्तेउपम्मलेस्या संखगुणुणा कमेणेदे ॥२७७॥

ज्योतिष्कवानयोनिमित्तस्यंश्युरुवास्य संज्ञिनो जीवाः । तत्तेजःश्यक्षेत्रयाः संख्यगुणोनाः क्रमेणेते ॥

तृणानिकारीयाभ्नीष्टिकापाकानिसद्द्यस्त्रीपृत्योमयाभिलापरुषाक्षयत्रीवपरिणामाना तीववेदनाभिः य स्वस्त्रेय तोनोभ्युकः अनिवृत्तिकरणाद्रपाववेदमानादारभ्यायोगिषदस्तमस्वयप्यंन्ताः, भावेन गुणस्यानातीतसिद्धः परमिष्टपद्य व्रव्यमावास्या देशेदप्रजीनतकामयेदनोभ्युकः सन्ति । किविद्याद्याः स्वक्तभ्रेयानात्त्वदानिव्याः— पुद्धनात्रस्त्रीपर्यागलकापानीत्वानन्तमुख्यसुक्षसंप्रमाः । यद्यपि अपगत्वेदानिवृत्तिकरणादीनां वेदीस्य- स्वत्तिकामयेदनात्त्वस्त्रक्षसंप्रमाः स्वार्णाभ्यमुखसद्भावः ज्ञानादिगुणसद्भव- वर्द्याता । त्रानादिगुणसद्भव- वर्द्याता । परमाववृत्या पुत्र अपगत्वेदानास्यामपि ज्ञानोपद्योगस्यस्यव्यक्षसप्रसानन्ते औत्रस्यभावीऽन्तिति निदवेतव्यम् ॥२७६॥ अय वेदमार्गवाया जीवसंख्या गावापञ्चकेन प्रक्ष्यस्ति—

पुरुपवेदीका परिणाम कुणकी आगके समान होता है। क्षांवेदीका परिणाम कडिकी आगके समान होता है। और तपुंसक वेदीका परिणाम पजावेकी आगके समान होता है। है। इन तीनों है। विनयों के समान की, पुरुष और अपुरुषको अमिलाघा रूप परिणामों की तीन वेदनासे होने वाले संस्थान की, पुरुष और अपुरुषको अमिलाघा रूप परिणामों की तीन वेदनासे होने वाले विनयों के स्वयंद्रस्थ के अपुरुष्प अनिवृद्धिकरणके अवेद भागसे छंदर अयोगकेवली गुणस्थानके अन्तिन समयपर्यन्त जोत्र तथा गुणस्थान रहित सिद्ध- २५ परमेष्ठी इव्यवेद और भाववेदके उदयसे होनेवाली कामवेदनासे उन्युक्त हैं। तथा ने युद्ध झानोपयोंग और दर्शनोपयोंग उपास्त होते हैं। यथा अनिवृद्धिकरणके अवेद भागसे ही वेदके उदयसे होनेवाली वेदनास्त्र संस्वव्यक्त कामविष्या असि दर्शनोपयोंग अपास्त कामविष्या अस्तर्भ अस्ति ही वेदके उदयसे होनेवाली वेदनास्त्र संस्वव्यक्त अभाव होता है तथापि गुणस्थानातीत सुक्तास्माओं के झानादि गुणके सद्धावकी तरह आस्मिक सुखका सद्धाव विस्वव्या है। परमाधंसे तो वेदिका अभाववाले गुणस्थानवर्षी जीवोंके भी ३० हानोपयोंग तथा स्वास्थ्य लक्षणक्त परमानन्द जीवस्वभाव रहता है पेसा निश्चय जानाना। १००६॥

१. म<sup>°</sup>पस्बभावमा ।

90

ज्योतिष्करुगळ पष्णाद्वगुणप्रतरागुलभक्तजगन्ध्रतरप्रमितरप्पर ४। ६५ = धुर्वे बानरर्दे तिर्ध्यव्योतिमातिगळप्य डब्यस्त्रीयर्वः तिर्ध्यम्डब्यपुरुवर्वः । तिर्ध्यक्संत्रिश्वंदियेगळ् । तिर्द्ध-ध्यंत्रं श्वॅद्रियसंत्रितिजोद्धिया जोवंगळ् । सीत्रंब्यस्यक्षेत्रयाचीत्र्यक्रं क्राविवः क्योतिष्कराक्षि-यत्तिकं देपाठेत्रयात्रीवयध्यतिमात्र जोवंद्यः संस्थातापणक्री संस्कृति क्रातव्यमक्ष्यं ।

इगिपुरिसे बत्तीसं देवी तज्जोग भजिददेवीघे ।

सगगुणगारेण गणे पुरिसा महिला य देवेसु ॥२७८॥

एकपुरुषे द्वार्मिशहेष्यस्तर्धीगभाजितदेवौधे । स्वकगुणकारेण गुणे पुरुषाः महिलाश्च देवेषु ॥ देवगतियोळोष्कंपुरुषंगेदेवियरुगळ् मुवसीव्वरंश ब्रोरोठवंगंसव्यंबधन्यदिदंद्वार्मिशत्द्वार्गियर्थ देवियरुगळे बढल्यं । एनरुगनमिद्वारियाळ्या संस्थातगणितदेवियरुगळपरादोडसवर्गाळपरस्त्वार्दरं ।

ज्योतिष्काः पणद्विगृणितप्रतराङ्गुरूभक्तजगत्प्रतरप्रमिताः सन्ति, = १तेन्योज्ये वानाः वने ४ । ६५ =

पुरुषा = ातथक्साक्षपञ्चान्द्रया = । ४।६५ = **१११** = ।

जोलेश्या जीवा. = विर्यक्संजिपञ्चेन्द्रियपरालेश्या जीवा = ॥२७७॥ ४।६५ = ९ ९ ९ ९ ९

देवेगतौ एकस्मिन् पुरुषे देवे तद्देश्यो द्वात्रिशत् सर्वजधन्येन एकैकस्य पुरुषस्य द्वात्रिशत् वात्रिशत् ।

आगे वेदमार्गणामें पाँच गाथाओंसे जीव संख्या कहते हैं-

ज्योतिपोदेव पैसट हजार पाँच सी छत्तीससे गुणित प्रतरांगुळका भाग जगव्यतरमें देनेसे जितना परिमाण आवे उतने हैं। इनसे संख्यातगुणे हीन व्यन्तर हैं। व्यन्तरांसे संख्यातगुणे हीन योनिसती तिर्येच अयांत् तिर्येच इट्याओं हैं। उनसे संख्यातगुणे हीन इच्य पुरुषवेदी तिर्येच हैं। उनसे संख्यातगुणे हीन सांही पंचेन्द्रिय तिर्येच हैं उनसे संख्यातगुणे हीन पीतल्स्यावाले संही पंचेन्द्रिय तिर्येच है। उनसे संख्यातगुणे हीन पद्मावेस्यावाले संही पंचेन्द्रिय तिर्येच हैं। इस प्रकार ये छह राष्ट्रियाँ कमसे संख्यातगुणा हीन जानना।१२००॥

देवगतिमें एक पुरुषदेवकी सबसे कम बत्तीस-बत्तीस देवियाँ होती हैं। यद्यपि इन्द्रा-दिकोंके उससे संस्थातगणित देवियाँ होती हैं तथापि इन्द्रादिकी संस्था अल्प है. तथा प्रकी-

व "देवगतौ एकप्रुषस्य देव्यः सर्वजधन्येन द्वात्रिशत भवन्ति" ।

प्रकोणंकाविगळ्ये असंस्थेयपुणितत्वविदं बहुत्वमें वितिद्राविवेध्याधिम्यक्कविवक्षे माङत्यस्टुद्दवा वेववेवियर संस्थायोगं अर्यास्त्रप्रमानाममम् ३३ मी भागहारविदं वेवीचमप्य वेवसामायराजियं भागिसि तवेकभागामं पृथ्यव गुणकारचो वार्ष्यं गुणिसुत्तिरज् तत्क्व्यमामं वेवस्कंट्रोज् पृथ्यव-गळप्पः। द्वार्गकारप्रसित गुणकारविदं गुणिसुतिरज् तत्कव्यमामं वेवस्कंट्रगळोजू वेवियरकाळपर।

देवेहि सादिरेया पुरिसा देवीहि साहिया इत्थी । तेहि विहीण सवेदो रासी संद्राण परिमाणं ॥२७९॥

देवैः सातिरेकाः पुरुषाः देवीभिः साधिकाः स्त्रियः। ताम्यां विहीनः सवेदो राशिः वंडानां परिमाणं॥

तिर्यंगमनुष्यपुरुवराशिद्धर्यावं साथिकमप्य वेवपुरुवराशियद् सामान्यपुरुववेवराशियद्धं १०

- १ मनुष्यतिर्यंग्योनिमतिराशिद्धर्यावं साथिकमप्य वेविराशियदु सामान्यपन्त्रीराशि४। ६५ = १३३

यद्यपि इन्ट्रादीना तन संस्थातगृषिता देश्य मस्ति तथापि तेथा अल्पत्वेन प्रकीर्णकादीना असंस्थेयगुणितत्वेन बहुत्वं, इन्द्रादिदेश्याधिक्यस्य विवक्षा न कृता । तदेकदेवद्वापिशद्देवीनां संयोगेन त्रयस्त्रियाता ३३ देवीच देवसामान्यराचि अन्तवा तदेकमानेन एकस्पेण पुरुगगुणकारेण गृषिते यस्टबर्म ताबन्तो देवमतौ पुरुषा

भवन्ति । = १ । १ द्वाविशता गुणिते तु यस्लब्ध तावस्यो देव्यो भवन्ति । ४।६५ = ।१।३३।

= १।३२ (देवदेवीभेदसङ्खा सामान्यापेक्षया स्वकृतुणकारेणेति उनतं तेनात्र भेदो ४।६५=।१।३३ आतस्य:)॥२७८॥

तिर्यम्मनुष्यपुरुषराशिभ्यां अधिको देवपुरुषराशिः स सामान्यपुरुषराशिभवति = १११।

X 1 ६५ = १ | ३३३

णंक आदि जातिके देव उनसे असंख्यातगुणे होनेसे बहुत हैं। इसलिए इन्द्रादिकी अधिक देवियाँकी विवक्षा यहाँ नहीं की। अतः एक देव और वत्तीस देवियाँकी संख्याको सिलाकर २० तैंतीस संख्यासे सामान्य देवराशिको आग देनेपर जो एक भाग आवे उसमें पुरुषका गुणकार एकसे गुणा करनेपर जो छक्य हो उतने देवरातिमें पुरुष होते हैं। और उस एक भागको बत्तीससी गुणा करनेपर जो छक्य हो उतने देवरातिमें पुरुष होते हैं। और उस एक भागको बत्तीससी गुणा करनेपर जो रूक्य आवे उतनी देवियाँ होती हैं। १२०८।

पुरुषवेदी देवोंकी राहिमें पुरुषवेदी तिर्यंचों और पुरुषवेदी मनुष्योंकी राहि। मिलानेपर समस्त पुरुषवेदी जीवोंका परिमाण होता है। तथा देवियोंकी राहिमें मनुष्य और तिर्यंच

२. ब रवेन तददेव्या ।

प्रमाणमञ्जु = १२ मी सामान्यपुरवस्त्रीराशिद्वयाँवदं होनमप्प सवेदराशि नपुंसक-४।६५-१३३

बेबिसळ परिमाणसक्कु । १३ ⇒ मपगतबेदानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसांपरायोपझातकषायक्षीणकषाय सयोगिकेवलि अयोगिकेवलि संख्याविहीनसंसारिराठियदृसवेदराज्ञियक्कु ।

> गन्मणपुरत्थिमण्णी सम्बन्धणसण्णिपुण्णमा इद्गा । कुरुना असण्णिगन्भन जारुत्थीनाणनोहसिया ॥२८०॥ योवा तिसु संखगुणा तत्तो आवल्डि असंखभागगुणा । पण्डासंखेनजगुणा तत्तो सन्वत्य संखगणा ॥२८१॥

युगलं । गर्कांत्र । नपुंसकः । पुंस्त्रीसंत्रितः संयुच्छेन संक्रिपूर्णकाः इतराः । कुरुवाः वसंक्रि गर्कातः नपुंसकपुंस्त्रियः वानस्योतिषिकाः । स्तोकास्त्रिषु संख्यगुणाः तत वावल्यसंख्यभागगुणाः । १० पर्त्यासंख्येयगुणाः ततः सर्कत्र संख्यगुणाः ॥

संक्षिपंचेद्रियगर्रभेजनपुंसकवेदिगळुं संक्षिपंचेद्रियगर्भाजपुंचिदगळुं संक्षिपंचेद्रियगर्भेजस्त्री-वेदिगळुं संपूष्टिकसंक्षितपंचेद्रियपर्य्यानकरं संपूष्टिकसंक्षितपंचेद्रियपर्यातकरः मी स्थानद्वयदोळु नपुंसकवेदिगळेयप्परः । भोगभूमिजरुमवरं गर्ठभंजसंक्षिपंचेद्रियपर्याप्रपुंस्त्रवेदिवरळयप्पर। असंक्षितपंचेद्रियपर्भाजनपुंसकवेदिगळुमसंक्षिपंचेद्रियगर्भजपुवेदिगळुमसंक्षिपंचेद्रियपर्भजस्त्रवेदिवरळ् १५ श्यंतरदेवक्कळुं ज्योतिककरमें वितेकादशजीवराश्चित्रव्हककमंदिवं मेगे मेगे रिक्सस्यकुवनु । अंतु

मनुष्यतिर्यक्त्नीराश्चिम्यामधिको देवीराशिः स सामान्यत्त्रीराशिर्मवति = १ ३२ एतत्पुरुण-४ । ६५ = १ ३३ ।

स्त्रोराशिद्वयविहीनसवेदराशिर्मपुसकवेदराशिर्मवति १३ व्ह सक्वदरश्चिस्तु व्रवेदानिवृश्तिकरणाद्ययोगकेवल्य-न्ताना संख्यया हीनसंसारराद्यिः १३–॥२७६॥

संज्ञिपञ्चेन्द्रियगर्भजनपुसक्वेदिनः, सज्ञिपञ्चेन्द्रियगर्भजपुर्वेदिनः, संज्ञिपञ्चेन्द्रियगर्भजस्त्रीवेदिनः, २० सम्मूष्टिमसंज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्यासाः, सम्मूष्टिमसंज्ञिपञ्चेन्द्रियापर्यासाः, अस्मिन् स्थानद्वये नपुसक्वेदिन एव । कुरुआ भोगभ्रमिजाः ते च गर्भजसंज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्यासाः स्त्रीपर्वेदिन एव । अस्त्रिपञ्चेन्द्रियगर्भजनपमुस्वेदिनः,

श्वियोंकी राक्षि मिळानेपर सब श्रोवेदी जीवोंका परिमाण होता है। सवेद जीवोंकी राहिमें जक्त पुरुषवेदियों और श्लोवेदियोंकी राहि घटानेपर नपुंसकवेदी जीवोंकी राहि होती है। तथा सब संसारी जीवोंकी राहिमें अनिवृत्तिकरणके अवेद मागसे छेकर अयोगिकेवळी २५ पयन जीवोंकी संस्था घटानेपर सवेद जीवोंका परिमाण होता है। १२०९॥

संब्री पंचेन्द्रिय गर्भज नपुंसकवेदी, संब्री पंचेन्द्रिय गर्भज पुरुषवेदी, संब्री पंचेन्द्रिय गर्भज स्वीवेदी, सम्मूच्छंन संब्री पंचेन्द्रिय पर्याप्त नपुंसकवेदी, सम्मूच्छंन संब्री पंचेन्द्रिय अपर्याप्त नपुंसकवेदी, भोगभूमिया गर्भज संब्री पंचेन्द्रिय पर्याप्त पुरुषवेदी तथा स्वीवेदी, असंब्री पंचेन्द्रिय गर्भज नपुंसकवेदी, असंब्री पंचेन्द्रिय गर्भज पुरुषवेदी, असंब्री पंचेन्द्रिय ३० गर्भज स्वीवेदी, व्यन्तरदेव, ज्योतिषादिव ये न्यारह जीव राशियाँ उच्ह कमस्त्री असर-अपर स्थापिसिव सर्व्यावस्तवराधि सर्वतः स्तोकमक्कमष्टवारसंख्यातरूपर्गळवं आवस्यसंख्यातमार्गाववं पल्यासंस्थातभागींददम्ं पण्णद्रिगृणप्रतरांगुलंगींऋदम्ं जगत्प्रतरमं = 8154=999999461999 लक्षं तत्प्रमाणमें बदत्वं प्रथम ₹1 54=99999 ततीयराशि E1 54 = 9 9 9 9 9 9 0 6 ≂ ४।६५=३१११ अष्टम एकादश व्यमंजियक्रचेन्द्रियमभैजपवेदिनः असंजिपक्रचेन्द्रियगर्भजस्त्रीवेदिन व्यन्तरदेवा ज्योतिष्काश्च इत्येकादश जीवराशयः उक्तक्रमेण उपर्युपरि रचयितव्याः। तत्र सर्वाधस्तनराधिः सर्वतः स्तोकः अष्टवारसंस्थातरूपै आवल्यांस्टोयभागेन पत्यासस्येयभागेन पष्णाटिठन्णितप्रतराङ्गकैश्च जगरप्रतरे भक्ते बल्लब्ध तत्प्रमाणं भवति । १० = ४।६५ = ९१९९१प ८ १९१। ततः उपरि त्रिषु स्थानेषु द्वितीय-४।६५ = ११११९ प ८ ११ = = = ततीय—४। ६५ = १०१११९ प्रदेश चतुर्य—४। ६५११११९ प्रतायः संख्यातगुणितक्रमा = 3 भवन्ति । तर्ने उपरि स्थितः पञ्चमराशिः आवल्यसंख्येयभागगृणितः ४।६५ = ११११९ पस्त जपरि स्थितः प्रशाक्षः पल्यासंख्येयभागगणितः — । ६५ = ९ १ १ १ अर्तेः उगरि स्थानेषु सर्वेष् 

स्थापित करनी चाहिए। इनमें से सबसे नीचेकी राग्नि सैनी पंचेन्त्रिय गर्भज नपुंसकवेदी सबसे कम हैं अर्थात आठ बार संस्थात, आवसीका असंस्थातवाँ माग, पत्यका असंस्थातवाँ माग और पेंसठ हजार पाँच सी छत्तीम प्रतरीगुरुका माग जगास्तरमें देनेसे जो उच्छ आये बतना परिमाण होता है। उसके उपर संझी पंचेन्त्रिय गर्भज पुरुषवेदीसे छेकूर तीन स्थानोंका परिमाण क्रमसे संस्थातियाणा होता है। चतुर्थसे उत्पर पंचम राग्नि सम्मच्छन संझी पंचेन्त्रिय २० अपवीन नपुंसकवेदी आवसीक असंस्थातव माग गुणित हैं। पंचम राग्निसे छठी राग्नि पत्यके

१. व ण इत्यर्थ....ततः द्वितीय । २. व ततः पं<sup>°</sup> । ३ व अतःषष्ठ । ४. व अतः सप्तम ।

त्रिस्यानदोळु संस्थातगुणं चरमराश्यावस्यसंस्थातेकभागगृणमक्कुं । बष्ठराशियस्यासंस्थात भागगुण-मक्कं सममाविराशियळ् सर्व्यात संस्थातगुणक्रमंगळ् ।

इंतु भगवदहैत्यपेडवर चारुचरणार्गवद्वंद्वंदनार्गवित पुण्यपंत्रायमान श्रीमझायराजगुर, छठाटपट्टं श्रीमत्केशवण्य विरचितमप्य गोम्मटसारकर्णाटकवृत्ति जीवतत्वप्रवीपिकयोळु जीवकांड-५ विश्वतिप्रक्रपणंगळोळु वशमं वेदमार्गाणाप्ररूपणाधिकारं रूपितमाय्तुं ॥

एकादशं—४। ६५ = राशयः पञ्चापि संस्थातगुणितकमा भवन्ति ॥२८९-२८१॥

इति श्रीनेमिचन्द्रविरचिनायां गोम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहकृतौ जीव-जीवतत्त्रप्रदीपिकाख्यायो जीवकाण्डे विश्वतिप्ररूपणास् वेदमार्गणाप्ररूपणो नाम दशमोऽधिकारः ॥१०॥

असंख्यातर्वे भाग गुणित हैं। इस छठी राशिसे ऊपर अर्थात् असंझी पंचेन्द्रिय गर्भज ननुंसक-के बेरीसे छेकर ब्योतियांचेच पर्यन्त सातवीं, आठवीं, नवमी, दसवीं और ग्यारहवीं राशि कमसे संख्यातगणी होती हैं ॥२८०-२८१॥

इस प्रकार भाषाये नेमिकन्त्र विरक्षित गोम्मट्यार भवर नाम पंबसंग्रहको भगनान् भहेन्त्र देव परमेहवरके सुन्दर चरणकमलोंको बन्दनासे प्राप्त पुष्पके पुंकरकर राजगुर मण्डलावाये महावादी भी भगमनन्त्री सिद्धान्त प्रकर्ताके चरणकमलोंको पुंकिसे शोभित छछाट्याले को केशवत्रपर्णिके हारा रविक गोमम्स्टासर कर्णाट्यूषि बोबकण्य प्रदीपिकाकी अनुसारिणी संस्कृतदीका तथा उसको अनुसारिणी रं. टोबरामकर्राभत सम्मय्यानचन्त्रिका नामक माणाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माणा टीकाम बोबक्यकको बीस प्रस्थानाजनित वेदनागंना प्रस्थाना गामक दलवा नाम अधिकार सम्मयाहरू आ 1908

#### कषायमार्गणाधिकारः ॥११॥

अनंतरं कवायमार्गाणें पेळवपर । सुद्ददुक्खसुवदुसस्सं कम्मक्खेनं कसेदि जीवस्स । संसारदरमेरं तेण कसाओत्ति णं बेंति ॥२८२॥

सुबदु:ससुबदुसस्यं कम्मेक्षेत्रं कृषित जोवस्य । संसारदूरमध्यदि तेन कथाय इतीमं बृबंति ॥ येन कारणेन आबुदो दुं कारणदिवं जोवस्य संसारिजीवन कम्मेक्षेत्रं झानावरणदि मुकोत्तर- प्रकृतिभविभन्तभागुभक्तमं कृष्णते सस्याधिकरणभूतकमं कृष्णते विकित्तति विकेखिसुमुमदु कारणदिवं कथाय द्वित कथायमे वित्त दुवंत कथायमे वित्त दुवंत कथायमे वित्त दुवंत कथायमे वित्त दुवंत कथायमे वित्त हुवं कथायमे वित्त हुवं कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त कथायमे वित्त

कि विशिष्टं कम्मीक्षेत्रं मुखदुःसमुबद्दसस्यं इंडियविषयसंबंबसमुद्दमबहुर्वं शारीरमानस-परितापरूपंगळप्य मुबहुनि बहुप्रकाराणि सस्यानि धान्यानि यस्मिन् भवंति तत् मुखदुःसमुबहुसस्यं।

> श्रेयोमार्गस्य नेतारं श्रेयोऽनेकान्तशासनम् । श्रेयांसं तीर्थकर्तारं श्रेयेसे सस्तवीम्यहम् ॥१९॥

अथ कषायमार्गगामाह--

यंन कराणेन जीवस्य-सत्तारिणः कर्मक्षेत्रं ज्ञानावरणारिमूकोत्तरोत्तरप्रकृतिमेदिभाजयुभाक्षुभकर्मक्ष्यक्षेत्रं सत्याषिकरण भूतकं कृपति विकित्वते, तेन कारणेन हमः क्षेत्राधिनीवपरिणामं कथाय हति बुवन्ति श्रीवर्ष- मानभट्टारकोया गीतमणवर्षन्त्रवाद्याः कथामेन्त्र, ततः कारणात् कथायप्राभुतात्रा भण्यपर्वसृत्रवादारणः यथोक्तं करायस्वरव्याः स्वाध्यक्ष्यक्षात्रक्ष्यास्यक्ष्यकं क्ष्यायस्यक्ष्यात्रक्षयः संक्ष्याकस्यवस्याकन्नादिकं तथैव कविष्यामीति स्वर्शविवत्वत्वं परितृतम् । किविविधे कर्मत्यत्रं 7 स्वष्ट् समुद्धस्यकृत्वस्य मुद्धसुव्यक्षस्य मुद्धसुविवयस्यवस्यमुद्धसूद्धस्यारीरमानकपरितापक्ष्याणि मुद्धहिन

अब कषायमार्गणाको कहते हैं-

जिस कारणसे संसारी जीवके जानावरण आदि मूळ प्रकृति और बत्तर प्रकृतिके भेदसे भिन्न गुभ-अगुभ करोरूप लेवको अयोन चान देश होनेको पूरीको यह कृपित अयोन जोतती है इस कारणसे इन कोधादिरूप जीव परिणामको श्रीवर्धमान भट्टारक गौतम गणबर आदि देव कथाय कहते हैं। अतः कथाय प्राप्त आदिमें गणभररचित सुबके अनुसार २५ जैसा कथायका स्वरूप, संस्था, शक्त, फळ आदि कहा है वैसा ही में कहूँगा। इस प्रकार प्रन्यकारते स्वरूप विश्वपति होते हैं। वेसे स्वरूप कर्म होते हों। इस प्रकार क्षायकार के साम क्षायका स्वरूप होते हैं। वेसे स्वरूप कराम होते हों। इस प्रकार प्रत्यक्ष सम्मक्ष्य कराम होते हैं। केम लेप स्वरूप सम्मक्ष्य कराम होते हैं। असे स्वरूप सम्मक्ष्य स्वरूप सामक्ष्य स्वरूप होते हैं। असे स्वरूप सामक्ष्य स्वरूप स्वरूप सामक्ष्य स्वरूप स्वरूप सामक्ष्य स्वरूप स्वरूप होते हैं। असे स्वरूप सामक्ष्य सामक्ष्य स्वरूप प्रकार सामक्ष्य सामक्ष्य स्वरूप सामक्ष्य सामक्ष्य स्वरूप सामक्ष्य स्वरूप सामक्ष्य सामक्ष्य स्वरूप स्वरूप सामक्ष्य स्वरूप सामक्ष्य सामक्ष्य स्वरूप स्वरूप सामक्ष्य स्वरूप सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य स्वरूप सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य स्वरूप सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य

वुनरिप कथंभूतं संसारदूरमध्योवं बनाग्रानियनद्रध्यक्षेत्रकालभावभवानंतपरिवर्तनरूपसोमानुबद्ध-मं बुदर्यं । इत्लि मिष्यादर्शनाविजीवसंक्लेशपरिणामरूपबीजमं प्रकृतिस्थरपनुभागप्रदेशभेदकम्भं-बंचलक्षणमप्प क्षेत्रदीक्तं वित्ति क्षोधाविकवायमं वी जीवनुप्तनुं मत्तं कालाविसामप्रिकव्यियसुरपन्त् सुख्युःखलक्षणबद्धविषयास्पंत्रकनाद्यनियसस्यारदूरसोमेयनुक्र्युवनंतु सुकलितंगळप्यवेते मेले भेसले क्ष्यातप्रवर्षम् प्रविच्यास्पंत्रकनाद्यनियसस्यारदूरसोमेयनुक्र्युवनंतु सुकलितंगळप्यवेते मेले कृष्यक्षप्रवर्षम् स्विच्यास्पाचार्यानंत्रमं साहस्यदेवं वेद तात्रस्यार्थियं भो वृ

सम्मत्तदेससयलचरित्तजहक्खाद-चरणपरिणामे ।

घादंति वा कसाया चउसोल असंखलोगमिदा ॥२८३॥

सम्यक्ष्यदेशसकलचारित्रययाख्यातचरणपरिणामान् । ध्नंतीति वा कथायादचतुष्योडशा-१० ऽसंख्यलोकमिताः ॥

वा अववा सम्यक्त्ये तत्वा ब्रेस्डानमं । देशचारित्रं अणुवतमं । सकलचारित्रं महावतमं । यचाच्यातवरणं यचास्यातचारित्रमनितप्पात्मविद्युद्धिरिणामगळं कचित हिसीत स्तंतीति केन्द्रियुवर्वेदितु कचायाः कचार्यगळे दितु निक्वंचनं माडस्यटुदुवरे ते बोडे अनंतानुर्वेषिकांचमानमाया-स्रोमकायांकास्यन सम्यक्तवपरिणाममं कचित सिक्कुयुवर्वातसात्रस्यात्वान्वान्वर्यन्ति स्वयत्वप्रति संवय्वत्वेत्रस्यान्वर्यन्ति संवय्वतेत्रात्र्यन्ति निक्क्यान्वर्यन्ति स्वयत्वर्यन्ति।

बहुप्रकाराणि सस्यानि धान्यानि वस्तिन् भवन्ति तस्तुबद् बसुबहुसस्यम् । वृतरीप कथंभूतं ? ससारदूरस्यादं अनाद्यनिषनदृब्यक्षेत्रकालभवभावानन्तपरिवर्तनकपत्तीमानुबद्धिस्यर्थः । अत्र मिम्यादर्शनादिशीवसंबलेशपरि-णासक्य बीजं प्रकृतिस्थित्यनुमानप्रदेशसेन्द्रकमंत्रन्यक्ष्यचे क्षेत्रं उप्त्वा क्रीधादिकपायनामा जीवस्य भृत्यः पुनर्राप काणादिवासम्रोलिक्ष्यसून्यसमुबद्ध-बल्जवस्त्रीवयमान्यानि अनाद्यनिष्मसंबारदृरसीमानि यथा गुफ्तिल्वानि भ भवन्ति तथा जर्मुपरि कृषवि इति कृष्णव विकेषने दत्यस्य धार्तीविकेसनार्यं गृहीस्य। निर्शनपूर्वकं कथाय-शब्दस्याविकिष्णवस्य क्षात्रपर्वेण करीपति तार्यार्थं ॥२८२॥

वा-स्वयां सम्प्रसर्वे तत्वार्थग्रहानं, देभवान्त्रि-भण्डतं, मकल्वारित्रं-महाव्रतं, ययाक्ष्यातवरणं ययाक्ष्यातवारितं एवंविषान् आत्मिन्तिवर्धारणामान् कर्यात्व हिंहान्ति जन्तीति कवाया इति तिव्यंवनीयम् । तद्यया-अनन्ततृत्विष्वक्रीयमानमायात्रीचक्याया आत्मन्त सम्यक्त्यरीयामं कपन्ति अनन्तमंसात्कारणावत् । १५ अनन्तर्भवस्यात्वं, अनन्तम्बन्ताकारकार्वे वा अनुकर्मान्ते सुप्रस्थातियम-गृत्वश्यित्व इति निक्तितसात्रसर्धानं

मेड़ होती है वैसे ही कर्मक्षी खेत अनाहि अनिधन पंच परावर्तन रूप सीमासे अतुबद्ध है। यहाँ जीवके मिण्याद्रभैनाहि संक्तेश परिणामकर बीजको प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशबन्धरूप कर्म क्षेत्रमें बोकर जीवका कोषादि कपाय नामक नीकर काल आदि सामधीकी प्रदेशबन्धरूप कर्म क्षेत्रमें बोकर जीवका कोषादि कपाय नामक नीकर काल आदि सामधीकी अतः 'कृषि विलेखने' । वातुका जीतना अर्थ लेकर आचार्यने निरुक्तिपूर्वक कषाय शब्दका अर्थ कहा है ऐसा नास्पर्धि जानना ॥१८२॥

अथवा तस्वार्धभद्धानरूप सम्यवस्य, अणुवतरूप देशचारित्र, सहाव्रतरूप सकल-चारित्र और यथाक्ष्यातचारित्र रूप आत्माके विद्मुद्धि परिणायोको 'कवित' अर्थात् चातते हैं इस्तिष्ट क्याय कहते हैं। इसका स्पष्टीकरण-अन्तरातृबन्धी कोग, साल, साचा, लोमकपाय ३५ काल्माके सम्यवस्य परिणामको चातती है क्योंकि अनन्त संसारका कारण होनेसे अन्त अर्थात् मिण्यात्व, वा अवन्तमयके संस्कार कालको 'अनुवच्यान्ति' बीचती है इसलिय उसे जप्रत्यास्थानावरणंगळडुमणुकतपरिणासमं कर्वति केडिमुववप्रत्यास्थानमणुकतं तदावृभ्वंति क्रांतीति केडिमुक्व विंतु निर्वक्तिसद्धत्मपूर्वारदं । प्रत्यास्थानावरणंगळडुं सक्ठवारित्रमं महावत-परिणाममं कर्वति केडिमुक्वचु प्रत्यास्थानं सक्ठसंयमस्तमावृष्यति क्रांतीति केडिमुक्वे विंतु निर्वक्तिसद्धंगळपुर्वारदं । संज्वकनंगळुमकुं यथास्थातचारित्रगरिणाममं कर्वति केडिमुक्वु । सं समीचीनं विद्युद्धं संसमं यथास्थातचारित्रनामधेयं ज्वळंति दहतीति संज्वकताः एंदितु निर्वक्तिः ९ बळदिवमदःवयदोळं सामाधिकादितरसंयमाविरोधं सिद्धमान्तु ।

अनत्तानुबन्धी कहते हैं इस निरुक्तिके बल्पर उक्त क्यन सिद्ध होता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय अणुक्रत परिणामों को चातती है। अप्रत्याख्यान अर्थात है पन प्रत्याख्यानावरण को आख्ण्यतिल अर्थात् चातती है इस निरुक्ति सिद्ध होता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय २५ सक्त चारिक्रस्य महाजव पंत्रता है इस निरुक्ति सिद्ध होता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय २५ सक्त चारिक्रस्य महाजव परिणामों को घातती है। प्रत्याख्यान विश्वद्ध संयम यथाख्यात चारिक्रक्ष परिणामों को घातती है। सं अर्थात् समीचीन विश्वद्ध संयम यथाख्यात चारिक्रक्ष परिणामों को घातती है। सं अर्थात् समीचीन विश्वद्ध संयम यथाख्यात चारिक्रके प्रविक्ति जो अल्याती है। सं अर्थात् समीचीन विश्वद्ध संयम यथाख्यात चारिक्रके प्रविक्ति जो अल्याती है। संयम चार्यात चारिक्रके प्रविक्ति कात्रती है। स्व प्रकार के कि स्वामायिक सामिक्रस्य पर्वे है विशेष नहीं है, यह सिद्ध होता है। इस प्रकार के कि स्वामायस्थि एक है। विशेष विवक्षामें अन्ततानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, अर्थास्थानावरण और संवक्षक के के समान साथा-ओम, अप्रत्याख्यानावरण कोम-मान-माथा-ओम, प्रत्याख्यानावरण कोम-मान-माथा-ओम, प्रत्याख्यानावरण कोम-मान-माथा-ओम, प्रत्याख्यानावरण कोम-मान-माथा-ओम, प्रत्याख्यानावरण कोम-मान-माथा-ओम, प्रत्याख्यानावरण कोम-मान-माथा-ओम। पुनः सभी कथाय उद्यस्थान विशेषकी अपेक्षा असंस्थात छोक ३५ स्थान-मान-माथा-ओम। पुनः सभी कथाय उद्यस्थान विशेषकी अपेक्षा असंस्थात छोक ३५

## सिलपुढविमेदध्रुजीजलराइसमाणओ हवे कोहो । णारयतिरियणरामरगईस उप्पायओ कमसो ।।२८४।।

शिलापृथ्वीभेवभूलीजलराजिसमानो भवेतकोघः । नारकतिर्य्यग्नरामरगतिषूत्यादकः

१५ किलानेदगुब्बीनेदगुलीरेखानवरेखासमातः उल्क्रष्टानुकष्टान्यस्य नयस्य तिर्विधिष्ठकोषक्षायः स नारकितयंनरामराविष्ठ क्रमस्यो यदाक्रमं उत्पादयति जीवम् । तयमा-चिकानेदकमानोत्कृष्टकोर्गर्विधिष्ठकोष-क्रमायः सीवं नरक्ष्यतानुत्यादयति । पृथ्वीनेदसमानानुक्ष्यक्रितिदिश्यः क्रोषः तिर्यम्यती जीवमृत्यादयति । पूलीरेखासमानाव्यम्यशिक्तुकः क्रोषो जीवं मनुक्यनताबुत्यादयति । कलरेखासमानव्यम्यशिक्तुव्यक्तः क्रीपः बीवं देवनताबुत्यादयति । तत्तच्छिनेद्युक्तकोषक्ष्यात्यारिणतो जीवः ततद्गयपुरानिकारणतत्तदापूर्गरयान्
२० व्याधिप्रकृतीबंक्नतातित्यर्थः । अत्र राजिश्रस्तो स्वाधनाची न तु नद्दिक्याची । यथा शिलादिनेदाना चिरतर-चिराग्रीस्थात्रकार्णविना अनुर्वधानं न घटत व्योक्तप्रादिकानित्रमुक्तकोषपरियो जोवोपित तथाविय-कार्णविना समालव्यवधानाहाँ न स्यात् दृष्यु यानापेत्रमयश्चीः साद्वयं संवत्वतित तास्यार्थ । २०८४॥

प्रमाण है क्योंकि उसके कारण चारित्र मोहनीयके उत्तरोत्तर प्रकृति भेद असंख्यात लोक मात्र हैं ॥२८३॥

शि जिलमेंद, पृथ्वीभेद, पूलीरेखा और जलरेखांके समान उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजयन्य और जपन्य शक्तिसे विशिष्ट कोष कथाय जीवको कमसे नरकगति, तिर्यंचगति, मनुष्यगति और देवगतिमें उत्यन्न कराती है। स्पष्टीकरण इस प्रकार है — शिलाभेदके समान उत्कृष्ट शक्ति से विशिष्ट कोष कथाय जीवको नरकगतिमें उत्यन्न कराती है। पृथ्वीभेदके समान अनुतकृष्ट शक्ति विशिष्ट कोष जीवको तियंचगतिमें उत्यन्न कराता है। पुरुकी रेखांके समान कथन अवस्य शक्तिसे युक्त कोष जीवको मनुष्यगतिमें उत्यन्न कराता है। उत्तर्भ रेखांके समान जयन्य शक्तिसे युक्त कोष जीवको सेवगतिमें उत्यन्न कराता है। इसका अमिप्राय यह है कि उत्तन्य शक्तिसे युक्त कोष काथकर परिणमा जीव उत्तर-उत्तर तिमें उत्यन्तिमें अपित अवस्य प्रकार वस्ति उत्तर काया प्रति अवस्य अवस्य श्री कारिय प्रकार काया प्रति अवस्य स्वाय प्रति अवस्य स्वाय स

३५ १. व शिलामेदादीनां। २. व लामजीवः त<sup>°</sup>।

## सेलड्रि-कड्र-वेचे जिय मेएणण्डरंतओ माणी । णारयतिरियणरामरगर्डम उप्पायओ कमसो ॥२८६॥

बौलास्थिकाष्ठवेत्रान निजभेदेनानुहरन् मानः । नारकतिर्ध्यन्तरामरगतिषुत्पादकः क्रमशः ॥ शिलास्यिकाष्टवेत्रान शैलास्यिकाष्टवेत्रंगळन् निजोत्कृष्टादिशक्तिभेवदिवमनुहुरन् उपनीय-मानमानकवार्य क्रमजः क्रमब्दि नारकतिर्ध्यंनरामरगतिगळीळ जीवनं पृद्विसुगुमदंतेंदोडे शिलासमानोत्कश्रशन्तियक्तमानकषायं जीवनं नारकगतियोळ पृद्धसूग्रमस्यिसमानानृत्कृष्टशक्ति युक्तमानकवारं जीवनं तिर्यंगतियोळपुट्टिसुगुं, काष्ट्रसमानाजयन्यज्ञक्तियुक्तमानकवारं मनुष्य-गतियोळ जीवनं पटिसग्ं, वेत्रसमानजधन्यज्ञक्तियक्तमानकषायं जीवनं देवगतियोळपटिसगुमें ती-गळ चिरतरादिकालंगळिबमल्लवे शिलास्थिकाष्ठवेत्रंगळ मणिइसल्बारवंते उत्कृष्टादि द्यक्तियुक्तमान-कवायपरिणतजीवनुमंतप्प कालंगिळदमल्लवे मानमनपहरिति विनयरूपमप्प नमनमं माडलु शक्तनल्ले वित सादृश्यसंभविमल्लेंबरियल्यङ्गं । तत्तच्छक्तियुक्तमानकवायपरिणतजीवं तत्तदगरपु-त्पत्तिहेत तत्तदाय-गंत्यानप्रविद्यनामादिकमर्भवेषकनक्कमे वदिद तास्पर्य्यात्थे ।

शै शास्थिकाष्ठवेत्रान निजोत्कृष्टादिशक्तिभेदैरनहर्न उपमीयमानी मानकषायः क्रमशः-क्रमेण नारक-तिर्यानरामरगतिप जीवमरगदयति । तद्यथा-शिजास्तम्भसमानोत्कृष्टशश्तियुक्तमानकषायो जीवं नारकगता-वत्यादयति । अस्यिममानानत्कप्रशक्तियक्तमानकपायो जीवं तिर्यम्गतावत्यादयति । काष्ट्रसमानाजवन्यशक्ति- १६ यन्तमानकषायो मनध्यगतौ जोवमत्यादयति । वेत्रसमानजघन्यशन्तियक्तमानकषायो जीव देवगतावत्यादयति । यथा हि चिरतरादिकालैबिना शैकास्थिकाष्टवेत्रा नामयित न शक्यन्ते तथोत्क्रष्टादिशक्तिर्यक्तमानपरिणतो जीवोऽपि तथाविधकालैविना मानं परिद्वत्य विनयरूरनमनं कर्त न शक्नोतीति सादश्यसंभवोऽत्र ज्ञातन्यः। तत्तन्छित्तिवक्तमानकपायपरिणतो जीवः तत्तदगरपुरुपत्तिहेतुतत्तदायगरुपानपूर्वीनामादिकम् तात्वर्यम् ॥२८५॥

चिरकाल, शीव और अतिशीघ कालोंके बिना भरती नहीं है वैसे ही उत्क्रष्ट आदि शक्तिसे यकत कोधरूप परिणमा जीव भी उस प्रकारके कालके बिना क्षमा भाव धारणके योग्य नहीं होता है इस प्रकार उपमान और उपमेयमें समानता बनती है।।२८४॥

डील, अस्थि, काष्ठ और बेंतको अपनी उत्कृष्ट आदि अक्तिके भेटोंसे उपमा बनाने-वाली मानकषाय कमसे जीवको नरकगति, तिर्यंचगति, मनुष्यगति और देवगतिमें उत्पन्न २५ कराती है। उसका स्पष्टीकरण-पत्थरके स्तम्भके समान उत्कृष्ट झक्तिसे युक्त मानकषाय जीवको नरकगतिमें उत्पन्न कराती है। अस्थिके समान अनत्कष्ट अक्तिसे यक्त मानकषाय जीवको तिर्यंचगतिमें उत्पन्न कराती है। काष्ठके समान अजघन्य शक्तिसे युक्त मानकषाय जीवको मनुष्यगतिमें उत्पन्न कराती है। बेंतके समान जवन्य शक्तिसे युक्त मानकवाय जीवको देवगतिमें उत्पन्न कराती है। जैसे चिरतर आदि समयके विना पत्थर, हुई।, कार ३० और बंतको नमाना शक्य नहीं है वैसे ही उत्क्रष्ट आदि शक्तिसे यक्त मानकषायरूप परिणत जीव भी उस प्रकारके कालोंके बिना मानको त्यागकर विनयरूप नमन करनेमें समर्थ नहीं होता है इस प्रकार समानता जानना। इसका आशय यह है कि उस-उस शक्तिसे युक्त मान-कषायहर परिणत जीव उस-उस गतिमें उत्पत्तिके कारण उस-उस गति, आयु और आनुपूर्वी नामकर्मका बन्ध करता है ॥२८५॥

वेणुवम्होरव्भयसिंगे गोष्ठत्तर् व खोरुप्ते । सरिसी माया णारयतिरियणरामरगईस खिवदि जियं ॥२८६॥

केणूपमूकोरभ्रकम्पूर्गेण गोमूत्रेण च क्षुरप्रेण । सब्शो माया नरकतिर्यंग्नरामरगतिषु क्षिपनि जीवं ॥

५ वेषुपमूलोर प्रकन्धंगागेषुत्रसुरप्रसह तोत्कृष्टाविशक्तपुक्तमप्य माया वंचने यवाक्रमं नारक-तिर्ध्यंननरामरणितपञ्जेळ् जीवनिनक्कुगुम्बर्धे ते बोड वेणुणमूलमं बुंदु वेणुणमूल्यंपियक्कुं अदरोवने समानोत्कृष्टशक्तियुक्तमायाकवायं जीवनं तिर्ध्यागित्योळिक्कुणुं । उरभ्रकमं बुंदु मेथमवरण्यंग-सहशानृत्कृष्टशक्तियुक्तमायाकवायं जीवनं तिर्ध्यागित्योळिक्कुणुं । गोमुत्रसमानाजयप्यानितपुक्त-सहशानृत्कृष्टशक्तियुक्त मायाकवायं जीवनं तिर्ध्यागित्योळिक्कुणुं । गोपुत्रसमानाजयप्यानितपुक्त-१० वेवगतित्योळिक्कुगुमं तोगळ् वेणुपमूलाविग्जु विरतराविकालविन्तलके तेतम्म वक्ततेयं परिहरिति ऋजुत्वमनेष्दुवंते जीवनुमुक्त्व्यविश्वितपुक्तमायाकवायपरिणतनुमंतप्य कालंगळिवमल्यवे तंतम्म वक्ततेयं परिहरिति ऋजुपरिलामियायनं वितु सावृद्धं युक्तमक्कुं । तत्ततुत्कृष्टाविशक्ति-युक्तमायाकवायपरिणतजोवं तत्तव्यतिक्षेपकारण तत्त्वायुग्गंत्यान्यूर्शव्यानाविक्षममंवंथकनककुः मं वद तात्यस्यत्वि ।

विण्ममुलोरसकस्य झुगोनुष्रवारमत्थील्छारियां क्यांचा न्याया न्याया ययाक्रमं नारकवियंनरामरगतिषु कीयं निश्चिति । तदाया—नेण्ममुल वेणुन्त्र्यांचे तेन समानोत्कृष्ट्यांक्युक्तमायक्वामो जीयं
नरकाती निश्चिति । उत्तक्ष्य-त्याः, तक्ष्यु स्वद्गानुक्ष्यांक्युक्तमायाक्यायः जोयं तिर्यगती निश्चिति ।
गोपुरवानमान्यक्यायांक्रिकृतमायाक्यायो जीव नृत्यगती निश्चिति । सुप्रसमान्यक्याक्ष्यिकृतमायाक्यायो
जीवं वेवगती निश्चिति । यया वेणुम्नुलादयः चिरतारिकानं विना स्वस्ववक्रता परिदृश्य कुल्वं न
प्रानुवन्ति तथा जीवोधि उत्कृष्टादियांकित्ववनमायाक्यायांक्या तथाविषकार्जनिया स्वस्ववक्रता परिदृश्य कुल्वं न
प्रानुवन्ति तथा जीवोधि उत्कृष्टादियांकित्ववनमायाक्यायांक्या तथाविषकार्जनिया स्वस्ववक्रता परिदृश्य
कुल्वं नत्याविष्यां स्वस्य विक्रम् । तत्वदृष्ट्यांवित्यनियांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायांक्यायायांक्यायायायांक्यायायायायायायाया

## किमिरायचक्कतणुमलहरिहराष्ट्ण सरिसओ लोहो । णारयतिरिक्समाणुसदेवेसुप्पायओ कमसो ।।२८७।

क्रिमिरागचक्रतनुमलहरिद्वारागेय सहको लोगः । नारकितिर्ध्यमानुवदेवपूरगदकः क्षमञः ॥
क्रिमिरागचक्रमलतनुमलहरिद्वारागवंधसमानोकृष्टाविद्यक्तियुक्तलोभकषायं विवयाभिलायक्षं कमञः यवासंस्यं नारकित्र्ध्यमानुवदेवगितगळोळ् जोवननुत्पाविद्युगुं पृष्टितुपुमदे ते दोष्ठे
क्रिमिरागचोकने कंबलाविरंबनदोकने समानोत्कृष्टशक्तियुक्तलोभकषायं जीवनं नारकगितयोल्
पृष्टितुगुं । चक्रमलं रचांपमलमवरोकनं समानानुत्कृष्टशक्तियुक्तलोभकषायं जीवनं निर्ध्यमानियोल्
पृष्टितुगुं । तनुमलं शारीरमलं बहिग्गतक्तलमलं तब्बंयसहग्राज्ञयन्यक्तिस्मुक्तलोभकषायं जीवनं
मनुष्यानियोल्युकृष्टुगुं । हरिद्वारागम्यक्तिवरंजनवन्यरागमयर बंबसहञ्जनव्यशक्तियुक्तलोभवरिणामविदं जीवं तत्तव्नारकाविभवोत्यनिकारणतत्त्वाद्यप्राप्तानुकृष्टवानामविकम्मवयकनमञ्जने दुवं
भावार्यं ।

णारयतिरिक्खणरसुरगईसु उत्पर्णणसम्बाखिमः । कोहो माया माणो लोहुदओ अणियमो वापि ॥२८८॥ नारकतिर्धानरसुरगतिष्यन्तप्रयमकाले । कोषो माया मानो लोभोदयोऽनियमो वापि ॥

किमिरागचकमलतनुमलहिरद्वारागवन्यसमानोत्कृष्टादिर्शास्तवस्त्रको लो मक्यावो विषयाभिकापक्रयः कमगो-यथामंत्र्यं नारकिवर्यमानुषदेवगतिग् जीवमुत्तादयि । तयथा-किमिरागेच कंवलादिरण्डनेन समानो-त्र्व्यामान्यस्त्रते । त्राव्या-किमिरागेच कंवलादिरण्डनेन समानो-त्र्व्याप्ताप्त्रत्वा । क्वमल-त्याङ्गमलः, तेन समानानुत्रव्याप्तिः युवतलोमक्यायः जीवं विभागती उत्पादयि । तनुमलः वरित्रस्त बहिर्गतः वरुक्तस्त्रः, तहन्यसद्गान्त्रप्तयानित्रम्वर्यान्त्राव्यति । तनुमलः वरित्रार्याः, अङ्गवस्त्रस्त्राप्तर्याः नित्रप्त्रस्तिम् वर्षायाः नित्रप्तर्यास्त्रम्यस्त्रान्त्रप्त्रस्ति मन्त्रप्तरस्त्रम्यस्त्रान्त्रस्यास्त्रम्यस्त्रान्त्रस्याः क्षत्रस्याः जीवं देवताव्यात्रप्तर्यानिक्यस्त्रप्तान्त्रस्त्रस्ति स्वर्वेशस्त्रस्त्रम्यस्त्रान्त्रस्त्रस्त्रम्यस्त्रान्त्रस्याः वर्षाद्वान्त्रस्याः जीवं देवताव्यान्त्रस्त्रस्ति । किमिरागादिसम्यान्त्रस्त्रस्ति स्वर्वेशस्त्रस्त्रस्ति । किमिरागादिसम्यान्त्रस्त्रस्ति । वर्षाद्वानिक्यस्त्रस्ति । वर्षाद्वानिक्यस्ति । वर्षाद्वानिक्यस्त्रस्ति । वर्षाद्वानिक्यस्त्रस्ति । वर्षाद्वानिक्यस्त्रस्ति । वर्षाद्वानिक्यस्ति । वर्षाद्वानिक्यस्ति । वर्षाद्वानिक्यस्त्रस्ति । वर्षाद्वानिक्यस्त्रस्ति । विभावस्ति 
नारकतिरवंगनरसुरातिपाळोळु पुष्टिव जीवक्के तद्दभवप्रवमकालहोळ् प्रथमसमयवोळु ययासंस्थंकोधमानमायालोभकवायंगळगुवयनक्कुं मेंबी नियमबक्कां कथायत्राभृतद्वितोयसिद्धांत-ब्यास्थातुगळप्य यतिबुवभाषार्थ्यरिभिप्रायमनाध्ययिति वेळल्यहुदृह् ।

वा अथवा महाकम्मीप्रकृतिप्राभृतप्रथमतिद्वांतकर्तृत्रज्ञण्य भूतवल्याचार्य्यरभिप्रायविदस-५ नियममरियल्यडां । परगे पेळ्व नियममिल्लेडे यवासंभवं कथायोदयमनङ्कों बृदर्यं ।

वरि झब्दं समुख्वयारयंमवुकारणविवसुभ्यसंप्रवायमेमये संझयाविक्डमेथक्कु मेकतराव-धारणवीज् झित्तरहितमणुवरिवमी भरतलेत्रदीज् केवलिद्धयाभावमणुवरिवं वारातीयाचार्य्य-केगळोळमी सिद्धांतद्वयक्तंगळ नोक्कु झानातिशयमनुळ्ळलाळ्यभावमणुवरिवसुं एतलानुं विदेशको सिर्मातर्थकराविक्षंत्रिययोळ् भी वान्त्राध्यायये सक्तळ्य तार्य्यगळोळ् संझय-१ विषय्यांतान्यवसायस्थवक्ष्यविक्षं सस्तुनिव्ययमक्कुमागज् सिद्धांतद्वयकनुंविप्रतिपत्तियुं तयेवा-स्तीति वा प्रकारविवसेमुटे विताब प्रेसावतं नंकृषः।

अप्पररोमयबाधणबंधासंजमणिमित्तकोहादी ।

जेसि परिय कसाया अमला अकसाइणो बीवा ।।२८९।।

आत्मपरोभयबाधनवंषासंयमनिमित्तकोषादयः । येषां न सन्ति कषायाः अमला अकषायिणो १५ जीवाः ॥

नार किर्तर्यन्तरपुरगञ्जरनविक्य तद्भवभयमकाले-प्रवस्तयसे यथासंस्यं क्रोधमायामानलोभक्यायाणामृदयः स्वाविति निक्मवननं क्यायत्रामृतविद्वीत्यिवद्वात्त्वाक्याद्वित्विष्मावायस्य अभिप्रायसाधिरयोगस्य ।
वा-व्यवन महर्कमंत्रकृतिद्वात्रमृत्यस्यमिद्धात्त्वकर्तुं भूत्वत्यावार्यस्य अनिप्रायसाधित्योगस्य ।
ता-व्यवन वित्ता यसास्यकं कथायोदयोऽस्तीरयर्थः। अपिगदः तमुन्वव्यापाः, ततः कारणादुभ्यसप्रदायोगिः अस्माकं

स्वयायिष्कः एवास्ति एकतराव्यारये शक्तिरहितत्वात् अस्मिन् भरतक्षेत्रं केविक्रद्वयामावात् आग्वीयावार्याणावेत्विद्वात्त्वद्वयक्तृनयो ज्ञानातिव्यवस्यामावात् । यद्यपि विदेहे गत्वा तीर्थकरातिवानियो
कर्याविद्यात्वास्य सक्तश्रुतायेषु संवयवित्यवीतान्यवसायस्यवस्थेदेन वस्तुनिर्गयो अवेत् तदा सिद्धान्तद्वयकर्तृवित्रवित्यस्य सक्तश्रुतायेषु संवयवित्यवीतान्त्यवसायस्यवस्थेद्वस्थेत्

तरकगित, वियंचगित, मनुष्यगित और देवगितमें उत्तरन हुए जीवके जत्म छेने के एवं प्रथम समयमें क्रमसे क्रोघ, माया, मान और छोम क्यायका उदय होता है, इस नियमका कथन कपाय प्राप्तन नामक डितीय सिद्धान्त प्रश्वके ज्याख्वाता आचार्य यतिष्ठपमके अभि-प्रायको छेकर क्रिया है। अथवा महाक्रम प्रकृत प्राप्तन नामक प्रथम सिद्धान्त मम्यके रच्निया आचार्य भूतवछोके अभिमायसे अस्तिय जाना। अर्थान पूर्वोक्त नियमके विना यथा-योग्य कपायका उदय होता है। 'अपि' सक्त समुक्त्वपके छिए है। इसछिए दोनों ही आचार्यों के अभिप्राय हमारे छिए सन्देहास्पद हैं दोनोंमें से किसी एकको मान्य करनेकी झिक हमारेमें नहीं है स्वॉक्ति इस भरत क्षेत्रमें केवळी, अनुकेबळीका अभाव है। तथा आरातीय आचारोंमें दोनों सिद्धान्तीके रचिताओं अधिक हमा ही है। यथा विदेह में नाकर तीर्षकर आदि के निकटमें कोई आचार्य समस्त भूतके अर्थके विषयमें संस्य, विपर्य और जनध्यवसायको दूर करके वस्तुका निर्णय कर सकते हैं तथापि सिद्धान्तदक्ष कर्ताओंमें जो विवाद है उसके

३५ १. म<sup>°</sup>टर्यंगलामो ।

जात्मा तनर्य पर पेराणं, उभय तनणं पेराणंभेंदी जिल्लानकदोळ प्रत्येकं बाधनमुं बंधनपुम-संयममुमें वी पूरक्त निसित्तमण क्रोधावयः क्यायाः क्रोधमानकावालोभगळुकं व क्यायगळु पृवेबाबिलोकवायंगळु येवां न संति बाधुव केळचु जीवंबिळ्णल्लमवर्णळ्कवायपं, इव्यभावनोकामं-रूपमळरित्तरुमण सिद्धपरमेळ्टिगळुकोळर दितारियल्यकुर्णं । येत्तलानृकृपयोत्तरुवायाविवत्याण्य-स्थानवित्तारुमक्यायल्यसम्बर्ण्य यथातंभवद्वव्यभावस्वरूपित्तमण्यादोडसवर्गायं गुणस्थानप्रक्षपर्थ-पिदमेयकवायल्यसिद्धियुद्धं विरायल्यकुर्णमिल्ल क्रोधाविकवायं तत्त्रणे व्यन्तवायाऽसंयमहेतुमक्कु-भं तेवां हे जो वानुमोक्यंकीयं क्रोधाविकवाय्यु जात्मन एव तत्त्रणे व्यन्तवायःस्यमहेतुमक्कु-भं तेवां हे जो वानुमोक्यंकीयं क्रोधाविकवाय्यु जात्मन एव तत्त्रणे स्वाजाविक् बाधाहेतुषु हिसायसंयमहेतुमुक्कु । मतोल्यंन क्रोधाविकवायमुम्यसकुं स्वयद्धयक्कं यथासंभव बंधनवाधाप्तस्यस्वमुत्वकुक्के वित्तु विभागं लोकानुसार्यव्यमुम्यसकुं स्वयद्धयक्कं यथासंभव बंधनवाधाप्तस्यमहेतुवक्कुभं वित्तु विभागं लोकानुसार्यव्यमुम्यसकुं

कोहादिकसायाणं चउ चोइसवीस होति पद संखा । सर्तालेस्सा आउगवंधाऽवंधगदमेदेहि ॥२९०॥

क्रोधाविकषायाणां चतुरचतुर्वेश विशतिरच भवंति पदसंस्थाः। शक्तिलेश्यापुरुवेषाऽ-बंधगतभेटैः।।

सम्बन्धमें 'यही ठीक हे' ऐसा कौन बुद्धिशीख श्रद्धान करेगा। अतः दोनों मतोंका कथन किया है ॥२८८॥

अपने, दूसरे और दोनोंके वन्यन, बाधा तथा असंयममें निमित्तभूत कोधादि कथाय २५ और पुरुषवेद आदि नोकर्माय जिन जीवोंके नहीं हैं वे द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मरूप मलसे एडित सिद्धपर्रामेटी अक्षाय-कथाय रहित हैं ऐसा जानना। यथिप उपानत कथाय आदि नार गृल्थानवादी विवेच अक्षाय तथा यथायों पर्याय द्रव्य में क्षाय प्रवाय नाम क्षाय हुन में कि जीव भावकाय हुन में कि जीव भावनाय हुने रहित होते हैं। तथापि उनके गुणस्थान प्ररूपासे ही अक्षायत्वकी सिद्ध जानना। किसी जीवकी क्रोथादि कथाय अपने ही बन्धनमें हेतु होती है, अपने दिर फोइने आदि वाधामें इत होती है। किसी जीवकी क्रोथादि कथाय दूसरे अपने तथा हिंसा आदि असंयममें हेतु होती है। किसी जीवकी क्रोथादि कथाय दूसरे अपने तथा अस्पयमें हेता होती है। किसी कासी आदि जीवकी क्रोधादि कथाय वसरे सम्बन्ध करने और दूसरेकि कथात बाधाय अस्पयममें हेतु होती है। इस प्रकारका विभाग ओकानुसार और आगमानुसार करना।।२८९॥

१. म<sup>°</sup>दोडे स्वशिरोभिघातादिवाघाहेत्व बन्धनहेत्वं हिंसा ।

कोषाविकवार्यगळ्ले शक्तिलेश्यायुर्वेषाऽवंषगतभेवंगळिवं ययाक्रमं चतुश्चतुर्देश विशति-प्रमितस्थानंगळ संब्येगळप्यवें तें बोडे :--

शक्तिस्यानगळु नात्कु ४ । लेखास्थानगळु पविनात्कु १४ । आयुर्व्यमाबंधगतस्थानं-गळिप्पत्त २० पर्वे बदर्स्यमा स्थानादिगळं पेळवर्ष ।

सिलसेलवेणुमलकिमिरायादी कमेण चत्तारि।

कोहादिकसायाणं सत्ति पिंड होति णियमेण ॥२९१॥

शिलाशैलवेणुमूलकिमिरागादीनि क्रमेण चत्वारि । क्रोधादिकषायाणां शक्ति प्रति भवंति नियमेन ॥

कोषादि चतुः कवायंगळ्ये शक्तियां कृतुं स्वफ्ळवानसामस्थ्यंमनुद्देशिसि तीवतर तीव 
रै॰ मंव संततानुभागक्रपंगळुमुक्कराज्ञच्याज्ञच्यानुभागक्ष्यंगळु मेणृ स्थानंगळ्यात्कु 
नियमर्दिवं शिकाभेवतीक्ष्येणुक्किमिरायंगळ् तीवतरानुभागोवाहरूणंगळ्य आदिगळािषणुक् 
बावुव कृत्व पुत्रवीस्वादिगळ्य तीवानुभागाचुबाहरणंगळ्या शिकाशोव्येणुक्किमिरागाळन्नळळ 
स्थानंगळणुव वित्तु शिकाभेवादिवृद्यांतंगळ्य स्कुटमाणि व्यवहारावधारणविवस्यणुव । रामाणम् 
व्यवहारिगळपाचाय्यंगाळित्यस्यद्यान्तमंदप्रसादशिक्यप्रतिबोधनात्यं व्यवहर्त्तव्यंगळणुव । हष्टांतरे प्रवत्नेनवकिद्वसे स्कुटमाणिकुप्यन्तमंदप्रसार्य शिकाय तिळिरक्क अध्यरण्यत् 
कारणविव 
हुट्यांतनामंगळ शिकाभेवादिगळ शक्तियाच्ये नामंगळ वित स्कृत्यः ।

क्रोबादिकवायाणां शक्तिकेयायुर्वन्वावन्वनतभेदैयंशाकमं चतुःश्वतुदेशविश्रतिप्रमितश्वराना<sup>9</sup> स्थानाना संस्था भवति । तथवा शक्तिस्थानानि चत्वारि ४ केय्यास्थानानि चतुर्दश १४ आयुर्वन्यावन्यस्थानानि विश्रतिः २० हत्यर्थः ॥२९०॥

२० क्रीबादिबतु-कथायाणा शक्ति प्रति स्वफलदानसामर्थ्यमृहिस्य तीवतरतीवमन्दमन्दतरानुभागरूपाणि उत्कृष्टानुक्कष्टाव्यस्प्रवयस्यानुभागरूपाणि वा स्थानानि चलारि निवमेन, शिलानेदरीनविणुमूलकिमिरासाः तीवतरानुभागतुष्टाम् वाध्यस्य येषा पृथ्योभेदातीन तीवानुभागातुष्टाहरणानां तानि त्राण्यस्य तिकारिकवेषुमूल-किमिरागादीनि भवनित इति शिलाभेदादिवृष्टान्ता स्कृतं व्यवहार्यवयस्य निवस्त । परमागमञ्यवहारिभिरान्ता नार्वः अञ्चलनमन्वप्रज्ञीध्यप्रतिवोधनार्षं व्यवहर्तव्यानि भवन्ति । युष्टान्तवप्रवर्णनबकेनैव हि अञ्चलनमन्वप्रज्ञीध्यप्रतिवोधनार्षं व्यवहर्तव्यानि भवन्ति । युष्टान्तवप्रवर्णनबकेनैव हि अञ्चलनम्बप्रज्ञीध्यप्रतिवोधनार्षं व्यवहर्तव्यानि भवन्ति । युष्टान्तवप्रवर्णनबकेनैव हि अञ्चलनम्बप्रज्ञीध्यप्रतिवोधनार्षे । अतो हुष्टान्तमम्बप्रक्रीध्यप्त विषयस्य । अतो हुष्टान्तमम्बप्तिवेष्टा । व्यवस्तिवेष्टा विषयस्य । अतो हुष्टान्तमम्बप्तिवेष्टा । व्यवस्य । अतो हुष्टान्तमम्बप्तिवेष्टा । विषयस्य । अति हुष्टान्तमम्बप्तिवेष्टा । विषयस्य । अति हुष्टान्तमम्बप्तिवेष्टा । विषयस्य । अति हुष्टान्तमम्बप्तिवेष्टा । विषयस्य । अति हुष्टान्तमम्बप्तिवेष्टा । विषयस्य । अति हुष्टान्तमम्बप्तिवेष्टा । विषयस्य । अति हुष्टान्तमम्बप्तिवेष्टा । विषयस्य । अति हुष्टान्तमम्बप्तिवेष्टा । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस्य । विषयस

कोधादि क्यायोंके शक्ति, लेश्या और आयुवन्धावन्यात भेदोंसे क्रमसे चार, चौदह और बीस स्थान संख्या होतो है। अर्थाद् शक्तिस्थान चार हैं, लेश्यास्थान चौदह हैं और आयुवन्धावन्य स्थान बीस हैं॥२९०॥

उन स्थानोंको कहते हैं-

कोष आदि चार कपार्वोके शक्ति अर्थात् अपना फल देनेकी सामध्यकी अपेक्षा नियम-से चार स्थान होते हैं जो तीवतर, तीव, मन्द, मन्दतर अनुभागरूप अथवा उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजयन्य, जयन्य अनुभागरूप हैं। होला भेद, तेल, वाँसकी जड़ और कृमिराग ये तीवतर या उत्कृष्ट अनुभागके बदाहरण हैं। आदि शब्दसे तीव आदि अनुभागके बदाहरण प्रथ्वीभेद आदि जानना। शिलाभेद आदि दृष्टान्त स्थक्टरूपे अवदाहरके अवदारणके लिये हैं।

३५ १. व प्रिमितपदा ।

## किंण्डं सिलासमाणे किण्हादी छक्कमेण भूमिम्मि । छक्कादी सुक्कोत्ति य धृलिम्हि जलम्मि सुक्केक्का ॥२९२॥

कृष्णा जिलासमाने कृष्णाबि वद् कमेण भूमी। बद्काविशुक्तपप्यंतं भूली कले गुक्तका।।
जिलामेवसमानमप्प क्रोबोत्कृष्ट्यानितस्थानबोळ् को बे कृष्णलेटयेयनकुं। येत्तलानुमित्लयसंस्थातलोकमाञ्चयद्स्थानपतितसंक्लेशहानिविज्ञिष्टकवायोवयस्थानंगळपुवाबोडमवेल्लमुं कृष्णलेवयेय संक्लेशहानित्स्थानंगळयपुवन्यलेश्येय स्थानंगळत्त्वीयिनप्रायविदं शिलाभेवसमानोत्लुष्टस्थानवीज् कृष्णलेवयेये येंविताबाध्यीनवं पेळल्यद्दुदु। नियमेनीवतन्त्वस्थमनळ्ळूवीर्यं नियमकार्यविविमिल्लुम्बयारणात्यं सूचितत्त्यद्रुपमदावुद्यं, तक्चरसस्थानवोळ्लुकृष्ट्यास्तित्व्युष्टनियक्कमंविनित्व ।

इन्तु भूमिमेबसमानकोषानुत्कृष्टराम्तिस्थानबोळ् कर्माददं कृष्णलेश्यादिगळाषं लेश्यगळ १० पुत्रे ते बोडे अल्लि स्वयोग्यमध्यमकृष्णलेश्यात्यानं भूमेबसमानकोषानुकृष्टश्चितप्रथमोदयस्थान-मादियागि बद्स्थानपितसंबलेशहानिस्थानंगळऽसंस्थ्येयलोकमात्रंगळोळं कृष्णलेश्ययेयक्कुंनेके बोडे नीलाग्यन्यलेश्यालक्षणकास्थानंगळोळसंभवमप्पूर्वरिदं । बल्लिबस्तल् बद्स्थानपितसंबलेश-हानिस्थानंगळलेश्यंपुत्रस्थानम्पत्रसंबलेश्यन्तिस्थानंगळलेश्यंपुत्रस्थानम्पत्रसंबलेश्यन्तिस्थानंगळलेश्यंपुत्रस्थानम्पत्रसंबलेश्यन्तिस्थानंगळसंख्येयलोकमात्रकष्टायोदयस्थानंगळोळ मध्यमकृष्णलेश्यंपुत्रस्टनीललेश्यंपु बस्ति-

परमागमके व्यवहारी आचार्योंके द्वारा अव्युत्पन्न मन्दबुद्धि शिष्यको समझानेके लिये इनका व्यवहार किया गया है। वृष्टान्तके यलसे ही अव्युत्पन्न मन्दबुद्धि शिष्योंको समझाया जा सकता है। अतः दृष्टान्तके नाम ही शिलाभेंद आदि शिष्टियोंके नाम रूड् हो गये हैं॥२९॥ २५

ही हाजोर्दक समान कोपके उत्कृष्ट शक्ति स्वानमें एक कुष्णवेद्या ही होती हैं। यद्यपि वस स्वानमें पदस्थानपतित संक्वेतहानिसे बिशिष्ट असंस्थातछोकमात्र क्यायोंके वदयस्थान हैं तथापि ने सभी कुष्णवेदयाके ही संक्वेतहानित्यान है, अन्य वेदयाके नहीं, इस अभिप्रायसे आषायने शिलामेदके समान करकुष्टस्थानमें कृष्णवेदया ही वहीं है।

विशेषार्थ--परस्थान पतित संक्लेश हानिका स्वरूप ऐसा है कि क्षायोंके अविभाग हुठ प्रतिकडेट जितने पहले ये उनसे घटने लगे तो अनन्त्रभागहानि, असंक्यातभागहानि, संक्यातभागहानि, संक्यातगुणहानि, असंक्यातगुणहानि, अनन्त्रगुणहानिरूपसे घटते हैं। इस तीव क्षायत्रके घटनेको परस्थानपतितसंक्लेश हानि कहते हैं। क्षायोंके अविभाग प्रतिक्लेद अनन्त हैं। उनकी अपेक्षा परस्थान पतित हानि होती है। मुबबर्व ते दोडा लेड्याइयल्ला संभविषुगुमणुर्वारदमस्विक्त स्व यहस्यानपतितस्व न्हें ज्ञाहानिस्यानं गठसंबयेवलोकमात्रकवायोदयस्यानंगठोळ मध्यमह्वलालेड्य मध्यमनोक्टरये युक्कुल्डकपोति- लेड्ययुं वित्तपुर्वविक्त लेड्ययुं वित्तपुर्वविक्त लेड्ययुं वित्तपुर्वविक्त लेड्ययुं वित्तपुर्वविक्त लेड्यायुं वित्तपुर्वविक्त लेड्यायुं वित्तपुर्वविक्त लेड्यायुं वित्तपुर्वविक्त स्थानंगठक्ष्यात्रलेड्यायुं व्यव्याविक्त स्थानंगठक्ष्यात्रलेड्यायुं वित्तपुर्वे निक्त स्थानंगठक्ष्यायुं व्यव्याविक्त स्थानंगठक्ष्यात्रस्य मस्त्रिक्त स्थानं विक्र सिक्त त्र लेड्यायुं वित्तपुर्वे स्थानंगठ्वे मध्यम्बक्त स्थानं स्थानंगठियायुं वित्तपुर्वे स्थानं स्थानंगठ्वे मध्यम्बक्त स्थानं स्थानंगठियायुं वित्तपुर्वे स्थानं स्थानंगठियायुं वित्तपुर्वे स्थानं स्थानंगठियायुं वित्तपुर्वे स्थानं स्थानंगठियायुं वित्तपुर्वे स्थानं स्थानंगठियायुं वित्तपुर्वे स्थानं स्थानंगठियायुं स्थानं स्थानंगठियायुं स्थानं स्थानंगठियायुं स्थानं स्थानंगठियायुं स्थानं स्थानंगठियायुं वित्तपुर्वे स्थानं स्थानंगठियायुं स्थानं स्थानंगठियायुं स्थानं स्थानंगठियायुं स्थानं स्थानं स्थानंगठियायुं स्थानं स्थानंगठियायुं स्थानं स्थानंगठियायुं स्थानं स्थानंगठियायुं स्थानं स्यानं स्थानं स्यानं स्थानं 
केया च वर्तते तत्र तत्केयग्रहयक्त्रमास्येव संभवात् । तत्र उर्वार यर्थ्यानपतितवक्केयहानिस्यानेषु असंस्थातः लोकमानेष्वपि कायांग्रद्धस्यानेषु मध्यमुक्रकोत्रया स्थ्यमनीक्रकेया उत्तकृष्ठकोत्तरेद्धस्याच्य वर्तते तत्र तत्र तत्रकेयग्रयस्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्याच्यक्त्रण्यक्त्रण्यक्त्रण्यक्ष्यक्त्रण्याच्यक्तिः

एवं गाथासे नियम शब्दको अनुवृत्ति होनेसे यहाँ मी अवधारण अर्थ सूचित होता है। वह यह है कि इसके अनिया स्थानमें उत्कृष्ट शक्तिको व्युच्छित होती है। वास्तु । पृथ्वी भेदके समान कोधके अनुकुष्ट शक्ति स्थानमें कमसे इक्का आहि छहाँ लेक्याणें होती हैं। जो इस मकार जानना—पृथ्वी भेदके समान कोधके अनुकुष्ट शक्तिकां प्रथम वद्य स्थानको लेकर असंस्थावलोकमात्र पट्रथानपतित संवेदाहानिस्थानोंमें कृष्ण लेक्या ही होती है, २५ नील आदि अन्य लेक्या लेक्ष वहाँ सम्मय नहीं है। वहाँ सो गो पट्रथानपतित संवेदाहानित आते लेक्या होती है क्योंकि कहाँ इस स्थानोंमें अध्या के अध्या क्रियालेट संवेदाति होती है उद्यो कि उत्या अपि उत्तक्षण होती है क्योंकि वहाँ इन दोनों लेक्याओं है लक्षण होता सम्मय हैं। इससे असर पट्रथान पतित संवेदात होती है। वहाँ इन होती लेक्या पाये जाते हैं। इससे असर पट्रथान पतित संवेदात होती है। वहाँ इन्हीं तोन के लेक्याण पाये जाते हैं। इससे असर पट्रथान पति संवेदात होती है। वहाँ इन्हीं तोन के लेक्याण पाये जाते हैं। इससे असर पट्रथान पति संवेदात होते हैं। इससे कार्य पट्रयालें कि क्याण पाये जाते हैं। इससे असर पट्रथान पति संवेदात होते है। वहाँ इन्हीं वात लेक्या कार्य करान कराय वदय स्थानों मध्यम कुष्णवेदया, मध्यम नील लेक्याण पाये जाते हैं। इससे असर पट्रयालें के असण पाये जाते हैं। इससे के असर पट्रथान पति संवेदात होती हैं। वहाँ इन्हीं वात क्रयाओं के क्याण पाये जाते हैं। इससे करर पट्रथान पति कराय क्याण पाये जाते हैं। इससे करर पट्रयालें करर पट्रथानपित संवेदात होते हैं। वहाँ इन्हीं वात क्रयालें क्रयाल पाये जाते हैं। इससे क्रयालें के अस्थाण प्रधान क्याण प्रधान के लेक्याण प्याण प्रधान के लेक्याण प्रधान के लेक्याण प्रधान के लेक्याण प्रधान

३५ १. म वृतिपुवल्लिया लेक्या ।

षट्काबिराळुगुक्छक्षेद्रयाय्यांतगळकेकहोनंगळाणि नडेवबबे ते तो डे भूकीरेक्कासमानकोषाक्षपयार्गिक्सयुक्त प्रथमस्थानमाविद्याणि बट्स्थानपतित संक्लेडहानिस्थानंगळसंख्यातकोकमात्रकघायोवयस्यानं
गळोळं जधस्यक्रव्याव्यदे मध्यमनंश्वकपतितकः तथानुक्लणंषकपुमंतारं क्षेत्रगळु वित्तृत्विक्लयु
गा लेट्यायट्कक्ष्मक्षस्थाविद्या चरमोत्रव्यात्याचे कृष्यकेट्याय्यांच्छित्यव्यकुमेके वो हे तवनंतरोवयस्थानबोक् तल्लेड्याळ्ल्माभावीद्य मिल्वदरस्य वर्ट्यानपतित संक्लेडहानिस्थानंगळसंख्यातशोत्रमात्रकायोवयस्थानंगळोळं व्ययस्थानेल्लेडयेयु मध्यमकपोततेजः त्यद्याक्ल्लेट्याय्यांच्यक्तिः
लेड्यायंचक्कंगळु वित्तृत्विक्त तल्लेड्यायंचक लक्षणतद्वभावदार्गितं । तत्र तक्चरपांचयः त्यानतोळलेल्लेट्याय्यांचित्रवान्त्रम् । तवनंतरोवयस्थानवोळ् तल्लेट्याञ्चलाभावविद्यमिल्वदन्त्य प्रयमन
पतितसंक्लेडहात्याक्ष्मित्यानंगळसंख्यातलोकमात्रकायायोवयस्थानंगळेळं जयस्यकपोत्तलेडवेयु मध्यम
तेवः पद्यावुक्ललेट्यात्रम् मुम्तानंगळसंख्यातलेकमात्रकायायोवयस्थानंगळेळं जयस्यकपोत्तलेडवेयु मध्यम
तेवः पद्यावुक्ललेट्यात्रम् कृष्योत्यक्ष्मित्राल्याच्यक्रमात्रम्यात्वेच्यातलेकमात्रकायोवयस्थानंगळेळं व्ययस्थानं त्रिक्तं तल्लेट्यापालिव्यवस्थात्वेच कर्पातलेक्ष्मात्रकायालेक्ष्मात्रम्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच्यात्वेच

बहाँ इन्हीं पाँच डेर्याऑफे उक्षण पाये जाते हैं। इससे उत्तर पट्स्थानपतित संक्छेत हानिको किये हुए असंस्थात डोक प्रमाण कषाय वदय स्थानोंमें मध्यम कृष्ण, नीज, कापीत, पीत और पद्म उसे हुए असंस्थात हो कि प्रमाण कषाय वदय स्थानोंमें मध्यम कृष्ण, नीज, कापीत, पीत और पद्म डेर्या वधा जमन्य अस्क डेर्या होती है क्योंकि वहाँ इहाँ देश्याओं के उक्षण पाये जाते २५ हैं। यहाँ ही अन्तिम स्थानों अनुकुष्ट राक्तिका विच्छेद हो जाता है। इससे उत्तर पूर्व देखाके समान क्षेत्रके अजयन्य प्रतिन स्थानों क्रमसे उहा इस्तेश आदि छेर्या प्रवन्त होती हैं। जो इस प्रकार जानना। यूंडिरेखाके समान क्षेत्रके अजयन्य शिनवाले प्रयम स्थानसे उत्तर पट्स्थान पतित संक्रेशहानि स्थानोंको जिल्हे हुए असंस्थात जोक प्रमाण कथाय उदय स्थानोंमें जयन्य कृष्णव्हेरमा कृष्णवहानि स्थानोंको ज्ञाती है। वहीं उसके अन्तिम इदय स्थानमें कृष्ण क्याचा जाता। इससे उत्तर पट्स्थान करिय उसके अनन्तर उदयस्थानमें कृष्णव्हेरमा कृष्ण नहीं पाया जाता। इससे उत्तर पट्स्थान पति संक्षेत्र हानिसे युक्त असंस्थात डोक प्रमाण कथाय उदय स्थानोंमें जयन्य नीज केया पति संक्षेत्र हानिसे युक्त असंस्थात डोक प्रमाण कथाय उदय स्थानोंमें जयन्य नीज केया वित्त संक्षेत्र हानिसे युक्त असंस्थात डोक प्रमाण कथाय उदय स्थानोंमें जयन्य नीज केया भीत सम्यम कापीत, पीत, पद्म और प्रकार और शुक्त असंस्थात होक इस्या होती है। क्योंकि वहाँ इन्ही पाँच छेर्याओं स्थान भीत संक्षेत्र हानिसे युक्त असंस्थात डोक प्रमाण कथाय उदय स्थानोंमें जयन्य नीज केया भीत सम्यम कापीत, पीत, पद्म और शुक्त असंस्थात होक होती है। क्योंकि वहाँ इन्ही पाँच छेर्याओं

१० चरमस्याने क्योतलेस्या व्युच्छियते तदनन्तरोदयस्याने तस्लेखाल्यकामामावात् । त. उपरि पट्स्यानपतित-विषाद्विबृद्धिकृतेषु वसंस्थातलो स्मावेखारि कपायोदरस्यानेषु उत्त्वस्य तिर्वेश्व प्रत्यक्षात्रस्य सम्प्रे पराप्तृत्वस्येत्रे च वर्तते तत्र तत्त्वस्यालयलाकाद्वात्रात् । तत्र तत्त्वस्य तत्त्वस्यालयेत्वतिवृद्धिकृत्वस्य अस्यातलोकामामाव्यायि त्रियस्याने वत्त्वस्यालयलामामावात् । तत् उपरि पट्स्यानपतितविवृद्धिकृत्वस्य अस्यातलोकामामाव्यायि कथायोदयस्यानेपूल्कुस्पकेस्या व्युच्छियते तदनन्तरोदयस्यानं वत्त्वस्यालकामावात् । तत् उपरि पट्स्यानपतित-विद्युद्धिवृद्धिकृतेषु व्यावातलोकामावेष्यायि क्यायोदयस्यानेपु मध्यमा युवनलेस्येव वर्तते तत्र तत्रस्यालकामामाव्यायस्याने स्वयायस्यानेपु भव्यमा युवनलेस्यावस्यानेपु प्रत्यानपतित्वनिवृद्धिकृत्यस्य तत्र्वस्यान्यस्याने व्यवस्यव्यक्तिस्यानेपु भव्यमा युवनलेस्यक्तिः सुद्धावत् । तत्रव तत्रवस्यायस्याने व्यवस्यवानिक्याच्यावस्यानेप्यायस्यानेपु प्रथमा युवनलेस्यक्तिः व्यायोदयस्यानेपु प्रथमा युवनलेस्यक्ते

के लक्षण पाये जाते हैं। वहींपर उसके अन्तिम उदय स्थानमें नीललेड्याकी व्युच्छित्ति हो २० जाती है क्योंकि उससे आगेके उदयस्थानमें उसका लक्षण नहीं पाया जाता। उससे उपर षट्स्थानपतित संक्लेश हानिसे बक्त असंख्यात लोक प्रमाण कवाय उदय स्थानोंमें जघन्य कापोत लेश्या और मध्यम पीता पद्म, शक्ल लेश्या होती है। क्योंकि वहाँ इन्हीं चार लेश्याओं-के लक्षण पाये जाते हैं। वहीं उसके अन्तिम उदय स्थानमें कपोत लेज्याकी व्यच्छित्ति हो जाती है क्योंकि उससे आगेके उदयस्थानमें उसका उक्षण नहीं पाया जाता। उससे ऊपर २५ षट्स्थानपतित विशुद्धिकी वृद्धिसे युक्त असंख्यात छोक प्रमाण कषाय उदय स्थानोंमें उत्कृष्ट पीतलेश्या और मध्यम पद्म और शक्ल लेश्या रहती है। क्योंकि वहाँ इन्हीं तीन लेश्याओंके लक्षण पाये जाते हैं। वहींपर उसीके अन्तिम उदय स्थानमें उत्कष्ट पीत लेश्याकी व्यच्छित्ति हो जाती है क्योंकि उससे आगेके उदय स्थानमें उस लेक्याका लक्षण नहीं पाया जाता। उससे ऊपर षटस्थानपतित विशृद्धिकी बृद्धिसे युक्त असंख्यात लोक प्रमाण कपाय उदय ३० स्थानोंमें उत्कृष्ट पद्मछेश्या और जघन्य शुक्छछेश्या होती है। वहाँ इन्हीं दोनों छेश्याओं के लक्षण पाये जाते हैं। वहीं उसीके अन्तिम उदयस्थानमें उत्क्रष्ट पद्मलेक्याकी व्यक्तिहास हो जाती है क्योंकि उससे आगेके उदयस्थानमें उसका लक्षण नहीं पाया जाता। उससे ऊपर षट्स्थानपतित विश्दिकी बृद्धिसे युक्त असंख्यात लोक मात्र कषाय उदय स्थानोंमें मध्यम शुक्ल लेखा ही रहती है वहाँ उसीका लक्षण पाया जाता है। वहीं उसीके अन्तिम उदयस्थान-🕦 में अजधन्य शक्तिकी व्युच्छिति हो जाती है। उससे ऊपर जलरेखाके समान क्रोधके जधन्य

१. जघन्यशुक्ल मु।

क्रोधक्के लेरयाभयर्गीवर्वः बतुद्दंशस्यानंगळ्नेळळपट्टुवो क्रमीवरं मानाविगळगं बतुदंशलेरयाभित-स्थानंगळ् नडसल्पबुवुवु ।

> सेलगिकण्हे सुण्णं णिरयं च य भूगएगिवद्वाणे । णिरयं इगिनिति आऊ तिद्वाणे चारि सेसपदे ॥२९३॥

शिलागतकृष्णे श्रून्यं नरकं च च भूगतैकद्विस्याने । नरकं एकद्वित्र्यायूंषि त्रिस्थाने चत्वारि ५ शेषपदे ॥

शिलाभेवगतकुष्णलेक्यास्थानंगळोळसंस्थातलोकमाश्रंगळोळावृववरोळमायुष्यमुं कहत्यडवहु कारणविदं झूग्यं बरेयल्यट्ड्रेके बोडे तीव्रतमसंग्रेलकस्थानंगळोळा आपुर्वधाभावमपुर्वारदं। मत्तमिल्ये मुंदग केलबु हीनसंस्रेलकस्थानंगळोळा नरकायुष्यमोदे कहत्यडुवे वितो वे बंकं बरेयल्यट्ड्य । अदं नोडलनं तिशुणहोनसंस्र्लेकस्थानंगळनुळ्ळभूभेवगतकुष्णलेक्यास्थानंगळोळं १० कृष्णानीललेक्याद्रयस्थानंगळोळं नरकायुष्यमोदे कहत्यडुवुमेविता येरडुस्थानवोळो दोवेयकगळ् बरेयल्यटटव ।

वतंते तमेव तच्चरमोदपस्थाने उत्कृष्टः श्चन्त्रेरुर्यंव स्थात् । एवं चतुःशक्तियुक्तानि क्रोधस्य केरयाश्रयेण चतुर्दशस्थानान्युक्तानि । अनेनैव क्रमेण मानादीनामपि चतुर्दशक्ष्याश्वितस्थानानि नेतव्यानि ॥२९२॥

शक्तिसे युक्त तथा पर्स्थानपित विशुद्धि शृद्धि विशिष्ट असंख्यात छोक मात्र क्याय २० उदय स्थानोमें मध्यम शुक्छछेश्या ही रहती है। उसीके अन्तिम उदय स्थानमें उक्कष्ट शुक्छहेथा ही होती हैं। इस प्रकार कोषके छेश्याके आश्रयसे चार प्रकारको शक्तिसे युक्त चौदह स्थान कहें। इसी कमसे मान आदिके भी छेश्याकी अपेक्षा चौदह स्थान जानना। 1902।

ज्ञिलाभेदगत कुण्लेडरवाबाले असंस्थात लोक मात्र स्थानोंमें से किन्हों में किसी भी आयुका बन्ध नहीं होता। इसलिए सुन्य लिखा है। क्योंकि तीव्रतम संबद्धा स्थानों में आयुक्यका असाव है। पुनः वहीं आतोके कुछ होन संबद्धात्वाले स्थानों में एक नरकायु हो बंचती है इसलिए एकका जंक लिखा है। उससे अनन्तपूर्ण होन संबद्धात्वाले प्रश्नीभेदगत कृष्णलेडरवावाले और कृष्ण नील लेडरवाबाले स्थानों में एक नरकायुका ही बन्ध होता है इसलिए इन होनी स्थानोंसर एक-एक जंक लिखा है। पुनः प्रश्नीभेदगत कृष्ण, नील और काषोत तीन लेडरवाबाले स्थानोंसे कुछ क्यानों कि नच्य होता है, अपो उसीके कुछ स्थानोंमें नरक और तिर्वेच दो आयुका ही बन्ध होता है। उससे आगोके कुछ स्थानोंमें

१. म<sup>°</sup>तगुणसंक्लेश । २-३. व इत्येको ।

मत्तमा मुभेबगतकृष्यनीलकपोत्तलेश्यात्रयस्थानंगळ् केलबरोळ् नरकायुष्यमो वे कहत्यहुष्टुं । मुबेदुमिल्लये केलब् स्यानंगळोळ् नरकतित्य्यंगायुढंयमे कहत्यहुगुमिल्लये मुंबे केलब् स्थानंगळोळ् नरकतिय्यंगानुष्यायुख्यं कहत्यहुगुमैबिता मुभेबगतित्रिलेख्यास्थानंगळोळेकदिव्यकंगळ् बरेयल्य-टुदु । मत्तमा भूभेबगतकृष्यनीलकपोत्ततेजोलेश्याचतुष्टयस्थानंगळोळं पद्यलेश्यासहितलेश्यापंचक-५ स्थानंगळोळं शुक्ललेश्यासहितलेश्याषद्कस्थानंगळोळम् नरकतित्य्यंग्यनुष्यदेवायुष्यमेंबी नाल्का-पुष्यंगळं कहत्यहुबबे वितु जेषस्थानत्रयदोळं प्रत्येकं नाल्कुं नाल्कुंमंकंगळ् बरेयल्यट्टुबु ।

प्रिमञ्ज्यहाणे चउराऊ तिगदुगं च उवरिन्छं।

पण चढुठाणे देवं देवं सुण्णं च तिद्वाणे ॥२९४॥

धूलिगतयट्कस्याने खतुरायूषि त्रिकद्विकं चोपरितनपंचचतुःस्यानयोहेंबं दैवं झून्यं च १० त्रिस्याने॥

धूजीरेखासद्शाञक्तिमुक्तंगळप्प लेह्याधट्कस्थानंगळोजू केलबरोजू भूभेदगतधट्कस्थानंगळ चरमस्थानशक्तियं नोडलनंतगुणहीनसंक्लेडगंगळनुक्जवरोजु नात्कायुष्यंगळ् कट्टल्पडुचविल्यये नरकायुर्व्याच्छितिसक्कुमल्यिये मुंदे केलब्रु स्थानंगळोज्ये कर्जु स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोळाज्ये स्थानंगळोळाज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोज्ये स्थानंगळोळाज्ये स्थानंगळोळाज्ये

केयुचित्स्वानेषु नरकवियंमानुष्यायुस्त्रयं चय्यते । इति तद्भुभेदगतिकियास्यानेषु एकडिम्पङ्का लिविता । पुनस्तर्भभेदगतकुण्यानेकस्पोतिकोकिस्यानतुष्टमस्यानेषु पप्येकशावदितनेक्यागञ्चकस्यानेषु चुनस्त्रेक्दागात्रित-केदगारदृकस्यानेषु च नरकवियंमनुष्यदेशगुणि चत्वार्यपि बय्यन्ते । इति शेपस्थानवर्येशपि प्रत्येकं चतुरद्धोः २० लिवितः ॥१९२॥

ज़ीरेसामदृगयनिवृत्त्वनेषु नेष्यामदृक्तस्यानेषु नेषुनित् गूभेदगतनेष्यागदृक्तस्थानय रामस्यानयभिततो-जनसम्पृत्तीनककेत्रपुत्रसेषु नस्यागिषि बच्चते । तत्रैव नरस्याव्याच्छितो । तत्रैव अये केष्त्रस्यागेषु नरसपुर्वितियरेषापुरस्यं बच्यते । तत्रैव तिर्यागुर्व्याच्छित्रस्य तत्रस्य अत्रे केर्याणदृक्तसानेषु केषुनित् वेषमनुष्यस्यापुर्वी बच्यते । तत्रैव मनुष्यापुर्व्याच्छत्तर्वे र्तति चतुन्त्वरस्य द्वा जिलताः । गुनस्तर्येत छण्णकेसा

२५ नरक, तियंच, मनुष्य तीन आयु बँचती है। इसिल्ए पृथ्वीभेदगत तीन लेड्याबाले स्थानोंमें एक, दो और तीनका अंक लिखा है। पुनः इसी पृथ्वीभेदगत कृष्ण, नील, कापोत, पीत लेड्याबाले स्थानोंमें तथा शुक्लल्या सिंहत पाँच लेड्याबाले स्थानोंमें तथा शुक्लल्या सिंहत छह लेड्याबाले स्थानोंमें नरक, तियंच, मनुष्य, देव चारों भी आयु बँधती है इसिल्प होष तीनों स्थानोंमें भी प्रत्येकमें बगरका अंक लिखा है। १९९३।

्र स्विरेखाके समान शिक्से युक्त छह छेऱ्याबाछे स्थान पृथ्वीभेदगत छह छेऱ्याबाछे स्वानोंके अन्तिम स्थानसे अनन्त गुणे हीन संब्छाबाछे होते हैं। उनसे से कुछ स्वानोंमें बारों आयु वैंयती हैं। नरकायु बही तक बैंयती है अतः उससे आगेके उसीके कुछ स्वानोंमें नरकायुओं छोड़कर शेष तीन आयु वैंयती हैं। विग्वायु यही तक बैंयती है। अतः उसी छह छेऱ्याबाले स्थानमें आगेके कुछ स्थानोंमें मतुष्यायु-वैवायु वैंयती है। सतुष्यायु यही तक वैंयती है। इसीसे इनमें चार, तीन, दोके अंक छिसे हैं। युनः वसी बृळरेखाके समान शिक्से षुष्यमो वे क्ट्रस्पबृश्मींबत् वो बो बंकगळे वरेयस्पहुत्त् । मतमा कृष्णनीक्रकपोत्त्रेत्रयात्रयरहित-ग्रुमकायात्रयस्यानंपळोळ् केलवरोज् वेवायुष्यमो वे क्ट्रस्पबृत्तु वितेकांकमे वरेयस्पदुर्वास्त्रये वेवायुष्यंक्षियस्य सत्तमा ग्रुमकेस्यात्रयस्यानंपळोळ् मुंबे केलवरोळ् तीवविद्युद्धयस्याळोळमा-वायुष्यं कट्टस्पढवे वितु शुस्यं वरेयस्पदुदुत्त् । क्षेत्रयात्रयतीवतरविद्युद्धविद्याप्रयतिक्ष्यात्र्यस्यक्ष्ये

सुण्णं दुगइगिठाणे जलम्मि सुण्णं असंखमजिदकमा ।

चंड चोहसवीसपदा असंखलोगा हु पत्तेक्कं ॥२९५॥

शून्यं द्विकैकस्यानयोज्जले खलु शून्यमसंख्यभाजितक्रमाणि । चतुरचतुर्वराविशतिपदानि असंख्यलोकानि खलु प्रत्येकं ।।

तत्र भूलीरेखासद्वाशिकतयुक्तस्यानंगळोळ् तेजोल्हेट्यारहितशुभलेटयाद्वयस्यानंगळोळं १० केवलशुक्ललेट्यायुक्तस्यानंगळोळमुनायुष्यमावुद्धं कट्टस्पडव वित्तरडेडेयोळं शृथ्यंगळ् बरेयल्पट्डबु ।

बदं नोहलनंतगुणविद्युद्धिवृद्धिवृत्तन्तलरेत्नासहगत्रावित्विविद्युव्यनलेस्यास्यानंगळोळमा-वापुण्यामं कट्टपडरे चितु , गृश्यं बरयल्यर्ड्ड । तीवतमविद्युद्धिविद्याद्यक्रलेस्योत्कृष्टस्यानंगळोळ-तित्रायिद्यमागुर्व्यवेदुत्त्वाभावदत्तीयरं । इत् पेक्टस्य्ट्र कवायंगळ नाल्कुं त्रावितस्यानंगळ् खतुद्दैग-लेस्यास्यानंगळ् वित्रात्यायुर्व्ययाव्ययातस्यानंगळुम्लस्यु असंब्यातलोकसामंगळपुत्रमेतावोत्रसृष्ट्स्ट , १५

रहितलेश्वागञ्चरुत्वानेषु कृष्णनीललेश्वाइयरहितलेश्वानतुष्कस्थानेषु च देवापुरेकमेव कम्यते । इत्येकैको क्को लिखतः । पुनस्तर्वव कृष्णनीलल्योलस्थानवर्षाहत्वभूनलेश्वाववरस्थानेषु वेशुविद्देवापुरेकमेव कम्यते इत्येका क्को लिखतः । तर्वव देवापुर्विच्छवते । पुनस्तर्वाकुष्णलेश्याववस्थानेषु अये केषुचित्ताविद्याद्विपुर्वतेषु किम्प्यापूर्वं वस्यते इति गुग्यं लिखत् । गुमलेश्यावश्वावतर्याव्यत्तिव्यविद्यिष्ठास्याप्यावस्य वायुवन्वस्थेत्रस्य आपूर्वन्वस्थेत्रस्यावस्थानस्य । १९४॥ वस्यते इति गुग्यं लिखत् म् । गुमलेश्यावश्वयतिवर्णनास्य क्षावस्य वस्यते ।

णन्य गुण्डरामाः राज्याशस्त्रपुरादधान्य कृतुष्यः वाशस्याराहृत्युग्नस्यायस्यायस्य क्रिक्युश्वस्त्रस्य क्रिक्युश् युक्तेषु च किरम्पायन्तं कथाते तीत स्वतद्ये सूर्यं क्लियतं । क्तीजनस्युग्नियशुद्धिवृद्धिक्रम्बर्कस्यास्यक्षस्यितः यिशिष्टपुक्तस्यार्थाक्षस्यानेष्वपि किमप्यायनं स्थयते इति सूर्यं न्तिवस्तं, तीत्रसमयिशुद्धिविष्टिपुक्तस्ययार्थि त्रकृष्टस्यानेषु अतिशयेन आयुर्वन्यक्षेतुत्वाभाषात् । एवं क्षियानि कथायाणां चरवारि शक्तिस्यानानि वर्तुर्दश-

युनन कृष्ण लेरेया रहित पाँच लेरेया बाले स्थानों में, और कृष्ण-मील लेरेया रहित चार लेरेया नाले स्थानों में एक देवायू ही बँधती है। इसलिए एक-एकका लंक लिला है। पुनः उसीके २५ कृष्ण, नील, कपोत लेरेयासे रहित तीन शुमलेरेयाल लेपानों में से कुलमें एक देवायु ही बंधती है इसलिए एकका लंक लिला है। देवायु का न्य यहीं तक होता है। पुनः उन तीन शुम लेरेयावाले स्थानों में ने लोगे ने तीव दिश्विद्धायुन्त कुल स्थानों में किसी भी आयुका बन्ध नहीं होता, इसलिए शुम्य लिला है। क्योंकि तीन शुमलेरेया सम्बन्धी तीवतर विश्विद्ध विशिष्ट परिणामवालेक आयुबन्धका कारण नहीं है॥ २९॥।

भूलिरेखाफे समान ज़िक्तसे युक्त, तेजोलेश्याफे बिना दो शुभ लेश्यावाले तथा फेबल मुक्तलेश्यावाले कुछ स्थानोंमें फिसी भी आयुका बच्च नहीं होता। इसलिए दोनों स्थानोंमें सून्य खिला है। उससे अनन्तगुणी विशुद्धि इद्विसे युक्त तथा बळरेखाके समान शक्ति विशिष्ट शुक्ललेश्याके कक्तर स्थानोंमें भी किसी आयुका बन्य नहीं होता। इसलिए सून्य लिखा है। क्योंकि तीवतम विशुद्धि विशिष्ट शुक्ललेश्याके लक्तुष्ट स्थान आयुवन्यके कारण नहीं होते। स्थानं मोदलों हु तङ्कष्वय्यस्थानपर्यंतं असंस्थातगुण्हीनं गळ्णुवुवे ते दोहे सर्व्यक्षवायोदयस्थानं प्रमाणमनिदं च ० तखोऱ्यासंस्थातलोकसिदं खंडिसि तद्दहुमापमात्राग् शिलाभेदसमानोत्तृष्ट- प्रमिल्युक्तोदयस्थानंगळपुवे दु वर्षे दु च ० ८ मतमा शेषैकभागमनसंस्थातलोकभागहारिवर्दं भागिसि तद्दहुभागमात्रंगळ भूभेदंसमानानुत्कृष्टशक्तित्युक्तोदयस्थानंगळें दु बगें दु च ० ८ मतमा शेषेकभागमनसंस्थातलोकशिदं भागिसि तद्वहुभागमात्रंगळु स्थले श्रेत्वे स्थानंगळें दु वर्षे दु च ० ८ मतमा शेषेकभागमात्रस्थानंगळें कु वर्षे दु च ० ८ मतमा शेषेकभागमात्रस्थानंगळ जलरेसासमानज्ञप्रस्थातियुक्तोदय-स्थानंगळें दु वर्षे दु च ० ८ मतमा शेषेकभागमात्रस्थानंगळ जलरेसासमानज्ञप्रस्थातिव्यक्तित्युक्तोदय-स्थानंगळें दु वरेयव्यद्दुष्टु च ० । १ । इत्लि भागहारभूताऽसंस्थातलोककके नथाकं संदृष्टियक्कं २ ९ ० ९ ० १ । मतमते चतुर्वश्यदंगळेठ प्रयसकृष्णलेक्यायद्वीज एतितु शिलाभेदसहशोत्कृष्टशक्तितस्थानंगळ तिते तच्छित्तगतकृष्णलेक्यासब्यात्तिकृप्टस्थानं मोदलागि तद्योग्यमस्थानपस्यतंगळसंस्थातः ० लोकमात्रवद्स्थानपतितसंक्लेशहानियुक्तस्थानंगळपुष्टु च ० ८ वर्ष नोडल् भूभेदसमान

लेक्बास्थानानि विश्वतिरायुर्वन्थावन्थ्यवस्थानानि च सर्वाच्यीत्र संस्थावलोकमात्राणि भवन्ति तथापि उत्कृष्ट-स्थानमार्दि इत्या तज्वधन्यस्थानपर्यन्तमसंस्थातगुणहोनानि भवन्ति । तद्यया सर्वकथायोदयस्थानप्रमाणमेतावत् अ । तथोग्यासंस्थानलोकेन ॄ्रैल्यबयित्वा तद्वहुभायमात्राणि शिलाभेदममानोत्कृष्टशवित्युक्तोदयस्थानानि सर्वन्ति इति जिल्लित्वा = ०।८ पुनस्तच्छेयैकभागोऽय्यसंस्थातलोकमात्रः। तमपि तद्भागहारेण भक्तवा

- १५ तद्बहुभागमात्राणि भूभेदसमानानुत्कृष्टधिकतपुक्तोदयस्थानानि भवन्तीति लिखित्वा- 🍱 🗗 । ८ पुनस्तच्छेषैक-९। ९
  - श्रायमसंस्थातकोकेन प्रक्त्या उद्बहुभागमात्राणि धूकिरेलास्मानात्रपन्यशक्तियुक्तोत्यस्यानानि अवन्तीति किस्तित्वा ः a l ८ पुनस्तरकेथैकभागमात्रार्यस्यातकोकस्यानानि जकरेलासमानत्रपन्यशक्तियुक्तोदयस्याना-९९९।
- मीति लेखितव्यानि— ⇒ a । १ । अत्र भागहारभृतासंख्यातलोकस्या द्वसंदृष्टिनंबा द्वः ९ । पुनस्तवा चतुर्दवयदेषु प्रवमे कृष्णलेक्यापदे यावन्ति शिलाभेदसदृशोत्कृष्टवक्तिस्यानानि तावन्त्येव तन्व्यन्तिवातानि कृष्णलेक्यास्यांत्कृष्टस्यानमार्दि कृत्वा तद्योग्यमध्यमस्यान्यर्यन्तानि असंख्यातलोकमात्राणि पद्स्थानपितवस्यलेक्षरा

इस प्रकार कहे क्वायके चार शिनतस्थान, चौदह लेश्वास्थान और बीस आयुवन्धावन्य स्थान ये सभी अर्मस्थात लोकसात्र होते हैं। तथापि चल्कप्ट स्थानसे लेकर उसकि जघन्य स्थान पर्यन्त असंस्थात गुणा हीन होते हैं। इसका सम्प्रीकरण—सब क्यायोंके उदय स्थान असंस्थात लोक प्रमाण हैं। उनमें यथायोग्य असंस्थात लोकसे भाग देकर बहुआग प्रमाण शिला भेदके समान चल्कप्ट शिलत युक्त उदय स्थान हैं। जो एक भाग शेष रहा वह भी असंस्थात लोक साम है। उसमें भी यथायोग्य असंस्थात लोकसे भाग देकर वसके बहुआग प्रमाण पुण्डी भेदके समान अनुकल्प्ट शिक्तवपुक्त उदय स्थान हैं। पुनः जो एक भाग शेष रहा वसमें असंस्थात ओकसे भाग देकर उसके बहुआग प्रमाण पूर्णी भेदके समान अनुकल्प्ट शिक्तवपुक्त उदय स्थान हैं। पुनः जो एक भाग शेष रहा उसमें असंस्थात ओकसे भाग देकर उसके बहुआग प्रमाण पुण्डी भेदके समान अनुकल्प शिक्तवपुक्त उदयस्थान हैं। अवशेष एक भाग प्रमाण जरूरेखाके समान जमन्य शिक्त

```
श्वितपुक्तकेवलकृष्णलेश्यास्यानंगळसंस्थातगुणहीनंगळ्मसंस्थातलोकमात्रंगळप्यु ≅ ०१८१८ वे ते दोड भूमेससमानशिकतुक्तसर्व्यस्यानंगळो संस्थातलोकमकत्तवृत्रमामात्रंगळपुढि । ११११ ते देव भागवहुभागमात्रंगळपिछ्ये कृष्णनीललेश्याद्वयस्थानंगळसंस्थातलोकमात्रंगळपुढु ≅ ०८१८ वर्ष नोडलल्प्ये कृष्णनीलल्प्याद्वयस्थानंगळसंस्थातलोकमात्रंगळपुढु ≅ ०८१८ वर्ष नोडलल्प्ये कृष्णनीलल्प्याद्वयस्थानंगळ तदेकभागवहुभाग १९१९। १। सात्रंगळसंस्थातलोकमात्रंगळपुढु ≅ ०८१८ मतं तदेकभाग बहुभागमात्रंगळ कृष्णनील-५ १९९१३ केपोततेजोलेश्यावतुष्यस्थानंगळसंस्थातलोकमात्रंगळपुढु ≅ ०८१८ सतं तदेकभागाऽ-१९९१३ संस्थातलोकमात्रंगळपुढु ≅ ०८१८ सतं तदेकभागाऽ-१९१४ सतं तदेकभागाऽ-१९९१३ संस्थातलोकमात्रंगळलेख्यावतुष्यस्थानंगळलेख्यात्राजकमात्रंगळपुढु हानिवृत्यस्थानंगळलेख्यात्राजकमात्रंगळपुढु हानिवृत्यस्थानंगळलेखात्राजकमात्रंगळ पुढु हानिवृत्यस्थानाति मवन्ति । ≅ ०१८ एस्य. भूनेदसमानशिक्तवुत्तकेवलक्रमात्रंगानि असंस्थातगुण्यु हानिवृत्यस्थानात्राजकमात्रंगः अस्थात १९४० १००० हानिवृत्यस्थानंगळ संस्थात १००० हानिवृत्यस्थानंगळ संस्थात १००० हानिवृत्यस्थानंगळ संस्थात १००० हानिवृत्यस्थानंगळ संस्थात १००० हानिवृत्यस्थानंगळ संस्थात १००० हानिवृत्यस्थानंगळ संस्थात १००० हानिवृत्यस्थानंगळ संस्थात १००० हानिवृत्यस्थानंगळ संस्थात १००० हानिवृत्यस्थानंगळ संस्थात १००० हानिवृत्यस्थानंगळ संस्थात १००० हानिवृत्यस्थानंगळ संस्थात १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १०००० हान्यस्थानं १००० हान्यस्थानं १०००० ान्यस्थानं १०००० हान्य
```

असंस्थातभुणहोनानि असस्यातजोकपात्राणि— झं । ८ । ८ -पुनस्तदेकभागबहुभागमात्राणि कुष्णमील-९ । ९ । १ । ३ क्योततेत्रोलेख्याचनुष्टपस्यानानि असंस्थातगुणहोनानि काक्यातजोकपात्राणि— झ । ८ । ८ -पुनस्तदेक-

भागासंस्थातलोकबहुभागमात्राणि कृष्णनीलकपोततेजःपद्मलेश्यापञ्चकस्थानानि असस्यातगुणहीनानि असंस्थात-

```
a । ८ । ८ । मसं तदेकभागा संस्थातलोकभक्तैकभागमार्त्रगळ फ्रव्यनोलकपोततेजःपद्य-
       2121214
                                                                         वेक वोड बहुभागमप्पऽ-
      शक्ल लेड्याषटकस्थानंगळसंख्यातलोकमात्रंगळप्पव
      संख्यातलोकगुणकाररहितत्वदिदमसंख्यातगुणहोनत्वं सिद्धमप्पुदर्रिदं ।
            मत्तमवं नोडलसंख्यातगुणहीनंगळं घलीरेखासमानशक्तिय्क्तसञ्बंस्थानंगळोळ् तद्योग्या-
  <sup>५</sup> संख्यातलोकभक्तबद्वभागमात्रं तळ छेड्याचटकस्थानंगळ संख्यातलोकमात्रंगळपुव ≡ a l ८ l ८ l
     मसमित्लिये तदेकभागवहभागमात्रंगळ कृष्णलेक्यारहितक्षेषलेक्यापंचकस्थानंगळसंख्यातलोकमात्रं-
                                    मत्तमस्लिये तदेकभागासंख्यातलोकबहभागमात्रंगळ कृष्णनील-
                  ≅al∠l∠
                  . . . . . . . . . . . .
     लेश्याद्वयरहितशेषलेश्याचतुष्ट्रयस्थानंगळसंख्यातलोकमात्रंगळप्पव
                                                    शभलेश्यात्रयस्थानंगळसंख्यातलोकमात्रंगळपव
     तदेकभागासंख्यातलोकभक्तबहभागमात्रंगळु
१० लोकमात्राणि— 🗷 a । ८ । ८ पनस्तदेकभागासंख्यातलोकभागमात्राणि कृष्णनीलकपोततेज पद्मासूनल-
     रेश्याषट्कस्यानान्यसंस्थातलोकहीनानि 😑 । ८।१ कृतः बहुभागरूपासंस्थातलोकगुणकाररहितत्वात् ।
     पुनस्तेम्योऽसंस्यातगणहीनान्यपि धलिरेखासमानशक्तियक्तसर्वस्थानानि तद्योग्यासंस्थातलोकभक्तबहभागमात्राणि
    षट्ळेश्यास्यानानि असंख्यातळोकमात्राणि । \equiv aाँ ८ । ८ पुनस्तत्रैव तदेकभागबहुभागमात्राणि कृष्ण-
९ । ९ । ९ । ९
    लेक्यारहितश्चेषपञ्चलेश्यास्थानानि असस्यातलोकमात्राणि ज a।८।८ पुनस्तत्रैव तदेकभागासंस्थात-
१५ लोकमक्तदहभागमात्राणि कृष्णनीलरहित्रशेषचतुर्लेखास्थानानि असंस्थातलोकमात्राणि =
```

शभन्नेश्यात्रयस्थानानि

असंस्यातलोकमात्राणि

पनस्तदेकभागासंख्यात लोक भक्तबह्रभागमा त्राणि

RIRIRIAIX

मत्तमल्लिये तदेकभागाऽसंख्यातलोकभक्तबहुभागमात्रंगळ तेजोलेक्यारहित-

```
डाअलेड्यार यस्थानंगळ संख्यातलोकसात्रंगळएवव
                                                                मलमस्मिये तरेकभाग-
मात्रंगळ । केवलज्ञक्ललेऽयास्यानंगळसंख्यातलोकमात्रंगळ पुटर्वमं नोडलसंख्यातगणहीनंगळण्य
                  मं तं दोडं बहुभागमप्पऽसंस्थातलोकगुणकाररहितत्विद्वमसंस्थातगुणहीनत्वं
सिद्धमप्पुर्दिरदं । मत्तमवं नोडलसंस्यातगुणहीनंगळ् जलरेखासमानशक्तियक्तंगळकेवलशुक्ल-
लेड्यास्थानंगळसंख्यातलोकमात्रंगळप्यव
                                      ≅al8
                                                    मेके दोडे धलीरेखासमानग्रवितसस्व-
स्थानंगळीळ केवलशक्ललेश्यास्थानगळीळ पोक्क भागहारंगळ्गे गुणकारभता संख्यातलोकबह-
भागमं नोडलसंख्यातगणहीनत्वदिदं ।
      मत्तमंतायरुवंधाऽबंधगर्तावरातिषदंगळोळ प्रथमशिलाभेदसमानोत्कष्टराक्तिगतकष्णलेखाः
स्यानंगळोळायरबंधकस्थानंगळ कृष्णलेक्योत्कृष्टस्थानं मोडल्गों इसंख्यातलोकभनतबद्वभागमात्रा- १०

    । ८ । ८ पनस्तत्रैव तदेकभागासस्यातलोकभक्तबहभागमात्राणि तेजोलेश्यारहितशभलेश्याद्वय-

818181818
स्थानानि असंस्थातलोकमात्राणि 🎟
                                a । ८ । ८ पनस्त नैव तदेकभागमात्राणि केवलशक्ललेश्यास्यानानि
असल्यातलांकमात्राण्यपि पूर्वस्मादसंख्यातगुणहीनानि 🛎 a।८।१। कृतः ? बहभागरूपासंख्यात-
```

लोकपुणकाररिहतत्वात् । पुनस्तेम्योऽसंस्थातपुणहोनान्यपि जलरेखासमानद्यातिमृक्तानि केवलपुनललेख्या-स्थानानि बसस्यातलोकमात्राणि ≡ 8 । १ । कुतः पुलिरेखासमानद्यानितस्यंत्यानेषु केवलधुनललेख्यास्थानेषु १५ ९ । ९ । ९ प्रविष्टभागहाराणा गुणकारभूतासंस्थातलेकब्युलेयास्थानेयः आयरबन्धस्यानानि क्रणलेख्योत्कहस्यानमादि कृत्वा

अब आयु बन्याबन्धगत बीस स्थानोमें च्दय स्थानोंका प्रमाण कहते हैं— प्रथम झिंडामेद समान उत्कृष्ट शक्तिगत कृष्ण लेखाके स्थानोंमें कृष्णलेखाके उत्कृष्ट स्थानसे लेकर असंस्थात होक प्रमाण आयके अबन्य स्थान हैं। उनसे वहाँ संख्यातकोकप्रमितस्थानंगळपुववं ् ३०।८।८ नोडकस्किये नरकायुर्व्वयंशितुत्यानंगळ-९।२ वेकं दोडे तदेकभागमाजस्विदं। १।२ वेकं दोडे तदेकभागमाजस्विदं। १।२ केकं वोडे तदेकभागमाजस्विदं। १।२ नरकायुर्व्वयकारणंगळसंख्यात कोकमाजंगळसंख्यातुणहोनंगळप् ३०।८।८ १।२।१।१

१९१९ १,
स्थानंगळु नरकायुर्व्यकारणंगळसंस्थातलोकमात्रंगळसंस्थातगुणहोनंगळप्पु = alclc
वर्धनंगळ्युत्रस्थानंगळसंस्थातलोकमात्रंगळसंस्थातगुणहोनंगळप्पु
वर्धनोडलस्लिये कृष्णनोलकपोतलेक्यात्रस्थानंगळ केवलं नरकायुर्व्यकारणंगळसंस्थातलोकमात्रं
गळसंस्थातगुणहोनंगळप्पु

गळसंस्यातगुणहोनंगळ.पुतु ≡ a l ८ l ८ l ८ वर्ष नोडलस्लिये कृषणनीलकपोतलेक्या-९ । ९ । ६ | ९ । ६ | ९ । १ । १ । १ । त्रपस्यानंगळू नरकतिर्यंगावृद्धं बंधकारणंगळसंस्थातलोकमात्रंगळसंस्थातगुणहोनंगळपुतु

त्रयस्थानगञ्ज नरकातःच्यागपुद्धयं बचकारणगञ्जसस्थातणाकमात्रगञ्जसस्थातगुणहानगञ्जपु च ठा८।८।८ वयं नोडलल्लिये कृष्णनोलकपोतलेक्यात्रयस्थानगञ्ज नरकतिर्ध्यक्मनुष्यायु-९।९।९।३।९।२

१० बर्छस्वातकोकमस्तवहुमानमात्राष्यप्यर्वस्यातकोकप्रमितानि ≅ a | C | C एम्पस्तर्वेद नरकापुर्वन्प्रहेतु-९ । ९ । स्थानानि वर्धस्यातकोकमात्राणि वर्षि वर्सस्यातगुणहोतानि ≅ a | C | १ कृतः ? तरेकपातमात्रस्यात ।

९।९। पुनस्तेम्यो भूभेदसमानानुत्ङृष्टशक्विगतङ्गण्यकेस्यात्यातानि नरकायुर्वन्यकारणानि असंख्यातकोकमात्राणि अपि असंख्यातगणतीनानि क्रिकेटिक क्षणनीककेस्यादयस्थानानि नरकायुर्वन्यकारणानि

९।९।१। १ असंख्यातलोकमात्राणि अपि असंख्यातगुणहीनानि । ≡ ०।८।८ एम्यस्तत्रैव कृष्णानीलकयोतलेश्यात्रय-

६५ स्यानानि केवलनरकायुर्वन्यकारणानि असंस्थातलोकमात्राणि असंस्थातगुणहीनानि ≡ a l ८ l ८ l ८

एम्यस्तर्वत्रं कृष्णनोलकपोतलेस्यात्रयस्यानानि नरकतिर्यगायुर्द्धयन्यकारणानि असंस्थातलोकमात्राणि असंस्थात-गुणहीनानि = a।८।८।८५५ एमस्तर्वत्रं कृष्णनोलकपोतलेस्यात्रयस्यानानि नरकतिर्यमनुष्या-९।९।९।३।९।२

हीं नरकायु वन्यके कारण स्थान असंस्थात छोंक मात्र हैं जो उनसे असंस्थातगुणे होन हें क्योंकि वे बहुभागमात्र हैं और ये एक भागमात्र हैं। उनसे पृष्वी भेंद समान अनुत्कृष्ट २० सित्तरात कृष्णलेस्याके स्थान नरकायु बन्यके कारण हैं जो उनसे असंस्थातगुणे होन किन्तु असंस्थात छोंक मात्र हैं। वहाँ ही कृष्ण-नीछ लेस्वाके स्थान नरकायु बन्यके कारण है। जो उनसे असंस्थातगुणे होन किन्तु असंस्थात छोंक मात्र हैं। वहीं कृष्ण, नीछ, कपोतो लेस्याके स्थान केवल नरकायु बन्यके कारण हैं जो उनसे असंस्थातगुणे होन किन्तु असंस्थात छोंक प्रमाण हैं। वहीं ही कृष्ण, नीछ, कपोतो लेस्याके स्थान नरकायु जोर तियंचायु बन्यके कारण हैं अने उनसे असंस्थात छोंक प्रमाण हैं। वहीं ही कृष्ण, नीछ, कपोते लेस्याके स्थान नरकायु तियंचायु और मतुष्यायुके वन्यके कारण हैं। वहीं ही कृष्ण, नीछ, कपोते केस्याके स्थान नरकायु, तियंचायु और मतुष्यायुके वन्यके कारण हैं जो उनसे असंस्थातगुणे

```
स्वयबंबकारणंगळसंख्यातलोकमात्रंगळसंख्यातगुणहोनंगळपु ा ≥ ०।८।८।१ वर्ष नोड-
९।९।२।२।२।२
लिल्ब्ये कृष्णनोलकपोततेबोलेश्याचतुष्टयस्थानंगळु नरकतिय्यंग्मनुष्यदेवायुर्व्यकारणंगळसंख्यात-
```

शास्त्रय कृष्णनाश्करपातत्वालस्थाचनुष्ट्रश्यस्थानगञ्च नरकारस्थाननुष्यवयापुव्यवकारणगळसंख्यातः श्लोकमात्रंगळसंख्यातगुणहोनंगळप्यु ≡ a l ८ l ८ वयं नोडलल्लिये कृष्णनीलकपोततेखः-९ । ९ । ९ । ४

पद्मलेश्यापंचकस्थानंगळु चतुर्गात्यायुःकांयकारणंगळसंख्यातलोकमात्रंगळसंख्यातलोक्हानंगळपु ⇒ ३।८८ वयं नोडलल्ळिये लेश्याषट्कस्यानंगळु चतुरायुर्वधकारणंगळसंख्यातलोकमात्रंगळ ९।९।९।

संख्यातगुणहोनंगळप्यु ≅ a।८।१ वर्दतं दोडे गुणकारभूतासंख्यातलोकबहुभागरिहतत्व-९।९।५

हिर्द । मत्तमबं नोडल् धूलीरेखासमानशिक्तगतसर्व्यस्यानंगळोळ् वसंस्थातलोकभक्तबहुआगमार्ज-गळ् लेश्यावरकस्यानंगळ् चतुरायुर्वेयकारणंगळे संस्थातबहुआगंगळसंस्थातलोकमात्रगळपुख अः । ८।८।८ मत्तमस्लिये वड्लेश्यास्यानंगळ् नरकावृर्व्वाज्जतशेषायुरुयवंधकारणंगळ् र।२।८।८।८।१

युन्त्रययन्यकारणानि असंख्यातन्त्रोकमात्राणि असंख्यातनुणहीनानिन ☱ a।८।८।१ एम्यस्त्रत्रैव ९।९।९।३।९।२

कृष्णतीलकपोत्तवेशोलस्यावतृष्टयस्यागानि नरकतियमनृष्यदेवायुर्वस्यकारणानि असंन्यावलोकमात्राणि असस्यात-गुणहोनानि 😑 a I ८ I ८ एम्यस्तर्जैव कृष्णनीलकपोत्तवेश्वःपणलस्यापञ्चकस्यानानि वतुर्गस्यायुर्वन्य-९ । ९ । ९ । ४

कारणानि असस्यातलोकमात्राणि असंस्थातगुणहोनानि ≣ a 1 ८ 1 ८ एम्यस्तप्रैव पड्लेश्यास्थानानि

चतुरागुर्वन्यकारणानि असंस्थातलोकमात्राणि असंस्थातगुणहोनानि च a।८।१ कुतः ? गुणकारभूता-९।९।९।५

हीन किन्तु असंस्थात लोक मात्र हैं। वहाँ ही कृष्ण, नील, कपोत, पीत लेरयाके स्थान नरक, तिर्यंच, मतुष्य और देखाचुके बन्धके कारण हैं तथा पूर्व स्थानोंसे असंस्थातगुण हीन किन्तु असंस्थात लोकमात्र हैं। वहाँ ही कृष्ण, नील, कपोत, पीत लेरयाके स्थान चारों गतिकी २० आयुक्त्यके कारण हैं जो पूर्वस्थानोंसे असंस्थातगुणे हीन किन्तु असंस्थात लोक मात्र हैं। वहाँ ही छह लेरयाओंके स्थान चारों आयुके बन्धके कारण हैं जो पूर्व स्थानोंसे असंस्थातगुणे हीन किन्तु असंस्थात लोक मात्र हैं। वहाँ ही छह लेरयाओंके स्थान चारों आयुके बन्धके कारण हैं जो पूर्व स्थानोंसे असंस्थातगुणे हीन किन्तु असंस्थात लोक मात्र हैं। देश स्थानोंसे रहित हैं अर्थात वहाँ गुणकार बहुभागसे रहित हैं अर्थात वहाँ गुणकार बहुभागसे रहित हैं अर्थात वहाँ गुणकार बहुभागसे प्रकार करते हों स्थानोंसे असंस्थात लोकसे भाग देश द बहुभाग मात्र छह लेरया समान इतिस्तात चार स्थानोंसे असंस्थात लोकसे भाग देश द बहुभाग मात्र छह लेरया २५ सम्बन्धी स्थान चारों आयुके बन्धके कारण हैं और असंस्थात लोक मात्र हैं। पुनः वहाँ ही

१. म<sup>°</sup>लसंख्यातभागकारणंगलसंख्यात<sup>°</sup>।

21212121712

मत्तमिरूपे क्षेत्र्यावट्कस्थानंगळ् मनुष्यदेवायूर्व्यवैधकारणंगळसंख्यातगुणहीनंगळ् तदेकभागा-संख्यातकोकभक्तैकभागंगळपुर्वादेवमसंख्यातकोकमात्रंगळप्युत्रु ः ३।८।८।१ मतमस्क्रिये १।९।९।९।२

कृष्णलेस्यार्वाज्जतसेचलेस्यापंचकस्यानंगळ् देवायूवंचकारणंगळ्यसंस्थातगुणहीनंगळ्ससंस्थातलोक-५ सार्वगळप्पुत्र ≡ २।८।८ मर्व नोडलिल्यये कृष्णनीललेस्याद्वयरहितलेस्याचतुष्टय-र।९।२।२

स्यानंगळकेवलं वेबापुर्वंपकारणंगळसंस्थातगुणहोनंगळसंस्थातनोकमात्रंगळलु 

०। ८। ८ 
९। ९। ९। ६ वर्व नोडलस्लियं कृष्णनीलकपोतलेक्यात्रयरहितपुभलेक्यात्रयस्थानंगळोलू वेबायुर्वंधकारणस्थानं 
पळु यथायोग्याक्संस्थातलोकभक्तबहुभानमात्रंगळसंस्थातगुणहोनंगळसंस्थातलोकमात्रंगळलुवु 

३ ४८। ८ तरेकमार्गगळस्लियं अभलेक्यात्रयस्थानंगळोळ व्यवंधरितस्थानंगळसंस्थात

१० संस्थातबहुभागमात्राणि असंस्थातगुणहीनानि असंस्थातलोकभात्राणि 蓋 a l c l c l c पुनस्तत्रैव ९।९।९।९।१।१

कारणानि असंस्थातपुणहोनानि असंस्थातछोकमात्राणि च a।८।८। एम्पस्तर्वेव कृष्णनीलरहित-९।९।९।१।२ चतर्वेस्थास्यानानि केवलदेवायुर्वेन्थकारणानि असंस्थातणहोनानि असंस्थातछोकमात्राणि च a।८।८।

एम्पस्तत्रव कृष्णतालक्ष्यातंत्रव्याद्यात्रव्याव्याव्याव्याव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रवयात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्रवयात्यात्रवयात्यात्यात्रवयात्यात्यात्यात्यात्रवयात्यात्यात्रवयात्यात्यात्यात्

लोकमात्रंगञ्चमसंस्थातगुणहोर्नगञ्जमप्पुदु ≣ a I ८ I ८ I १ मत्तमल्लिये पद्मशुक्ल-१ । १ । १ । १ । १

क्षेद्रयाद्वयस्थानंगळायुरबंघकारणंगळसंख्यातगुणहीनंगळसंख्यातकोकमार्शगळप्पुत्रु ः ३०।८८ ९।९।९।९५ मदेतें बोडे पेरगण शुभळेरयात्रयस्थानंगळोळायुबंबरहितस्थानंगळोळु पोक्कः भागहारककसंख्यात-

पुणहोनत्वमुंटप्पुर्वीर्दं बसंस्थातगुणहोनत्वं सिद्धमक्कुं। मत्तमयं नोडळिल्लिये घुक्ललेडयास्यानंगळोळायुरवंथकारणविद्युद्धिपरिणामंगळसंस्थात-लोकमात्रंगळसंस्थातगुणहोनंगळपव ≆व।८।१ वंतंदोडं गुणकारमतासंस्थातवह-

भागरहितत्वदिदं ।

मत्तमर्व नोडलु जलरेखसमानशक्तिगतलेऽयास्यानंगळापुज्वैयनूर्यगळसंस्यातलोकमात्रंगळ-संस्यातगुणहीनंगळपुत्रु ≘ । १ महें ते दोडे पूलीरेखासमानशक्तियुक्तस्यानंगळोळु केवलं

212121214

चरमञुक्ललेखास्थानंगळीळु पोक्क पंचवारासंख्यातलोकभागहारंगळं नोडलु तद्गुणकारभूता- १० संख्यातबहुभाणकसंख्यातगुणितत्वविदमसंख्यातगुणहोनत्वं सिद्धमक्कुं । चतुत्वतुव्दंशविञ्ञातिपदं-गळ्नो संबंधियदः —

शुभकेश्यात्रयस्यानेषु देवायुर्वन्वरहितानि असंस्थातळोकमात्राणि असंस्थातगुणहीनानि 🍮 a I ८ I ८ I १ I ९ I ९ I ९ I ९ I ९ I

पुनस्तर्वे य पष्पुक्तलेट्याद्वस्थानानि आयुर्वन्याकारणानि असस्यातगुणहीनानि असंस्थातलोकमात्राणि ≅ a ।८।८। कुटः प्राक्तपुभलेस्यात्रगस्यानेषु आयुर्वन्यराहितस्यानेषु प्रविष्टमागहारस्य असंस्थात-१५ ९।९।९।५

गुणहोनत्वात् । पुनस्तेम्यस्तर्येव जुक्छलेदवास्यानेषु आपूर्वन्याकारणविश्वविद्यरिष्णामस्यानाति असंस्थातलोक-मात्राणि असंस्थातगुणहोनाति ≅ । ८ १ कवं ? इति चेत् गुणकारभूतासंस्थातबहुभागरहितस्यात् । ९ १९।९ ५

पुनस्तीम्यो जरुरेसासमानशक्तिमतनुष्ठरुरेशास्यानानि आयुर्वन्यशून्यानि असंस्थातर्लोकमात्राणि असंस्थातगुण-हीनानि = ७।१।कयं? भूकिरेसासमानशक्तिपुक्तस्यानेषु केवलचरमशुक्लरुरेशास्याने प्रविष्टपञ्चवारा-९।९।९।

संस्थातजोकभागहारेम्यः तद्गुणकारभूतासंस्थातबहुभागस्य असंस्थातगुणितत्वात् । एवं चत्वारि पदानि, २० चतुर्दशपदानि, विद्यतिः पदानि च प्रत्येकमसंस्थातगुणहीनक्रमाणि ज्ञातस्थानि ॥२९५॥ अथ श्रोमाधवचन्द्र-

आमुबन्धसे रहित हैं वे असंस्थातगुणे हीन किन्तु असंस्थात छोकमात्र हैं। पुनः वहाँ ही पद्म और गुक्त छरवाके स्थान आयुबन्धके कारण नहीं हैं। वे पूत्रसे असंस्थातगुणे हीन किन्तु असंस्थात छोक मात्र हैं। क्योंकि पहलेके तीन तुभ छेरवाओंके आयुबन्ध रहित स्थानोंमें प्रविच्य मात्रहार असंस्थात गुणा होन हैं। पुनः उनसे असंस्थातगुणे हीन वहाँ ही गुक्त रुक्त स्थानोंमें आयुबन्धके अकारण विश्वद्वि परिणाम स्थान असंस्थात छोकमात्र है को पूर्वे असंस्थातगुणे हीन हैं। वसाँकि गुणकार असंस्थात बहुभागसे रहित है। पुतः उनसे जबरेखा से साम त्रिक्तगत गुणकर असंस्थात बहुभागसे रहित हैं। पुतः उनसे जबरेखा से साम त्रिक्तगत गुणकर्करमा स्थान जो आयुबन्धसे रहित हैं, असंस्थातगुणे हीन हैं किन्तु असंस्थात कोक प्रमाण है। क्योंकि धूकिरेखाके समान त्रिक्ति जोक प्रमाण है। क्योंकि धूकिरेखाके समान त्रिक्ति के गुणकार- ३० अनिया गुक्तक्ष्योत स्थानमें स्थान स्थानमें से प्रकर्म अस्तिम गुक्तक्ष्या छोक मागहारोंसे उसके गुणकार- ३०

## इंतु चतुःपवंगळुं। चतुर्देशपवंगळुं। विद्यतिपवंगळु। प्रत्येकमसंस्यातगुणहीनक्रमंगञ्ज्यवंविरियत्पड्डुबुब।

| मन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                       | धूली रेला उच्च ८८ मनुष्य<br>९९९     | का ८ मनुष्य<br>९९९            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | मन्दतार          | गलरेखा <u>व्य</u>    | १। देवच       | मन्दतर जलरेखा ≕ ३१। देवचतुः पदङ्गळ्ड एकपदगळ<br>९।६।१। |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| कुळगांद ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                       | नीलादि ५                            | नीळादि ५ क्ष्पोतादि ४ ३ तेआदि | त्र समाद <u>ि</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | वचादि २          | यूक्त<br>१           | गुक्क १       | वदादि २   गुक्ल १   चतुर्देश पदञ्जेळ                  |
| TOTAL STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE | अवादादा<br>दाषादाहार                         |                       | मुहारादा<br>शहाशहार                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | #312181          | अवाटाहा अवाटाह ज्वाह | श्रद्ध<br>१९९ | विशति पयञ्चेळ                                         |
| >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U3°                                          | n⁄                    | ۵۰                                  | ~                             | ۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۰       |                  |                      | ۰             | विशति पदञ्चळ                                          |
| अवादादाहा<br>शहादादाहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 響하다라 事動다다 ================================== | ≅बाटाटा१<br>९।९।९।९।२ | अग्राटाट अज्ञाटाट<br>१९९१९ २ ९९९१९३ | अन्तराट<br>इत्रश्रहा          | \$24915   =91218   =91218   =91218   =918   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$2519   \$25 | \$1218= | हे शहार<br>इड्डा | श्रिश्राध            | 1888<br>8881  |                                                       |

| तीत्रतरशिका | तीवतर्राशलाभेद <i>≡ड ८</i> नरक<br>९ | वीव     |                      | भूभेद ॐ ७८ तिरिक<br>९९ | ८ तिरिक                 |         | ट. सच्चे बनमेतत्                        | वित्तेत्                       |            |         |
|-------------|-------------------------------------|---------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|
| कुरुप १     |                                     | - Page  | क्रुटम १ क्रुटम नी २ | क्रिक्य                | कुष्ण नोल कपोत ३        |         | कुत्यादि ४                              | कृत्यादि ४ कृष्णादि ५ कृष्णादि | कृष्णादि ६ |         |
| 2 - PM      |                                     | 31018   | = 01616<br>€181818   | 1212168                |                         |         | 121218181818181818181818181818181818181 | 21218<br>8181819               | 1\$121e    | =       |
| 0           | ~                                   | ~       | ~                    | ~                      | a                       | -       | >                                       | ·                              |            | >       |
| =a1<11<     | ~                                   | 21216=  | 21216 = 21216 =      |                        |                         | ₹2216m  | 21218                                   | ļ                              |            | #81C18  |
| <u>~</u>    | ~<br>~                              | 8181818 | 31818 81818          | 861919                 | 66161316 666136 6661365 | 6061909 | 2001010                                 | 51010                          |            | 2131213 |

अनंतरं श्रीमाधवचंद्रत्रैविष्ठदेवरगञ्ज कवायमाग्गंगेयोञ्ज संस्येयं पेज्यपरः ---पुद्द पुद्द कवायकालो णिरये अंतोग्रहुचपरिमाणो । लोहादि संखगणो देवेस य कोहपहदीदी ॥२९६॥

पुणक् पृथक् कथायकालो नरकॅतम्ब्रॅहूत्तंपरिमाणः। लोभावयसंख्यगुणा देवेषु च क्रोध-प्रभृतितः॥

न्तरकातियोळ् नारकमंगं लोभाविकवायोवयकालंगळ् पृथक् पृथक् बेर बेरे प्रत्येकमंतम्प्रहूर्तं-परिमाणमन्त्रभृतिवादिष्ठमुत्तरोत्तरमायाविकवायंगळ् 'क्रोथयप्यंतं संस्थातगुणकमंगळपुवित्ल सर्वतः स्तीकांतम्प्रूतंमानं २ १ । १ । लोभकवायोवयकालमन्तु—। मदं तौडल् संस्थातगुणं माया-कवायोवयकालमन्त्रः । २ १ । ४ । जवं नोडल् संस्थातगुणं मानकवायोवयकालमन्त्रः—। २ १ । १ । मदं नोडल् लोधकवायोवयकालं संस्थातगुणमन्त्रः । २ । १ १ । वैचातियोळ् वेवनकळ्या क्रोधाविक कवायोवयकालंगळ पृथक् पृथक् प्रत्येकमंतम्पुहूर्तमात्रंगळपुवावोडमुत्तरोत्तरमानावि लोभपप्यंतं संस्थातगुणकमंगळपुववेते ते दोडे बल्लि सम्बद्धाः स्तीकं क्रोथकवायोवयकालमंतम्पुहूर्तकालमन्त्रः—। २ १ । १ । मदं नोडल् मानकवायोवयकालं संस्थातगुणमनन्त्रः—। २ १ । ४ । मदं नोडल् लाया-कवायोवयकालं संस्थातगुणनमन्त्रः—। २ १ । १६ । मदं नोडल् लोभकवायोवयकालं संस्थातगुण-मन्त्रः । २ १ । ६ ।

त्रैविश्देवाः कपायमार्गणाया जीवसंख्या गांधात्रयेण कद्ययन्ति-

नारकार्या जोरकार्या लोभादिकथायाणा उदयकाणः पृषक् पृषक् प्रवेकमन्तर्मृहंतर्गरमाणो भवति । तयापि वृद्येवृत्कमधारेयरकालानुहत्तेत्तरक्षयादेयकालः संस्थातपुष्म ज्ञातस्यः। तथया-तत्र लोभक्ष्यायेयरकालः संस्थातपुष्म जातः। तथया-तत्र लोभक्ष्यायेयरकालः संस्थातपुष्म । तथि प्रात्ति । तता भावक्षयायेयरकालः संस्थातपुष्म र १ ६४। वता मानक्ष्यायेयरकालः संस्थातपुष्म र १ ६४। वता भावक्षयायेयरकालः संस्थातपुष्म । तथ्या-तत्र क्रीक्षरत्यायेयरकालः सन्यायेयरकालः पृषक् पृषक्म प्रतिकात्रकालः स्थायप्रकालः २ १ । १ । ततो मानक्ष्यायोयरकालः संस्थातपुष्म २ १ । १६। ततो मानक्ष्यायोयरकालः संस्थातपुष्म २ १ । १६। ततो मानक्ष्यायेयरकालः संस्थातपुष्म २ १ । १६। ततो स्थायकालः संस्थातपुष्म २ १ । १६। ततो स्थायकालः

भूत असंख्यात बहुभाग असंख्यात गृणित है। इस प्रकार, चार, चौदह और बीस स्थानोंमें से २५ प्रतिक स्थान क्रमसे असंख्यातगणा होन जानना ॥२९५॥

अब श्री माधवचन्द्र त्रैविशदेव कषायमार्गणामें जीवसंख्या ;तीन गाथाओंसे कहते हैं —

## सन्वसमासेणवहिदसगसगरासी पुणो वि संगुणिदे । सगसगगुणकारेडि व सगसगरासीण परिमाणं ॥२९७॥

सर्व्यसमासेनापहृतस्वस्वराज्ञिः पुनरिष संगुणिते। स्वस्वगुणकारिश्च स्वस्वराग्नीतां परिमाणं ॥
पुतः मतं नारकवेवगतिगळ सव्वक्वायोवप्रकालगळ समानविद्यं संयोगिविद्यं यूर्तियदं
भागिसि स्वस्वगतिसं भविजीवराज्ञियं स्वस्वक्वायोवप्रकालगुणकारंगीळ्यं गुणिसुतिरादः स्वत्यक्वायोवप्रकालगुणकारंगीळ्यं गुणिसुतिरादः स्वस्वक्वायोवप्रविज्ञिष्टजीवराज्ञियः परिमाणकम्बुमितं चास्यगळ् पतिहयस्वमुण्यपार्यगळ् । नरकगतियोळ वेवनतियोळांचते कर्तव्यमे दिनु इन्लि नेराज्ञिकं माहत्यस्वप्रवित्तान्तु कालिक्किनेतु जीवंगळ्
प्रवस्त्यस्वित्तरलाणिकित्तु कालिक्किनित् जीवंगळाव्यस्त्यस्वयमं दिनु नेराज्ञिकं माहिष्र का =
२ ११ ८ ५ स-रे १६ १९ १६ अपर्यात्तत्वलम्बप्रमितंत्वः नरकातियः कोष्यकायोवययपुक्तरक्तात्वयः अमाणमक्कु-। —२।६४मितं मानविकवायोवयव्यक्तिः

माडि त्रैराधिकविधानिंददं बंदं स्टब्यप्रमाणमानादिकवायोदयपरिणतनारकजीवंगळ प्रमाणमञ्जूरं। नारकमानकवायिगळु —२।१६ नारकमायाकवायिगळु —२।४ नारकलोभकवायिगळु ८९

पुनर्नाहरूदेवगरतो. सर्वक्यापोदयकालाना समावित गुला भन्ने स्वस्वातिसंभिविवीदरातौ स्वस्वकता-योदयकालगुणकारेण गुणिते सति स्वस्वक्यापोदयिविष्टिकीवराशीना परिताण भविति । विष च-रावी १५ गाँतप्रययमुण्यपायौ नरकानी देवरातौ चंव कर्तव्यमिति । तथ्य स्वतादात कालेन व्यदेशयन्तो शेवा काल्यन्ते तदैतावता कालेन क्रियन्तो बीबा कम्यन्ते इति नैराशिक क्रत्या प्र२ १ । ८५ । प्र-२ । इ.२ ९ ६४ अयवर्तितलक्ष्यप्रमिते नरकगतौ क्रीयकथायोदययुक्तगरकवीवराशिग्रमाणं भविते ।—। २ । ६४ । एय

मानादिकवायोदयकाळान् इच्छाराशीन् कृत्वा त्रैराशिकविधानेन रुव्धप्रमाणं मानादिकवायोदयपरिणतनारक-२० जीवराशिप्रमाणं भवति । नारकमानकवायिण:-२।१६ नारकमायाकवायिण:-२।४ नारकलोअ-

यथा—देवोंमें क्रोध कपायका उदयकाल सबसे स्तोक अन्तर्गृहूर्त है अर्थात् एक है। उससे मान कपायका उदयकाल संस्थातगुणा है यथा ४। उससे माया कपायका उदयकाल संस्थात-गुणा है यथा १६। उससे लोम कपायका उदयकाल संस्थातगुणा है, यथा ६४। शास्त्री नरकाति और देवगतिमें सब कपायोंके उदयकालोको लोककर उससे अपनी-अपनी

२५ गिवमें सम्भवित जीवराशिमें भाग देनेपर तथा जो उच्च आवे उससे अपने-अपने कथायक उदयकालरूप गुणकारसे गुणा करनेपर अपने-अपने कथायक उदयकालरूप गुणकारसे गुणा करनेपर अपने-अपने कथायक उदयसे विशिष्ट जीव राशिका परिसाण होता है। गाथामें आये 'अपि' और 'व' शब्द हो गविविके समुस्चयके लिए है। अर्थात नरकाति और देवगतिमें ऐसा करना चाहिए। अतः वहाँ यदि इतने कालमें इतने जीव प्राप्त होते हैं तब इतने कालमें इतने जीव प्राप्त हुए इस प्रकार नेराशिक करना वृक्ष चाहिए। प्रमाण राशि सब कथायोंका काल, फलराशि समस्त नारिकयोंकी संस्था, इच्छा-राशि अयुक कथायका काल। जैसे नरक गविमें लोभका काल १, मायाका ४, मानका १६ और कोथका ६४ है सबका जोड़ पिचासी २५ हुआ। नारको जीवोंका प्रमाण करना किया १९७०। उतमें पचासीसे भाग देनेपर उच्च बीस आया। उसकी एकसे गुणा करनेपर वीस लोभ कथायवाळोंकी संस्था आयी। चारसे गुणा करनेपर अस्थी आये सो साथा कथाय-वीस लोभ कथायवाळोंकी संस्था आयी। चारसे गुणा करनेपर अस्थी आये सो साथा कथाय-वीस लोभ कथायवाळोंकी संस्था आयी। चारसे गुणा करनेपर अस्थी आये सो साथा कथाय-वीस लोभ कथायवाळोंकी संस्था आयी। चारसे गुणा करनेपर अस्थी आये सो साथा कथाय-वीस लोभ कथायवाळोंकी संस्था आयी। चारसे गुणा करनेपर अस्थी आये सो साथा स्थाय-

आविल असंखभन्ना सगकालं वा समासेन्न ॥२९८॥

नरतिर्ध्यास्त्रोस्त्रोभमायाक्रोषमानाः द्वीन्द्रियादिवत् । आवत्यसंस्था भाज्याः स्वकालं वा ५ समाधित्यः॥

मनुष्यतिच्यंगतिगत्रोत् लोभमायाकोषमानकषायपरिणतजीवसंख्येगत् द्वॉद्विय त्रींद्रिय-चर्तुरिद्रिय पंचेद्रियजीवसंख्यानयनप्रकारिदंदं तरत्यडुबविल्ल मनुष्यगतियोज् मनुष्यजीवराज्ञियं संस्थापिति बहुभागे समभागो चञ्च्हमित्यादिमुत्रोक्तविषानिदंदं । मत्तं तिप्यंगतियोज्ञं अकषाय-

मनुष्यतिर्यगत्योर्लोभमायाक्रोषमानकषायपरिण ग्वीवसंख्या द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपञ्चेन्द्रियजीव-संख्यानयनप्रकारेणानेतव्या । तत्र मनुष्यगतौ अकषायसंख्योनमनुष्यजीवराधि संस्थाप्य बहुभागे समभागो

वार्छोक। परिमाण हुआ। सोख्रहसे गुणा करनेपर २२० हुए सो मानवार्छोका परिमाण हुआ। चीसठसे गुणा करनेपर वारह सी अस्सी हुए। यह कोधवार्छोका परिमाण हुआ। इसी तरह देवगतिमें भी जानना। यदि देवगतिकी भी संस्था १७०० ही मान छें तो छच्च वीसको १५ एकसे गुणा करनेपर २० कोध कथायवार्छोका, ४ से गुणा करनेपर २० कोध कथायवार्छोका, ४ से गुणा करनेपर २० मान कथायी देवोंका, सोळहसे गुणा करनेपर वीन सी बीस मावाकपाथी देवोंका और चौसठसे गुणा करनेपर वारह सी अस्सी छोमकपाथी देवोंका परिमाण होता है। १९०॥

मनुष्याति और विधैवगितमें छोम, माया, क्रांध और मान कषायरूप परिणत जीवोंकी संस्था जैसे पहुंछ इन्द्रिय मार्गणामें वीइन्द्रिय, विद्रिष्ट, चतुरिन्द्रिय और पंचीन्द्रय जीवोंका संस्था निकाली ये नसी प्रकार छाना चाहिए। सो मनुष्यातिमें सनुष्यों के परिमाणामें से
कायरित मनुष्यों के परिमाणको कम करके को होय वर्ष वतनी संस्था स्थापित करने उसमें
आवछीके असंस्थाववें भागसे भाग देकर एक भागको अलग रखना चाहिए और शेष
बहुभागके चार भाग करके चारों कषायवालों समान देना चाहिए। फिर अलग रखे एक
भागमें आवलीके असंस्थाववें भागका भाग रेकर एक भागको अलग रख बहुभाग लोग २५
कपायवालोंको दिये समान भागमें मलानेपर लोग कपायवाले मनुष्योंका परिमाण होता
है। अलग रखे एक भागमें आवलीके असंस्थाववें भागसे भाग देकर एक भागको अलग
रख, शेष बहुभागको मायाक्ष्याववालोंको सिळे समान भागमें भाल निवास स्थापता कराय

जीवप्रमाणसंख्यातरूपहोन संसारिराश्चियंसस्यापित बहुभागे समभागो च उण्हानत्याविसूत्र-विद्यानविदमे होनाविकवायोवयपरिणतजीवसंख्यगळ् तरस्यबुबुब बाणवा स्वस्वकालसप्य द्वीप्रियावि विद्यानाऽप्रनीतात्पबहुत्वमनंतरम्प्रूतस्याक्षपप्य होनाविकवायोवयकालमनाविद्याः लोभाविकवाय-परिणतजीवसंख्यगळ् तरस्यबुक्वसिक त्रैराशिक माडस्यबुब्वस्किले ते बोड इनितु कालकोळसलानु-पित जीवंगळ पडेयस्यबुब्बागाळिति कालवोळित् वीवंगळ पडेयस्यबुक्ववेदत् जेराशिकम्

माडि प्र=२१। फर्रै। ३ इ=का= २१। ८४२४ अपवर्त्तितलव्यं लोभकवायोदय-४। ६५६१

परिणतमनुष्यजीवंगळ प्रमाणमक्कु १।३ ८४२४ मंत्ते मायाकवायोदयपरिणत-४। ६५६१

मनुष्यजीवराशिप्रमाणमिदु १। ३। ६१२० क्रोधकवायोवयपरिणतमनुष्यजीवराशिप्रमाणमिदु ४। ६५६१

४, -2-इ.२.५,८४२४ अपवर्तिते लब्धं लोभकवाबोदयपरिणतमनुष्यवीवराधिप्रमाण भवति । १।३,८४२४ ६५६२ ४,६५६

१५ तथा मायाकपायोदवपरिणतमनुष्यजीवराशित्रमाणं १।३,६१२० क्रोधकपायोदवपरिणतमनुष्यराशित्रमाणं

मनुष्योंका परिमाण आता है। अळग रखे एक भागमें आवळीके असंख्यातवे भागसे भाग देकर एक भागको अळग रख शेष बहुभागको कोध क्यायको मिळे समान भागमें मिळानेपर कोधी मनुष्योंका परिमाण आता है। शेष अळग रखे एक भागको मान क्यायको दिये समान भागमें मिळानेपर मान क्यायी मनुष्योंका परिमाण आता है। ऐसे ही तिर्येचोंमें जानता। २० विशेष हतना कि तिर्येचोंमें तिर्येच गतिके जीवीको संख्या जो देव नारक मनुष्योंकी राशिसे हीन संसारी जीवराशि परिमाण है, स्थापित करके उसमें आवळीके असंख्यातवें मागसे भाग देना चाहिए। शेष विधि प्रवान जानता।

अववा सामान्य कपायके उदयकाउ अन्तर्मुहूर्त मात्रसे दोइन्द्रिय आदिकी विधिसे छाये गये अपने-अपने छोम आदि कथायके उदयकाठको छेकर छोमादि कथायक्प परिणत २५ जोवोंको संस्था छानी चाहिये। वह इस प्रकार है—

चारों कवार्योका काल जो अन्तर्गृहृतमात्र है उसमें आवळीके असंख्यावर्वे भागसे भाग देकर एक भागको अलग रखना। शेव बहुभागके चार भाग करके चार जगह समान

```
१ । ३, ५८६४ मानकवायोवयपरिणतमनुष्यराज्ञियमाणिमनु १ । ३, ५८३६ मतं ४। ६५६१ तिच्यंगातियोळमंते किंविबूनसंसारिराज्ञियं कलराज्ञियं मान्नि तत्तत्कवायपरिणतजोबराज्ञियमाणं तात्त्वकुपानिल तिच्यंग्लोमकवायंगळु संहष्टि १३। ८४२४ तिच्यंग्लोमकवायंगळु संहष्टि १३। ८४२४ तिच्यंग्लोमकवायंगळु ४। ६५६१ तिच्यंग्लोमकवायंगळु ४३। ६५६१ तिच्यंग्लोमकवायंगळु ४३। ६५६१ तिच्यंग्लोमकवायंगळु ४३। ६५६१ तिच्यंग्लोमकवायंगळु ४३। ५८६४ तिच्यंग्लोमकवायंगळु ४३। ५८३६ तिच्यंग्लोमकवायंगळु ४३। ५८३६ तिच्यंग्लोमकवायंगळु ४३। ६५६१
```

संख्यानयनदोळं कालसंचयप्रमाणमनाश्रयिति जीवराजिप्रमाणानयनदोळमुमावत्यसंख्येयभागमात्रं

| लोभ       | माया    | क्रोध          | मान            |                 |
|-----------|---------|----------------|----------------|-----------------|
| २१।८४२४   | २१।६१२० | २१।५८६४        | २१।५८३६        | नरकतिय्यंच कालं |
| ४।६५६१    | ४।६५६१  | ४।६५६१         | ४।६५६१         |                 |
| देकी १    | मा      | या             | लो             | देव काल         |
| २ व       | २१।१६   | २ <b>१</b> ११६ | २ <b>१</b> ।६४ |                 |
| ना २ १ ६४ | २१।१६   | २१।१           | २१।१           | नारक काल        |

ूर् १। ३,५८६४ मानकवायोदयपरिणतमनुष्यजीवराधि प्रमाणं १। ३,५८३६ । तथा तिर्यमाताविष ४,६५६१

किविद्तसंसारराघि कल्राधि कृत्वा तत्कवायपरिणतजीवराधिप्रमाणमानेतव्यम्। तत्र विवंग्लोभकपायिणः १३— ८४२४ तिवंग्मावाकपायवन्तः १३— । ६१२० तिवंग्कृतोषकपायिणः १३— , ५८६४ तिवंग्माव- ४ , ६५६१ ४ , ६५६१ ४ , ६५६१ क्यायिणः १३—, ५८३६ [ब्रोल्डियादिविधानेन यया आवत्यसंख्यातमायमात्रो भागहार तथा अत्रापि ४ , ६५६१

रूपसे देना चाहिए। अलग रखे एक भागमें आवलीके असंख्यातवें भागसे भाग देकर एक १५ भागको अलग रख रोप बहुभागको समान रूपसे दिये एक भागमें मिलानेसे लोभ कथायके कालका परिमाण होता है। अलग रखे एक भागमें पुनः पूर्ववन् भाग देकर एक भागको अलग रस अलग रख रोप बहुभागको दूसरे समान भागमें मिलानेसे माया क्यायके कालका परिमाण होता है। अलग रखे एक भागमें पूर्ववन् भाग देकर एक भागको अलग रख रोप बहुभाग तीसरे समान भागमें मिलानेपर कोषका काल होता है। अलग रखे एक भागको चौथे समान भागमें मिलानेपर कोषका होता है। अलग दही है। होता है। अलग रखे एक भागको चौथे समान भागमें मिलानेपर कोषका होता है। अलग वहाँ है। होता है। अलग रखे एक भागको चौथे समान भागमें मिलानेपर मोच कपायका काल होता है। अलग वहाँ है। होता है। अलग रखे एक भागको चौथे समान भागमें मिलानेपर मोच कपायका काल होता है। अलग वहाँ है। होता है। अलग वहाँ करना चाहिए—यदि वारों करना चौथे सम मानेप कालों कितने मुख्य पाये जायेंगे। यहाँ प्रमाण चारों कथायोंका काल, फलरागि सब मनुष्य, इच्छाराजि लोभ कथायन

१. एतत् [] कोष्ठान्तर्गतः पाठो व प्रतौ नास्ति।

10

₹.

भागहारमें दितु सुमुक्त्यत्र्यमाणि कृपेयिनाचार्य्यस्माळिवं बावळि बसंख्यभक्ता एवितु पेळल्पट्टुदु ।

दंतु भगवबहुँत्यरमेश्वर चारुवरणारविबद्धंद्ववंनानंवित पुण्यपुंजायमान श्रीमद्वायराजगुरू-मंडकाचार्यमहावादवादीवररायवादिपानामृहत्कलविद्वज्जनवक्रवातिजोमवनमपृतिरिक्षद्वात चक-वात्तिभोपादयंकजरजोरंजितललाटपट्टं श्रीमत्केञावण्याविरिवत गोम्मटसारकणटिवृत्तिजीवतत्व-५ प्रविपिक्षेयोळु जीवकांदाँवरातिग्ररूपणंगळोळकावशं-कवायमार्गणा प्ररूपणामहाधिकारं निरूपित-माद्यु।

जीवसंख्यानवने कालप्रमाणानवने च आवत्यसंख्ययभागमाशे भागहार इति तु व्यक्तार्थमाचार्ये आविल असंखमज्जेत्यकः ] ॥२९८॥

इत्याचार्यश्रोनेमिचन्द्रविरचिताया गोम्मटसारापरनामपञ्चसंयहवृत्तौ बोवतत्त्वप्रदीपिकाल्याया जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु कपायमार्गणाप्ररूपणा नाम एकादशोऽधिकारः ॥११॥

का काल सो फलराक्षिको इच्छाराहिसो गुणा करके प्रमाण राशिका भाग देनेपर जो लब्ध आये उतने लोभ कथायवाले मनुष्य जानना । इसी तरह प्रमाण राशि तथा फलराशि पूर्वोक्त स्वकर और माया, कोध तथा मानके कालको इच्छाराशि बनाकर लब्धराशि प्रमाण मायादि कथायवाले मनुष्योंकी संख्या होता है। इसी तरह तियंचयातिमें कथायाविच्ट जीवोंकी संख्या १५ जानना। अन्तर केवल इतना है कि यहाँ फलराशि तियंच जीवोंकी संख्या प्रमाण रखना चाहिए। शेष विधि पर्ववत है। १९९८।।

इस प्रकार आचार्य को नैमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहको सगवान् अर्दमन देव परमेहदके सुन्दर चराककारोको वन्द्रनासे प्राप्त पुण्यके पुक्रसक्त राजपुत मण्डलायारं महावादो ओ भगवनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तिक चराकमारोको पुक्रिस शोमित कलाटवाको श्री केशवरणिक हारा राजि गोम्मटसार कर्णाद्वृत्ति जोवरणक प्रदीपिकाको अनुसारिणो संस्कृतदीका तथा उसको अनुसारिणो पं. टोडरसक्दरिकत सम्मच्छानपिकृत्व नामक माचारोकाको अनुसारिणो हिन्दी मापा टोकाम जोवकाणको बीस प्रकृतगाओंनेनी कथावमार्गणा स्वरणण गामक एकाद्दा सहा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥ १९॥